| वीर        | सेवा मन्दि | ₹    |
|------------|------------|------|
|            | दिल्ली     |      |
|            |            |      |
|            |            |      |
|            | *          |      |
|            | 2323       | ı.   |
| क्रम सख्या |            | siej |
| काल न०     |            | =    |
| द्वण्ड     |            |      |

## भीकव्यापुरीभारतीमप्रश्यमातायाः पश्चवृत्तो मणिः [ १५ ]

तार्किकशिरोमणि-श्रीसिद्धसेनविकाकरप्रणीत-श्रीसम्मतितक्षेत्रक्रवस्य वर्कपञ्चानन-श्रीमदभवदेषस्रिविष्ठितश्रीतस्त्रवीचिनीवृत्यनुसारेण सङ्काळितम्

# श्रीसम्मतितत्त्वसोपानम् ।



सङ्क्रियता---

्रजैनरत्न-व्यारूपानवाचस्पति-कविकुलकिरीट-ध्रुरिसार्वभौम-जैनाचार्य श्रीमद्विजयलन्धिसृरीश्वरजी महाराजः।



प्रकाशक :---

चन्द्रलाल जमनादास शाह कार्योधिकारी, श्रीलन्धिस्र्रीश्वरजी जैनव्रन्थमाला छाणी ( वडोदरा राज्य )

वीर सं. २४७२

विकस स. २००२ आत्म सं. ५०

इस्बीसन् १९४६

त्रतीनां पष्यशतम्

मुख्यं क्याकपञ्चकम्

वकाशकः प्राप्तिस्थानम् साद चन्तुकास जमनादासः श्री कविषस्रीश्वर जैनप्रन्थमाला स्राणी (वदोदरा)

卐

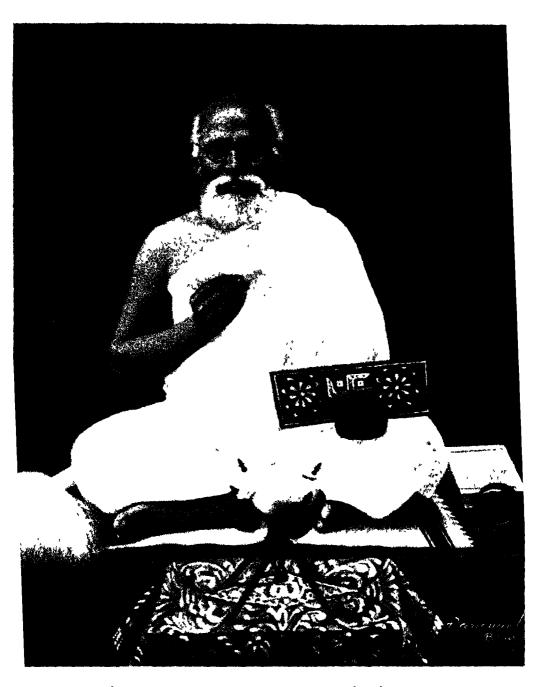

जैनरत्न व्या. वा. कविकुलिकरीट सूरिसार्घमीम जैनाचार्य श्रीमद्विजयलिधसुरीश्वरजी महाराजः



વિદ્વાન્ વાંચકા સમક્ષ 'સમ્મતિતત્ત્વસાપાન' નામક આ શ્રન્થરતનને રજા કરતાં અત્યન્ત આનન્દ થાય છે.

'તત્ત્વન્યાયવિભાકર'ના પ્રકાશન પછી આ તેના જેવું જ મહત્વનું પ્રકાશન છે. અમારા તત્ત્વન્યાયવિભાકરના પ્રકાશનને જૈન જૈનેતર વિદ્વાનાએ સારા આવકાર આપ્યા છે. અનેકાન્ત, જૈન, આત્માનન્દ પ્રકાશ, જૈન ધર્મ પ્રકાશ, કલ્યાલા (ત્રિમાસિક) આદિ અનેક સામયિકાએ તેને જૈન દર્શનના મહાન આકરબન્ય ગલ્યાવી તેનું સન્માન કર્યું છે. તેમાય કલ્યાલા (ત્રિમાસિક)માં પ્રકાશિત થયેલી પૂ. વિદ્વાન્ સુનિરાજશ્રી કનકવિજય- છત્તી અને જૈન ધર્મ પ્રકાશિમાં પ્રકાશત થયેલી ભાવનગર રિયાસતના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ સાક્ષર શ્રી. છવરાજ ઓધવછ દાશીની સમાલાયનાએ વિદ્વાનાનું સારું જેવું લક્ષ આ બન્યની મહત્તા પ્રત્યે આકર્ષિત કર્યું છે.

આ શ્રો 'સમ્મતિતત્ત્વસાપાન ' બ્રન્થ સ્વતન્ત્ર કૃતિ નહી પણ સંકલના છે. જૈન तर्भ शास्त्रना पुरस्ति भढान् तार्डिश्येशमिष् श्रीम् सिद्धेसेन दिवारस्ना सम्भतितर्भ प्रश्रम् ઉપર તર્ક પંચાનન શ્રી અભયદેવસરિજીની તત્ત્વળાધિની નામની ડીકા છે. સમ્મતિતર્કની જૈન ન્યાયના મહાન અને દર્શનપ્રભાવક ગ્રન્થ તરીકેની જૈન સમાજમાં ખ્યાતિ છે. છેહા કૈટલાક સમયથી આ ગ્રન્થનું અધ્યયન-પરિશોલન અલ્પ થતાં આ ગ્રન્થ અશુદ્ધપાય થયા છે. ગુજરાત પુરાતત્ત્વમન્દિર તરફથી પ્રકાશિત થયેલા સંશકરણમાં શુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તેના સંપાદકા પં. સખલાલ અને પં. અહેચરદાસે કર્યી હાવા છતાં હજી પણ કેટલાંક સ્થળા એવાં છે જેને શુદ્ધ ન કહી શકાય. આવા અશુદ્ધ સ્થલાને હીધે તેના અભ્યાસિ-ચાને અભ્યાસમાં નડતર થાય છે. ઉક્તાદીકામાં સળંગ પૂર્વપક્ષ લઇ પછી સળંગ ઉત્તર-પક્ષ આપવા: આમ પદ્ધતિ છે આ પદ્ધતિને લીધે અભ્યાસિયાને આખાય પૂર્વ પક્ષ યાદ રાખવા પડે છે. આ સંકલનામાં આ સુરકેલીના અંત આવવાના સકલ પ્રયતન કરાયા છે. પહેલાં પૂર્વ પક્ષની ચાડી યુક્તિએ આપી પછી તે યુક્તિએ ના ખંડનરૂપ ઉત્તર-પશ્ચ, વળી પાછા થાડા પૂર્વપશ્ચ અને ઉત્તરપક્ષ: આમ લગભગ પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિએ સમ્પૂર્ણ બન્થની સંકલના કરવામાં આવી છે. જે ભાગ અશ**હ** રહી ગયેલા છે તેને રદ કરી નાખ્યા છે. રદ થયેલા ભાગને હીધે રસક્ષતિ અને સંબન્ધક્ષતિ ન થાય તે માટે યાગ્ય અતુસંધાન કરી લેવામાં આવ્યું છે. એક વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે અને તે એ કે

આ શ્રન્થની સંકલના શ્રી અભયદેવસૂરિજીની તત્ત્વણેધિની વૃત્તિના આધારે જ કરાઇ છે એમનું આલેખન કાયમ રાખવામાં આવ્યું છે. બધી પંક્તિએ તે વૃત્તિની જ છે.

વાંચકાને તે વૃત્તિ જ અવલાકીય છીએ એવા જ અનુભવ થશે. શ્રો અભયદેવસ્રિજીની વિશાલવૃત્તિમાં મૂલ કારિકાના અર્થ વેરણ છેરણ થયા છે જયારે અહિં શરૂમાં જ કારિકાના અર્થ સમ્પૂર્ણ આપ્યા છે બધી કારિકાઓની સંસ્કૃત છાયા પણ ગ્રાથાની નીચે સાથે જ આપી દીધી છે જેથી કેવલ સંસ્કૃતના જ્ઞાતાએ પણ કારિકાના મર્મને સમજી શકે.

શ્રી સમ્મતિતક અને તેની તત્ત્વણોધિની ટીકાર્ય પ્રાસાદ પર આરાહેલું કરવાને નિસરણીર્ય યથાર્થનામાં આ શ્રી સમ્મતિ-તત્ત્વ-સાપાન બન્યના સંકલનાકાર, જેમના પુષ્યનામથી અમે અમારી બન્યમાલા પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ તે પૂજ્યપાદ સમર્થ વિદ્વાન્ આશાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલબ્ધિસ્રીધર મહારાજ છે. પ્ મહારાજ શ્રીની અન્ય કૃતિઓની જેમ આ શ્રન્યના પ્રકાશનનું પણ સૌબાગ્ય અમને મહ્યું તે માટે અમે મગરૂળ શઇએ છીએ.

આ ઉપરાન્ત પૂ. મહારાજશ્રીની છીજ કૃતિ ' સ્ત્રાર્થ મુક્તાવિલ 'નું પ્રકાશન પણ અન્ય સમયમાં જ વાંચકાની સેવામાં રજાૂ કરી શકીશુ. આ ગન્ય હાલ પ્રેસમાં છે અને લગભગ પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે. આ સિવાય પૂ શ્રી મલલવાડીસ્રિજી મહારાજકૃત અને શ્રી સિંહવાડી સમાશ્રમણની વૃત્તિથી સમલંકૃત ' શ્રી દ્વાદશારનયચક્ક 'નું સમ્પાદન મહાન્ પરિશ્રમપૂર્વ ક પૂ. આચાર્ય દેવ વિદ્ધ દ્વોગ્ય રીતિએ કરી રહ્યા છે તેના પણ પ્રકાશનનું સોસાગ્ય અમને મલનાર છે. રાજગચ્છીય શ્રી માનતું ગસ્ત્રરિજકૃત પાંચ હજાર ક્લાકપ્રમાણ સંસ્કૃત પહાળહ શ્રી શ્રેયાંસનાથચરિત્ર અને શ્રાહિલિ પ્રકરણ ગુજરાતી અનુવાદ આ બન્ને પુરત્રકાનું સંપાદન પૂ. મુનિરાજ શ્રી લાકમવિજયજ મ. અને પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભારકર-વિશ્યજ મ. કરી રહ્યા છે આ બન્ને બ્રન્થા હાલ મુદ્રણ માટે પ્રેસમાં છે તે પણ અલ્પ સમયમાં જ વાંચકાની સેવામાં હાજર કરીશું.

આ શ્રન્થના પ્રકાશનમાં તથા અમારા પ્રકાશન કાર્યમાં જે, શ્રુતભક્તોએ સાહાય્ય કરી છે તેમના નામ આ પુસ્તકમાં આપ્યા છે. વિશ્વયુદ્ધના અત્યન્ત માંઘવારીના વાતાવરણમાં આ શ્રન્થનું મુદ્દથ થયું હોવાથી ખર્ચ ઘણા થયો છે તા પણ મળેલી સાહાય્યના હીધે પઠતરથી પણ અલ્પમૃત્ય રાખવામાં આવ્યું છે. સુંદર ગ્લેઝ પેપર અને હાલક્લાથ મજ્ખૂત બાઇન્ડીંગવાલા લગભગ પર ફાર્મના આ પુસ્તકનું આ મૂલ્ય ઘણું જ એાછું ગણાય

અન્તમાં, અમારા પ્રકાશન કાર્યમાં આર્થિક મદદ આપનારા શ્રીમાના, સંપાદન કરી આપનાર સંપાદકા અને અન્ય રીતે સાહાયક થનાર સર્વના આભાર માનીએ છીએ અને પ્રાથમિક છીએ કે, વધુને વધુ શ્રુતસેવાનું સામર્થ્ય અમારામાં આવે.



निश्चितमेथैतद्विपश्चिदपश्चिमानां दुरन्तसंसारकान्तारसंसरणसमासादितक्केश्चभूविष्ठानां प्राणिगणानां परमश्रेयोनिधानभूमिः पुरुषार्थशेखरायमाणो मोक्ष एव परमं श्चरणमिति, तद्वास्युपायनिश्चित्रीषायाद्वासंम्भावनाविपरीतभावनादुर्वासनादिवासितान्तः करणस्तीर्थान्तरीयैरन्यथाऽन्यथा
प्रहणेन प्राहणेन तरलीकृतानामात्यन्तिकसुखपथपरिश्रष्टत्वादेवानन्तभवश्चमणपतितानां मरणतुल्यानामपारकरणापारावारनिखिळपदार्थत्रातवेद्याप्तमुख्यभगवदर्धेनमुखामभोरुहविनिर्यद्वचन। स्रत—
मेयोजीवानविधान-दक्षमिति च।

तम वचनं नित्यानित्याद्यनेकान्तात्मकप्रत्यक्षादिप्रमाणाविसंवादिवस्तुतक्वन्यवस्थापकं विविध-विकल्पोपनीतनयजालोपष्टमभविधिभेदपदार्थेकवाक्यविधिविधानाम्मध्यस्थवाक्यवस्प्रमाणगोष्ठीगरि-ष्ठमत एव प्रतिष्ठापितात्यन्तपरोक्षार्थश्रद्धानं तीर्थोन्तरीयप्रक्षापनातीतपदार्थसाधनं वादपरमेश्वग्रद्धा-द्वादसुधाधविततं सुनिर्मलचारित्ररत्नाकरमिति ।

एवंविधमपि शासनं प्राचीनपरिकल्पितपापप्रयत्नजातपापसन्दोहपरिपाकपरिणतक्कानावरण-विशेषा लाभपूजास्यातिलोलुपाःकेचिद्विगणय्य तत एव निरबधारणानपि नयानुपादाय साव-धारणीकृत्य निजमतिवैभवप्रस्थापनाय निर्मूलैकान्तनित्यानित्यभेदाभेदसामान्यविशेषकालेश्वरनियति-यदृष्णापुरुषकाराद्यवलम्बनेन महतो निवन्धान् दुर्गमसंसारभ्रमणहेत्नारचयास्त्रकुः, प्रकापसामासुध्य सरकहृद्यात् । तदीयप्रकाशितसामान्यचमस्काराविवज्ञीभूताश्च सन्यक्लूद्धानादपि सुदूरगता बाल-वियो महत्कानान्धकाराच्छादितहृष्यो वभूतुः।

विलोक्य वैवंविधं जगदनुदिनं विपरीतमितप्रसारितदुरन्तवाग्जाले मृतप्रायं जटिलतामाविभा-णमपारानुकम्पापगातरङ्गतरिङ्गतान्तरङ्गः पूर्वाभमे ब्राह्मण्यमादधानोऽपि श्रीवर्द्धमानतीर्थकरावेदित-तन्त्वश्रद्धामित्तसुधाधबल्लितमानसः पडक्ष्गश्रुतिषड्दर्शनाद्यध्ययनाधिगतदुष्प्रधस्यप्रतिभासम्पदल-कृतः संविग्नदिवाकरः झानिष्ठकसस्यसंपादनाय स्वपरसमयतथ्यातथ्यपरीक्षाविधानस्यस्कृतिकरस-त्तकेघाराधरो द्वाजिशहात्रिशिकान्यायावतारादिप्रवन्धजनिकरः कमनीयकविताविनताकरधरः सुनि-श्रिक्षवाधकप्रमाणानुपर्यम्भाद्विकमस्वरितादिपूर्वासायम्बर्धमाणयास्त्रविधपरम्परातश्र संवत् प्रवर्ष-

यिक्नुपतिपतिविक्रमक्षोणीपाछाऽऽस्थानविद्वत्तारागणसुधाकरः श्वेताम्बरसम्प्रदायाम्बरमणिराचार्य-सिद्धसेनदिवाकरस्तदुज्जिजीविषया सम्यक् शद्धादृढीकरणप्रयोजनं षट्षष्ट्रयुत्तरज्ञतसंख्यापरिमाणं सन्मतितर्केप्रकरणं नाम प्राकृतभाषामयमार्याछन्दोषदं प्रकरणमरीरचत् । इदमेव च तत्र तत्र भन्येषु सम्मतिरिति सम्मतितर्के इति च व्यवद्वियते, समीचीना मतिर्थस्मात् स सम्मतिः, सम्यर्मन्य-तेऽवबुद्धते प्रामाण्यसर्वेद्धत्वनयप्रमाणादिस्वरूपाणि यस्मात् स सम्मतिरिति वा, सम्यक्मननं सन्मतिस्तत्पूर्वकस्तकों हि यत्रेति सन्मतितकं इति वा व्युत्पत्तिः, तकों हि मिध्यादशां प्रामाण्यादि-विषयो नयाभासमूलकः, तनिरासोऽत्र प्रमाणमूलतर्कैः कियत इति सम्मतितर्क इत्यन्वर्थं नाम, इदमेव च नामास्य मूळस्य प्रन्यकर्तुरभिष्रतमिति मौळविषयातुरोधात् प्राचीनळिखितमूळपत्रातुरोधाद्व्यवद्दा-राच विकायते। एतेन मूळस्य सन्मितगर्भितमेव नाम दिगम्बरपरम्परायां महावीरस्य वाचकत्वेन सन्मतिशब्दद्शेनात्तत्सिद्धान्तप्रतिपादकत्वेनास्य मूलस्य तेन सह सम्बन्धप्रदर्शनौचित्यात्, ऋषेण भेष्ठमतिमत्त्वस्यापि प्रदर्शनौचित्यात्, सम्मतिशब्दव्यवहारस्तु सन्मतिशब्दस्य महावीरवाचकत्वे-नाम्रहणाद् भ्रममूलक एवेति मतमपास्तम् , महावीरेणैव प्रतिपादितसिद्धान्तप्रतिपादकत्वेनाभ्युपेतत्वे भवजिनानां जिनानां शासनं सिद्धं प्रतिपाद्य तद्व्याख्यात्प्रतिपादितार्थोवधारणसामध्येसम्पादकत्वं निजभकरणस्याभिधाय तीर्थकरवचनसङ्ग्रहविशेषप्रतिपादकद्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयादिव्यावर्णनस्य भद्रं जिनवचनस्य भगवत इत्युपसंहरणस्य च मूळकारकृतस्य चारुताऽनिर्वाहात्, सामान्यतयोक्ते-र्देतुमन्तरेण महावीरविशेषार्थपर्यवमायित्वव्यावर्णनस्यानौचित्यात्, मत्सु बहुषु महावीरपर्यायश-ब्देषु परम्परान्तरप्रसिद्धशब्दोपादाने प्रयोजनमन्तरेण मूलकृद्भिप्रायकल्पनाया निर्मृहत्वात्. सम्मद्द इति प्राक्टताभिधानस्य गीर्वाणवाण्यां सन्मतीत्येव च्छाया न तु सम्मतीत्यत्र नियामकाभा-नात्, सम्मतिशब्दस्योक्तरीत्या सार्थकत्वे बाधकाभावाश्व ।

एतस्य व्याख्या राजगच्छाछङ्कारेण प्रशुक्तसूरिशिष्येण भर्तेहरिकुमारिलभट्टानन्तरकाळीनेन न्यायवनिमहेन तार्किकशिरोमणिना श्रीअभयदेवसूरिणा विरचिता सामान्यतः पद्धविशतिसहस्त- श्रोकप्रमाणा किसलयितविविधदर्शनवादमहीरुहकुठारकल्पा धीरिधवणावधार्यसाराश्री वादमहा- पंवापरामिधाना आहेतसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाऽप्रतीकाशसामध्येप्रसविनी तस्ववोधविधायिनी यथार्थामिधाना समुद्धसति। मूलप्रन्थः काण्डत्रयेणानिहिष्टविशेषनामा विभक्तो भवेत् तथैव तद्ध्याख्यापि, नयकाण्डक्षानकाण्डक्षेयकाण्डेत्येवमभिधानिवशेषश्चप्रचित्तमुद्दितपुस्तकेषूपलक्ष्यमानस्तत्प्रकाशकर्ष्ठभगिति एव, नतु तथाविध एव स नामविशेषो मूलटीकाकत्रभिप्रेत इत्यत्र प्रमाण- मस्ति, सामान्यतो विषयमनुसृत्येव प्रकाशकर्ष्ठभिः तेषां तथाविधनाम्ना निर्देशः इत इति भवेत्।

•वाख्येयं तत्त्ववोधविधायिनी अनेकान्तसिद्धान्तसंस्थापनाधुरीणा दुर्गमतर्कमार्गविविकप्रचारा

दर्शनान्तरीयसुस्ध्मसिद्धान्तोपन्यासपूर्वकमनेकथा तान्निराक्कत्य तेषामनेकान्तसरणिसमाश्रयणत एव सुसिद्धान्ततेति निरूपणपरायणा अत एव बालिधयामतिक्वेशेनापि दुरिधगम्या प्रतिभामणये निक-ष्रद्धाशा समस्तीत्यत्र नास्ति केषामपि संशीतिलेशोऽपि, सामान्यमतिभिरनिधगमनीयत्वादेव च कालकमेण अध्ययनाध्यापनपदातिदूरवर्तिनी यथावत्परिक्षानिविधुरलेखकशोधकजनकलिक्कता तत्र तत्राशुद्धिरफोटकान्नान्तकलेवरा दक्षचिकित्सकविरिद्धवा च साम्प्रतं चकास्ते ।

विभावनया चास्य सर्वस्य समापश्रव्याकुलितमनाः कालान्तरेऽपि वा कश्चिदपि तिविकित्सा-कुञ्चः कुश्लमिनेवेदेवेत्यभिमन्यमानो बालिधिषणानामितगभीरायामस्यां व्यावस्यायामकगाहयोग्य-तासमुक्तासार्थं समुक्तेतप्रासादकल्पाया अस्याः मोपानसदृश्चं सम्मतितस्वसोपानाभिधानं तस्या पव पदवाक्यजालान्युपादाय संक्षिप्य च प्रतिविषयं प्रत्येकसोपानकल्पनया परिकल्पितं संक्षेपभूतं प्रन्थममुं समकलयम् ।

सङ्कलनेऽस्मिन् कारिकार्थाः छ।यायुता यथासम्भवं सुगमतयोपनिवद्धाः,तत्तदर्शनवादा अपि लेशेन पूर्वपक्षमादावारचय्य सविस्तरं निराकृताः न तु महताऽऽडम्बरेण प्रथममेव पूर्वपक्षं विधा-यानुक्रमतस्तत्प्रतिक्षेप आरचितस्तत्त्वबोधविधायिन्यामिव, ततोऽत्र झटित्येव वालानां पूर्वोत्त-रपश्चपरिज्ञानं भवतीति न सन्देहलेशोऽपि।

आशासे च सम्मतितर्कपारावारमन्थनस्पृह्यालवः सङ्कलनिद्मात्मसात्कृत्य परिकर्मित-मत्तयो निजवाब्लासंसिद्धिसम्पन्ना निःशङ्कं सुदुर्गम्याईद्वचनमहार्णवे विहरिष्यन्तीति ।

तथा विश्वहीकृतोऽयं प्रन्थः स्याद्वादशास्त्ररसिकानां मुगुश्रूणां वादविज्ञानवुभुत्सूनां विप-श्चिदग्रेसराणास्त्र सन्तोषाय सम्बोभूयादिति ।

सङ्ख्यिता

## आचार्यश्री विजयलन्धिस्रिः

### आवश्यक संशोधनः

आ पुस्तकना संशोधनमां एक महत्त्वनी अशुद्धि रही जवा पामी छे ते सुधारी हेवा वांचकोने महा-मण छे:

सोपान ३३ मुं. पू. ३१० पछी सम्मति तर्क प्रकः रणनी कारिकाओना अंकमां त्रण अंको ओछां करवा. जेमके ज्यां गाधांक ॥ ५० ॥ छे त्यां ॥ ४७ ॥ ज्यां ॥ ५१ ॥ छे त्यां ॥ ४८ ॥ एम बचे सुघारी लेखें.

## અમારા આર્થિક સાહાય્યકા

મ્મમારા પ્રકાશન કાર્યમાં જે સદ્દગૃહસ્થાએ મ્મમને આર્થિક સાહાય્ય કરી છે તેમના નામા ધન્યવાદપૂર્વક મા નીચે આપીયે છીએ.

| ૨૦૦૦ શેઠ છગનલાલ કસ્તુરચંદ                        | ખંભાત |
|--------------------------------------------------|-------|
| ૫૦૧ શ્રી જૈનસંઘ                                  | વડાહી |
| ૩૦૧ માસ્ટર વર્ધમાન સ્વરૂપચંદની ધર્મપત્ની રેવાંગન | વડાલી |
| ૧૦૧ શા. રાજમલછ લીમાછ હ: લાલચંદછ                  | બેડા  |
| ય <b>૧</b> મેતા લાેગાલાલ માધવજી -                | વડાલી |

પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્વિજય લક્ષ્મણસ્ર્રિજી મહારાજ સાહેળના સદ્દપદેરાથો જે ગૃહસ્થાએ અમને આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં મદદ કરી છે તેમના નામ નીચે મુજબ છે.

| ૭૫૧ | શા. વીરાજી વનેચંદજ              | રાહિડા     | ( સીરાહી સ્ટેટ ) |
|-----|---------------------------------|------------|------------------|
| 909 | શા. વાલાછ રતનચંદ્રછ             | 77         | ))               |
| 909 | શા. ત્રિલાકચંદછ જવાનમ <b>લછ</b> | ,,         | <b>37</b>        |
| 909 | મુત્તા અજગાજી ખામણાજ            | **         | "                |
| 109 | સીંધિ હરખરાંદજ ગુલાબચંદજ        | **         | "                |
| 909 | શા. પદ્માછ કપુરચંદ્રછ           | >>         | "                |
| 109 | શા. બાળુલાલજ ત્રિલાકચંદ્રજ      | <b>3</b> 7 | 77               |



# विषयानुक्रमः

| विष        | याः                                   | g.       | Ÿ.  | विषयाः १.                                 | 4.         |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|------------|
|            | <b>ज्ञातृ</b> च्यापारनिरसनम्          |          |     | १७ अनुमानस्य तक्काहकतायां नियम-           |            |
| ę          | प्रथमकारिकाङ्गतरणम्                   | ą        | १०  |                                           | १२         |
|            | प्रथमा कारिका                         | 3        | १६  |                                           | १५         |
| 3          | प्रथमकारिकाव्याख्या                   | 3        | २०  | २० व्यतिरेकघटकसाध्याभावनिश्चाय-           | १८         |
| R          | शासनस्य जिनमणीतत्वे मान-              |          |     | कतया वाद्यकादर्शनकरे विक                  |            |
|            | भृदुर्शनम्                            | 8        | ર   | _                                         | २१         |
|            | प्रकारान्तरेण पुनर्व्याख्यानम्        | 8        | १७  | ` •• •                                    | રષ         |
| ફ          | प्रयोगेऽस्मिन् रष्टान्तानुपद्रशन      |          |     | २२ स्वभावानुपलम्भस्य तत्राप्रवृत्तिः      |            |
|            | बीजोद्भावनम्                          | 8        | १९  | प्रदर्शनम् ६                              | २६         |
| ø          | जितरागाणां शासनप्रणेतृत्वानु-         |          |     | ६३ कारणानुपलम्भस्य तिष्ठाधायक-            |            |
|            | पपश्चिशक्का                           | ક        | २६  | त्वाभावकथनम् ७                            | 3          |
| <          | तत्समाधानविधानम्                      | 4        | 3   | २४ व्यापकानुपलम्भस्य तन्निश्चयासाः        |            |
| ९          | अनुपमसुखं स्थानमुपगतानामिति           |          |     | मर्थ्यप्रतिपादनम् ७                       | 4          |
|            | विशेषणसङ्गत्यनुपपश्चिसमाधान           | ų        | १२  | २५ विरुद्धोपलब्धेरपि द्विविधविरो-         |            |
| १०         | तद्विशेषणोपादानस्य मतान्तरनि-         |          |     | धासम्भवद्वारा निरासः ७                    | Ą          |
|            | रसनपरत्ववर्णनम्                       | 4        | १५  | २६ स्वभावानुपलम्मादिभिः साधनाः            |            |
| ११         | शासनस्य जिनप्रणीतत्त्वानुवप-          |          |     | भावस्याप्यनिश्चय इत्यभिधानम् ७            | १३         |
|            | त्तिकथनम्                             | ų        | २२  | २७ वाद्यक्तव्यतिरेकनिश्चायकामाव-          |            |
| १२         | उपपत्ती वा प्रामाण्यं स्वतो न स्या-   |          | 3   | प्रमाणस्याऽऽत्मपरिणामविशेष <del>त्व</del> |            |
|            | दिति पूर्वपक्षरचनम्                   | ų        | રક  | दोषोद्भावनम् ८                            | 4          |
| १३         | तस्योत्पत्ती कार्ये क्षती च स्वतस्त्व | <b>-</b> | ì   | २८ अन्यवस्तुज्ञानकपत्वं च विकरूप-         |            |
|            | प्रतिपादनम्                           | G,       | ३५  | दोषाभिधानम् ८                             | 4          |
| १४         | अनपेक्षत्वहेतोरसिद्धतोद्भावनपू-       |          |     | २९ अभावास्यस्य प्रमाणत्वासम्भव-           |            |
|            | र्वकं गुणानामपेक्यमाणानां प्रमा-      |          |     | वर्णनारम्भः ८                             | <b>ર</b> ર |
|            | णतोऽनुपलम्भसाधनम्                     | દ્       | - 2 | ३० अभावप्रमाणोदये निमित्तभूतस्य           |            |
| <b>१</b> ५ | उत्तरपक्षारचनम्                       | Ę        | 9   | वस्तुसद्भावप्रहस्य विकल्पनम् ८            | ₹३         |
| 25         | वायुक्तज्ञातुम्यापारलक्षणप्रमाणे      |          |     | ३१ प्रतियोगिस्मरणस्यापि विकल्प-           |            |
|            | प्रत्यक्षाभाषप्रदर्शनम्               | Ę        | १०  |                                           | २७         |

| विषय | TI:                                                 | g.  | Ý  | विष  | याः                                     | Z.         | ч.       |
|------|-----------------------------------------------------|-----|----|------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 32   | <b>अभावप्रमाणेना</b> भावप्रतीतावपि                  |     |    | 86   | स्वनिश्चेयेऽपि प्रामाण्यं स्वत इति      | ते         |          |
|      | प्रतियोगिनिवृत्त्यसिद्धिकथनम्                       | 8   | 3  | 1    | पूर्वपश्विधानम्                         | १२         | २४       |
|      | तत्रैव दोषान्तरप्रदर्शनम्                           | ९   | ફ  | પ્રવ | भिन्नसन्तानविषयसमानजातीय                |            |          |
|      | निश्चितस्यानिश्चितस्य च तस्य                        |     |    |      | श्चानान्तरलक्षणसंवादक <b>शानपेक्ष</b> - |            |          |
|      | प्रमाणत्वाभाव प्रदर्शनम्                            | ९   | १३ |      | त्वे दोषोद्भावनम्                       | १२         | રષ       |
|      | स्वतः प्रामाण्यभङ्गः                                |     |    | 40   | एकसंतानविषयभिष्रजातीय-                  |            |          |
| 34 4 | वोत्पत्ती प्रामाण्यस्य स्वतस्य-                     | -   |    |      | श्रानान्तरस्य तथात्वेऽपि दोष·           |            |          |
|      | युदासः                                              | 6'  | २५ |      | प्रकटनम्                                | १३         | 8        |
|      | स्वतः प्रामाण्यातुत्पत्ती ज्ञानस्य                  |     |    |      | •                                       | १३         | <        |
|      | के स्वक्रवमित्याशंक्य समाधा-                        |     |    | ५२   | संवादशानस्य प्रामाण्यनिश्चाय-           |            |          |
|      | विधानम्                                             | १०  | ફ  |      | क्त्यसमर्थनं तत्रानवस्थादि-             |            |          |
|      | प्रामाण्यस्य दाक्तिस्वरूपनामादा <del>ंद</del>       | -   |    |      | • •                                     | १३         | १४       |
|      | तस्प्रतिविधानम्                                     | १०  | १३ | ५३   | संवादज्ञानस्य साधनज्ञानविषय-            |            |          |
|      | <b>बा</b> नाच्छक्तेभेंद <sup>े</sup> सम्बन्धासम्भवी |     |    |      | त्वतद्वयविषयत्वासम्भवास् तस्य           | •          |          |
| ₹    | पपादनम्                                             | १०  | २० |      | प्रामाण्यनिश्चायकत्वमिति मतः            | 8          |          |
| ३९ : | प्रामाण्यस्यौत्सर्गिकत्वनिरा-                       |     |    | ,    | निरासः<br>संवादश्राने चककदोषनिरासः      | १४<br>१४   | <u>و</u> |
|      | करणम्                                               | ११  | ş  | 1    | अभ्यासद्शायामध्यनुमानात्साः             | <b>(3</b>  | ११       |
|      | स्वकार्ये प्रामाण्यस्य स्वतस्त्व-                   |     |    | 44   | धनक्रानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्           |            |          |
|      | मिति पूर्वपक्षारम्भः                                | ११  | १० |      | प्रवृत्तिरिति मतान्तरप्रदर्शनम्         | १४         | १८       |
|      | संवादकानापेक्षा न सम्भवती                           |     |    | 148  | तदाऽनुमानमन्तरेणापि प्रश्नु-            | 10         | 1,00     |
|      | त्यभिधानम्                                          | ११  | १२ | ,,   | त्तिरित्यपरमतनिर्देशः                   | १४         | २०       |
|      | न वा कारणगुणापेक्षति रूपणम्                         |     | १६ | وبنا | प्रामाण्यं प्रति संदेहविपर्यय-          | •          | •        |
|      | उत्तरपक्षस्य निमित्तान्तगनपेक्षः                    |     |    | '`   | समर्थनम्                                | १५         | <b>ર</b> |
|      | शब्दविकस्पनद्वारेण विधानम्                          | ११  | २० | يب   | अप्रमाणे वाधककारणदोषज्ञाने              | •          | •        |
|      | प्रमाणकार्यस्य याथात्म्यपरि-                        |     |    |      | नियते न तु प्रमाणे इति नियम-            |            |          |
|      | <b>च्छेद्</b> स्य श्रानकार्यत्वासम्भव-              |     |    |      | <b>निरासः</b>                           | <b>१</b> ५ | 9        |
|      | प्रदर्शनम्.                                         | ११  | २३ | İ    | वेदापौरुषेयताभद्गः                      |            |          |
|      | श्चानविशेषकार्यत्वं विशेषना न                       |     |    |      |                                         |            |          |
| ;    | बाघारहितत्वलक्षणाः, तद्वाध्यत्वा                    |     |    | ५९   | प्ररणाजनितबुद्धरप्रामाण्यनिह-           |            |          |
|      | सक्भवादिति वर्णनम्-                                 | ११  | २७ |      | पणम्                                    | १५         | २१       |
|      | अदुष्टकारणारब्धस्यं न विशेष                         |     |    | €0   | नापीरुपेयत्वं प्रसञ्यप्रतिषेध-          |            |          |
|      | इत्यभिधानम्                                         | ६२  | १० |      | रूपमिति समर्थनम्                        | १५         | २७       |
|      | संवादित्वस्यापि न विशेषतेति                         | • • |    | 68   | न तद्भावप्रमाणप्राश्चिमिति-             | •          | _        |
|      | जस्पनम्                                             | १२  | १९ | 1    | प्रकाशनम्                               | १५         | રડ       |

#### विववाश्वकाः

| विषय | π:                                                              | g.  | ٧, | विषयाः प्र.                                                     | पं.             |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | ज्ञातस्याज्ञातस्य वा प्रमाणपञ्च-<br>कामावस्य नामावत्रमाणोत्थाप- |     |    | ७८ अन्तरालेऽद्शेनं वर्णसंस्कारकः<br>क्षवाभिज्यसम्बभावनिवन्धनमिः |                 |
|      | कतेति साधनम्                                                    | १६  | 6  | त्यस्य खण्डनम् १८                                               | २८              |
| ६३   | प्रमाणवञ्चकरहितस्यात्मनोऽपि                                     |     |    | ७९ श्रोत्रसंस्कारलक्षणाभिष्य <del>त</del> य-                    | _               |
|      |                                                                 | १६  | १२ | भावपक्षभञ्जनम् ू १९                                             | É               |
| ६४   | प्रमेयाभावस्य सहकारिणो नाग                                      |     |    | ८० व्यञ्जकनानात्यकस्पनाया निरा-                                 | • •             |
|      | मान्तरेऽमाव इत्यस्य निरसनम्                                     | १६  | १४ | करणम् १९                                                        | ११              |
| ६५   | वेदस्यानादिसस्वमपि नाभावप्र-                                    |     |    | ८१ उभयसंस्कारस्वरूपामिष्यस्यभा-                                 |                 |
|      | माणोत्थापकर्मिति वर्णनम्                                        | १६  | २१ | वपक्षनिगकरणं परार्थवाक्यो-                                      |                 |
| ६६   | अपीक्षेयत्वं न पर्युदासरूपमिति                                  |     |    | श्चारणोपपत्तिप्रदर्शनश्च १९                                     |                 |
|      | प्रतिपादनम्                                                     | १६  | રપ | ८२ कस्य नित्यत्विमितिचिकस्पविधानम् १९                           |                 |
| દ્દ્ | अनादिसस्वस्याप्यसिद्धताप्रद-                                    |     |    | ८३ वर्णाभिन्यकेर्नित्यतानिरासः. १९                              | રક              |
|      | र्शक्य                                                          | १६  | २६ | ८४ वर्णाभिडयक्तिक्रमनित्यतानिराकः                               | ę               |
| ६८   | कालत्वहेतोर्वेदकरणासमर्थपुरुप                                   |     |    | 1 4014                                                          | <b>3</b>        |
|      | युक्तकालसाधकस्य विकल्पविधा                                      | •   |    | ८५ वर्णक्रमनित्यताब्युदासः २०                                   | ય<br>ક          |
|      | नेन निरासः                                                      | १७  | 8  | ८६ वर्णनित्यतादृषणम् २०                                         | •               |
| ६९   | शब्दतोऽपौरुषेयत्वसाधनब्युदास                                    | :१७ | ø, | ८७ वैदिकवचनस्य पीरुषेयत्वे प्रयोग-                              | Į0              |
| وه   | इतरप्रमाणानामपि निरासः                                          | १७  | 88 | । अद्राणम्                                                      | ζ.              |
|      | परार्थं वाक्योचारणमपौरुषेयता-                                   |     |    | ८८ स्वोक्तप्रयोगे आश्रवासिद्धयादि                               | १२              |
| Ī    |                                                                 | १७  | १४ | ्रिक् <b>रकार कर कर कर दर</b> ार्थ                              |                 |
| ૭૨   | अतित्यशब्दाद्प्यर्थबोधसम्भवे-                                   |     |    | ८९ नित्ये नररचितरचनाऽविशिष्टत्वः                                |                 |
|      | नोक्तपूर्वपक्षो न युक्त इत्येवं                                 |     |    | शंका न सम्भवतीत्यभिधानम् २०                                     |                 |
|      | तन्मतनिराकरणम्                                                  | १७  | २७ | ९० विरोधाद्यभावप्रदर्शनम् <sup>२०</sup>                         | <b>૨</b> ૧<br>૩ |
| હર   | सामान्यविशिष्टविशेषात्मकशब्द                                    | -   |    | ९१ प्रकरणसमस्वरांकनम् २१                                        | 2               |
| •    | स्य वासकत्वसमर्थनम्                                             | १८  | १  | ९२ अध्ययनशब्दवाच्यताया हेतुत्व                                  | **              |
| હક   | शब्दे सामान्यं नास्तीति पूर्वपक्ष                               |     |    | निराकरणम् २१                                                    | eq              |
|      | विरचनम्                                                         | १८  | १० | ९३ कर्त्रस्मरणविशिष्टस्यापि तस्य                                |                 |
| 90   | गोत्वादीनामिव वर्णत्वादिसामा                                    |     |    | द्देतुतानिरासः २१                                               | . «             |
| _    | न्यानां सम्भव इति निरुक्तपूर्वः                                 |     |    | ९४ कर्त्रस्मरणं नाभावादिशमाणरूप-                                | 8               |
|      | पक्षनिराकरणम्                                                   |     |    | मिति वर्णनम् २१                                                 | १०              |
| 30/  | वर्णो वर्ण इत्यनुगतमतेः श्रोत्र-                                |     |    | ९५ कर्तस्मरणयोग्यत।कपविशेषण-                                    | २०              |
| -    | प्राश्चत्वनिमित्तत्वभं जनम्                                     | १८  | २१ | 34                                                              |                 |
| 191  | गाद्येकत्वप्रत्यभिक्षा भानता गादे                               |     | -  | 14 246.61                                                       | , ,,            |
| -    | रम्तराकेऽदर्शनादिति गादिना                                      |     |    | सर्वज्ञसाधनम्                                                   |                 |
|      | नात्वसाधनम्                                                     | १८  | २२ | ९७ जिनस्य सर्वज्ञतासाधनारम्मः २२                                | १२              |

| वेषवाः                                                        | g.       | <b>4.</b> [       | विषयाः                                                               | ¥.       | ٧.   |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ९८ सर्वहे प्रमाणाभावाशङ्कनम्<br>९९ तत्रोदितहेतोरसिद्धत्वाभाव- | २२       | १८                | ११९ अतीतादेः पदार्थचर्मत्वेऽपि<br>दोषाभावसमर्थनम् र                  | È        | ¥    |
| वर्णनम्                                                       | २२       | १८                | १२० अतीतादेस्तज्ज्ञानकाले समिहि-<br>तत्वेन सर्वक्रज्ञाने न प्रतिभासः |          |      |
| १०० सर्वद्यपुरुषसत्तासाधकहेतोर-                               | 22       | રર                | प्रतिभासे वा वर्त्तमानतापत्ति                                        |          |      |
| प्रतिबद्धतासाधनम्<br>१०१ शस्त्रादिप्रमाणावेचत्वोपपादनम्       | 22<br>23 | 8                 | रितिशङ्कनम् २                                                        | Ę        | १२   |
| १०२ वस्तिविशेषत्वहेतुना सर्वविदः                              | , ~ ·    | `                 | १२१ अतीतादिकालसम्बन्धित्वेन                                          |          |      |
| र् <b>०२ असनावश</b> मस्यहतुना स्वरायस्य<br><b>साधनम्</b>      | २३       | و                 | तस्य प्रतिभास इति न प्रोक्त-                                         |          |      |
| १०३ प्रयोगस्फुटीकरणम्                                         | २३       | १०                | रोष इति समर्थनम् २                                                   | દ        | १८   |
| १०४ हेतुविशेषणस्याविसंवादित्व-                                |          |                   | १२२ सर्वज्ञज्ञानस्य विपरीतस्याति-                                    |          | 90   |
| स्य सार्थकताप्रदर्शनम्                                        | સફ       | १३                | ्राष्ट्रशासराकारणम् <u> </u>                                         | Ę        | १९   |
| १०५ अलिक्सपूर्वकत्वस्य सार्थकत                                | •        | •                 | १२३ सर्वेषज्ञानस्य चश्चरादिजनि                                       |          |      |
| प्रदर्शनम्                                                    | ૨३       | १६                | तत्वाशंकोत्यापनद्वारेण पूर्व-                                        | <b>.</b> | ફ    |
| १०६ अनुपदेशपूर्वकत्वस्य सप्रयो                                | •        |                   | पक्षशस्यायमम्                                                        |          | `    |
| जनत्ववर्णनम्                                                  | २३       | १९                | १२४ चशुरादिजनितसर्वक्रकानस्य                                         |          |      |
| १०७ अनन्वयस्यतिरेकपूर्वकस्य                                   |          |                   | धर्मादिष्राहकत्वेऽविरोधो-<br>द्भावनम्                                | રહ       | २०   |
| प्रयोजनाभिधानम्                                               | २३       | २३                | १२'  हस्याभ्यासज्जनितत्वपक्षेऽपि                                     |          |      |
| १०८ हेतोरनैकान्तिकत्वादिनिगसः                                 | 23       | २७                | दोषाभाषवर्णनम्                                                       | 818      | २४   |
| १०९ संवादादेव धर्मादिसाक्षात्काः                              |          |                   | १२६ तथादाब्द्जनितत्वपक्षेऽपि अनु                                     |          |      |
| श्चानपूर्वकत्वस्यापि वचनविशे                                  |          |                   |                                                                      | २८       | ₹    |
| वस्य सिद्धघतीति वर्णनम्                                       | 28       | કુ ક્             | १२७ अनुमानज्ञनितत्वपक्षोऽप्यदुष्ट                                    |          |      |
| ११० पवं सकलपदार्थसाक्षात्कारि-                                |          |                   | इति समर्थनम्                                                         | २८       | 3    |
| शानपूर्वकताप्रतिपादनम्                                        | સ્ક      | ي د               | १२८ भावनातः सर्वज्ञज्ञानस्य वैदा-                                    |          |      |
| १११ सर्वेशक्षीनन न सकलवस्तुप्रह                               | -        |                   | द्येऽतुपपत्तिनिरसनम्                                                 | २८       | É    |
| णसम्भव इति पूर्वपक्षः                                         | ٦,       | ४ १३              | १२९ कुड्यादीनाप्याचारकत्वं ज्ञानस्य                                  | Ŧ        |      |
| ११२ शक्तियुक्तेनापि नेति निरूपणः                              | म् २     | १ १८              | न युक्तमिति कथनम                                                     | २८       | १०   |
| ११३ प्रोक्तपूर्वपक्षनिगसः                                     | २        | ષ્ઠ રા            | १३० ज्ञानाकारकरागादीनामात्यन्तिः                                     |          |      |
| १९५ सर्वेद्यस्य वस्तिवयसानिश्चयं                              |          |                   | कक्षयसम्भवीपपादनम्                                                   | ٤८       | -    |
| <b>पपा्</b> दनम्                                              |          | . <del>४</del> २८ | १ १३६ तमाञ्चनामामा मार्या                                            | २८       | २३   |
| ११५ अतीतानागतवस्तुप्रहणासम                                    |          |                   | १३२ सर्वन्नसिख्युपसहारः                                              | २९       | ક    |
| वाशक्रुवम्                                                    |          | <b>્</b>          | <sup>9</sup> परलोकव्यवस्थापनम्                                       |          |      |
| ११६ पदार्थानामनीतानागतत्वास                                   |          | ر <b>د و</b> .    | ८ १३३ परलोकसिखयेऽवतरणम्                                              | इ९       | १२   |
| बाशङ्कनम्<br>११७ उक्ताशङ्काप्रतिविधानम्                       |          | (                 |                                                                      | २९       | . 24 |
| ११८ समयस्यातीताविताम्याः                                      |          | • • •             | १३५ प्रत्यक्षस्य तत्र न प्रवृत्तिरिति                                |          | •    |
| ११८ समयस्यातातात्रात्राच्याः<br>वर्णमम्                       | :        | રૂપ ર             |                                                                      | રષ       | १७   |
| व्यागर्                                                       |          | 11 2              | الم                              | •        |      |

प्रतिपादमञ्ज

34

| विषयाः                                                     | g.         | ਧੰ. |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|
| १३६ अनुमानस्य न प्रवृत्तिः प्रतिबन्ध-                      |            |     |
| प्रहणासम्भवात् तद्विषया-                                   |            |     |
| सम्भवाचेति वर्णनम्                                         | २९,        | १९  |
| १३७ सिद्धान्तिना तत्रानुमान-                               |            |     |
|                                                            | ३०         | ९   |
|                                                            | ३०         | १२  |
| १३९ पदार्थानां कादाचित्कत्वं न                             |            |     |
|                                                            | ३०         |     |
| १४० कार्यत्वहेतोः अतिबन्धसाधनम्                            | ₹०         | १६  |
| १४१ मातापित्रसामग्रीमात्रेणह-                              |            |     |
| जन्मनः कादाचित्कत्वमिति                                    | _          |     |
|                                                            | ३०         | २२  |
| १७२ श्वाकारविशेषादपि इह जन्मनो                             |            |     |
| जन्मान्तरपूर्वकत्वमिति                                     | _          |     |
| समर्थनम्                                                   | ३०         | २'५ |
| १४३ प्रतिबन्धप्राहकस्य प्रमाणस्य                           | ~ A        | •   |
|                                                            | ३१         | ર   |
| १४४ प्रतिनियतार्थदर्शनतः प्रतिनि-                          |            |     |
| यतस्येव।र्थस्य प्रतिपत्तरनुमानं                            | <b>5</b> 5 | _   |
| ``                                                         | <b>۽</b> ڊ | Ġ   |
| १४५ परलोक्यात्माभावात् परलोका<br>भाव इति मतस्यापि निरासः   | 3 2        | ११  |
| १४६ बाह्येद्रियब्यापार।भावकाल                              | ٠,         | 17  |
| जायमानेन अहमित्यनाधिन                                      |            |     |
| प्रत्यक्षेणात्मनस्तिद्विरित्या-                            |            |     |
| द्शेनम्                                                    | ३१         | १३  |
| १४७ नेदं शानम्पद्धोतुं शक्यं परोक्ष-                       |            |     |
| प्रमाणं चेति प्रतिपादनम्                                   | ३१         | १६  |
| १४८ बहिरिन्द्रियम्यापारकालेऽपि                             |            |     |
| विषयस्येवातमनोऽपि प्रतिभा-                                 |            |     |
| सोऽस्तीति समर्थनम्                                         | 38         | १९  |
| १४९ न च शरीरादीनामेककातः                                   | 2.6        |     |
| त्वमिति वर्णनम्                                            | ३१         | २१  |
| १५० कृशोऽइमिति प्रत्ययवस झानवा<br>नइमिति प्रत्ययो ऑग्त इति | -          |     |
| नद्दामात प्रत्यया भाग्त दात<br>४ वर्णनम्                   | द्वेद      | ę   |
| ज नगरमू                                                    | **         | 7   |

| विषय | T:                                | g.  | <b>4.</b> | विषयाः                                                      | g.       | ч.   |
|------|-----------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|------|
| १६६  | सामान्यती दशनुमानं न तः           | Ŧ   |           | १८० तत्र तज्ज्ञानस्य समबायेन                                |          |      |
|      | प्रवर्त्तते इति सिद्धान्तोद्धाः   |     |           | व्याप्त्या बृत्यभ्युपगमेकार्यत्व-                           |          |      |
|      | वनम्                              | ३५  | २०        | हेतोर्व्यभिचरितत्यवर्णमभ्                                   | ÞĘ       | २७   |
| १६७  | तम्बदिग्वयाचित्वासम्भव (ति        |     |           | १८१ अध्याप्त्या घृत्ती सर्वगतात्म-                          |          |      |
|      | प्रतिपार्नम्                      | 3'4 | <b>२</b>  | साधकहेतुसूचनासङ्गति-                                        |          |      |
| 186  | देशभेदेन प्रतिभासमानाना-          |     |           | प्रदर्शनम्                                                  | थ्र      | R    |
| • •  | मवयवानां भेदो न तद्भाग-           |     |           | १८२ समवायानुपपितः सतोऽसतो-                                  |          |      |
|      | रिकः कश्चनावयवी चकास्तीति         | ľ   |           |                                                             | રહ       | 6    |
|      | वर्णनम्                           | 34  | ર,        | १८३ समवायः न प्रत्यक्षसिद्ध इति                             |          |      |
| १६९  | अन्तेरणावयवप्रतिभासम-             |     |           |                                                             | र ह      | १७   |
|      | वयविप्रतिभासस्य बाधिनत्व-         |     |           | १८४ तंतुषु पर इति न प्रतीनिरपि                              |          |      |
|      | वर्णनम्                           | 38  | ę         | तु पटे तन्तच इत्येवेति कथनम्                                | ३७       | २१   |
| १७०  | कतिपयावयवप्रतिभासे ऽच-            |     |           | १८५ झानतदात्मनोरभेदेऽपि दोषा-                               |          |      |
|      | ^ ^                               | ३६  | 8         | _ •                                                         | ३७       | રષ્ઠ |
| १७१  | सर्वावयबप्रतिभास तद्वभ्यु-        |     | I         | १८६ बुद्धयम।वेन सर्वेषां मुक्तता-                           |          |      |
|      | पगमे दोषप्रदर्शनम्                | ३६  | દ્        |                                                             | ३७       | રવ   |
| १७२  | भूयोऽवयवप्रतिभासे तदभ्यु-         |     | ļ         | १८७ आत्मत्वे वैलक्षण्याङ्गीकारे                             |          |      |
|      | पगमेऽपि दोषदानम्                  | 38  | (y        | कार्यत्वमपि तथा भवत्वि-                                     |          |      |
| १७३  | प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षेण पूर्वापरा |     | 1         | •                                                           | ३७       | २७   |
|      | बयबन्याप्तिरवयविनो गृह्यत         |     | 1         | १८८ दृष्टान्तस्य साध्यविकलता-                               | _        |      |
|      | इत्याशंक्य दोषप्रदर्शनम्          | 38  | ٩         | •                                                           | ३८       | ş    |
| १।५४ | पको घट इस्वादि बुद्धाविप          |     |           | १८९ प्रागसनः स्वकारणसमवाय-                                  | 3.4      |      |
|      | नावयविनो भानमिति कथनम्            | 38  | १४        | लक्षणकार्यत्वस्य ब्युदासः<br>१९० प्रागसतः स्वकारणसम्बाय-    | १८       | 4    |
| १७५  | अवयब्यभावे परमाणूनाम              |     | - 1       | लक्षणकार्यत्वस्य ब्युद्दासः                                 |          | 91.  |
|      | प्यभाव इति शंकायाः समा-           |     |           | १९१ सत्तायाः सद्रुपतयामाशक्य दोव                            |          | 84   |
|      | धानम्                             | ३६  | १६        | <del>-</del> -1                                             | ।-<br>३८ | १९   |
| १७६  | बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वसाध्य       |     |           | १९२ द्रध्यादेर्न स्वरूपसस्वमवान्तर                          | ષદ       | 64   |
|      | मतुबर्थानुपपत्तिर्वणनम्           | ३६  | २१        |                                                             |          |      |
| १७७  | तहुणत्वेऽपि तस्य तदिति भेद        | •   | j         | सामान्यसङ्गावात् सत्तायास्तु<br>· तदभावात् स्वरूपसस्वमित्य- |          |      |
|      | पक्षेऽसम्भव इति वर्णनम्           | ३६  | २३        | •                                                           | <b>1</b> | २३   |
| १७८  | समवायेनाप्यसम्भवादर्शनम्          | 38  | २४        | १९३ अवान्तरसामान्यत्वद्वतोरसिः                              | -,       | 74   |
| १७९  | तत्कार्यस्वादपि न तज्ज्ञानस्य     |     |           | द्धत्ववधर्म्यानिवर्शनानी विद्य-                             |          |      |
|      | A A A A A                         | şş  | 24        | •                                                           | 96       | u    |

| विषयाः                                      | g.   | ₫.          | विषयाः                                                     | £.          | ₫. |
|---------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|----|
| २२८ स्वोक्तहेताबदुष्टतामिधानम्              | ४६   | २१          | २४८ अस्पमहत्वाद्पि तस्य द्रव्यत्व-                         |             |    |
| २२९ सिद्धान्तिना हेत्वसिद्धत्ववर्णनम्       | (४७  | ર           | साधनम्                                                     | <b>ક</b> ९  | २६ |
| ५३० <b>बुद्धे</b> रात्मभेदेऽम्बयव्यतिरेकामा | ₹-   |             | २४९ संयोगाध्रयस्वाद्रुव्यस्ववर्णमम्                        | 40          | 9  |
|                                             | ક્રહ | 3           | २५० संख्यावस्वादपि द्रुब्यत्व-                             |             |    |
| २३१ स्वसंबिदितत्वानभ्युपगमने                |      | 1           |                                                            | ५०          | १५ |
| स्वस्मिन् तत्प्रत्यवाभाववर्णनम्             | 80   | ૭           | २५१ एकद्रव्यत्वद्वेतोर्निरासः                              | 40          | १७ |
| २३२ तस्या आत्मभेदे हेतुविद्रोषणा-           |      | İ           | २५२ सत्तासम्बन्धित्वादिति विशे-                            |             |    |
| सिद्धधिभधानम्                               | 80   | ११          |                                                            | ५०          | २३ |
| २३३ आत्माप्रत्यक्षतार्था हेतोर्विष-         |      |             | २५३ विशेषगुणत्वे सति प्रदेशवृत्तिः                         |             |    |
| द्धत्ववर्णमम्                               | ઇ૭   | १३          |                                                            | ५०          | રક |
| २३४ हेतुविशेषणासिद्धप्रभिषानम्              | પ્રક | १८          | २५४ विश्वसाधकान्यहेत्नामपि                                 |             |    |
| २३५ व्यभिचारवर्णनम्                         | ક્રહ | રહ          | दूषण म्                                                    | 48          | ų  |
| २३६ आकाश्रद्धान्तस्य हेतुलाध्य-             |      |             | २५५ शरीरमात्रव्यापकतासाधकानुः                              |             |    |
| वैकस्याभिधानम्                              | કર   | ۷           | मानोद्भावनम्                                               | ५१          | 4  |
| २३७ शब्दस्य गुणत्वासिद्धिवर्णनम्            | 80   | ۹,          | २५६ हेतोरसिद्धनानिरसनम्                                    | ५१          | १२ |
| २३८ राष्ट्रस्य द्रव्यत्वसाधनम्              | 85   | दश          | २५७ के तद्गुणा इति विकल्पनया                               |             |    |
| २३९ शब्दस्य निः ऋियत्वे दोषाभि-             |      |             | दोषप्रदर्शनम्                                              | ५१          | १४ |
| <b>घानम्</b>                                | 86   | १२          | २५८ धर्माधर्मयोरचेतनत्वे नात्मगु-                          |             |    |
| २४० सकियत्वे च गुणत्वविरोध                  |      |             | णत्यमिति निरूपणम्                                          | ५१          | १८ |
| <b>इत्यभिधानम्</b>                          | 80   | १८          | २५९ धर्माधर्मयोः साधनम्                                    | 48          | २६ |
| २४१ वीबीतरङ्गन्यायनोत्पत्तिस्वी-            |      |             | २६० कार्यत्वे सनि तदुपकारकत्वा-                            |             |    |
| कारे कियाया अभावप्रति-                      |      |             | दिति हेतुनिरसनम्                                           | 12          | Ź  |
| पादनम्                                      | 86   | १९          | २६१ रारीरमात्रव्यापकत्वसाधक-                               |             |    |
| २४२ प्रत्यभिष्मया शब्दस्यैकत्वात्           |      |             | हेतोरनैकान्तिकतानिराकरणम्                                  |             | <  |
| क्षणिकत्वानुमानं बाधितमिति                  |      |             | २६२ दार्शरैकदेशवृत्तित्वे दोषप्रदानम                       | (५२         | १४ |
| निरूपणम्                                    | 80   | २३          | २६३ शरीरमात्रव्यापकनोसंहारः                                | ५२          | १८ |
| २४३ विशेषणस्वरूपाभिधानम्                    | કર   | ર           | परेष्टमोक्षविष्वंसनम्                                      |             |    |
| २४४ हेतोरनैकान्तिकताभिश्रानम्               | યુર્ | ૪           | २६४ आत्यन्तिकबुद्धवादिविद्योषगुण-                          |             |    |
| २४५ धर्मादेरप्रत्यक्षत्वे तत्साधका-         |      |             | १ ५६४ जात्यान्तकबुद्धयादावदावराणः<br>भ्वंसलक्षणमोक्षसाधनम् | <b>ن</b> ون | 25 |
| नुमान दोषाविभीवनम्                          | ક્ષર | ९           | २६५ तद्वेतोदुष्टनाप्रकटनम्                                 | ५२          |    |
| २४६ द्रष्टान्तस्य साध्यशुन्यताभि-           |      |             | २६६ सन्तानोच्छेदे तस्वक्षानं तथ                            | ,,          | •  |
| धानम्                                       | ૪૧   | <b>.</b> ૨૦ | प्रबलमिति साधनम्                                           | ५३          | 3  |
| २४ <b>७ शब्दस्य गुणवस्वाद् द्र</b> व्यमिति  |      | , ,,        | २६७ सिद्धान्तिना सन्तानत्वहेतावा-                          |             | ~  |
| साधनम्                                      | ⊌લ   | . રહ        | 1                                                          | ५३          | १० |
| *****                                       | - 1  | . , ,       | ः जनारस्याप्याप्याप्य                                      | ٠~          | 1- |

| विषया:                                           | g.       | <b>4</b> . | विषयाः                                                          | <b>g.</b> | ŧ.  |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| २६८ स्वद्यासिक्युद्भावतम्                        | 48       | ११         | २८८ स्वोकसत्तादेतीः साधनम्                                      | 44        | 20  |
| २६९ प्रतिवाधिसिद्धताप्रकाशनम्                    | ५३       | १५         | २८९ क्षणिके क्रमयोगपद्मान्यामर्थः                               |           |     |
| २७० समवायस्य सदसङ्गावे दोषा-                     |          | i          | क्रियाऽसम्भवनिक्रपणम्                                           | 41        | 8   |
| विष्करणम्                                        | ५३       | १६         | २९० परिणामानभ्युपगमे कृत-                                       |           |     |
| २३१ सम्बन्धिषु विशेषाङ्गीकारेऽपि                 |          |            | कत्यादिवस्तुस्वभावाञ्चपपचि                                      |           |     |
| दोषोद्धायनम्                                     | ५३       | १८         | वर्णनम्                                                         | 48        | 4   |
| २७२ समवायस्यानुगतेकस्वप्रावता-                   |          |            | २९१ एवं सत्प्रतिपक्षदोषाभि-                                     |           |     |
| ह्रवणम् *                                        | 43       | રષ્ઠ       | धानम्                                                           | 48        | १७  |
| २७३ व्यासृतस्यभाषतादूषणम्                        | ५३       | २६         | २९२ सुकादिसन्तानस्य निवृत्य                                     |           |     |
| २७४ प्रत्यश्रेणानेकानुगतैकस्यभावः                |          |            | सि द्विष्णेनम्                                                  | ५६        | २०  |
| प्रहणं न सम्भवतीत्यभिधानम्                       | ५३       | ર૭         | २९३ आरब्धसञ्चितयोहप्रभोगः                                       | •- •      |     |
| २७५ स्टब्ब्ब् इति बुद्धवा तस्य                   | •        | +          | तस्वज्ञानाभ्यां क्षय इति दूषणम्<br>२९४ स्वमतेन सम्बन्धानस्वरूपः | 44        | २३  |
| सम्बन्धत्वेनाभ्यवसाये विकरूप                     |          | _          | वर्णनम्                                                         | ५६        | २६  |
| प्रथमपक्षे दोषवर्णनम्<br>२७६ द्वितीयधिकस्पे दोषः | 48       | 3          | २९५ चिदानन्दस्यक्षणे मोक्ष इति                                  | 74        |     |
|                                                  | વધ<br>વધ | 9 80       | पूर्वपश्च:                                                      | ५७        | ŧ   |
| २७८ पञ्चमविकस्पनिरासः                            | ५४<br>५४ | ,          | २९६ सिद्धान्ते तन्मतस्य दूषणम्                                  | 40        | 6   |
| २७९ रहबुद्धथवसेयत्वपक्षनिरासः                    | 48       | ८          | २९७ तदा सुखोत्पत्ती कारणप्रदर्शनम्                              |           | ११  |
| २८० समयायबुद्धवश्यवसेयत्वकरपः                    | 19       |            | २९८ भारमान्तः करणसंयोगस्य                                       | •         |     |
| निराकरणम्                                        | વધ       | १०         | निराकरणम्                                                       | 40        | १६  |
| २८१ इह बुद्धधापि न समबाय-                        | • • •    | •          | २९९ तत्र शरीरादेरपि कारणता                                      |           |     |
| मती <b>तिर्विकस्पानु</b> पप्तेरिति               |          |            | नेत्यभिघानम्                                                    | 40        | રશ  |
| कथनम्                                            | 48       | 24         | ३०० युक्तयन्तरेण मुक्तावस्थायां                                 |           |     |
| २८२ उपादानोपादेयभूतबुद्धवायमक-                   |          |            | बानसङ्गाववर्णनम्                                                | ५७        | २६  |
| प्रवाहलक्षण संतानत्वपक्षनिरास                    |          | २२         | ३०१ ज्ञानस्य ज्ञानास्तरोत्पादनस्य-                              |           |     |
| २८३ पूर्वापरसमानजातीयक्षणप्रवा                   |          |            | भावतयाऽम्यानपेक्षतासाधनम्                                       | 46        | •   |
| <b>दर्कपसम्सानत्वनिराकरणम्</b>                   | GH.      | २७         | ३०२ साश्रवचित्तसन्ताननिरोध-<br>स्वक्रवमुक्तिप्रतिक्षेपः         | 1. 4      | 82. |
| २८४ व्यमिश्वाराविर्मावनम्                        | qu.      | ર          | २०३ साम्वयनिसश्रविश्वसम्तः                                      | 46        | १५  |
| २८५ मत्यम्तातुरक्वेदवतस्वेव संता-                |          |            | त्युत्पत्तिलक्षणमुक्तेवित-                                      |           |     |
| नत्वस्य सत्वेन विरुद्धताः                        |          |            | त्वनिद्धपणम्                                                    | 40        | १६  |
| कथनम्                                            | ५५       | ¥          | ३०४ सान्वयतासाधनम्                                              | 46        | १७  |
| २८६ शम्दबुजिपदीपादीनामस्यन्तानु                  | -        |            | ३०५ विकानसम्तरयनुरुखेर पूर्वप-                                  |           |     |
| <b>च्छेर्</b> मसाधनम्                            | ५५       | ક્         | क्षिणोपवर्शितदोषस्योग्ररणम्                                     | 40        | २१  |
| २८७ काळाळयापदिष्टतानिकपणम्                       | ५५       | १९         | ३०६ बानयोर्युगपङ्गचितावर्णमम्                                   | ५९        | ঽ   |

| क्रिक्याः                            | g.         | <b>4</b> . | विश्वयाः                                              | 8:           | #   |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----|
| ३०७ एकास्त्रभावनातो विशिष्टमदे-      |            | İ          | ३२६ शब्दस्य परमार्थको वसस्यग्रि-                      |              |     |
| शेऽभवसुकाविकामो मुकिरिति             | ľ          |            | धायकत्वाभावातुमानवद्यांनेश्                           | 18           | ŧ   |
| साधमम्                               | 44         | و          | ३२७ हेतोरस्क्रिताविशकरणम्                             | 43           | ¥   |
| ३०८ सुरवादिजातेः स्वाभवादर्था-       |            |            | ३२८ स्थलक्षणे शण्दस्य संकेता <b>दुप</b> -             |              |     |
| <b>म्तरताबिरसमम्</b>                 | ५९         | १६         | पश्चितिकपण्यम्                                        | £\$          | 4   |
| २०९ मोसंबादीपसंदारः                  | 49         | ५४         | ३२९ अशक्यकियत्वास स्वत्रक्षणे                         |              |     |
| आदिवाष्यसाफल्वत्रदर्शनसी             | वाने       | 1          |                                                       | 63           | -   |
|                                      |            |            | ३३० जात्यादी समयाभाववर्णनम्                           |              | १९  |
| ३१० द्वितीयकारिकाचतरणम्              | <b>E</b> o | 3          | ३३१ बुद्धधाकारेऽपि न समयसम्म                          | <b>T</b>     |     |
| ३११ द्विनीया कारिका                  | 80         | 4          | इति स्वमतोपसंद्वारः                                   | ĘĘ           | २२  |
| ११२ कारिकार्थस्याच्यानम्             | Ęo         | ٩          | ३३२ सिद्धन्तिनाभ्रान्ततासाधकहे-                       |              |     |
| १११ मादिवाक्यस्य प्रामाण्याः         |            |            | तोरसिखतोपवर्णनम्                                      | ER           | બ   |
| भाषवर्णमम्                           | Ęo         | २६         | ३३३ सामान्यस्य सिखत्वोपवर्णनम्                        | ER           | Ę   |
| ३१४ बाह्यार्थे दाब्दस्य प्रामाण्यः   |            | _          | ३३४ भेदेनामृतिभासनारसामान्यं                          |              |     |
| वर्णनम्                              | ĘĮ         | 6          | नास्वीतिमतनिराकरणम्                                   | ફ્ય          | (R  |
| ३१५ प्रेस्रापूर्वकारितामङ्गाभावव्या- |            |            | ३३५ व्यक्तिभिन्नतया जातेर्वहिर्नाः                    |              |     |
| वर्णनम्                              | ६१         | १०         | विभास इति पश्चनिराकरणम्                               |              | ६०  |
| ६१६ आसाः शब्दमन्तरेणेव प्रवर्श-      |            | 8          | ३३६ न केवलं सामान्ययुद्धवर्यक्तयो                     |              |     |
| यन्तीति पूर्वप्रक्षरवनं              | ६१         | \$8        | निमित्तमिति वर्णनम्                                   | ÉR           | સ્પ |
| ३१७ तक्रिराकरणम्                     | ६१         | १५         | ३३७ सामान्यमनपेश्रत्वात्सद्।ऽतुगत                     | •            |     |
| ३१८ आविवाक्यसफलतावर्णनी-             | <b>c b</b> |            | बानजनकं भवेदिति पूर्वपक्ष-                            | 61.          |     |
| प <b>सं</b> ष्ठारः<br>-              | ६१         | १९         | विधानम्                                               | दप           | ٧,  |
| भ्र <b>न्दसङ्केतलम</b> र्थनसोपा      | न          |            | ३३८ सामाग्यस्य सर्वसर्वगतत्वेऽनु-<br>पपतिप्रदर्शनम्   | <b>દ</b> ુષ્ | १७  |
| ३१९ अपोद्दः शब्दार्थ इति बीजन        |            |            | ३३९ स्थम्पकिसर्वगतत्वेऽपि दोषो-                       | * .          | •   |
| तप्रदर्शनम्                          | ६२         | ર          | त्कीर्चनम्                                            | <b>६</b> '4  | २१  |
| ३२० शैष्यार्थी विविदिति महारम्भ      | -          | •          | ३४० अन्यत्रोत्पश्चघटादी सामान्यस्य                    | ŧ            |     |
| ३२१ द्रश्यगुणादीनां शब्दप्रवृत्ति-   |            | •          | गमनाचसंभवदोषो <b>द्धवन</b> म्                         | 84           | ર્ષ |
| निमित्ततासाधनम्                      | ६२         | ξo         | ३४१ अनेकान्तवादे नोकदोषसम्भव                          | Ī            |     |
| ३२२ विधिवादिसम्प्रतसम्परि            | • •        | ,,         | इति निरूपणम्                                          | ĘĘ           | Ę   |
| करपनया घोडान निरसनम्                 | Ęą         | ţo         | ३४२ साधारणासाधारणस्वद्वपस्य-<br>कत्वविरोधनिरसनम्      | ei e         | e   |
| ३२३ छाष्ट्रप्रस्ययस्य आस्तस्वनिर्वे  |            |            | कत्यावराधानरसनम्<br>३४३ द्विविध्विरोधस्याप्यत्रासस्भव | . <b>8</b> 8 | Ę   |
| <b>पयत्वयमम्</b>                     | ६२         | સ્         | इति वर्णमम्                                           | ६६           | १४  |
| १२४ आगतराकावनम्                      | *4         | २३         |                                                       | • •          | • - |
| ३२५ मत्रोकहेतोरसिज्तानिरासः          | ६२         | <i>\$8</i> | विरोकावियोग इत्यमिकामम्                               | 88           | १८  |

| निषया       |                                                     | <b>T</b> .    | ₩, ;      | <b>विषयाः</b>                                          | Į.   | ₹.        |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|------|-----------|
|             | स्वमा <b>यमेरा केर्साथणाहुमान</b><br>विराकरणम्      | <b>89</b>     | <b>२२</b> | १६२ कानयोर्युगपहृत्तितानिकः<br>करणम्                   | 89   | ţo        |
| <b>38</b> £ | मित्रयोग <b>सेक्स्ब</b> हेकोतिराक्सक                | <b>44</b>     | 44        | ३६३ बाद्युक्तसामग्रीभेदसमर्थन-                         |      |           |
| <b>180</b>  | मेदाभेदप्रतिभासादेव भेदाभेद                         | •             |           | स्याविकस्मेऽनि समानाव-                                 |      |           |
|             | व्यवस्थात्व निधानम्                                 | €ø            | 1         | प्रदर्शनम्                                             | ६९   | <b>१३</b> |
| 386         | ध्यापकेकसर्वव्यक्त्यनुगत-                           |               |           | ३६४ पूर्वपक्षिसम्मताविकस्पक्षाताः                      |      |           |
|             | सामान्यानभ्युपनमत्रदर्शनम्                          | <b>\$</b> 19  | ₩.        | <b>भा</b> षप्रतिपादनम्                                 | ६९   | १८        |
| ३४९         | सजारीयविद्यातीयस्वावृत्त-                           |               |           | ३६५ अधिकस्पकानभ्युपगमेऽर्थः                            |      |           |
|             | निरंशवस्तुस्वीकर्तुमसवर्णनभ्                        | <b>\$19</b>   | 88        | प्रहणाभावप्रसङ्गलक्षणदोषति-                            |      |           |
| ३५०         | इतोव्य प्यसि विवर्णनम्                              | <b>2</b> 19   | १६        | राकरणम्                                                | ६९   | २२        |
| ३५१         | मत्यक्षेण तस्सिक्रिरित्यस्य                         |               |           | ३६६ स्वमतेन विकल्पस्वक्पं प्रति-                       |      |           |
|             | <b>बिराकरणम्</b>                                    | 89            | १८        | पाच बायुक्तस्यस्यभावन्यवस्थि                           |      | 44.       |
| ३५२         | सर्वेतो ध्यावृत्तातमनि तद्वकेन                      | r             |           | तिलक्षणहेतोरसिखतास्थापनम्                              | ६९   | २९        |
|             | विकस्पोत्पत्ती दोषप्रदानं                           | € 9           | २३        | ३६७ परमार्थतः कृतसमयत्वामा-                            | _    |           |
| ३५३         | विकश्पस्य स्वलक्षणमपि                               |               |           | वादिति हेतोनिरासः                                      | 40   | (o        |
|             | विषयः स्यादिति निरूपणम्                             | <b>&amp;9</b> | २५        | ३६८ व्यक्तविभिन्नसामान्यस्य सङ्केतः                    | _    |           |
| इ५४         | तस्याविदादावमासित्वमित्यः                           |               |           | विषयत्वाभिधानम्                                        | 80   | १२        |
|             | स्य निराकरणम्                                       | 89            | २७        | ३६९ भाषामामेकान्तेनोद्यानन्तरा-<br>पवर्गित्वाभावसमधनम् | 40   | १८        |
| इए५         | दूरस्थसृक्षाद्यध्यक्षस्य प्रमा-                     | _             |           | ३७० कृतकत्वमि न साधक                                   | •    | 7.0       |
|             | णान्तरताप्रसङ्गप्रदानम्                             | <b>E</b> 19   | २९        | साध्यहेत्वोभेंदाभावादिति वर्णनं                        | ut o | २३        |
| ३५६         | तस्याप्रमाणत्वे अणिकत्वातु-                         |               | _         | ३७१ ब्यावृत्तिभेदात्तयोमेद इति                         | •    | •         |
|             | मानम्पि तथेतिवर्णनम्                                | ६८            | 3         | पक्षस्य चिकस्य वृषणम्                                  | ٥Ô   | ২৬        |
|             | समारोपव्यवच्छेर्कत्वादनु-                           |               |           | ३७२ सरमधिकस्य शुक्तावरिपि                              | •    | 70        |
|             | मानस्य प्रमाणतेति पक्षस्यापि                        |               |           | हेतुतामश्रह्मदानम्                                     | હર   | 4         |
|             | दूषणम्                                              | 86            | <b>११</b> | ३७३ अमदेऽपि निश्चयवशात्कृतकः                           | •,   | •         |
| इ५८         | भनुमानस्य प्रामाण्ये व्याप्तिः                      |               | 1         | त्वस्य गमकतेति पक्षक्रेपः                              | ७१   | ११        |
|             | प्राहकस्य विकस्पविद्योगस्य                          |               |           | ३७४ बुद्धयाद्रहयोस्तयोः कस्पन-                         | • `  | ,,        |
|             | प्रामाण्याभ्युपगमो दुर्निवार<br>इति <b>वर्ष</b> भम् | 86            | १७        | या भिन्नयोरपि न प्रतिबन्ध                              |      |           |
| 260         | रात प्रचान्<br>प्रतिबन्धप्राह्यस्य स्थार्थेन        | 46            | 1.0       | सम्भव इत्यभिषानम्                                      | 90   | १५        |
| 477         | प्रतिबृग्धो योग्यतात प्रवेति                        |               | į         | ३७५ साध्यसाधनयोभेदेऽपि न म-                            | •    | •         |
|             | समर्थनम्                                            | 86            | २१        |                                                        | ७१   | २१        |
|             | तत्रानबङ्यानिराकरणम्                                | ६८            | 28        | ३७६ विनाशस्य निर्देतुकत्वसाधकः                         | -    | •         |
|             | स्विकस्पाविकस्पयोर्युगप-                            |               |           |                                                        | şe   | २२        |
|             | वृत्तरेकत्वमिति पशस्य विक-                          |               |           | ३७७ प्रतिसर्ण विवाशासावे विवा                          |      |           |
|             | क्ष्मया निरसनम्                                     | 89            | ¥         | श्रवतीत्यसंभव इति पूर्वपक्षः                           | 90   | ₹.૮       |

| विषयाः | <b>!</b>                                         | g.             | <b>4.</b> [ | विषयाः        | _                                                       | g.         | 4  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|----|
| 306    | तिवराकरणम्                                       | <b>પ્ર</b> ૧   | १०          |               | र्युदासलक्षणापोइस्य द्वैवि-                             |            |    |
|        | परमाणुनां परस्परं सम्बन्ध-                       |                | - }         | -             | ोकिः                                                    | 98         | (o |
|        | समर्थनम्                                         | <del>७</del> २ | १५          |               | निम्बर्धाभासस्य।पोद्यताः                                |            | •• |
| ३८०    | <b>कृत्स्नेकदेशविकरुपयोगस्य</b>                  |                | - 1         |               |                                                         | ७६         | १३ |
|        | वाद्यकस्य निराकः ण                               | હર             | १६          |               | स्यापोहव्यपदेशे मुस्यगीण-                               |            |    |
|        | प्रकारान्तरसम्बन्धवर्णनम्                        | ७२             | २२          |               | to many of                                              | 98         | १६ |
| 3८२    | संबन्धप्रतीनेर्चिकल्पक्रपत्वे                    |                | 1           | -             | र्थप्रतिविम्बात्मकार्थाभास-                             | _          |    |
|        | दोषप्रकटनम्                                      | ७३             | १           |               |                                                         | <b>૭</b> ૬ | २३ |
| ३८३    | क्रमयौगपद्याभ्यामधिकया-                          |                | I           |               | र्यकारणभाव एव वाच्यः                                    | _          |    |
|        | कारित्वस्य नित्यानित्यात्म-                      |                | l           |               |                                                         | ७६         | રહ |
| •      | के बस्तुन्येव सम्भव इति वर्णनम्                  | EQ             | ९           | _             | पापोहद्वयस्य गीणशब्दा-                                  |            |    |
|        | विपक्षव्यःवृत्तम्य हेतोरभीष्ट                    | •              |             |               |                                                         | 99         | ય  |
|        | एव साध्याव्यभिचार इत्यस्य                        |                |             |               |                                                         | ૭૭         | 4  |
|        | निराकरणम्                                        | ७३             | १४          |               | ालक्षणस्य गौणशब्दार्थताः<br>                            |            | _  |
| ३८५    | अक्षणिकाय्यभिचारित्वस्या-                        |                | l           | _             | पनम्                                                    | હ          | 3  |
|        | प्युपपादनम्                                      | <i>७३</i>      | १६          |               | तद्यान्तिन। शाय्द्विश्वानस्य                            | . 50 6     | ٥  |
| ३८६    | शक्तिभेदात्कार्यभेदमुपपाद्य                      |                |             |               | स्तविकार्थप्राहित्वाभिघानम्<br>।कल्पप्रतिबिम्बकमात्रस्य | ૭૭         | १० |
|        | तस्या भेदाभेदसमर्थनम्                            | ७३             | રક          |               | किल्पप्राताबम्बकमात्रस्य<br>ष्ट्रार्थतानिरासः           | s.         | १४ |
| ३८७    | क्षणिकस्याक्रमकारित्वाभायो-                      |                |             |               | व्हक्षणस्योपचारेणायोहत्य-                               |            | ,• |
|        | पसंहार:                                          | <i>હ</i> જ     | ९           |               |                                                         | છહ         | १६ |
|        | कमकारित्वासंभववर्णनम्                            | <i>હ</i> ક     | ११          | ४०६ इ         | यावृत्तेर-यद्या <b>वृत्तविक</b> स्वाः                   |            |    |
| ३८२    | क्षणिकस्य कमाक्रमाभ्यामर्थ-                      |                |             |               | ारस्यापो <b>ह</b> त्वे दोषोद्भावनम्                     | <b>99</b>  | १९ |
|        | क्रियाविरोधन कतकत्वहेतो-                         |                | _           |               | ामःनाधिकरण्यव्यवहारायो-                                 |            |    |
|        | विरुद्धतावर्णनम्                                 | હક             | २३          | वा            | वर्णनम्                                                 | છછ         | २१ |
|        | अनेकान्तिकता प्रदर्शनम्                          | as             | ર્ષ         | ४०८ ब         | हिरथेंसामानाधिकरण्यायो-                                 |            |    |
| .३९१   | सामान्यस्यानर्थकियाकारित्व-                      |                |             |               | हिकरूपस्यायं विभ्रम इति                                 |            |    |
|        | बणनस्य दूर्णम्                                   | 91             | 9           | q             | <sup>५</sup> पक्षप्रदर्शनम्                             | 96         | 3  |
| રૂપ્ર  | अभ्युपगमवाद्त सामान्यस्या                        | •              |             | ४०९ वि        | त्रहान्तिनाऽभेदस्य स <b>रुद्रह</b> ्                    |            |    |
|        | षस्तुत्वसुद्दय स्वमतेन निःयः<br>नित्यस्वनिरुपणम् | હલ             | २३          | 1             | <b>लक्षणत्वनिराकरणम्</b>                                | 96         | १६ |
| 203    | .सामान्यविद्येषात्मक एव रा                       | 94             | ٦ ٦         | ४१० अ         | पोहबादे आन्तिनिभित्त-                                   |            |    |
| 414    | व्यस्य संकत इत्युपसंहारः                         | <u>ن</u> ۹'ی   | 214         | वः            | स्तुभूतसादश्याभावनि <b>द्धःज</b> म्                     | <b>ે</b>   | 44 |
|        |                                                  |                | . 3.3       | <b>४१</b> १ ज | पाधितद्वतोरभेदेऽपि शब्द-                                | -          |    |
|        | अपोहवाच्यता (नेरसनसोपा                           |                |             |               | कल्पयोनीनाफलत्वोक्तिः                                   | હર         | Ą  |
| ३९४    | अपोहस्य पूर्वपक्षे हैविध्यामि                    | •              |             | ४१२ मे        | दपक्षेऽपि पकार्थवृत्तिता-                               |            |    |
|        | घानम्                                            | 30             | ۹,          |               | घटनम्                                                   | 98         | 8  |

| विषया        | •                                 | g.          | 4.        | विषयाः                                                    | Ţ.         | 4.         |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| ४१३          | सिद्धानयुक्तसर्वदर्शिताप्रस-      |             |           | ४३२ शब्देभ्यः कल्पनाः प्रस्यस्त                           |            |            |
|              | क्रस्य पूर्वपश्चिणा सम्बन्धवादि   | -           | ١         | इति निरूपणम्                                              | 65         | ક          |
|              | मामेवायं प्रसङ्ग इत्युपपादनम्     | હલ          | 9         | ४३३ अन्यापोहदशब्दार्थ इति                                 |            |            |
| ४१४          | तदुपपादनस्य दूषणम्                | <b>૭</b> ୧. | કૃષ્      | प्रतिपादनम्                                               | ८२         | ড          |
|              | असम्बन्धवादिनापि सर्ववि-          |             |           | ४३४ विजातीयव्यावृत्तस्येण स्व-                            |            |            |
|              | स्व।पादनम्                        | <b>૭</b> ୧  | २६        | लक्षणं शब्दभूमिरिति वर्णनं                                | ૮૨         | १०         |
| <b>४१६</b>   | अन्योन्याश्रयात्र धर्मधर्मिप्रति- |             |           | ४३५ तस्य विकल्पवेद्यत्वेऽपि अवि-                          |            |            |
|              | पसिरिति महस्रतिक्षेपः             | ૭୧          | ક્ર       | संवाद्समर्थनम्                                            | ૮૨         | १३         |
| <b>ध</b> १७  | घर्मघर्मिणोः परस्परापेक्षित्व-    |             |           | ४३६ स्वमनोपसंद्वारः                                       | <b>.</b> ? | ? 19       |
|              | दोषः सविकस्पप्रत्यक्षवादिनाः      |             |           | ४३७ सिद्धान्ते सामान्यविशेषातम-                           |            |            |
|              | मिति पूर्वपक्षकरणम्               | ઙ૨          | સ્ષ       | कवस्तुन्ः शब्दलिङ्गविषय-                                  |            |            |
| ४१८          | त्रियासः उपसंहारश्च               | હ્          | <b>२८</b> | त्वसमर्थनम्                                               | ८५         | २०         |
|              | विद्रोष्यविद्रोषणमावसमर्थनम्      | 60          | १         | ४३८ परस्याप्यतिरिक्तसम्बन्धाः                             |            |            |
| ध२०          | लि <b>ङ्ग</b> संख्यादियोगवर्णनम्  | 60          | B         | भ्युपगमस्यावस्यकता समर्थनम्                               | ્દર        | <b>ર</b> ્ |
| <b>ध</b> २१  | प्रशाकरमतद्शिनम्                  | ८०          | ११        | ४३९ कविद्वयभिचारदर्शनात्सर्वशः                            |            |            |
|              | संविद्वपुरन्य।पोद्दः शब्दार्थ इति |             |           | नाश्वासे विवक्षास्वकत्वमपि                                |            |            |
|              | तन्मतप्रतिपादनम्                  | 60          | १३        | शब्दस्य न भवेदित्यापादनम्                                 | ८२         | સ્લ્       |
| <b>કર</b> રૂ | शध्दलिक्स्योजीतिर्न विषय इति      |             |           | ४४० तत्राप्यप्रामाण्ये सर्वन्यवहारो-<br>रुछेदप्रसङ्गदानम् | <b>43</b>  | સ          |
|              | वर्णनम्                           | 60          | १४        | ४४१ तादात्म्यत् दुत्पत्ति लक्षणहे-                        | ·• •       | •          |
| ४२४          | कस्पनाबुद्धरपि जानिर्न विषय       |             |           | त्वोरपि व्यभिन्नारप्रदर्शनम्                              | ধে         | દ          |
|              | इति प्रतिपादनम्                   | Co          | १८        | ४४२ तस्य प्रामाण्योपपादन तुस्ययु-                         | ••         | •          |
| धर्ष         | शब्दलिङ्गजङ्गाने जातः प्रति-      |             |           | त्तया शब्दस्यापि बहिरथें                                  |            |            |
|              | भासमाशंक्य निरसनम्                | ৫০          | २२        | प्रामाण्यप्रसङ्गापादनम्                                   | ८३         | १३         |
| ४२६          | जात्यांदरेव विषयत्वऽनुपप-         |             |           | ४४३ तस्यैवोपसंहारः                                        | ८३         | २३         |
|              | <b>चित्रदर्शनम्</b>               | ८०          | २७        | ४४४ प्रतिबंध निश्चयस्येय संकेतनि                          |            |            |
| ४२७          | आहतिविशिष्टयकः शब्दा-             |             |           | श्चयोऽपीति वर्णनम्                                        | ८३         | २६         |
|              | र्थत्वनिरासः                      | <b>در</b>   | १         | ४४५ तद्वि प्रत्यक्षं विकल्पक्रयमे                         |            |            |
| ४२८          | <b>६५ कर्धकार्यकस्य रूपता</b> -   |             |           | वेति समर्थनम्                                             | 43         | ર્         |
|              | निरासः                            | ८६          | 3         | ४४६ शब्दस्याप्युमयात्मकवस्तु                              |            |            |
| ४२९          | व्यक्तः शब्दिङ्गयोरर्थत्वे        |             |           | निश्चयात्मकत्वभिति वर्णनम्                                | SA         | Ę          |
|              | दोषान्तरप्रदानम्                  | ८१          | १५        | ४४७ वाच्यवाचकभावस्य सयोपरा-                               |            |            |
| ४३०          | इन्द्रियज्ञानारुडे सम्बन्धव्युः   |             |           | मादाविर्भूतशानविशेषे प्रति-                               |            |            |
|              | त्विनिराकरणम्                     | ८१          | १९        | भास इति निरूपणम्                                          | CA         | ११         |
| 831          | अस्वेदं वासकमित्यस्य विकः         |             |           | ४४८ इष्टश्चतादिकपकरपनया दोषो-                             |            |            |
|              | स्य द्वणम्                        | ८१          | २०        | क्रावनस्यानी चित्यवर्णनम्                                 | 58         | १७         |

| विषया:                                | ā          | पं.        | विषया:                                  | ŧ   | i. <b>4</b> |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----|-------------|
| ४४९ <b>शब्दार्थसम्बन्धस्य कास्पनि</b> |            |            | ४६७ बोधनीलब्यापाराणां समान-             |     |             |
| कत्वाभावसमर्थनम्                      | ८४         | <b>૨</b> ૧ | कालं प्रतिभासाच प्राद्यपा-              |     |             |
| ४५० उपसंहारः                          | 610        | ¥          | हकभाव इति वर्णनम्                       | 4   | 4           |
|                                       |            |            | ४६८ भिन्नकालयोगीमनीलयोरपि               |     |             |
| नगद्वयघटकद्रव्यार्थिकम्बरू            | पम्        |            | न तत्सम्भव इति वर्णनम्                  | 4   | 25          |
| ४ १ तृतीयकारिकावनरणम                  | 24         | ११         | ४६९ भेदस्य नास्तित।निरूपणम्             | 66  | १३          |
| ४५२ कारिका                            | 6.         | 98         | ४७० अभेदस्यापि न प्रसिद्धिरित्य-        |     |             |
| ४५३ कारिकार्थव्यावर्णनम्              | 210        | 12         | स्य निराकरणम्                           | 66  | १६          |
| ४-४ द्रव्यपयायाधिकनयद्वयाति-          |            |            | ४७१ सर्वत्र सन्मात्रस्योपलम्भ इति       |     |             |
| रिक्तनयाभावसमर्थनम्                   | 45.        | 3          | निगमनम्                                 | 66  | २०          |
| ४५५ महुहनयाभिप्रायवर्णनारम्भः         | ૮૬         | <b>£3</b>  | ४७२ सन्मात्रस्य विद्यास्वभावत्वे        |     |             |
| ४५६ अभेव्प्रतिपादकागमस्याबा           |            | ,          | दौषादाङ्कनम्                            | 66  | २५          |
| धितत्वर्णनम्                          | ८६         | २६         |                                         | 66  | २३          |
| ४५७ प्रत्यक्षेण भदप्रतिभासाभाव        |            |            | ४७४ तद्द्रपणम्                          | 66  | <b>ર</b> ક્ |
| कथनम्                                 | £          | २७         | ४७५ अविद्यायाः सङ्गाववणर्नम्            | 4   | २४          |
| ४५८ देशभेदाक्रेदी न मंभवतीत्यः        |            |            | ४७६ अविद्याया ब्रह्मणः स्वभावत्व-       |     |             |
| भिधानम्                               | ૮૬         | 20         | ऽतिरिक्तत्वे वा दोषादाङ्कनम्            | 44  | २७          |
| ४५९ कालभेदादेदो न संभवतीति            |            | 1          | ४७७ नित्वया विद्ययाऽविद्यानिष्टुसे-     |     |             |
| कथनम्                                 | ૮ડ         | ષ્ઠ        | रुचितन ब्रह्मानिरिक्ततस्वाभा-           |     |             |
| ४६० स्मृतिर्न भेदमयगमयतीति            |            | l          | वतस्तस्याप्रहणस्रशाविद्याया             | -   |             |
| प्रतिपादनम्                           | ৫৩         | १०         |                                         | ૮૬  | ર           |
| ४६१ भेदस्य भावस्वरूपत्वाद्भाषा-       |            | `          |                                         | ८९  | ۹,          |
| बगमे तस्याप्यवगम इति दूषणं            | 2/5        | १६         | ४७°. अविद्याया <b>भनिर्वचनीयता</b> -    |     |             |
| ४६२ आकारभेदाक्रद इति पक्ष-            |            | ```        | स्थापनम्                                | 60. | ११          |
| निरासः                                | <b>ে</b> ড | १०         | ४८० अविद्याजीवानां, काल्पनिको           |     |             |
| ४६३ आकारस्य स्वत प्रतिभामे            |            | ```        |                                         | ८९  | १२          |
| दोषप्रदानम्                           | 43         | <b>ج</b> و | · -                                     |     | १४          |
| ४६४ भिन्नप्रतिभासगम्यत्वे दोषो        |            | ~~         | _                                       | ८९  | १६          |
| द्वावनम्                              |            |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ८९  | २०          |
| •                                     | ৫৩         | 48         | ४८४ उपसंहार:                            | ८९  | २६          |
| ४६५ नीलसुकादिभिन्नस्य बोध             |            | }          | ४८५ अशुद्धद्रव्यार्थिकनयस्बद्धपम्       | ૮૧  | २८          |
| स्याह्यप्रत्ययगम्यत्वपक्षनि           |            | .          | ४८६ प्रधानादितो महदादि परिणाम-          | _   | _           |
| राकरणम्                               | ১৩         | २९         | वर्णनम्                                 | 90  | *           |
| ४६६ व्यतिरिक्तगोधसङ्गावेऽपि न         |            |            | ४८७ प्रधानस्य त्रिगुणत्वाविवेकि         |     |             |
| भेदाधिगम इति वर्णनम्                  | 66         | 3          | त्वादिकपणम्                             | 90  | y           |

| विषयाः              | <b>i</b>                                           | g.          | Ŷ.         | विषयाः ऱ्                                                  | ₫,             |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 866                 | महरादीनां स्वकतासाधनम्                             | 90          | १३         | ५०७ मेदो न प्रत्यक्षविषय इति                               | .,             |
| 866                 | सस्कार्यवादारम्भः                                  | 9,0         | १६         | पक्षप्रतिक्षेप ९३                                          | १६             |
| 860                 | असदकरणादितिहेतुवर्णनम्                             | 9,0         | 70         | ५०८ सर्वेषां सङ्कृपताप्रतिमासोऽवाः                         |                |
|                     | उपादानग्रहणलक्षणहेतु-                              |             |            | धितो न भेदप्रतिभास इति पक्ष-                               |                |
|                     | निद्भपणम्                                          | 9,0         | २२         | सण्डनम् ९३                                                 | <b>ધ</b> નશ    |
| ४९२                 | सर्वसम्भवाभावादिति हतुः                            |             |            | ५०२ अन्यदेशस्थमेदातुगतस्वरूपः                              | , ,,           |
|                     | व्याद्यर्णनम्                                      | 6,0         | ३५         | प्रतिभासाभावसमर्थनम् ५३                                    | રે રક          |
| ४९३                 | शक्तस्य शक्यकरणादिति हेतु                          |             |            | ५१० भेदान्तरीपलम्भादनंतरमभेद-                              | ` ``           |
|                     | निकपणम्                                            | ९,०         | <b>५</b> ९ | प्रतिपत्तिरित्यस्य दृषणम् १.५                              | ક રૂ           |
| <b>પ્ર<b>વ</b>ક</b> | कारणभाषादिति हेतुस्यावर्णनम                        | <b>म</b> ९१ | 13         | ५११ प्रत्यभिश्वाती न तस्य प्रतिपन्ति                       | •              |
|                     | प्रधानसाधकस्य भेदानां परि-                         | •           |            | रितिवर्णनम् ९.५                                            | 3 5            |
|                     | माकादिति हेतोर्निरूपणम्                            | ०,१         | १५         | '१२ प्रत्यभिक्षायाः प्रत्यक्षत्व दोवी                      |                |
| <b>४९</b> ६         | भेदानां समन्वयादिति हेतुः                          |             |            | त्कीर्त्तनम् ९५                                            | <b>\$</b> %    |
|                     | वर्णनम्                                            | ०१          | २२         | '५१३ तदा स्मृत्यभावास सङ्ग्रानाव                           |                |
| ४९७                 | शकितः प्रवृत्तेगितं हेतुस्या                       |             |            | गम् इत्यस्य दूषणम् ९६                                      | <b>ड</b> १२    |
|                     | वर्णनम्                                            | 6,8         | २४         | ५१४ पूर्वापरकालसम्बन्धित्वलक्षणाः                          |                |
| ४९८                 | कारणकार्यविभागादिति हेतु-                          |             |            | भेदोऽपि न प्रत्यक्षविषय इति<br>वर्णनम् ९६                  | ४ १७           |
|                     | <b>प्रदर्शनम्</b>                                  | ५.१         | २७         | ्र वर्णनम् ः<br>५१५ वर्त्तमानमात्रं सद्वाध्यक्षभूमिः       | s (O           |
| ४९९                 | वैश्वरूपस्याविभागादिति हतुः                        |             |            | रिति वर्णनम् ९६                                            | s १९           |
|                     | समर्थनम्                                           | <b>૦</b> સ્ | į          | ५१६ अभेदो नाध्यक्षगम्य इति                                 | •              |
|                     | अशुद्धद्रव्यार्थिकस्योपसंहारः                      | ٩٤          | ૭          | ममर्थनम् ९४                                                | ६ ५५           |
| 900                 | नैगमाभित्रायात्रदर्शने कारणा                       |             |            | ५१७ अणभदस्याध्यक्षगम्यना-                                  |                |
|                     | भिघानम्                                            | ९,२         | ٧,         | व्यावर्णनम् ९५                                             | ۹ ६            |
|                     | पर्यायार्थिकस्वरूपसोपाने                           |             |            | ५६८ अनुमानमभेदग्राहकमिति                                   |                |
|                     |                                                    |             |            | ध्यवस्थापनम् ९५                                            | ٠              |
| ५०२                 | पर्यायाधिकेन द्रव्याधिकनयाः                        |             |            | ५१९ तस्मतप्रतिक्षेपः ५५                                    | ५ १२           |
|                     | भिधेयवस्तु निरस्तनम्                               | <b>०</b> .२ | १०,        | ५२० भ्वंसहेत्वसन्निधानं स्थिरो भाव                         | ••             |
| '५० इ               | भेदस्य प्रमाणबाधितत्वपक्ष-                         |             |            | इति पूर्वपक्षरचनम् ९५                                      | ન <b>ફ</b> ય્ન |
|                     | वूरीकरणम्                                          | 9,5         | રૂર્       | ५२१ अस्थिगतयाऽध्यक्षे प्रतिभास-                            | • .            |
|                     | भेदस्य कल्पनाविषयत्वनिरासः                         | ९२          | २६         | नान् नन्मतप्रतिक्षेपः ०५                                   | -              |
| 404                 | प्रस्वश्चं भेदेन प्रतिपादयनीत्य-                   |             | -,         | ५२२ नादाहेत्वसम्भववर्णनम् ९५                               | ६ २१           |
| 1 6                 | स्य निराकरणम्                                      | <b>९</b> ३  | ગ          | ५२३ अद्शैनमेष बस्तुनोऽभाव इति<br>सिकान्तम्य प्रतिश्रंपः ९५ | . <u>5</u> .11 |
| ५०६                 | अभ्याप्रतिभासनम्ब घटारः प्र<br>तिनियतकपरिच्छेर इति |             |            | सिद्धान्तस्य प्रतिक्षपः ९:५<br>५२४ अन्यविधस्याभावस्यासम्म- | : ૨૪           |
|                     | तानयतकपारञ्छद् दात<br>समर्थनम्                     | ९३          | ક          | वाद्दर्शनमवाभाव इति साधनं ९५                               | <b>।</b> २'५   |
|                     | त्त्रभ थण भ                                        | ٠, २        | 3          | । वाद्वरायस्थासावश्याप्रायस्य 🖓                            | . ~ ~          |

| <b>:</b>                                       | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₫.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अभावविकस्पघरकद्वितीय-<br>विकस्पनिरासः          | ९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिक्षे <b>पः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ţo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पारम्भः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दानम्                                          | ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>९</b> ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                              | ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्वभावावशेष एवं क्रम हात                       | <b>२</b> ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> ټ</u> وب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परिजामनिगसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५५० धर्मधर्मिणोस्सम्बन्धासम्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रिणामे धर्म्वपि परिणत पवेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ताप्रतिभासाभावसमर्थनम्                         | ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पक्षनिरासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| द्दीनस्यैव न क्षणिकतेति                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पक्षनिरसनम्                                    | ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | 8'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कमेण।पि नावभासयतीन्यभि<br>धानम्                | ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पूर्वरूपनया स्थयमानस्य प्रति                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५५५ उपादानप्रहणादिलक्षणसा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भासे दोष.                                      | <b>9</b> ,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भासं दोषः                                      | ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • '                                            | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | રક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | ٥.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | વર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ्रापत्रप्रागम्<br>अधिकामाः सम्मानंतरिक निक     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ζ00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जानवानाः सङ्घरत्वश्रपः । सञ्च<br>विकासम्बद्धाः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | to?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ષ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व <b>शरूषणम्</b>                               | <b>٩</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | णामिव्यक्तिदूषणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | अनवरतमिष्ठछेदेन प्रहण- स्यामेद्महणकपतायां दोष- दानम् अविद्युष्ठ इति पश्च दूपणम् संविद्धि कात्माभावन न कम- सम्भव इति वांकाञ्युदासः कालाभावात् कथं पूर्वापर- भाव इति वांकामितिष्ठानम् स्वभाविदेशेष एय कम इति वर्णनम् स्वभावाभेद इत्यस्य दूषणम् अनेकश्चणस्थितिलक्षणनित्य- ताप्रतिभासाभावसमर्थनम् दर्शनस्यैव न श्चणिकतेति पश्चनिरस्तम् अनेकशालतां दर्शनं युगपद्याव मासयनीति वर्णनम् क्रमणापि नावभासयतीत्यभि धानम् पूर्वकपत्रया दृश्यमानस्य प्रति भासे दोषः दर्शमानतया पूर्वकपस्य प्रति भासे दोषः दर्शमानतया पूर्वकपस्य प्रति भासे दोषः दर्शमानतया प्रतिभासेऽपि दोषः मदप्रतिभासस्य भिध्यात्व- पश्चनिराकरणम् अविद्यायाः सद्भुपत्वेद्वेद्वेषम् संवृश्या अवस्तुसद्भुपत्वे देषप्रदानम् अविद्यायाः सद्भुपत्वेद्वेति | अभावविकस्पघटकद्वितीय- विकस्पितरासः १५ अनवरतमिवच्छेदेन प्रहण- स्यामेद्रप्रहणकपतायां दोष- दानम् १६ अविच्छिक्षदर्शनस्य भेदेऽप्य- र्थस्याभेद इति पश्चदूपणम् १६ संविद्रिक्षेकात्माभावन न क्रम- सम्भव इति शंकाष्युदासः १६ कालाभावात् कथं पूर्वापर- भाव इति शंकाप्रिविधानम् १६ स्वभावाभेद इत्यस्य दूषणम् १७ अनेकश्चणस्थितिलक्षणित्य- ताप्रतिभासाभावसमर्थनम् १७ अनेकश्चणस्थितिलक्षणित्य- ताप्रतिभास्यविद्यां १७ अनेकश्चणस्थितिलक्षणित्य- स्वर्णाम् १७ प्रवेह्यन्याः प्रवेह्यस्य प्रति- भासे दोषः १७ अभयक्षनायाः प्रतिभासेऽपि दोषः १७ अविद्यायाः अवस्तुत्यद्वेऽपि निवृ- चिसम्भवप्रदर्शनम् १८ संवृश्या स्यवद्याक्षतिति | अभाविक स्पावदक द्वितीय- विक स्पितिसः शनवरतमिव छे छे न शहण- स्याभे द्व शहण कपतायां हो प- दानम् शवि छ छ प्रदानस्य भे दे ऽ प्य- घे स्याभे द्व इति पक्ष दूपणम् ९६ १० संवि छ छ का स्पायां व न क म- सम्भव इति घं का स्पुर्वा सः ९६ १९ का ला भावात् क थं पूर्वा पर- भाव इति ग्रंका प्रति वि घा नम् ९६ २० स्व भावि शेष प्रव क म इति वर्णनम् १७ १ अने कक्षणि स्थितिल अणि नत्य- ता प्रतिभासाभावसमर्थनम् १७ ३ दर्श नस्य न श्रणिक तेति पश्च निरस्तम् १७ ६ अने कक्षणि स्थितिल अणि नत्य- ता प्रतिभासाभावसमर्थनम् १७ ३ दर्श नस्य न श्रणिक तेति पश्च निरस्तम् १७ ६ अने कक्षणि ना वभास्य ती न्यभि भास्य नी नि वर्णनम् १७ १७ प्रवे कत्य या दर्श्यमानस्य प्रति- भास्य दोषः १७ १७ इद्यमानतया पूर्व कपस्य प्रति- भास्य दोषः १७ १७ इद्यमानतया पूर्व कपस्य प्रति- भास्य दोषः १७ १७ इद्यमानतया पूर्व कपस्य प्रति- भास्य दोषः १० १७ द्वा स्व प्रतिभास्य प्रतिभास्य प्रति- भास्य दोषः १७ १७ स्व प्रतिभासस्य मिश्यात्व- पश्च निराकरणम् १७ २७ भविद्यायाः सद्व पत्ये द्व देव प्रतानम् अविद्यायाः सद्व पत्ये द्व दिव निवृ- विस्त सम्भव प्रत्वे नम् स्व विद्या द्व वहारा क्र तेति | अभावविकस्पघरकहितीय- विकर्गितरासः शनवरतमिक्छेद्रन प्रहण- स्वामेद्रमहणकपतायां दोष- दानम् अविक्छिम्नदर्शनस्य मेदेऽप्य- थेस्यामेद्र हित पक्षदूषणम् ९६ १० संविद्धिम्नेकात्मावान् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाष्युदासः ९६ १९ कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाष्युदासः ९६ १९ कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाष्युदासः ९६ १९ कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाष्युदासः ९६ १९ कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाष्युदासः ९६ १९ कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाष्युदासः ९६ १९ कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव हित शंकाप्रतिविधानम् ९६ २० स्वभाव भेद हत्यस्य दूवणम् ९७ १ अनेकक्षणस्यितलक्षणानिय- ताप्रतिमासाथावसमर्थनम् ९७ ६ अनेकक्षणस्यितिलक्षणानिय- ताप्रतिमासाथावसमर्थनम् ९७ ६ अनेकक्षणस्यितिलक्षणानिय- ताप्रतिमासाथावसमर्थनम् ९७ ६ अनेकक्षणस्यितिलक्षणानिय- ताप्रतिमासाथावसमर्थनम् ९७ ६ अनेकक्षणपि नावभासयतीन्यिम् भास्य नित्रम् १७ १७ हर्यमानत्या पूर्वकपस्य प्रति- भास दोषः १७ १७ हर्यमानत्या पूर्वकपस्य प्रति- भास दोषः १७ १७ हर्यमानत्या पूर्वकपस्य प्रति- भास दोषः १७ १७ हर्यमानत्या प्रतिभासेऽपि दोषः अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् अवस्तुत्यद्वपत्ये दोषम् १० ६ ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० ३० १० १० १० ३० १० १० १० ३० १० १० १० ३० १० १० १० १० ३० १० १० १० ३० १० १० १० १० १० ३० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० | श्रमाविकस्पघरकहितीय- विकस्पित्रासः श्रमवरतमिष्टिष्ठेर्न प्रहण- स्वामेद्रमहणकपतायां दोष- स्वाम् अविविद्धण्ठवर्दानस्य भेदेऽप्य- थस्याभेद्र इति पक्षदूषणम् १६ १० संविद्धिण्ठेक्षकात्मामावन न क्रम- सम्भव इति व्याक्षद्रपणम् १६ १० संविद्धिण्ठेक्षकात्मामावन न क्रम- सम्भव इति व्याक्षद्रपणम् १६ १० संविद्धिण्ठेक्षकात्मामावन न क्रम- सम्भव इति व्याक्षाप्य १६ १० कालामावात् कथं पूर्वापर- भाव इति व्याक्षाप्रमित्रमाना १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावाभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २२ स्वभावभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २० स्वभावभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १६ २० स्वभावभेद्र इत्यस्य द्रवणम् १८ स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्य स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्य स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभिष्य स्वभावभिष्ठेष्य परिण- स्वभावभावभ्य परिण- स्वभावभावभावभ्य परिण- स्वभावभावभावभावभ्य परिण्य स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य परिणाम् स्वभ्य स्वभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य परिणामेद्र स्वभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९ स्वभावभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य १९० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य स्वभावभ्य १०० स्वभावभावभ्य स्वभावभ्य स्वभावभावभ्य स्वभावभावभावभावभावभावभ्य स्वभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभाव |

| निषया:                                           | Ą.                 | पं       | विषया:                                          | ર. ષં. |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------|--------|
| ५६२ भेदानामन्बयदर्शनादिति हेतु                   | -                  |          | ५८६ संग्रहस्य गुज्रत्योक्तिः १०७                | १८     |
| निराकरणम्                                        | १०१                | १३       | ५८७ व्यवहारस्य शुद्धताकीर्त्तवम् १०७            |        |
| ५६३ सुखादिकपताया बानमयत्वे                       |                    |          | ५८८ पञ्चमकारिकावतरणिका १०८                      |        |
| न व्यासताप्रकाशनम्                               | १०१                | १६       | ५८९ पञ्चमकारिका १०८                             | ۷      |
| ५६४ ज्ञानकपविकलत्वहेतोरदुष्ट-                    |                    |          | ५९० तद्वाख्यानम् १०८                            | १२     |
| त्वोपपादमम्                                      | १०१                | રૂષ      | ५९१ ऋजुस्त्रस्य शब्दादयः                        |        |
| ५६५ पुरुषस्य त्रिगुणात्मत्वप्रदर्श-              |                    |          | म्सममदा इति वर्णनम् १०८                         | २०     |
| नेनानैकान्तिकृत्वाभिधानम्                        | १०२                | ११       | ग्रुद्धर्जुद्धत्रस्वरूपसोपाने                   |        |
| ५६६ समन्वयादितिहेतोरनैकान्ति                     |                    |          | <b>अक्</b> श्रुव्यतस्य रूपतामान                 |        |
| कत्ववर्णनम्                                      | १०२                | १४       | ५९२ न प्रत्यक्षेण क्षणिकतानिश्चय                |        |
| ५६७ परिमाणादित्यादिहेतुनिरा-                     |                    |          | इति पूर्वपक्षविधानम् १०९                        | ર      |
| कुरणम्                                           | १०२                | १८       | ५९३ तद्बुभावकदेतोः सामान्यल-                    |        |
| ५६८ संघातरूपताहेतुमुपपाद्य                       |                    |          | क्षणविरहताप्रकटनम् १०९                          |        |
| निरसनम्                                          | १०र                | २०       | ५९४ विशेष्ळक्षण्।भावाभिधानम् १०९                | ફ      |
| ं ५६९ प्रकृतेः पुरुषाभिलविनार्थोपन               | 1-                 |          | ५९.५ प्रत्यक्षेण स्थैर्यताया प्रवावगम-          |        |
| यकत्वनिराकरणम्                                   | १०३                | 3        | इत्यभिधानम् १०९                                 | ११     |
| ५७० परार्थाश्चश्चरादय इति साध-                   |                    |          | ५९६ अनुमानतोऽप्यवगम इति                         |        |
| नस्य दुषणम्                                      | १०३                | ११       |                                                 | १३     |
| ५७१ पर्यायास्तिकमतोपसहारः                        | १०३                | १७       | ५९७ विनाशस्यावस्तुत्वमुदस्योप                   | 6.6    |
| '५७२ मुक्षेपेण नयस्वरूपाभिधानम्                  |                    | १०,      |                                                 | १६     |
| ५७३ नगमस्बरूपाभिधानम्                            | १०३                | २१       | ५९८ सिद्धान्तन क्षणिकत्वानुमा-                  |        |
| ५७४ व्यवहारनयस्वरूपम्                            | १०४                | 4        | पकदेतोः सामान्यविशेषलक्षण-                      | 200    |
| ५७५ ऋजुसूत्रनयस्वरूपम्                           | १०४                | ક્રફ     | सद्भावप्रदर्शनम् १०९                            | ર૦     |
| ५७६ अर्थनयस्वरूपम्                               | १०५                | ę        | ५९९ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्र-                | ₹'4    |
| ५७७ शब्दनयस्त्ररूपम्                             | १०५                | १६       | तिबन्धाभिधानम् १०९.<br>६०० सस्वलक्षणस्वभावहेतोः | ~~     |
| ५७८ शब्दनयस्वरूपम्                               | १०९                | २३       | क्षणिकतादात्म्यासिद्धिशङ्गनम् ११०               | y      |
| ५७९ समभिरूदस्वरूपम्                              | १०६                | १२       | ६०१ क्रमयीगपद्ययोः प्रत्यक्षसिद्धः              | Ū      |
| ५८० एवम्भूतस्वरूपम्                              | १०६                | २१       | त्वप्रतिपादनम् ११०                              | १६     |
| ५८१ उपसंहरणम्                                    | ्र० <b>ऽ</b><br>>े | •        | ६०२ नित्येऽपि क्रमाक्रमाभ्यामर्थ-               | •      |
| <b>ग्रुद्धाग्रुद्धनयद्वयवर्णनसो</b> प            |                    |          | क्रियाविरोधाविष्करणम् ११०                       | રક     |
| ५८२ चतुर्थकारिकावतरणम्                           | १०७                | ۶,       | ६०३ सहकारिकमात् कार्यक्रम इति                   |        |
| ५८३ चतुर्थकारिका                                 | 80'9               | १०<br>१५ | पश्चनिरासः १११                                  | 3      |
| ५८४ तद्वाख्यानम्<br>५८५ ज्ञानप्रकरणे विषयाभिधान- | १०७                | १४       | ६०४ नित्यं युगपदिष न करोतीति                    | •      |
| पटन ज्ञानप्रकरण विषयम् ।<br>• स्य निमित्तकथनम्   | १०७                | १६       | साधनम् ११२                                      | Ę      |
| - एव । गान चकावगन्                               | 1-0                | 14       | चानगर्म )),                                     | •      |

| विषयाः |                                                                                            | g.                  | ď.  | विषया:                                                                              | g.  | 4.            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|        | क्षणिकस्यापि कमाक्रमकर्तुः<br>त्वाभावमाशंक्य निराकरणम्                                     |                     | ११  | ६२० ज्ञानार्थयोप्रीद्यग्राहकभाव-<br>निरासः                                          | ११७ | ţo            |
| ६०६    | परस्परसद्दकारित्वेऽपि<br>क्षणानां विशिष्टक्षणान्तरा                                        |                     |     | ६२१ त्राह्यत्राहकस्यतिरिक्तप्रहण-<br>क्रियाया अनुपपत्त्या तयो-                      |     | 4.            |
|        | नारम्भकत्वमाशंक्य तत्रोक्तः<br>ष्टेतुविकल्पनद्वांग्ण निरसनम्<br>क्षणिकस्य किञ्चित्कार्यं न | १११                 | २२  | रनुपपत्तिवर्णनम्<br>६२२ नीलविज्ञानयोः स्वातंत्र्येण<br>वोधानन्तरं कर्मकर्त्रभिनिवे- | ११७ | १५            |
|        | संभवतीतिपश्रखण्डनम्<br>क्षणध्यंसो न कार्यहेतुप्रति                                         | ११३                 | १०  | शिनी धीरिति पक्षस्य दृषणम्<br>६२३ सर्वस्य विश्वप्तिमात्रत्ये मय-                    | ११८ | १८            |
| 5.0    | पाद्य इति मतनिरासः<br>प्रत्यभिद्यागम्य भावानामक्षणि                                        |                     | १८  | मातृमानादिव्यवहाराजुपप-<br>च्चिमारा <del>ंद</del> य तन्समर्थनम् ।                   | 999 | <b>૨</b> ૧    |
| 401    | अत्यामकाणस्य मायानासकाण<br>कत्वमिति मतस्य प्रत्यभि-                                        | <b>,</b> -          |     | ६२४ शुद्धर्जुस्त्रनिरूपणोपसंहारः                                                    |     | 14            |
|        | श्रायाः प्रमाणत्वासम्भवाश्वरः<br>सनम्                                                      | ११३                 | १४  | शुद्धतमर्जु <b>द्धत्रनिरू</b> पणम्                                                  |     |               |
|        | विनाशस्य कारणाधीनत्य<br>पक्षव्युदासः                                                       | દ્દશ્ક              | १७  | ६२५ शुद्धतमर्जुसूत्रनिरूपणारम्भः<br>६२६ शून्यवादिनो व्यानिप्रदर्शनम्                |     | કૃષ્<br>કૃષ્ક |
| ६११    | विनाशकारणमग्न्यादि<br>इंधनं विकारं तुच्छस्वभावं वा                                         |                     |     | ६२७ तद्धतावसिद्धिप्रदर्शनम्<br>६२८ तन्निरासाय बाध्यत्वानुप-                         | १२० | १८            |
| ६१२    | न जनयतीति वर्णनम्<br>ध्वंसोऽपि न विनाशकारण-<br>कार्यमिति समर्थनम्                          | १ <b>१</b> ४<br>११५ | २१  | पत्तिसर्मधनम्<br>६२९. वाधामावस्य चतथ्यामाव-                                         | १२० | <b>२१</b>     |
| ६१३    | कायामात समयनम्<br>अभावस्य द्वेतुमस्य भावन्वाप<br>सिरिति समर्थनम्                           |                     | હ સ | प्रसाधकत्व न सम्भवतीति<br>समर्थनम् ।                                                | १२१ | ৬             |
| ६१४    | ध्वंसं जानेऽपि काष्टाद्रुहिष्ट<br>स्भा दुर्वार एवति वर्णनम्                                |                     | ર્  | ६३० सवादित्वर्मापः न स्तम्भादः<br>सत्यतासाधकप्रिमितप्रदर्शनम्                       | १२१ | १३            |
| ६१५    | ऋजुस्त्रमनिगमनम्<br>शुद्धतरर्जुस्त्रनिरूपणम्                                               | ११ह                 | ષ્ઠ | ६३६ कालभेदाङ्गदग्रहानुवपत्ति-<br>निरूपणम्                                           | १२१ | १८            |
|        | गुद्धजुंस्त्रनिरूपणारम्भः<br>अर्थस्पर्शजुन्यं विव्यक्तिमात्र-                              | १ <b>१</b> ६        | ६४  | ६३२ देशभेदाद्धदग्रहानुपपत्ति<br>निरूपणम्                                            | १२१ | રપ            |
|        | मेच तस्वमित्यत्र प्रमाणाभाव।<br>ऽऽराद्वनम्                                                 | -<br>११६            | १६  | ६३३ स्वरूपंभदादपि भेदग्रहोः<br>नेति समर्थनम्                                        | १२२ | १             |
|        | अर्थसद्भाव बाधवत्रमाणा<br>भावदाद्वा                                                        | ११६                 | રહ  | ६३४ स्वसंबदनत एव स्तम्मादि-<br>भेदो नेति निरूपणम्                                   | १२२ | હ             |
| ६१९    | , प्रत्यक्षेणार्थपरिच्छदासम्भव<br>इति विश्वप्तिवादिन उत्तरम्                               | ११७                 | ξ   | ६३५ एवमभेदस्याप्यश्रहाच्छ्रन्य-<br>त्रेति स्थापनम्                                  | १२२ | १३            |

| विषया:                               | <b>g</b> . | पं. | विषया:                                                     | <b>g.</b>  | ₹, |
|--------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------|------------|----|
| ६३६ वासनाबलेन पदार्थानां नियत        | ·_         |     | ६५४ नीलादिभेदस्याविद्याविरिच-                              |            |    |
| देशकालादितया प्रतिभास                |            |     | तत्वमिति पूर्वपक्षः                                        | १२६        | १५ |
| इति वर्णनम्                          | १२२        | २०  | ६५५ प्रमाणाभावात्तनमतदृषणम्                                |            | १८ |
| ६३७ श्रानस्यापि शृन्यत्वमिति         |            |     | ६५६ तत्र प्रत्यक्षं न सम्भेवतीति-                          |            |    |
| समर्थनम्                             | १२२        | २६  | प्रदर्श्यानुमानस्याप्यसम्भव-                               |            |    |
| ६३८ शून्यवादोपसंहारः                 | १२३        | ક   | प्रदर्शनम्                                                 | १२६        | २० |
| ६३९ बौद्धमतचातुर्विध्यस्य विषय       | •          |     | ३५७ अभेदे शब्दार्थयोः संकेतकर-                             |            |    |
| विभागप्रदर्शनम्                      | १२३        | १३  | णमपि न तद्रूपतासाधकमिति                                    | •          |    |
| निश्चेपचतुष्टयवर्णनम्                |            |     | वर्णनम्                                                    | १२७        | 3  |
| •                                    |            |     | ६५८ शब्दार्थसम्बन्धविषये मीमां-                            |            |    |
| ६४० निक्षेपनिरूपणावतारः              | १२३        | २३  | सकमतप्रदर्शनम्                                             | १२७        | १३ |
| ६४१ कारिका                           | १२३        | ঽও  | ६५९ भावनिक्षेपवादिमतेन तन्नि-                              |            |    |
| ६४२ 'तेदर्थप्रकाशनम्                 | १२४        | 3   | रसनम्                                                      | १२७        | १८ |
| •                                    | १२४        | 14. | ६६० स्थापनालक्षणमाच्रष्टे                                  | १२७        | २९ |
| ६४४ शब्दब्रह्मवाद्मितोत्थापनम्       | १२४        | १२  | ६६१ मा द्रव्यार्थिकस्य निक्षेप इति                         | ſ          |    |
| ६४५ वस्तृनां शब्दमयत्वसाधना          |            |     | प्रदर्शनम्                                                 | १२८        | १  |
| यानुमानप्रदर्शनम्                    | १२४        | २०  | ६६२ द्रव्यलक्षणं द्रव्याधिकमतप्रद                          | •          | _  |
| ६४६ शब्दाकारानुस्यनत्वहेतोरिन-       |            |     | शनश्च                                                      | १२८        | ۹, |
| द्धतानिरासः                          | १२४        | २२  | ६६३ द्रव्यार्थिकमतेन द्रव्यनित्य-                          | _          |    |
| ६४७ पर्यायास्तिकमतेन प्रतिक्षा-      |            |     | ताव्यवस्थापनम्                                             | १२८        | १२ |
| दिदोषो द्वावनम्                      | १२५        | 3   | ६६४ श्लाणिकत्वव्यवस्था न विकल्पे                           |            | _  |
| ६४८ शब्द्परिणामत्वाच्छब्दमयत्व-      |            |     | नेति प्रकाशनम्                                             | १२८        | २७ |
| मिति पक्षतिरस्कारः                   | १२५        | હ   | ६६५ नानुमानादपि ब्यवस्थति                                  | १२९        | Ę  |
| ६४९. तत्राऽनुमाने विपर्यये बाधक-     |            |     | निरूपणम्                                                   | -          | ** |
| प्रमाणप्रकाशनम् ्                    | १२५        | ۹,  | ६६६ उत्प <del>त्</del> यन्तरमेव घ्वंस इति प<br>निराक्षरणम् | का•<br>१२९ | ę, |
| ६५० क्षणिकत्ववद्वधिरादेनीलादि-       |            |     | ६६७ भिन्नाभिन्नविकस्पाभ्यां ध्वं-                          | • • •      | •  |
| संवेदनेऽपि शब्दादेने संवे-           |            |     | सम्यासंभवादुत्पस्यनंतरं ध्वंश                              | ₹          |    |
| दनमित्याश <del>क्</del> य तद्वयुदास- |            |     | इत्यस्य पक्षस्य निराकरणम्                                  |            | २० |
| करणम्                                | १२५        | १८  | ६६८ ध्वसस्य मुद्रगदिहेतुकत्व-                              | • • •      | ·  |
| ६५१ शब्दात्मनः प्रतिपदार्थपरि-       |            |     | साधनम्                                                     | १३०        | ઇ  |
| णामं भेदेऽभेदे च दोषदानम्            | १२५        | २७  | ६६९ भावानामभावः कास्पनिक                                   |            |    |
| ६५२ शब्दादुत्पत्तेः शब्दमयत्व-       |            |     | इति पक्षस्य दूषणम्                                         | १३०        | ११ |
| मिति पक्षनिराकरणम्                   | १२६        | ષ્ઠ | ६७० मुद्ररादः क्षणान्तरोत्पादक-                            |            |    |
| ६५३ शब्दाकागनुस्यृतत्वहेतोरिन-       |            | İ   | त्वमब न विनाशस्येत्यस्य                                    |            |    |
| द्धताप्रकटनम् .                      | १२६        | १०  | दृषणम्                                                     | १३०        | १९ |

### सम्मतितरपद्योपानम्

| 1सेर्बन      | 41:                               | ષ્ટ્ર.   | 4.       | <b>ावष्याः</b>                      | 1           | रु. प |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 20           | १ घट एव प्रच्युतिरित्यस्य         |          |          | ६८५ कमेणार्थकियामेदेऽपि तखेती       | <u>.</u>    |       |
|              | <b>प्रतिविधानम्</b>               | १३१      | 8        | र्न भेद इति वर्णनम्                 | 130         | 4 6   |
| <i>Ę</i> 19: | २ कपाललक्षणं घटप्रच्युतिरि-       |          |          | ६८६ सत्त्वेन न क्षणस्थायितासिवि     | Ęŧ          |       |
|              | त्यस्यापि निरासः                  | १३१      | ą        | नित्ये सिद्धसाधनादिति               |             |       |
| E03          | र स्थायित्वदर्शनमबाधितमिति        |          |          | दुषणम्                              | १३५         | १८    |
|              | प्रदर्शनम्                        | १३१      | २३       | ६८७ वर्धकियायाः समानकाले            |             |       |
| ६७६          | । प्रत्यभिद्यायाः प्रमाणत्व-      |          |          | भिन्नकाले वा न साध्यसाधः            |             |       |
|              | साधनम्                            | १३१      | १७       | कत्वं सम्भवतीति प्रकटनम्            | १३५         | રર    |
| इ.७५         | । क्षणिकत्वानुमानं न सम्भव-       |          |          | ६८८ नित्यद्रव्यसिद्धिपश्लोपसंहारः   |             |       |
|              | तीति वर्णनम्                      | १३१      | २३       | ६८९ द्रव्यनिश्चेपलक्षणम्            |             |       |
| ६७६          | वस्तुनो नित्यःवब्यवस्थाप-         |          |          |                                     | १३६         |       |
|              | कत्व न प्रत्यक्षस्यति न           |          |          | नयद्वयस्य सदसदर्थतानिरू             |             |       |
|              | श्रणिकत्वानुमानं बाधितमि-         |          |          |                                     | <b>पणम्</b> |       |
|              | ति विस्तरण पूर्वपश्चविधानम्       | १३२      | १३       | ६९१ सोपानोपसंहारः                   | १३६         | २२    |
| ઇહ           | प्रत्यसस्याप्रमाणत्वासम्भवे-      |          |          | ६९६ द्रव्यपूर्यायाधिकनयौ शास्त्रस्य |             |       |
|              | नानुमानं दुएमेवेति निरूपणम्       | १३२      | १८       | हृदयमित्यवतरणिका                    |             | ર     |
| ६७८          | प्रत्यक्षस्य वर्तमानसम्बन्धि-     |          |          |                                     | १३७         | ૪     |
|              | तामात्रप्राहकत्वेन नित्यत्वग्राः  |          |          | ६९४ कारिकार्थ:                      | १३७         | c     |
|              | हकत्वे प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षस्या- |          |          | ६९५ परस्परापेक्ष नयद्वयं सदन्य-     |             |       |
|              | प्रमाणत्वमेर्वात पूर्वपक्षः       | १३३      | <b>ৰ</b> |                                     | १३७         | રક્ષ  |
| 8/06         | पूर्वापरकालसम्बन्धित्वादेर्न      |          | ĺ        | ६९६ अनेकान्तभ।चनया नयानां           |             |       |
|              | वर्तमानकालसम्बन्धित्वेन           |          | j        | सरया <b>र्थतत्यवतर जिका</b>         | श्३७        | રદ    |
|              | विरोध इति तक्काहकं प्रमाण-        |          |          | ६९७ कारिका                          | १३८         | १     |
|              | मेवेति समाधानम्                   | ६३३      | १२       | ६९.८ कारिकार्थः                     | १३८         | ц     |
| ६८०          | श्रणिकतया भावस्य प्रत्यक्षे       |          |          |                                     | १३८         | १२    |
|              | ण प्रहे कुतो न निश्चय इत्या-      |          | [        | •                                   | १३८         | १८    |
|              | क्षेपणम्                          | १३३      | २३       | ^                                   | -           |       |
| ६८१          | सत्त्वस्य नित्यत्वन विरोधमा-      |          | - 1      |                                     | १३८         | १९    |
|              | शंक्य निरसनम्                     |          | १२       | ५०२ विशेषविनिर्मुक्तो द्रव्यार्थिकः |             |       |
|              | विरोधस्य विकल्पेन निरासः          | १३४      | १४       | सामान्यविनिर्मुक्तः पर्यायार्थिः    |             |       |
| ६८३          | अर्थिकियालक्षणसत्ताया             |          | Į        | को वा नास्तीतिकारिकार्थ-            |             |       |
|              | श्रणिकत्वेन व्याप्तिरिति कल्प-    |          | - 1      |                                     | १३८         | २३    |
| <b>.</b>     | स्य दूषणम्                        | १३४      | २०       | ७०३ भजनारुतभेदप्रकाशिका             |             |       |
|              | नित्येऽर्थक्रिया स्वरूपसत्ताया    | <b>-</b> |          |                                     | १३०.        | 4     |
|              | असम्भव इति पृर्वपक्षः             | १३५      | ٤        | ७०४ तस्या अर्थव्यावर्णनम्           | 36          | 9     |

| वि स्थाः                                                  | Ą.               | . पं.      | विषयाः पृ. पं.                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ७०५ द्रस्या <del>धिकपर्यायाधिकविष</del> -                 |                  |            | ७१९ शब्दविद्युत्प्रदीपादीनामपि                                           |
| यादार्शिका कारिका                                         | १३९              | રર         |                                                                          |
| ७०६ तद्रथंवर्णनम्                                         | १३०              | ૨૭         | उत्तरपारणामोऽस्तीतिवर्णनम् १४३ १<br>७२० अन्ते क्षयदर्शनादाद्यऽपि तत्प्र- |
| ७०७ सोपानोपसंहारः                                         | १४०              | 3          | सक्तिरित्यस्य दृषणम् १४३ ४                                               |
| द्रव्यस्वरूपनिरूपणम्                                      | -                | `          | ७२१ निग्न्ययं सन्ततिविष्केत्रो ने-<br>त्यभिधानम् १४३ ६                   |
| ७०८ द्रव्यस्यसणप्रदर्शिका कारिका                          | । १४०            | १०         | ७२२ उत्पाद्व्ययस्थितीनां परस्प-                                          |
| ७०९ कारिकार्थः                                            | १४०              | ર્ક        | रात्मकताप्रदर्शनम् १४३ १४                                                |
| ७१० उत्पादन्ययभ्रीव्यांणां परस्प-                         | -                | • -        | ७२३ असतामुत्पाद्व्ययभ्रीव्ययोः                                           |
| रानुविद्धत्वसमर्थनम्                                      | १४०              | સફ         | गात्सस्वमित्यस्य दृषणम् १४३ २१                                           |
| ७११ अनुगतरूपे प्रतिपन्ने विशेष-                           | -                |            | ७२४ अक्षणिके इच श्रणिक ऽपि क्र-                                          |
| प्रतिभासोबाधक इति पक्ष                                    |                  |            | मयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाऽस-                                               |
| दूपणैंध्                                                  | १४०              | રક         | म्भवसमर्थनम् १४४ ७                                                       |
| <b>७१२ अनुगतरूपेऽप्रतिपन्ने विद्यो</b> षः                 |                  |            | ७२५ हेतुफलयोः कथञ्जिद्धेदा-                                              |
| प्रतिभासो बाधक इति पक्ष                                   | -                |            | भेदंड्यवस्थापनं सम्भवति न                                                |
| दृषणम्                                                    | १४१              | 14         | क्षणिकपक्ष इति प्रदर्शनम् १४४ १३                                         |
| ७१३ एकत्वप्रतिभासम्य मिध्या-                              |                  |            | ७२६ कारणे निवृत्त एव कार्यो-                                             |
| त्वनिराकरणम्                                              | १४१              | ۷.         | त्पत्तिः स्यादिति पश्चवि-<br>ध्वंसनम् १४४ २०                             |
| ७१४ स्तम्भादिप्रत्ययम्य मिथ्या-                           |                  |            | ७२७ हेतुफलयोरभवबुद्धरभ्रान्त                                             |
| त्वेऽन्यथाभूतपदार्थसद्भावा-                               |                  |            | त्वमिति वर्णनम् १४५ ४                                                    |
| वश्यकतया तथाभूतपदार्थः                                    |                  | ı          | ७२८ सहज्ञापरापरोत्पस्य।क्षणिक-                                           |
| सङ्गावसाधकप्रमाणं नास्तीः                                 |                  |            | त्वं न निश्चीयत इत्यस्य दुषणम् १४५ ११                                    |
| त्यभिषानम्                                                | १४१              | १७         | <b>७२९ भावस्य विनारा प्रत्यन</b> पेक्ष-                                  |
| ७१५ तद्धर्मतया स्थ्रलस्य वस्तुत्वा                        |                  | j          | त्वं प्रसाध्य निराकरणम् १४५ १७                                           |
| भ्युपगमः सम्भवतीत्यस्य                                    |                  |            | ७३० अनुस्यूनिव्यतिरकेण ज्ञानानां                                         |
| दृषणम्                                                    | १४१              | રક         | कार्यकारणभावादिविभागो नो-                                                |
| ७१६ कार्यकारणयो कथञ्जित्तादा-                             |                  | 1          | पपद्यत इत्येवं विस्तरतोऽनेका-                                            |
| तम्यस्य निशायात् अनेकान्त-                                | Barr.            |            | न्तात्मकत्वप्रदर्शनम् १४६ ४                                              |
| रूपतेत्यभिधानम्                                           | <b>૧</b> ૬૨<br>- | ۶.         | ७३१ उत्पादादीनां परस्परानपेक्षतः                                         |
| ७१७ पूर्वोत्तरयोः कथञ्चित्तादासय                          | ŀ                |            | या द्रव्यस्रक्षणं न भवतीत्यर्धकः<br>कारिकावर्णनम् १४७ २५                 |
| नुभवः पारमार्थिक इत्यमि-<br>भारा                          | 905              | ११         | ७३२ सोपानोपसंहारः १४८ ६                                                  |
| धानम<br>७१८ झन्यथा दोषस्याभ्युपगमेऽपि                     | १४२              | "          | नयसम्यक्त्वनिरूपणम्                                                      |
| ७९८ अन्यया दापस्यान्युपगमऽाप<br>क्षणिकवादिनो दोपस्य प्रद- | •                | ļ          | ७३३ द्रव्यपर्यायार्थिकनयापेक्षयाऽ                                        |
| द्याणस्यादमा दागस्य प्रद्<br><b>र्शनम्</b>                | १४२              | २०         | न्यनयाभाववर्णनम् १४८ १४                                                  |
| काराज्यू<br>-                                             | 101              | / <b>-</b> | . जराजानाज्ञ ५०० १०                                                      |

| विषया:                                              | 叓.                | Ÿ          | विषयाः                               | g.               | ₫.            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| ७३४ निरपेक्षग्राहिणां मिथ्यान-                      |                   |            | ७५३ कारणनि वृत्तेः कारणहेतुक-        |                  |               |
| यत्ववर्णनम्                                         | १४९               | र          | त्वाहे तुकत्वनिहेतुकत्वादि-          |                  |               |
| ७३५ उभयवादप्रज्ञापकनयाभावप्र-                       |                   |            | 1 '0. '                              | १५६              | १४            |
| काशनम्                                              | १४९               | १६         | ७५४ कारणं स्वयमेव न भवतीति-          |                  |               |
| ७३६ द्रव्यार्थिकपक्ष पर्यायार्थिक-                  |                   |            | पक्षस्य विकल्पतो दृषणम्              | १५६              | १९            |
| प्रश्ने वा संसारासम्भवप्रका                         |                   |            | ७५५ भावस्याभावात्मकत्वाज्ञन्मा-      |                  |               |
| शनम्                                                | १५०               | પ્ર        | नन्तरमभवनमितिपक्षप्रतिक्षेपः         | १५६              | २६            |
| ७३७ उभयमने सुखदुःखादेरनुप-                          |                   |            | ७५६ सदसदात्मकताब्यवस्थापनम्          | १५७              | ۹,            |
| पित्तवर्णनम्                                        | १५०               | <b>२</b> ६ | ७५७ तदेव वेति पक्षनिराकरणम्          | १५८              | ક             |
| ७३८ बन्धस्थितिकारणस्याप्यसः                         |                   |            | <b>७५८ इतरनयविषयनिरपेक्ष</b> स्य विष | •                |               |
| <b>स्भवर्णनम्</b>                                   | १५१               | ધ્         | यपरिच्छेदकनयानां मिथ्या-             |                  |               |
| ७३९ मोक्षार्थप्रवृत्तिगि न भव-                      | •                 |            | <i>-</i> क्रपताप्रदर्शककारिका        | १५८              | १८            |
| तीत्याह                                             | १५१               | وې         | ७५९. तद्भावार्थव्यावर्णनम्           | १५८              | ঽঽ            |
| ७४० स्वस्वपश्चन्यवस्थितानां नया-                    |                   | ,,         | ७६० द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनय-      |                  |               |
| नां मिध्यात्वं मिलितानाञ्च                          |                   |            | _                                    | १५०              | 3             |
| सम्य <del>पा</del> चिमिति वर्णनम्                   | १५२               | ય          |                                      | १५०              | S             |
| ७४१ तत्र दृष्टान्तप्रतिपादनम्                       |                   | २०         |                                      | وبره             | १३            |
| ७४२ तस्यैव विचरणम्                                  | <b>१५</b> ३       | ٥          |                                      | 8140             | ورو           |
| ७४३ दृष्टान्तोपन्यासफलप्रकाशिकाः                    |                   | -,         | ७६४ सर्वे सर्वात्मकमित्येवस्भावप्र-  | •                | •             |
| कारिका                                              | १५३               | <b>₹</b> 0 |                                      | ر ایران<br>ایران | २७            |
| ७४४ तद्र्थेव्यावर्णनम्                              | १५३               | २४         | •                                    | १६०              | `<br><b>३</b> |
| ७४५ <b>रहा</b> न्तस्य साध्यसमनाख्याः                | 7.74              | 78         | ७६६ वस्तुनः सविकस्पनिर्विकस्प-       | •                | ·             |
| पक्रमताविभीवककारिका                                 | 51-11             |            |                                      | १६०              | 814           |
| _                                                   | १५४<br>क्षा       | ષ્ઠ        | ७६७ तद्भावार्थवर्णनम्                | १६०              | १९            |
| ७४६ तद्र्धप्रकाशनम्                                 | १५४               | ٠,         | ७६८ चम्तुनि व्यञ्जनार्थपर्यायसंग्र-  | • .              | •             |
| ७४७ सत्कायेवादविध्वंसनम्<br>७४८ कारणात्मकपरिणामवाद- | १५४               | १०         | <b>टन</b> म्                         | १६०              | २४            |
| प्रतिक्षेप:                                         | £4.4.             |            | ७६९ शब्दार्थविषये वैयाकरणमत-         | • •              | •-            |
| `                                                   | हुम्बुस्<br>इस्तर | 9          | •                                    | १६०              | २७            |
| ७४९ असदुत्पत्तिनिरासः                               | हल्प              | ११         | ७५० तन्मतिनरासकतया वेदोपि-           |                  |               |
| ७५० कारणनिवृत्त्याऽसदेव कार्य-                      |                   |            | कमतवर्णनम्                           | १६१              | १८            |
| मुत्पद्यत इति पक्ष दृरीकरणम्                        |                   | १७         | ७७१ तत्रैव मीमांसकमतपदर्शनम्         | १६३              | ફ             |
| ७५१ कारणनिवृत्तः कार्यतदुत्पत्ति-                   |                   | I          | <del>.</del>                         | १६३              | ٩,            |
| तदुभयानुभवतद्भावादिरूपः                             |                   | }          |                                      | १६३              | १६            |
| नानिरसनम्                                           | કૃષ્યુપ           | २०         | ७७४ शब्दार्थयोनित्यसम्बन्धासम्भ      |                  |               |
| ७५२ कारणनिवृत्तेः कारणाद्भेदेऽ-                     | • • •             |            |                                      | १६३              | २०            |
| मदे च दोषप्रदर्शनम्                                 | १५६               | ૭          | ७७५ स्वाभाविकसम्बन्धनिरासः           | १६३              | २३            |

| विषया:                                                | ā.   | <b>4.</b> | विषया:                                                         | g.            | ď,           |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ७७६ योग्यतासमर्थनम्                                   | १६४  | 3         | ७९९ भङ्गसप्तकं सुनयदुर्नयताव्य-                                |               |              |
| ७७७ वाच्यवाच्यकसम्बन्धस्यानि                          | •    |           | वस्थाप्रकटनम्                                                  | १७०           | ११           |
| त्यवर्णनम्                                            | १६४  | १०        | ८०० चतुर्थभद्गस्य प्रतिपादिका                                  | •             | •            |
| ७७८ वर्णानां शब्दरूपतास्थापनम्                        | १६४  | २६        | साभिषाया कारिका                                                | १७०           | १९           |
| ७७९ शब्दस्य व्यञ्जनपर्यायत्वः                         |      |           | ८०१ पञ्चमभङ्गस्य प्रतिपादिका                                   | •             | •            |
| वर्णनम्                                               | १६५  | ٥,        | साभिषाया कारिका                                                | १७१           | દ્           |
| ७८० सतात्पर्ये वस्तृनामेकानेकत्व                      |      |           | ८०२ प्रथमतृतीयभङ्गसंयोगातमः                                    |               | `            |
| वर्णनपरा कारिका                                       | १६५  | १९        | कताब्युदासः                                                    | १७१           | १४           |
| ७८१ उपसंहारकारिका                                     | १६६  | १         | ८०३ पष्ठभङ्गस्य प्रतिपादिका                                    |               | ••           |
| ७८२ निर्विकल्पसूचिकल्पवस्तुः                          |      |           | साभिप्राया कारिका                                              | १७१           | २०           |
| व्यवस्थाकारिकारिका                                    | १६६  | १४        | ८०४ सप्तमभङ्गस्य प्रतिपादिका                                   | , • ,         | ,-           |
| ७८३ सोपानोपसंहार                                      | १९६  | રક        | साभिष्राया कारिका                                              | १७२           | 5            |
| 🥗 सप्तभङ्गनिरूपणम्                                    |      |           | ८०'र सप्तविधवचसामर्थव्यक्ष-                                    | ,01           | `            |
| ७८४ सप्तमङ्गनिरूपणायावनरणम्                           | १६७  | ક         | नपर्याययोग्यब्यवस्थाप्रकाः                                     |               |              |
| ७८५ सुप्तविकृल्पोन्थानवीजप्रद                         |      |           | शिका कारिका एकविध                                              |               |              |
| र्शककारिका                                            | र ६७ | २०        | व्याख्या <u>य</u> ता                                           | ફ્રેપ્કર      | १६           |
| ७८६ भाद्यभङ्गत्रयव्यवस्था                             | 633  | १४        | ्यास्यासुता<br>८०६ राज्दादिषु प्रथमद्वितीयांवव                 | 424           | 14           |
| ७८७ उक्तधर्भद्वयस्य मुख्यतो गौ                        |      |           | ५०५ राष्ट्राविसु भयमाञ्चतायायय<br>भङ्गावित्यशयन व्याख्यान्तरम् | 9.e.2         | ę            |
| णतो वा प्रतिपादक्रम्य वचन                             |      |           |                                                                | ६७२           | ,            |
| स्याभाववर्णनम्                                        | १६७  | 80        | ८०७ सप्तवाक्यमूलद्रव्यपर्याय-                                  |               |              |
| ७८८ बहुर्बाह्याद्मिमस्तपदानामध्य                      |      |           | नययोर्विषयमभिधानुं पर्या-                                      | 9.65          | <b>5</b> 115 |
| सामर्थप्रदर्शनम्                                      | १६७  | ঽৄ        | -                                                              | ६७३           | <b>ę</b> 19  |
| ७८५ भङ्गत्रयं प्रकारान्तरणापेक्षा-<br>विशेषप्रदर्शनम् | १६८  | tą.       | ८०८ इञ्चनयनिरपेक्षत्वऽस्य                                      |               |              |
| ७९० तत्रेव तृतीयः प्रकारः                             | १६८  | १०        | समयप्रश्लापनाऽसामध्ये -                                        |               |              |
| ७९१ तत्रंव चतुर्थः                                    | १६८  | ي         | प्रदर्शनम्                                                     | १७३           | રક           |
| ७९२ तत्रव पश्चमः                                      | १६८  | 80        | ८०९ द्रव्यनयविषयस्य युक्तया                                    |               |              |
| ७९३ तत्रेव पष्टः प्रकारः                              | १६८  | રક        | वर्णनम्                                                        | १७४           | ş            |
| ७९४ तत्रेव सप्तमः प्रकारः                             | १६८  | २८        | ८१० तत्रापि समयप्रज्ञापनाया                                    | •             | _            |
| ७९५ तत्रेवाष्ट्रमः अकारः                              | १६२  | ષ         | अपूर्णतावर्णनम्                                                | १७४           | ६०           |
| ७९६ त्त्रैव नवमः प्रकारः                              | १६२  | ₽,        | ८११ पुरुषद्दछान्ते भेदाभदात्मकत्व                              |               |              |
| ७९७ तत्रैव दशमः प्रकारः                               | १६९  | १४        | एवानीतानागतपर्यायसम्ब-                                         | •             |              |
| ७९८ भङ्गत्रयाणां सक्लादेशत्वः                         |      |           | न्ध इति प्रदर्शनम्                                             | ર્ <i>વ</i> ક | ર <b>१</b>   |
| मन्येषां विकलाद्शत्वं तत्रा-                          |      |           | ८१२ दाष्टान्तिकं जीव निगमन                                     |               |              |
| द्यत्रयं निरवयवविषयमपरं                               |      |           |                                                                | १७५           | 14           |
| सावयवविषयमिति निरूप-                                  |      |           | ८१३ उत्पाद्वययभ्रीव्यात्मकस्य                                  |               | s -          |
| णम्                                                   | १६०  | २२        | जीवस्यानाद्यनन्ततास्थापनम्                                     | १७५           | १२           |

| विषय | <b>:</b>                     | g.  | ď.  | विषया | :                               | g.  | <b>4.</b> |
|------|------------------------------|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----------|
| ८१४  | विपर्यय दोषप्रदर्शनम्        | १७५ | १५  | ८३१   | वंभाषिकमतखण्डनाय शानं           |     |           |
|      | कपालादेर्भावाभावरपना-        |     |     |       | विकल्यबोधमात्रपक्षदूषणम्        | १८२ | १८        |
|      | समर्थनम्                     | १७५ | २८  |       |                                 | १८२ |           |
| 395  | पूर्वोत्तराकारपरिस्यागोपा-   |     | ı   |       | बोधस्य साकारत्वे प्रमेयाका-     |     |           |
|      | दानतयैकं मृदादिवस्त्वनुभूयतं | ì   | - 1 | ;     | रत्वासम्भवव्यावर्णनम्           | १८३ | १         |
|      | इति तद्वुरोधादनकान्तता-      |     | - 1 |       | क्रानस्यार्थाकारतया भावा-       |     |           |
|      | व्यवस्थापनम्                 | १७६ | १३  | ;     | त्साकारतेत्यस्य निरसनम्         | १८३ | 6         |
| ८१७  | विरोधसंशयब्यधिकरणमा-         |     |     | ८३५   | बोधस्य निराकारत्वेऽनिष्टप्र-    |     |           |
|      | दिदोषनिराकरणम्               | १७६ | १५  | ;     | सङ्गोपपादनम्                    | १८३ | 13        |
| ८१८  | जीवकर्मणोः कथञ्चिद्धेदा-     |     |     | ८३६   | तिन्नराकरणम्                    | १८३ | १७        |
|      | भेदसमर्थनम्                  | १७७ | १७  | ८३७   | विश्वानस्य साकारताप्रती-        |     |           |
| ८१९  | तथा जीवपुद्रलगुणयोरपि        |     |     | ;     | ती विकल्पदोषप्रदर्शनम्          | १८४ | ર         |
|      | भद्राभेदसमर्थनम्             | १७८ | १   | ८३८   | अनुमानादिभिर्विज्ञाने           |     |           |
|      | अतएव एक आत्मेत्यादि शास्त्र  |     |     | ;     | बाह्मोऽर्थः प्रतीयत इन्यस्य     |     |           |
|      | ब्यवहार सिद्धिरिति समर्थनम्  |     | १३  | ,     | दूपणम्                          | १८४ | ९         |
|      | वाह्याभ्यन्तरविभागसमर्थनम्   | १७८ | રદ  | ८३९   | बाह्यार्थसाधनपूर्वपक्षः         | १८४ | १२        |
| ८२२  | शरीगत्मनोरमद परप्रत्यक्ष-    |     | l   | ८४०   | तन्मतप्रतिक्षेपः                | १८४ | १४        |
|      | नापत्तिशकानिगसः              |     | દ   |       | निराकारश्चानस्यार्थे सव्यापार   |     |           |
|      | मन आत्मनोभेंदे दोषोद्घाटनम्  | १७० | ९   |       | निर्व्यापारं वा न प्रवृत्तिरिति |     |           |
|      | शर्रारच्छंद आत्मनः कथञ्चि    |     |     |       | पूर्वपक्षाऽऽरचनम                | १८४ | १८        |
|      | च्छदाभ्युपगम.                | १७९ | २१  |       | उक्तपक्षमण्डनम्                 | १८४ | २६        |
| ८२५  | द्रव्यपर्यायन्ययोः प्रत्येक- |     |     |       | साकारवादिमतन निराकार            |     |           |
|      | दृष्या बन्धादिसंभवासम्भव-    |     |     |       | वादप्रतिक्षपः                   | १८५ | ŧ         |
|      | <b>मदर्शनम्</b>              |     | ? १ |       | निराकारतायां प्रमाणाभाव-        |     |           |
|      | वदनाविषये न्यद्वयव्यवस्था    | १८० | २०  | ľ     | चर्णनम्                         | १८५ | ક         |
| ८२७  | परस्परापेश्चयोरेवानयोः स्व   |     |     |       | पुनर्निराकारवादिनः पूर्वपक्ष-   |     |           |
|      | समयप्रश्नापनाकुदास्त्रंति    |     |     |       | त्वन वर्णनम्                    | १८५ | • •       |
|      | वर्णनम्                      | १८१ | १   |       | निश्चराकरणं साकारवादिरीत्या     |     | १९        |
| ८२८  | निग्पेक्षयोस्तु न तथिति      |     |     | ८४७   | सिद्धान्तोपवर्णनारम्भः साका     |     |           |
|      | वर्णनम्                      | १८१ | रइ  |       | रवादप्रतिक्षेपरूपः              | १८५ | २७        |
| ૮૨९  | मोपानसंवरणम्                 | १८१ | રર  |       | वाह्यवस्तुब्यतिरेकण श्रानस्य    |     |           |
|      | प्रमाणविचारः                 |     |     |       | प्रत्यक्षतः प्रतीयमानत्वोपदः    |     |           |
|      |                              |     |     |       | र्शनम्                          | १८६ | ર         |
| ८२०  | प्रमाणस्य दर्शनशानात्मकतया   |     |     |       | श्चानस्य सुखब्यतिरिक्तता-       |     | _         |
|      | तयोर्विषयमाह                 | १८२ | 14  |       | निरूपणम्                        | १८६ | Ę         |

|                                          | •                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| विषयाः प्र. पं.                          | विषयाः पृ. प्.                                                          |
| ८५० नीलादिकमेव प्रकाशक्रपं न तु          | ८६५ सन्तनापेक्षयापि तन्न सम्भ                                           |
| तक्रियं शानमस्तीति विशान-                | वीति वर्णनम् १९० ११                                                     |
| वाद्यकस्य निरासः १८६ १८                  | ८६६ नैयायिकमितस्य सामग्री-                                              |
| ८५१ क्रानस्य निराकारत्वे प्रतिकर्म-      | प्रामाण्यस्य निरासः १९० २५                                              |
| <b>व्यवस्थाप्रदर्शनम्</b> १८७ ३          | ८६७ साधकतमत्वातुपपत्तिवर्णनम् १९० २६                                    |
| ८५२ प्रकाशताया नीलाद्याकारत्वे           | ८६८ विवक्षया साधकत्वमित्यस्य                                            |
| दोषोद्भावनम् १८७ ५                       | प्रतिक्षेपः १९१ २                                                       |
| ८५३ माह्याकारत्वेऽिव दोषाऽऽदर्शनम्१८७ ७  | ८६९ सम्निपत्यजनकत्वपक्षस्यापि                                           |
| ८५४ नीलाघाकारत्वे ज्ञानस्य               | ब्युदसनम् १९१ ६                                                         |
| दोषोद्भावनं १८७ १७                       | ८७० कारकसाक्रह्यस्य प्रमाणस्व-                                          |
| ८५५ मीमांसकाभिमतानिधगता-                 | सम्भवप्रदर्शनम् १९१ १३                                                  |
| र्थसुन्सत्वांशस्य प्रमाणलक्षण-           | ८७१ तन्निरासाय विकल्पारचनुम् १९१ २७                                     |
| घटकस्य निराकरणारम्भः १८७ २३              | ८७२ सकलकारणानि साकस्यमिति                                               |
| ८५६ एकान्ततोऽनधिगतार्थाधिगं-             | पक्षचण्डनम् १९१ २८                                                      |
| तृत्वे प्रामाण्यनिर्णयासम्भव-            | ८७३ तद्धर्मः साकस्यमिति पश्च-                                           |
| वर्णनम् १८८ ३                            | दूरीकारणम् १९२ ९                                                        |
| ८५७ अधिगत्ऽर्थे प्रमाणाप्रेक्षिणो-       | ८७४ तत्कार्यं साकस्यमिति पक्ष-<br>सण्डनम् १९२ १२                        |
| <b>ं प्रेक्षापूर्वकारित्व</b> प्रसङ्गस्य | खण्डनम् १९२ १२<br>८७५ नित्यानां कारणत्वे सकलत-                          |
| निरासः १८८ १०                            | ८७५ नित्याना कारणत्य सकलतः<br>त्कार्योत्पस्यादिदोषोद्भावनम् १९२ १४      |
| ८५८ सीगतसंमतप्रमाणस्रभणम् १८८ २९         | त्कायात्पत्याद्वायाञ्चावमम् १९२ १७<br>८७६ पदार्थान्तरं साकस्यमिति पक्ष- |
| ८५९ अविसंवादकत्वलक्षणस्य                 | स्यापि निराकरणम् १९३ ९                                                  |
| प्रत्यक्षेऽनुमाने च समन्वयात्ते          | ८७७ सोपानोपसंहार. १९३ १५                                                |
| एव प्रमाणिमिति वर्णनम् १८९. १            | _                                                                       |
| ८६० प्रापकत्वं प्रदर्शकत्वमिति व्य-      | स्वपरनिर्णयस्त्रभावस्थापनम्                                             |
| वस्थाप्य प्रत्यक्षानुमानयोः              | ८७८ ज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्राह्यत्वचा-                                    |
| प्रापकत्वसमर्थनम् १८९ ४                  | दिनैया्यिकम्तप्रतिक्षेपारभः १९३ २१                                      |
| ८६१ प्रामाच्यनिश्चयप्रकारस्तन्मते १८९ १२ | ८७९ तदुक्तक्षेयत्वहेताविसद्धधादि-                                       |
| ८६२ अथ प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्व-         | दोष।विर्मावनम् १९३ २३                                                   |
| मिति सीगतोक्तस्य निरसनम् १८९ १६          | ८८० धर्मिणो ज्ञानस्य मानस्रवि-                                          |
| ८६३ उपेक्षणीयवस्तुसङ्गावसमर्थ-           | षयत्वराङ्काः १९३ २५<br>८८१ मनसोऽसिद्धत्ववर्णनम् १९४ १                   |
| नम् १८९ १९                               | ८८२ मनसः सस्वेऽपि युगपज्ज्ञा-                                           |
| ८६४ सीगतमतेन प्रदर्शिनार्थप्राप-         | व्ययम्भातः सम्बद्धाः सम्बद्धाः ।<br>नोदयावत्तिदानम् १९४ ६               |
| कत्वमेव न कस्यापि ज्ञानस्य               | ८८३ युगपञ्जानानुस् <del>यतेरखिद्यत्य</del>                              |
| सम्भवतीति समर्थनम् १९० ४                 | वर्णनम् १९४ १४                                                          |
|                                          |                                                                         |

#### सम्मति<del>सरवद्योपागम्</del>

| विष् | n:                             | 9    | Į. ¢       | विषयाः                                | ā    | . 4 |
|------|--------------------------------|------|------------|---------------------------------------|------|-----|
| CCA  | मानसविकस्पद्वयस्यैर्वाभावो     |      |            | ९०० तत्रीकहेतोर्घाभकामाव-             |      |     |
|      | न तु इन्द्रियमनोविज्ञानद्वयः   |      | -          | समर्थनम्                              | १९८  | १४  |
|      | स्येति स्वपक्षवणनम्            | १९४  | १९         | ९०१ अनैकान्तिकत्वाभावप्रदर्शनम्       | १९८  | १६  |
| 664  | प्रत्यक्षन्वे सति ज्ञानस्यहंतो |      |            | ९०२ बाध्यत्वाभावमादांक्य तन्निरा-     |      |     |
|      | र्मन:साधकतयोपन्यस्तस्य         |      |            | करणम्                                 | १९८  | १७  |
|      | निराकरणम्                      | १९४  | રક 🏻       | ९०३ विरुद्धत्वादिनिराकरणम्            | १९९  | સ   |
| ८८६  | सुखादेः स्वमकाशरूपतासम-        |      | 1          | <b>L</b> L                            | ९९   | દ્  |
|      | र्थनम्                         | १९५  | १          | प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षणम् -             |      |     |
|      | सुखादीनां श्वानात्मनोर्भदे     |      | 1          |                                       |      |     |
|      | मुकेऽपि तत्प्रसङ्गापादनम्      | १९५  | ९          | ९०५ प्रत्यक्षं निर्विकस्पकस्पत्वाज    |      |     |
| 1.16 | भात्ममनःसंयोगस्याप्य-          |      | 1          | निर्णयस्वभावमिति सीगत-                | _    |     |
|      | सम्भवप्रतिपाद्नम्              | १९७  | ११         |                                       | १९९  | १२  |
| ८८९  | मनसः प्रतिनियमं ऽदृष्टोदेईतुता | _    | ļ          | ९०६ तत्प्रतिक्षेपिनो वैयाकरणस्य       |      |     |
|      | निरास:                         | १२५  | १६         | शब्दानुविद्धत्ववादिनः मतस्य           |      | _   |
|      | स्वसंविदितक्षानानक्षीकारे      |      |            |                                       | ९९   | १७  |
|      | दोषान्तरप्रकटनम्               | १९५  | <b>ર</b> ષ | ९.०७ शब्दस्यासिबहित्वान्न प्रत्यक्षे- |      |     |
|      | स्वनिर्णीतिस्वभावत्वं शान-     |      | - 1        | <b>1</b>                              | १९९  | २०  |
|      | स्येति निगमनम्                 | १९६  | ક          | ९०८ नयनाद्यविषयत्वाद्वाचो न तः        |      |     |
|      | अर्थप्रहणस्वभावता ज्ञानस्येनि  |      | 1          | जन्यमतो तस्याः प्रतिभास               | _    |     |
|      | सौगतमतप्रदर्शनम्               | १९६  | ر ک        |                                       | र००  | સ   |
| ८९३  | सर्वत्र शानत्वसाधकस्या-        |      | 1          | ९०९ रूपमिदमित्यक्संवद्नाच्छ-          |      |     |
|      | वभासत्त्रहेनोर्विकल्प्य निरा   |      | 1          | ब्दपरिष्त्रक्तरूपचेदनस्यंकत्व-        |      |     |
|      | करणम्.                         | ६०,६ | ₹0         | मित्यस्य दुवणम्                       | १००  | १२  |
| ८५४  | स्वतोऽवभासलक्षणहेतोः पर-       |      |            | ९१० विशेषणस्य शब्दादर्नयनमनाव         |      |     |
|      | स्यासिकिरिति वर्णनम्           | १९६  | ११         | प्रतिभासे ऽपि स्मृतिबस्नेन तस्य       |      |     |
|      | नीलादिर्भिक्षेत झानेन प्रहणं   |      | j          | प्रतिभास इति राद्यानिराकर-            |      |     |
| 40.0 | न भवतीत्यस्य निगकरणम्          | १९६  | १८         |                                       | २००  | १८  |
| ८५६  | परतोऽवभासलक्षण-                |      | - 1        | ९११ तन्मतेऽध्यक्षाभावप्रसंगमापाद्य    |      |     |
|      | देतोर्वाचसिद्धत्ववर्णनम्       | १९७  | १८         | प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकत्वेनो-       |      |     |
| ८५७  | द्दशन्तस्य सुखादेनैयायिका      |      | ļ          | पसंहारः :                             | २००  | ર્ષ |
| 40   | चपेक्षया साध्यविकलत्ववर्णनं    | १९७  | રહ         | ९१२ नेयायिकमतेन नियतदेशादि-           |      |     |
|      | स्वमतेनापि ब्याप्यसिद्धिः      |      |            | तया वस्तुनोऽवभासाःसचि-                |      |     |
| 10 a | रिति प्रदर्शनम्                | १९८  | ٤          | करुपकं प्रत्यक्षमिति पूर्वपक्षः       | रं०१ | Ę   |
| ८५५  | नीलादीनां परमार्थसस्यसा        |      | į          | ९१३ निर्विकल्पप्रत्यक्षवादिना तन्म    |      |     |
|      | धनम्                           | १९८  | ११         | तस्य निरासकरणम् ः                     | २०१  | १२  |

| विषया:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ષ્ટ.      | 4. 1 | विषयाः पृ.                          | 4.       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|----------|
| ९१४         | अष्यक्षं भिष्नकालभावयोर्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      | ९२९ बौद्धसम्मतस्य परमार्थतो         |          |
|             | विशेषणविशेष्यभावमवभास-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      | विकल्पस्य निर्विषयत्वस्य            |          |
|             | यतीति निकपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०१       | १९   | विकल्पतो निराकरणम् २०५              | ૪        |
| <b>९१</b> ५ | नापि तुस्यकालयोस्तद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      | ९३० अविद्यमानाकारग्राह्वकत्वा-      |          |
|             | भासयतीति निरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०१       | રૂષ  | स्निर्विषयत्वमित्य€य निरासः २०५     | ९        |
| ९१६         | विशेषणविशेष्यभावस्य काल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>'-</b> |      | ९३१ तादात्म्येन तदुत्पस्या वा सम्ब- |          |
|             | निकत्ववर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०२       | 4    | न्धेन ब्रहणिमत्यस्य निरासः २०५      | १२       |
| ९१७         | इन्द्रियस्य प्राणवगतेऽपि व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         |      | ९३२ अविकल्पकस्य विकल्पे एकः         |          |
|             | पारे सर्वाध्यक्षमतीनां स्मृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      | त्वेनाध्यारोप इत्यस्य दूषणम् २०५    | २०       |
|             | तित्वप्रसङ्ग इत्यभिधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०२       | १०   | ९३३ यदर्थसामर्थ्यप्रभवं तदेव        |          |
| ९१८         | विकल्पस्यार्थसाक्षात्करण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |                                     | २६       |
|             | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | २०२       | २५   | ९३४ विकल्प एव विशदो नाविक-          |          |
| ९१९         | विकल्पस्य प्रवर्त्तकत्वाभाव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      | स्पोऽनुपलम्धेरिति प्रतिपाद-         |          |
|             | समर्थनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०३       | ર    | नम् २०६                             | <b> </b> |
| ९,२०        | सौगतमतनिराकरणाय प्रत्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      | ९३५ अविकल्पः स्वसंवेदनसिद्ध         | _        |
|             | क्षस्य स्वार्धनिर्णयस्वभावत्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      | इत्यस्य प्रत्याक्यानम् २०६          | . 9      |
|             | तद्भाहकप्रमाणाभावशंकाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      | ९३६ सविकल्पस्यावैशद्यमाशंक्य-       |          |
|             | सिद्धान्तंन प्रतिश्लेपविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०३       | ११   | निराकरणम् १०६                       | ६ १२     |
| ९२१         | विकरपे वैशद्यमध्यारोपित-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      | ९३७ अध्यक्षं शब्दयोजनामन्तरे        |          |
|             | मित्यस्य निराकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०३       | १६   | णापि निर्णयात्मकमिति स्थाः          | · •      |
| ९२२         | विकल्पाविकल्पयोरेक्याध्यवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         |      | पनम् २०६                            | ६ २०     |
|             | सायस्य निरसनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०३       | २०   | ९३८ बौद्धोक्तनिरंशवस्तुप्रभवत्व-    |          |
| ९२३         | विकल्पस्य निर्विकल्पतया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      | स्य निर्विकरपकत्वसाधक-              |          |
|             | विज्ञाने दोषोङ्गावनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०३       | રઇ   | हेनोः निराकरणम् २०१                 | ६ २५     |
| ९२४         | वैपरीत्येऽपि दोषोद्भावनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०४       | १    | ९३९ अनुभवस्यैव यथावस्थित व-         |          |
| ९२५         | विकल्पेनाविकल्पस्य तिर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      | स्तु-ग्राहकत्व स्वभावो न विक-       | •        |
| • • •       | स्काराचा तिच्चर्णय इत्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      | स्पर्यत्यस्य प्रत्याख्यानम् २०५     | ७ ५      |
|             | दूवणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०४       | ૭    | ९४० तत्प्रभवत्वात्त्रहाहकत्व-       |          |
| ९२६         | विकल्पस्य बलीयस्त्वनिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _         |      | मित्यस्य निरासः २०                  | ७ १५     |
|             | करणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०४       | १०   | ९५१ कारणं विषय एव कारणमेव           |          |
| ९२७         | विकल्पस्य निर्णयानिर्णयात्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      | विषय इति विकरण्योभयत्र              |          |
| , , ,       | कताप्रकटनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २०४       | १५   | दोषदानम् २०                         | ७ २९     |
| 65%         | विकल्पस्य परतो प्रहेऽनव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      | ९४२ कारणं स्वाकाराधायकं विज्ञाने    |          |
| , , .       | स्थाप्रकटनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०४       | २१   | विषय एवेति पक्षनिराकरणम् २०         | ८ ६      |

| विषयाः                                      | Ą.           | <b>4.</b>  | विषयाः                                 | ã            | , पं,     |
|---------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| <mark>९४३ विकल्पो न स्वा</mark> कारानुकारीत | <b>4</b>     | - (        | ९६४ अनुमाना <b>त्तद्रदिमसिद्धि</b> रि- |              |           |
| स्य दूषणम्                                  | २०८          | १७         | त्यस्य निराकरणम्                       | २१३          | १४        |
| ९४४ अनुमानवत्तस्य प्रमाणतेति                |              | l          | ९६५ चक्षुषः प्राप्तार्थे प्रकाशकत्वस   | T-           |           |
| वर्णनम्                                     | २०८          | २१         | धकतेजस्त्वहेनोः प्रतिक्षेपः            | २१३          | تزنع      |
| ९४५ प्रमाणत्वेऽपि विकल्पस्यानुमा            | ने           | į          | ९६६ चक्षुषः तैजसत्वसाधननिराक           | -            |           |
| <b>ऽन्तर्भाव इ</b> त्यस्य निरासः            | २००          | ર          | रणम्                                   | २१४          | 4         |
| ९४६ अनुमानाद्यि सविकल्पस्या-                |              | ]          | ९६७ रूपादिमध्ये रूपस्यैव प्रका-        |              |           |
| ध्यक्षतासाधनम्                              | २०९          | १०         | शकत्वादिति हेतोर्निराकरणम्             |              |           |
| ९४७ तद्धेतावसिद्ध <sup>त्</sup> वाद्यभाव-   |              | ļ          | ९६८ तत्रोक्तद्रष्टान्तस्यापि निरासः    | २१४          | १८        |
| <b>घर्णनम्</b>                              | २०९          | १४         | ९६९ तमसोऽभावस्वरूपत्वनिरा-             |              |           |
| ९४८ बाधकप्रमाणाभाववर्णनम्                   | २० <b>९</b>  | २३         | क्रणम्                                 | २१५          | १         |
| ९४९ स्वार्थनिर्णीतिस्वभावं ज्ञानं           |              | İ          | ९७० चक्षुषः प्राप्तार्थप्रकाशकत्वे     |              |           |
| प्रमाणमित्युपसंहारः                         | २१०          | ۹,         | दोषान्तरदानम्                          | २१५          | २२        |
| ९५० इन्द्रियार्थसन्निकवेत्यादिनया           |              |            | ९७१ सिन्नकर्षस्य समवायस्यामा           |              |           |
| यिकप्रत्यक्षस्रक्षणपूर्वपक्षोप-             |              |            | वचर्णनम् .                             | २१६          | १         |
| न्यासः                                      | २१०          | ११         | ९७२ कथञ्चित्तादात्म्यस्यावश्यक-        |              |           |
| ९५१ तद्श्यवर्णनम्                           | २१०          | १३         | त्वप्रदर्शनम्                          | २१६          | રૂ        |
| ९५२ तत्रत्यपदप्रयोजनवर्णनम्                 | २१०          | २४         | ५७३ विदोष्यविदोषणभावसम्ब-              |              |           |
| ९५३ पूर्वपक्षे ज्ञानसुखयोर्भेदेन            |              |            | न्घनिराकरणम्                           | ૨ <b>१</b> ૬ | Ø         |
| प्रतिपादनम्                                 | २११          | ર          | ९७४ चक्षुषोऽप्राप्तार्थप्रकाशकत्व-     |              |           |
| ९५४ व्यपदेषयपदसार्थक्य प्रदर्शन             | प्रश्        | •          | साधनम्                                 | २१६          | १२        |
| ९५५ अध्यभिचारिपद्फलनिरू-                    |              |            | ९७५ अर्थग्रहणसार्थक्यनिरा-             |              |           |
| पणम्                                        | २११          | १८         | करणम्                                  | २१६          | १८        |
| ९:५६ तत्र मतान्तरेण व्यावृत्तिप्रकर         |              |            | ९७६ ज्ञानग्रहणफलनिरासः                 | २१६          | २१        |
| नम्                                         | २११          | ર્ષ        | ९७७ अव्यपदेश्यपदप्रयोजन-               |              |           |
| ९५७ क्षानपदस्य सार्धक्यवर्णनम्              | २१२          | S          | खण्डनम्                                | २१६          | <b>३६</b> |
| ९५८ तदेतस्रैयायिकमतप्रतिश्रेपा-             |              |            | ९७८ अध्यभिचारादिपदसार्थक्य             |              |           |
| रम्भः                                       | <b>२१</b> २  | १४         | प्रत्याख्यानम्                         | २१७          | ધ્ય       |
| ९५९ इन्द्रियस्य विकल्पतो दूषणा              |              | કુ લ્      | ५७९ प्रवृत्तिसामध्येन पूर्वज्ञानस्या   |              |           |
| ९.६० चक्षुषो रइमेरसिद्धत्ववर्णनम्           | [ २१२        | ર <b>ર</b> | व्यभिचारित्वमित्यस्य दूपणम्            | [ २१७        | २१        |
| ९६१ चक्षुषः प्राप्तार्थप्रकाशकत्वा-         |              |            | ९८० अध्यमिचारिपद्युक्तस्येन्द्रि-      |              |           |
| द्रिमिसिक्विरिति पूर्वपक्षः                 | २१३          | ષ          | यार्थसंनिकर्षपदेनैव ब्यावृत्ति         |              |           |
| ९६२ तन्निराकरणम्                            | २ <b>१</b> ३ | ૭          | सम्भव इति वर्णनम्                      | २१८          | દ્        |
| ९६३ चक्कर्यमीनामनुद्भृतक्रपस्पर्य           | f-           |            | ९८१ व्यवसायपदनिरर्धकताऽऽ-              |              |           |
| <b>वर्षा</b> निरासः                         | २१३          | 19         | विष्करणम्                              | २१८          | २०        |

| विषयाः                                      | <b>y</b> .  | <b>ų</b> . | विषयाः पृ. व.                                      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| ९८२ सिद्धान्तेन प्रस्यक्षलक्षणाभि-          |             |            | २००१ डितीयस्थणविचारः २२३ १५                        |
| धानम्                                       | <b>२१</b> ९ | ધ          | १००२ त्रिविधशब्दव्याख्या २२३ २४                    |
| ९८३ तस्य भेदद्वयस्यह्रपम्                   | २१९         | ફ          | १००३ कारणात्कार्ये साध्ये धर्म्यनु-                |
| ९८४ अवप्रहादिस्वरूपम्                       | २१९         | १५         | पपित्तमाशंक्य समाधानम् २२३ २५                      |
| ९८५ तस्य कथञ्चित्रमाणफल्लन                  |             |            | १००४ देषवद्तुमानविचारः रु४४ १०                     |
| समर्थनम्                                    | २१९         | २०         | १००५ सामान्यतो द्रष्टानुमानविचारः २२४ १४           |
| ९८६ मतिक्षानश्रुतक्कानयोः केचि-             |             |            | १००६ तृतीयलक्षणिवचारः २२४ २०                       |
| न्मतेन भेदप्रदर्शनम्                        | २१९         | २७         | १००७ कारणात् कार्यानुमाननि-                        |
| ९८७ सिद्धान्तेन तदाख्यानम्                  | <b>२१</b> ९ | ર૮         | राकरणम् २२४ २५                                     |
| ९८८ सोपोनोपसंहारः                           | २२०         | ۷          | १००८ अस्वभास्याकायेकारणभूत-                        |
| अनुमानविचारः                                |             |            | स्य चागमकत्वमित्याख्यानम् २-५ ९                    |
| ९८९ चौर्वाकमतेनानुमानस्य प्रमा              | _           |            | १००९ तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यतिरः                    |
| णत्वाभावनिरूपणम्                            | સ્ર્૦       | १४         | केणहेतोः पक्षधर्मत्वमि नेति                        |
| ९९० सामान्यविषयत्वं विशेषवि-                | ~~~         | ,,,        | वर्णनम् २२५ १५                                     |
| षयत्व वानानुमानस्येत्यभि                    |             | !          | १०१० बौद्धमतेनोपसंहारः २२५ २५                      |
| धानम्                                       | २२०         | 26         | १०११ सोपानसमाप्तिः २२५ २६                          |
| ९९१ व्यासिम्रहणमपि न संभव-                  |             |            | प्रमाणसंख्यानिर्णयः                                |
| तीत्यभिधानम्                                | २२०         | ર૦         | १०१२ सीगतमतेन प्रमाणसंख्या                         |
| ९९२ स्रोगतमतेनानुमानस्य                     |             |            | तत्समर्थनं च २:६ २                                 |
| प्रमाणत्वसाधनम्                             | २२०         | २३         |                                                    |
| ९९३ अनुमानस्योपचिंग्तिविषयः                 |             | !          | १०१३ शाब्दादीनां निराकरणारम्म-<br>स्तन्मतेन २२६ १३ |
| त्वमाशंक्य निराकरणम्                        | २२१         | 3          | _                                                  |
| ९९४ अनिधगतार्थपरिच्छित्तः                   |             |            | १०१४ उपमानस्य प्रामाण्यनिरा-                       |
| प्रमाणमित्येतस्य निरासः                     | २२१         | ₹ ₹        | करणम् २२६ २०                                       |
| ९९५ हेती त्रैरूप्यप्रसिद्वयसम्भव-           |             |            | १०१५ नेयायिकसम्मतोपमानस्या-                        |
| माशंक्य तत्प्रतिषेधनम्                      | २२१         | १०         | पि दूषणम् २२७ ३                                    |
| ९९६ तादातम्यहेतुकातुमानवैयर्थः              |             | _          | १०१६ अर्थापत्तेर्निरासः २२७ १४                     |
| माशंक्य तद्वयुद्सनम्                        | <b>ર</b> ૨૨ | Ą          | १०१७ अभावप्रमाणनिराकरणम् २२७ २६                    |
| ९९७ अनुमानस्य सामान्यविषय-<br>त्वप्रदर्शनम् | २२२         | ફ          | १०१८ सि द्धान्तिना त्रैलक्षण्यस्य                  |
| त्यम्यरानम्<br>९९८ हेतुहेत्वाभासप्रदर्शनम्  | <b>२२२</b>  | १०         | प्रतिक्षेपकरणम् २२८ १५                             |
| ९९९ नैयायिकोक्तानुम्।नस्रक्षणनिय            |             | •          | १०१९ त्रैलक्षण्याभावेऽप्यविनाभाव-                  |
| करणाय तल्लक्षणोपन्यासः                      | २२२         | ६'५        | सद्भावप्रदर्शनम् २६८ १७                            |
| <b>१००० तद्ग्याच्यामेदाः प्रथमलक्ष</b>      | -           |            | १०२० व्याप्तिनिश्चयाय द्वष्टान्तक-                 |
| णविचारश्च                                   | २२२         | २६         | स्पनेऽनषस्थोद्भावनम् २२८ १५                        |
|                                             |             |            |                                                    |

| <b>विवयाः</b>                                         | g.             | . पं. | विषयाः                                                | Œ.            | . ď,       |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| १०२१ व्यतिरेकस्यान्वयम विन                            | 12-            |       | १०३७ तद्ववाख्यारम्भः                                  | २३५           | Ę          |
| भाषादगमकतेनि मतनिर                                    | (सः२२९         | १२    | १०३८ तत्रागमप्रदर्शनपूर्वकं त                         |               |            |
| १०२२ पक्षधर्मतानिराकरणम्                              | २२९            | २०    | द्व्याख्यानं केषाञ्चित्                               | २३५           | 9          |
| १०२३ पक्षलक्षणस्य परोक्तस्य                           |                |       | १०३९ तत्र पक्षे सर्वस्याकिञ्चिज                       | <b>r</b> -    |            |
| निराकरणम्                                             | २३०            | ફ     | त्वादिदोष निराकरणम्                                   | २३५           | २२         |
| <b>१०२४ त्रैलक्षण्यसम्भवे</b> ऽपि न त                 | स्या-          |       | १०४० तन्मतनिराकरणात्मरम्भः                            | २३५           | २७         |
| प्यपेक्षेत्याख्यानम्                                  | ६३०            | १२    | १०४१ किञ्चिज्यत्वादिदोषप्रदानं                        | २३६           | १          |
| १०२५ धमेमात्र वचनेऽपिसाधाः                            | •              |       | १०४२ अनुमानेनापि तद्यीगपद्य-                          |               |            |
| रस्यैवाविनाभावित्वमिति                                |                |       | समर्थनपरा कारिका                                      | २३६           | १७         |
| वचनम्                                                 | २३०            | २५    | १०४३ तद्व्याख्यानम्                                   | २३६           | २१         |
| १०२६ अविनामावित्वमेव हेतो-                            |                |       | १०४४ दृष्टान्तपूर्वक तत्समर्थन-                       |               |            |
| रेक रूपं न सपक्षसत्वा-                                |                | j     | *परा क।रिका                                           | २३७           | Ø          |
| दिकमिति ब्यवस्थापनम्                                  |                | ا     | १०४५ तदर्थाभिधानम्                                    | २३७           | ११         |
| १०२७ स्वभावकार्यानुपलम्भव्या                          |                | ]     | १०४६ कमवादिन आगमविरोधः                                |               |            |
| सोऽविनाभाव इत्यस्य                                    |                | l     | प्रदर्शनम्                                            | २३७           | १५         |
| निरा <b>सः</b>                                        | २३१            | २२    | १०४७ तद्रथप्रकाशनम्                                   | २३७           | १०         |
| १०२८ प्रतिबन्धोऽविन।भावग-                             |                | ı     | १०४८ ज्ञानद्शेप्रधानाक्रमोपयोग-                       |               |            |
| मक इत्यस्य निराकरणम्                                  | <b>ર</b> 3૨    | 6     | वादोपसंहारः कारिकायाम्                                | २३८           | १५         |
| १०२९ तर्क एवाविनाभावबाहक                              |                |       | १०४९ प्रन्थकृतमतप्रदर्शिका                            |               |            |
| इति समर्थनम्                                          | २३३            | ٤.    | कारिका                                                | २३८           | <b>२</b> २ |
| १०३० सोपानोपसंहारः                                    | <b>२३३</b>     | १७    | १०५० एकोपयोगवादस्य समर्थनम्                           | २३९           | १          |
| सर्वज्ञोपयोगविचार                                     | :              | 1     | १०५१ स्वमंत सर्वज्ञत्वसम्भव इति                       |               |            |
| १०३१ सर्वक्षोपयोगविचारारम्भः                          |                | _     | प्रदर्शिका कारिका                                     | २३०.          | ૭          |
| २०२२ सामान्यविद्यापरूपतापरस्य                         |                | २६    | ६०५२ तदभिषायवर्णनम्                                   | २३९           | ११         |
| ररूपापरित्यागनातमन इति                                |                | - 1   | १०५३ साकारानाकारोपयोगयोर-                             |               |            |
| प्रदर्शिका कारिका                                     |                | . 1   | कान्तभेदाभावप्रकाशिका-                                |               |            |
| ४०३३ तद्भावार्थप्रकाशनम्                              | २३४            | 8     | कारिका                                                | २३९           | २०         |
| २०२४ प्रत्यादिचतुष्टयस्य ज्ञानद                       | २३४            | -3-   | १०५४ तत्तात्पर्यार्थः                                 | २३९           | રક         |
| र्शनोपयोगीक्रमिकी. केव-                               |                |       | १०५५ कमाकमोपयोगद्वधवांद                               |               |            |
|                                                       |                | - 1   | आपस्यन्तरज्ञापिका कारिका<br>१०५६ तदीयभावार्थोपवर्णनम् |               | 9          |
| ल्यस्य तु समकाल <sup>ा</sup> वित्यभि<br>प्राया कारिका | ≀-<br>२३४      | १६    | १०५७ तथा सर्वज्ञत्वाभावस्याः                          | २४०           | ११         |
| १०३५ तद्विस्तृनार्थः                                  | • • •          | 20    | पिका कारिका                                           | 20.           | ٠.         |
| १०३६ मोक्तसिद्धान्त आगमविरो                           | - <b>' 7 '</b> | 1     | १०५८ तदर्थामिधानम्                                    |               | १८<br>३३   |
| धीति केचिन्मतवर्णनपरा                                 |                | İ     | १०'५९ ज्ञानदर्शनयोरेकत्वसमर्थ-                        | 754           | રર         |
| कारिका                                                | २३५            | ٦     | <b>r</b>                                              | <b>૨</b> ૪૦ - | રક         |
|                                                       |                |       |                                                       |               | ,-         |

| विषयाः                                 | ą.    | <b>4.</b> | विषया:                          | ā"     | <b>ų</b> , |
|----------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|--------|------------|
| १०६० तत्फलितार्थवर्णनम्                | રકદ્  | 3         | १०७६ तत्तात्पर्यवर्णनम्         | २४५    | نع         |
| १०६१ भेदनो ज्ञानवस्वदर्शनवस्वे         |       |           | १०७७ स्वपंस आगमविरोधपरि-        |        |            |
| न सम्भवत इत्यमिधानपर                   | Ţ     |           | हारपरा कारिका                   | २४५    | २२         |
| कारिका                                 | २४१   | ९         | १०७८ तद्वयाख्यानम्              | રક્ષષ  | २६         |
| १०६२ तदर्थप्रकरनम्                     | રક્ષ  | १३        | १०७९ तथाविधकेवसस्य ज्ञानस्य-    |        |            |
| १०६३ केवलिनः कवलाद्दाराभाव-            |       |           | नैवातिईंशे कारणाभिधान-          |        |            |
| वादिनः पूर्वपक्षारम्भः                 | २४१   | १८        | परा कारिका                      | २४६    | ۷          |
| १०६४ <b>छग्रस्थविजात्मि</b> यत्वहेतुना |       |           | १०८० तद्वधाख्या                 | २४६    | १२         |
| स्वमतसाधनम्                            | રક્ષ  | २३        | १०८१ तस्यैकरूपानुविद्धानेकरूप-  |        |            |
| १०६५ उक्तमतप्रतिक्षेपारम्भः            | રક્ષર | १०        | ताप्रकाशिका कारिका              | २४६    | १९         |
| १०६६ क्रमोपयोगे क्षयोपशमस्य            |       |           | १०८२ तद्र्धव्याख्यानम्          | २४६    | २३         |
| हेत्नुतया तदभावाम केव                  |       |           | १०८३ तत्रैव रुप्टान्तप्रदर्शिका |        |            |
| लिनः क्रमोपयोग इत्य-                   |       |           | कारिका                          | २४७    | ę          |
| भिधानम्                                | २४२   | ११        | १०८४ तत्स्फोटनम्                | રકહ    | 4          |
| १०६७ अविकलकारणत्यात् क्रमो-            |       |           | १०८५ तत्रैय भेदाभेदाविर्भावन    |        |            |
| पयोगोपपादनम्                           | २४२   | १५        | परा कारिका                      | २४७    | ११         |
| १०६८ केविलिनि भुक्तिकारणाभा            |       |           | १०८६ तदर्थाभिधानम्              | २५७    | \$14       |
| वासिद्धःववर्णनम्                       | રક્ષર | २२        | १०८७ अवग्रहमात्रं दर्शनमिति नि  |        |            |
| १०६९ पूर्वपक्ष्युक्तविज्ञातीयत्वहः-    |       |           | यमनिराकरणपरा कारिका             | २४७    | १९         |
| नोर्विकरण्यनिराकरणम्                   | २४२   | २६        | १०८८ तत्तात्वर्यार्थः           | રધ૮    | ŧ          |
| १०७० तस्य भुक्तिप्रतिपादकाग            |       |           | १०८९ शेपन्द्रयदर्शनेष्यवष्रह एव | Ī      |            |
| मोपन्यासः                              | ६४३   | 6         | द्रीनमित्यभ्युपगमान्मित-        |        |            |
| १०७१ निरन्तराहारोपंदशो विशि            | •     |           | ज्ञानं प्राप्तमित्यादि दोषा-    |        |            |
| ष्टपुद्रलब्रहणविषय इत्यस्य             |       |           | ऽऽद्शिंका कारिका                | २४८    | 4          |
| दूषणम्                                 | २४३   | १२        | १०९० तद्भिप्रायप्रकाशनम्        | २४८    | ९          |
| १०७२ औदारिकशरीरस्थितर्वि               |       |           | १०९१ दर्शनाभावशंकानिरासपरा      |        |            |
| शिष्टाहार्निमित्ततानियम-               |       |           | कारिका                          | રક્ષ્ટ | १७         |
| निराकरण दोषप्रदर्शनम्                  | २४३   | ২র        | १०९२ तद्भावार्थः                | २४८    | २१         |
| २०७३ कमेण युगपद्वा नोपयोग              |       |           | १०९३ अस्पृष्टाविषयार्थज्ञानस्य  |        |            |
| द्वयमित्यत्र रष्टान्तप्रदर्शिक         |       |           | दर्शनत्वे दोषप्रदर्शिका         |        |            |
| कारिका                                 | રક્ષક | १८        | कारिका                          | २४८    | २६         |
| १०७४ तद्भिप्रायस्चनम्                  | રક્ષક | २२        | १०९४ तद्भाषार्थविवरणम्          | રકર    | 3          |
| १०७५ अक्रमोपयोगद्वयात्मकमेक            |       |           | १०९५ मनःपर्यवस्य ज्ञानरूपते-    |        |            |
| केव्लिमितिउपसंहरणपरा-                  |       |           | वत्यभिषानम्                     | રકલ    | લ          |
| कारिका                                 | રકપ   | 8         | १०९६ तत्रैव कारिकाऽपरा          | રક્ષ્  | १३         |

| विषया:                                                     | g.               | ď. | विषयाः                                         | £.          | वं. |
|------------------------------------------------------------|------------------|----|------------------------------------------------|-------------|-----|
| १०९७ तदर्थः                                                | २४९              | १७ | १११८ तत्र हच्टान्तप्रदर्शनपरा                  |             |     |
| १०९८ भुतदर्शनं न भवतं                                      | ोति मद-          |    | कारिका                                         | રપક         | રર  |
| र्शनपरा कारिका                                             | ૨૪૬              | २१ | १११९ दार्ष्टान्तिके योजनादर्शिक                | ជ           |     |
| १०९९ तद्ववाख्यानम्                                         | રક્ષ             | २५ | कारिका                                         | ३५५         | Ę   |
| ११०० अब्धेर्दर्शनस्पताऽ                                    | पीति             |    | ११२० द्रव्यपर्याययोर्भेदवर्णनपरा               |             |     |
| वर्णनपरा कारिका                                            | २५०              | R  | सब्याख्या कारिका                               | રષષ         | १९  |
| ११०१ तदर्थव्याख्यानम्                                      | २५०              | ۷  | ११२१ केवलकानात्मनोः कथञ्चि                     | -           |     |
| ११०२ केवलस्य ज्ञानदर्शन                                    |                  |    | देकत्ववर्णनपरा सटीका                           |             |     |
| नावर्णनपरा कारिक                                           | हा २५०           | ११ | कारिका                                         | <b>५५</b> ६ | \$  |
| ११०३ तद्भावस्फुटीकरणम्                                     | •                | १५ | ११२१ सोपानोपसंहारः                             | ૨५६         | १४  |
| ११०४ <b>छग्रस्थावस्था</b> यां वै                           | लि <b>श्च</b> य- |    | सामान्यविशेषात्मकत्वस्थ                        | गपनस        |     |
| प्रकाशनम्                                                  | २५०              | २० |                                                | -           |     |
| ११०५ आभिनिबोधो दर्श                                        |                  |    | ११२३ सामान्यविद्यापयोर्भेदाभद-                 |             | 55. |
| शानश्चेति मतनिरा                                           |                  | १३ | प्रदर्शिका टीकायुता कारि                       | _           | 44  |
| ११०६ इयात्मक एक एव                                         | _                |    | ११२४ तयोरेकान्तेन भेदाभाववर                    |             |     |
| वयोध इतिदर्शनपर                                            |                  | २८ | नपरा कारिका                                    | २५७         | ૭   |
| ११०७ तद्रथेवर्णनम्                                         | २५२              | 3  | ११२५ अनेकान्तवस्तुप्रतिपादकं                   |             |     |
| ११०८ एवं श्रद्धधानः सम                                     |                  |    | वचनमाप्तस्येति निरूपणप<br>रा कारिका            | -<br>  २'५७ | ६९  |
| रिति वर्णनरूपा क                                           |                  | S  | ११२६ तद्भावार्थवर्णनम्                         | 246         | ેર  |
| ११०९ तदर्थः                                                | २५२              | 88 | ११२७ प्रत्युत्पन्नभावस्य विगतभ                 |             | `   |
| १११० सम्यन्त्राने सम्यन्दः                                 |                  | !  | विष्यद्भवां समन्वये दोषा                       |             |     |
| यमेनेति वर्णनरूपा                                          |                  | १६ | धानपूर्वकं निराकरणम्                           |             | ą   |
| ११११ तद्व्याख्यानम्<br>१११२ साद्यप <sup>‡</sup> वसितत्वश्र | २५२              | २० | ११५८ आत्मनः परिणामित्ववर्णन                    |             |     |
| पर्याय इति केचिक                                           |                  |    | ११२९ ज्ञानात्मनोद्धीतरकाद्यति                  | •           | •   |
| करणपरा सब्यास्य                                            |                  | १  | रेकसमधनम्                                      | २५८         | १८  |
| १११३ तत्र कार्णप्रदर्शनप                                   |                  | •  | ११३० प्रत्युत्पन्नपर्यायस्यातीता               | • 1-        | ••  |
| ख्या कारिका                                                | २५३              | 6  | नागतकालासस्य बाधायुद्                          | ाव-         |     |
| १११४ सिद्धधत्समय तदुत                                      | पादवर्ण-         |    | नापरिहारपरा सब्याख्या                          | •           |     |
| नपरा सटीका कार्                                            | रेका २५३         | १७ | कारिका                                         | २५९         | १६  |
| १११५ जीवकेवलयोर्भेदवा                                      |                  |    | ११३१ घटादेरस्तित्वनास्तित्व-                   |             |     |
| सदीका शङ्का कारि                                           |                  | २७ | व्यवस्था पराकारिका                             | २५९         | રષ  |
| १११६ तदेव कारिकान्तरेण                                     |                  |    | ११३२ तद्वधाख्यानम्                             | २६०         | १   |
| नम्                                                        | ર ૧૫૪            | Ę  | ११३३ वर्त्तमानपर्यायेण भावस्या                 |             |     |
| १११७ त <b>दुत्त</b> रामिघानपरा<br>कारिका                   | 277727           |    | 1                                              |             |     |
|                                                            | लटाका<br>२५४     | १ध | स्तित्वे एकाम्तवाद्यरिहा-<br>रपरा सटीका कारिका | २६०         | ११  |

| विषया:                                              | g.          | <b>પં</b> . | विषया:                                        | g.          | ď.          |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| ११३४ आत्मनो ऽनेकाम्तात्मकताप्रद                     | <b>:-</b>   |             | ११५४ अनेकान्तेऽप्यनेकान्त इतिव                | -           |             |
| र्शनपरा टीकोपेता कारिका                             | २६०         | સ્ષ         |                                               | २६७         | રૂષ         |
| ११३५ द्रव्यगुणयोर्भेदैकान्तवादपू-                   | • •         |             | १६५५ अनेकान्तस्य व्यापकत्व-                   | •           | • •         |
| र्वपक्षपरा कारिका                                   | २६१         | و           | वर्णनम्                                       | <b>२६८</b>  | १४          |
| ११३६ तद्ग्युदासपरा अभेदवा-                          |             |             | ११५६ तत्राशङ्का तन्निराकरणम्                  | २६९         | 8           |
| दिनः कारिका                                         | २६१         | १७          | ११५७ दहनादेरप्युभयात्मकता प्रद                |             |             |
| ११३७ गुणास्तिकनयशङ्कापरा                            |             |             | र्शनकारिका                                    | २६९         | १३          |
| कारिका *                                            | २६२         | १           | ११५८ अनेकान्तनिरूपणोपसंहारः                   | २६९         | २६          |
| ११३८ तद् <b>जुपदेशात्तस्या</b> भाव-                 |             |             | ११५९ सोपानोपसंहारः                            | २७०         | ø           |
| वर्णनपरा कारिका                                     | २६२         | 6           | उत्पादादिविशेषनिरूपण                          | u           |             |
| ११३९ पर्यायनयद्वारेणेव गुणस्य दे                    | <b>(श</b> - |             | _                                             |             |             |
| क्केति वर्णनपराकारिका                               | २६२         | १८          | ११६० उत्पादमेदप्रदशेककारिका                   | २७०         | <i>₹\</i> 9 |
| ११४० गुणार्थिकोऽप्यस्तीति सम-                       |             |             | ११६१ वैस्नसिकोत्पादस्य द्वैविध्य              | D 0         |             |
| र्थनपरा कारिका                                      | २६३         | ર           | वर्णनम्                                       | २७१         | Š           |
|                                                     | २६३         | १०          | ११६२ गगनस्य सावयवताव्यव                       | २७१         | ९           |
| ११४२ तत्र दृष्टान्तप्रदर्शनपरा                      |             |             | स्थापनम्                                      | •           | १३          |
| कारिका                                              | २६३         | १९          | ११६३ निरवयवत्वे दोषप्रदर्शनम्                 |             | 4.4         |
| ११४३ अभेदैकान्तवादिनिरूपणपरा                        | •           |             | ११६४ समवायिकारणत्वात्सावय-                    | ૨૭૨         | 3           |
| कारिका                                              | २६४         | ૪           | वत्वसाधनम्<br>११६५ तद्विनाशान्यथानुवपत्त्यापि | 404         | *           |
| ११४४ तत्रोदाहरणप्रदर्शिका                           |             |             | तत्साधनम्                                     | २७२         | ø           |
| कारिका                                              | २६४         | १३          | ११६६ निगमनम्                                  | २७२<br>२७२  | १६          |
| ११४५ तन्मतोपसंहारपरा कारिका                         | રદ્દ        | २०          | ११६७ विगमस्यापि द्वविध्यप्रद-                 | 101         | , ,         |
| ११४६ सिद्धान्तप्रदर्शिका कारिका                     | २६५         | र           | र्शककारिका                                    | <b>૨</b> ૭૨ | રક          |
| ११४७ अभेदैकान्तवादिनः शंका                          | इह्फ        | १२          | ११६८ तद्भिप्रायवर्णनम्                        | २७२         | <b>२८</b>   |
| ११४८ तत्समाधानकारिका                                | २६५         | १९          | ११६९ उत्पादादित्रयाणां भिन्ना-                | ,,,,        | ,,          |
| ११४९ विषमपरिणंतरेकत्रासम्म-                         |             |             | भिन्नकालत्वद्रव्यभिन्नाः                      |             |             |
| वनिराकरणकारिका                                      | २६६         | ર           | भिन्नत्वयोः वर्णनपरा-                         |             |             |
| ११५० एकान्तवाद दोषोद्धावन-                          |             |             | कारिका                                        | २७३         | 83          |
| कारिका                                              | २६६         | १३          | ११७० संयुक्तिकं समर्थनं भिन्ना-               | •-•         | •           |
| ११५१ तत्रैय विकल्पमुखेन निरा-<br>करणकारिका          | २६६         | २३          | भिन्नकालत्वयोः                                | २७३         | १७          |
| करणकारका<br><b>११</b> ५२ शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थेवायं | 744         | 74          | १९७१ द्रब्याद्भिषानिष्गत्वयोः सम              |             | •           |
| प्रबन्ध इति वर्णनकारिका                             | <b>२</b> ६७ | ی           | र्थनम्                                        | २७४         | ફ           |
| ११५३ एकान्तवादिनो मिथ्याचा-                         | 7.40        |             | ११७२ अत्रैव प्रात्यक्षिकोदाहरण-               |             |             |
| दिन इति प्रतिपादनम्                                 | २६७         | १५          | प्रदर्शककारिका                                | २७४         | १६          |

| विषया:                             | g.             | पं  | विषयाः                                                      | g.          | ₫.        |
|------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ११७३ तद्वधाख्यानम्                 | २७४            | २०  | ११९४ सोपानोपसंहारः                                          | (260        | <b>२५</b> |
| ११७४ उत्पादादीनामपि प्रत्येकं      |                | 1   | हेत्वहेतुवाद <b>स्वरूपम्</b>                                |             |           |
| त्रैविध्यप्रदर्शिका कारिका         | २७५            | १   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |             |           |
| ११७५ सोपपत्तिकं तन्निरूपणम्        | <i>ې</i> چ د چ | ધ   | ११९५ धर्मवादमेदादिशका                                       | 5.45        | •>        |
| ११७६ समवाय्यादिकारणभ्यो भिष्       | ĭ              | ı   | कारिका                                                      | २८१         | ૪         |
| कार्यमुत्पचत इति मतादर्शिः         | का             | l   | ११९६ उपयोगभेदवर्णनं व्याख्या                                | 2.48        | _         |
| कारिका                             | २ऽ६            | १   | याम्                                                        | <b>२८</b> १ | <         |
| ११७७ तष्टीका                       | २७६            | ષ   | ११९७ भन्याभन्यत्वादावागम पव                                 | 5.46        | C / .     |
| ११७८ तत्र दोषाविर्मावनपरा          |                | - 1 | प्रमाणिमिति वर्णनम्                                         | २८१         | 44        |
| कारिका                             | २७६            | ٥,  | ६६९८ अनुमानगम्यमपीत्यवतर-<br>णिका                           | ~           | 20        |
| ११७९ तत्र न्यायमतेन पूर्वपक्षमार-  |                |     |                                                             | २८१         |           |
| चय्य तिक्रगकरणम्                   | २७६            | १३  | १२९९ इतुवादलक्षणं कारिकायाम्<br>१२०० वस्यासम्बद्धाः         | -           |           |
| ११८० पूर्वस्वभावव्यवस्थितानामेव    |                |     | १२०० तद्वघाख्यानम्<br>१२०१ तत्र व्यवस्थाप्रदर्शनं कारि      | २८२         | د         |
| कार्यजनकत्वीर्मात पूर्वपक्षः       | ২৬৩            | 3   |                                                             | 575         | t n       |
| ११८१ तत्र सिद्धान्तरचना            | २ऽ७            | १०  | कायाम्                                                      | ૨૮૨<br>૨૮૨  |           |
| ११८२ द्वणुकनिर्वर्तकसंयोगस्या-     |                |     | १२०२ प्रतिपादनकुरालतावर्णनम्<br>१२०३ तस्यैव नयवादः परिशुद्ध | ५८५         | ~ ~       |
| श्रये विकल्परचना                   | २૯७            | १५  | दृत्यिभधानं कारिकायाम्<br>इत्यभिधानं कारिकायाम्             | २८३         | 55        |
| • •                                | ₹50            | १६  | १२०४ नस्फुर्टाकरणम्                                         | २८३<br>२८३  |           |
| ११८४ द्वितीयस्तीयपक्षयोद्धिः       | २७७            | २०  | १२०४ अपनिशुद्धनयबाद्भदः का∙                                 | 754         | 4,14      |
| ११८५ संयोगस्य तित्यत्व दोषः        | २७७            | ર ૧ | ररणर जनारमुक्रमयपादमदः कार<br>रिकायाम्                      | ૨૮૪         | ,         |
| ११८६ सयोगस्य कार्यं परभाणुर्वा     |                |     | १२०६ तद्वधाच्याग्चनम्                                       | <b>२८४</b>  |           |
| नाश्रय इत्यमिधानम्                 | २७७            | २'५ | १२०७ कपिलबाद्धदर्शनविषयकथ <sup>्</sup>                      |             |           |
| ११८७ अयुत्सिद्धवाऽऽश्रयाश्रवि-     |                |     | न कारिकायाम्                                                | <b>૨૮</b> ૪ | રફ        |
| भावविरोधवर्णनम्                    | २७८            | ક   | १२०८ सोपानोपसंहारः                                          | २८५         |           |
| ११८८ परमाणोः स्वस्तवापरित्यागे     |                | _   |                                                             |             |           |
| कार्यानारम्भकत्वसमर्थनम्           | રહ્ટ           | લ્  | कणादोक्तज्ञेयनिरसनम्                                        | _           |           |
| ११८९ परमाणोः प्रादुर्भावसम         |                |     | १२०९ ऑल्क्यदर्शनविषयवर्णनम्                                 |             |           |
| र्थनम्                             | २७८            | १२  | कारिकायाम्                                                  | २८५         |           |
| ११९० अनन्तपर्यायात्मकतोपसं-        |                |     | १२१० विशेषतस्तन्मतामिधानम्                                  | २८५         | १५        |
| हारपरकारिका                        | ૨ઙ૧            | ૭   | १२१६ तिश्वराकरणार्धे पृथिव्यादि-                            |             |           |
| ११९१ एकसमयेऽप्यनन्तपर्याया-        |                | 6.5 | परमाणुचनुष्टयनिरासः                                         | २८५         | २७        |
| रमकताब्यवस्थापनकारिका              | २७२            | १९  | १२१२ परमाण्वारब्धावयविद्रव्य-                               | e. 46       | 01-       |
| ११९२ द्रष्टास्तद्वागं तस्समर्थनपर- | _              | _   | निरासः                                                      | २८६         | 44        |
| कारिका                             | २८०            | ર   | १२१३ पूर्वपक्षे गुणव्यतिरिक्तगुणि-                          |             | 20        |
| ११९३ सोपपत्ति तद्भावार्थः          | ६८०            | દ્  | साधनम्                                                      | २८६         | 40        |

| वि याः |                                      | <b>5</b> .  | <b>Ť.</b>  | विषयाः |                                | g.          | Ť. |
|--------|--------------------------------------|-------------|------------|--------|--------------------------------|-------------|----|
| १२१४   | तन्निराकरणम्                         | २८७         | Ę          | १२३३   | संख्याया निराकरणम्             | ર૧૪         | 8  |
| १२१५   | षण्णामस्तित्वमित्यादौ पष्टी-         |             |            |        | परिमाणनिराकरणम्                | २९४         | २५ |
|        | विभक्ति विचारः                       | २८७         | १४         |        | पृथक्त्वनिरासः                 | २९५         | १८ |
| १२१६   | अवयविनिरासः                          | २८८         | १          |        | संयोगविभागनिरासः               | २९६         | १  |
| १२१७   | पटादिशब्दप्रयोगनिमित्ताः             |             |            | १२३७   | सयोगविभागबुद्धिनिमित्त-        |             |    |
|        | भिघानम्                              | २८८         | ९          |        | प्रदर्शनम्                     | २९ ६        | १३ |
| १२१८   | एकवचनादिसार्थकताप्रद-                |             |            | १२३८   | कार्यजनकतयापि सयोग             |             |    |
|        | र्शनम् 💆                             | २८८         | १५         |        | स्य न सिद्धिरिति वर्णनम्       | २९७         | ર  |
| १२१५   | परमाण्वात्मकत्वेऽपि प्रत्य           |             |            | १२३९   | परत्वापरत्वयोर्निरासः          | <b>३९</b> ७ | १७ |
|        | <b>अतावर्णनम्</b>                    | २८८         | <b>२</b> १ | १२४०   | बुद्धचादिनिषेधो नैयायिका       | ,           |    |
| १२२०   | नीलादिशाने स्थलप्रतिभासो             |             |            |        | <b>भिप्रायेण</b>               | २९८         | ९  |
|        | न्यूस्तीति प्रत्यक्षविरोधोद्गा-      |             |            |        | गुरुत्वनिषेघः                  | २९८         | २९ |
|        | वनम्                                 | २८९         | १          | १२४२   | संस्कारनिषधः                   | २९९         | 3  |
| १२२१   | अनुमानविरोधप्रदर्शनम्                |             |            |        | अदृष्गुणनिगसः                  | ३००         | લ  |
|        | <b>स्थु</b> लतायाम्                  | २८९         | ۷          | -      | शब्दनिषेधः                     | ३००         | 6  |
| १२२२   | स्थ्लं एकस्मिन् सर्वशब्दः            |             |            |        | कर्मनिषेधः                     | ३००         | १० |
|        | प्रयोगसमर्थनम्                       | २८९         | १०         | १२४६   | क्षणिकानामक्षणिकानां वा        |             |    |
| १२२३   | स्थृलं सर्वशब्दप्रयोगस्या-           |             |            |        | न कर्म सम्भवतीत्यभिधानम्       |             | १९ |
|        | नुपचरिनत्ववर्णनम्                    | २८९         | १६         |        | सामान्यस्य प्रतिक्षेपः         | ३०१         | १३ |
| ६२२४   | सर्वे वस्त्रं रक्तिमत्यादी रागः      |             |            | १२४८   | प्रत्यक्षे तद्रप्रतिभासवर्णनम् | ३०१         | २६ |
|        | संयोगविशाषत्वादव्या-                 |             |            | १२४९   | अनुमानतोऽपि न तन्निश्चय        | •           |    |
|        | प्यवृत्तिरित्य।दाद्वयं निगकः<br>रणम् | २८९         | 50         | !      | इति वर्णनम्                    | ३०२         | ર  |
| 9556   | रणन्<br>अब्याप्यवृत्तिदाब्दार्थः     | २९.0        | 70         | १२५०   | सामान्यबुद्धेर्व्यक्तिभिन्न-   |             |    |
|        | स्थृलमेकं द्रव्यं नास्तीत्यु-        | 7.4         | •          | -      | निमित्तत्वे दोषप्रदर्शनम्      | ३०२         | १५ |
| 1114   | पसंहारः                              | २९०         | 94         | १२५१   | यत्रानुगतं ज्ञानं तत्र सा-     |             |    |
| १२२७   | न्यापकविरुद्धोपलन्धितृत्य-           | (1-         | ``         |        | मान्यसम्भव इति नियम-           |             |    |
| ****   | <b>नुपपत्तिवर्णनम्</b>               | २९,०        | १८         |        | दृपणम्                         | ३०२         | २३ |
| १२२८   | कारस्न्यैंकदेशाभ्यां वृत्तिवि-       |             | •-         | १२५२   | यत्र सामान्यसम्भवस्तत्राः      |             |    |
| • • •  | कल्पानुपपत्तेः प्रसङ्गसाधनसः         |             |            | •      | गुगतं ज्ञानिमिति नियम-         |             |    |
|        | पतामिधानम्                           | <b>२९</b> १ | Ę          |        | दृषणम्                         | ३०२         | २६ |
| १२२९   |                                      | <b>२</b> ९१ |            | १२५३   | विण्डेन सह सामान्यस्य स        | <b>∓</b> ब- |    |
|        | कालदिशोर्निराकरणम्                   | २९.२        |            | ••••   | न्धानुपपत्तिवर्णनम्            | ३०३         | ξ  |
|        | मनसो निरासः                          | <b>२९३</b>  |            | १२५४   | सामान्यस्याक्षणिकक-            |             |    |
|        | <b>रू</b> पादेर्निरासः               | २९३         |            | `      | ब्यापकस्वभावन्वं दोषः          | ३०३         | २३ |
|        | E                                    | •           | •          | ł      | ·                              |             |    |

| विषयाः                                            | g.         | 4        | विषया:                          | 8            | , પૈ. |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|--------------|-------|
| १२५५ सामान्यसाघकानुमानस्या-                       |            |          | १२७३ कारिकाव्याख्यानम्          | ३१०          | १४    |
|                                                   | ३०४        | ધ        | १२७४ असत्कार्यपक्षप्रतिक्षेपारम | मः ३१०       | २०    |
| १२५६ क्षणिकत्ववत् प्रतिभासन                       | •          |          | १२७५ असत्कारणं कार्यमिति पश्    | ìι-          |       |
| स्यापि नोपलक्ष्यतेत्यस्य                          |            |          | <b>•मूलनम्</b>                  | <b>३११</b>   | १२    |
| खण्डनम्                                           | 308        | ९        | १२७६ सत्कार्यवाद्विभ्वंसनम्     | ३१२          | 4     |
| १२५७ अनुगतिधयः क्रमवत्कारण                        |            |          | १२७७ विद्यमानात्कारणात्कार्य-   |              |       |
| प्रभवत्वेऽक्रमकारणप्रभवत्वे                       |            |          | मिति पक्षनिराकरणम्              | ३१२          | २१    |
| च दोषाविभीवनम्                                    | ३०४        | १५       | १२७८ सर्वशून्यनाऽऽशंकानिरा      |              |       |
| १२५८ व्यक्तीनामिदं सामान्यमिति                    |            | ĺ        | करणम्                           | ३१३          | 8     |
| सम्बन्धनिमित्ताभावकथनम्                           | ३०४        | રક       | १२७९ चित्रक्षपद्यान्तेन स्याहा  | ₹-           |       |
| १२५९ व्यक्तिषु स्थितिलक्षणवृत्त्य-                | •          |          | चर्णनम्                         | ३१३          | 4     |
| सम्भववर्णनम्                                      | 304        | 6        | १२८० एकत्र नानारूपाभ्युपगमे     |              |       |
| १२६० अभिब्यक्तिस्रक्षणबृत्त्यनुप-                 |            |          | तस्य ब्याप्यवृत्तित्वमन्याप     |              |       |
|                                                   | ३०५        | १०       | वृत्तित्वं वेत्याशक्य समा       | -            |       |
| १२६१ विशेषनिराकरणम्                               | ३०५        | રૂષ      | धानम्                           | ३१३          | १७    |
| १२६२ अण्वादेः स्वरूपमसंकीर्णं                     |            |          | १२८१ समानजातीयगुणारम्भकः        |              |       |
| संकीर्णे वेति विकल्प्य-                           |            |          | कारणगुणानामिति नियम             | -            |       |
| निराकरणम्                                         | ३०६        | १०       | निराकरणम्                       | ३ १४         | ર     |
| १२६३ विद्रोषेषु विलक्षणबुद्धिनि-                  |            | ;        | १२८२ एकानेकस्वभाव चित्रपट       |              |       |
| <b>मिलाक्षीकार।नक्षीका</b> रपक्षयो                | t          |          | रूपवद्धस्न्वित प्रतिपाद्व       |              |       |
| दोषः                                              | ३०६        | १४       | १२८३ प्रतिभासस्य तथात्ववर्णन    |              | રહ    |
| १२६४ विशेषाभ्युपगमोऽनुमानबा-<br>श्वित इति वर्णनम् | 2          | <b>.</b> | १२८४ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदः    |              |       |
|                                                   |            | <b>ب</b> | स्यैव दृढीकर्त्तृकारिका         | 384          | ९     |
| १२६५ समवायस्वरूपवर्णनम्<br>१२६६ तन्निराकरणम्      | २०७<br>२०७ | بر<br>65 | १२८५ तदभिप्रायनिरूपणम्          |              | १३    |
| १२६७ तन्तुषु पट इत्यादि बुद्धेरे                  |            | કૃદ      | १२८६ उक्तार्थोपसंहारकारिका      |              | २१    |
| वासिद्धत्यवर्णनम्                                 | ३०७        | રર       | १२८७ तदर्थस्पुर्टाकरणम्         |              |       |
| १२६८ सम्वायस्यैकत्वानेकत्व-                       | 400        | ~~       | १२८८ सोपानोवसंहारः              | ३१६          | Q,    |
| वर्चा                                             | ३०८        | ११       | कालाधकान्तवादभः                 | <b>इनम्</b>  |       |
| १२६९ समवायस्य नित्यत्वे दोप-                      |            |          | १२८९ तत्र कारिका                | <b>३१</b> ६  | १६    |
| प्रदर्शनम्                                        | ३०९        | 9        |                                 | 3 <b>१</b> ६ |       |
| १२७० समवायनानात्वे दोष:                           | ३०९        | રક       |                                 | 388          |       |
| १२७१ सोपानोपसंहार.                                | 380        | Ę        | 7 4 4 4 1000 01 1414.           | <b>३१६</b>   |       |
| सदायेकान्तवाद भञ्जन                               | ¥          |          | १२९३ स्वभावकारणवादः             | 380          |       |
| १२७२ तत्र कारिका                                  | े३१०       | ξο       | १२९४ तत्प्रतिक्षेपविधानम्       |              | १८    |
|                                                   |            |          | •                               | -            |       |

|                                                                     | ापवश्यक्षम्; |            |                                                              |                               | 9        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| विषयाः                                                              | ष्ट.         | ģ          | विषयाः                                                       |                               |          |
| १२९५ द्रव्यक्षेत्राद्यपेक्षत्वसमर्थनम्                              | 3810         | २४         |                                                              | ર્યું. <b>વે</b>              | ľ        |
| १२९६ कादाचित्कत्वहेतुनिरासः                                         | ३१८          | १२         | १३१९ पूर्वपक्षिणा पश्चक्रप्यताबा-                            |                               |          |
| १२९७ अनुपलम्भस्य हेतुनानिरा-                                        | 470          | 1.         | दिना प्रकरणसमस्योकदो-                                        |                               |          |
| करणम्                                                               | ३१८          | २३         | षेभ्यो भिन्नतया व्यवस्था-                                    |                               |          |
| १२९८ नियतिकारणवादः                                                  | 380          | <b>२</b> २ | पनम्<br>१३२० तन्मतप्रतिश्लेपारस्मः                           | ३२४ १७                        |          |
| १३९९ तत्र्यतिक्षेपारम्यः                                            | 3 <b>5</b> 9 | ,<br>G     | १३२१ अनुपलम्यमाननित्यधर्मत्वः                                | इंद्यं है                     | -        |
| १३०० कर्सकारणवादः                                                   | 316          | ्<br>१७    | हेतोः विकल्पात् प्रकरणस-                                     |                               |          |
| १३०१ तत्स्वण्डनम्                                                   | 388          | ५७<br>२५   | मत्ववैयर्ध्यप्रदर्शनम्                                       | 53 m.e                        |          |
| १३०२ पुरुषकारणवादः                                                  | ३२०          | •          | १३२२ विरुद्धलक्षणमभिधायोक्तंहै-                              | ३२५ १                         | ۲        |
| १३०३ तद्वयुदासारंभः                                                 | 370          | १०         |                                                              |                               |          |
| १३०४ परानुब्रहाद्यर्थ न तस्य                                        | • (0         | 70         | तोर्विरुद्धत्यदि व्युद्स्य प्रकः<br>रणसमताया पव पूर्वपक्षिणा | ,                             |          |
| प्रकृत्तिरिति वर्णनम्                                               | ३२०          | १४         | स्थापनम्                                                     | 358. 51                       | ٠.       |
| १३०५ सोपानोपसंहारः                                                  | ३२१          | ् १<br>१०  | १३२३ सिद्धान्तिना साध्यधर्मिण्य-                             | ३२५ २                         | ۹        |
|                                                                     |              | •          | पि प्रतियधग्रहस्यावद्यकःवः                                   |                               |          |
| आत्मनो मिष्यात्वस्थानः                                              | त्रणेनम्     |            | समर्थनम्                                                     | 356 (                         |          |
| १३०६ तत्र कारिका                                                    | ३२१          | १८         | १३२४ प्रकरणसमत्वनिराकरणम्                                    | ३६६ ।<br>२०६०                 |          |
| १३०७ तहवास्यानम्                                                    | ३२१          | રર         | १३२५ नित्यधर्मापलिंध विकल्य-                                 | ३२६ १९                        | ۲,       |
| १३०८ मिथ्यात्वस्थानानां षण्णां                                      |              |            | प्रकरणसमत्वासम्भववर्णनम्                                     | 35a :                         | 5        |
| वर्णनम्                                                             | ३२१          | २२         | १३२६ तुस्यबलयोर्हेत्वोरेकत्र परस्परः                         | 4 <b>4</b> 3 4                | •        |
| १३०९ तेषां प्रतिविधानाभिधानम्                                       |              | 8          | प्रतिबन्धात्साध्यासाधकत्वः                                   |                               |          |
| १३१० उक्तविपर्ययरूपंणापि मिथ्या                                     | <b>}•</b>    | •          |                                                              | ३२७ १६                        | 2        |
| त्वस्थानपट्कवर्णन कारिका                                            |              |            | १३२७ कालात्ययापदिष्टलक्षणदूषणम्                              |                               |          |
| याम्                                                                | ३२२          | २०         | १३२८ अनुमानस्यानुमानाभासत्वं                                 |                               | 7        |
| १३११ तष्टीकाविरचनम्                                                 | ३२२          |            | विकल्पतो न सम्भवती-                                          |                               |          |
| १३१२ तत्रैव पाठान्तरप्रदर्शनम्                                      | ३२३          |            | त्युपर्वणनम्                                                 | ३२८ ३                         | 2        |
| १३१३ सोपानोपसंहारः                                                  | ३२३          |            | १३२९ हेतोरबाधितविषयत्व न लक्षण                               |                               | ę.       |
|                                                                     | ,            | •          | मिति वर्णनम्                                                 |                               | ,        |
| हेत्दाभासविमर्शनम्                                                  |              | 1          | १३३० हेतोर्गमकत्वप्रदर्शनम्                                  | <b>३२८ ८</b><br><b>३२८ २३</b> |          |
| १३१४ तत्र कारिका                                                    | ३२४          | १          | १३३१ हतोस्त्रेरूप्याङ्गीकारे परवादा-                         | 410 14                        | :        |
| १३१५ तद्भिष्रायवर्णनारम्भ                                           | ३२४          | ધ          | श्रयणवर्णनम्                                                 | ३२९ ३                         | ı        |
| १३१६ सामान्यस्य साध्यत्वासः                                         | -            | J          | १३३२ हेतुरपि सामान्यरूपो विशे-                               | ~ · · •                       | i        |
| म्भववर्णनम्                                                         | ३२४          | १०         | वरूपो विति विकरप्यदूषणम्                                     | 356 BR                        | <u> </u> |
|                                                                     |              | ı          | १३३३ सामान्यनिराकरणद्वारा                                    |                               |          |
| १३१७ विशेषव्यापितदसम्भवः                                            |              |            | TAKE CHAILMINKINKAPPICE                                      |                               |          |
| १३१७ विशेषव्याधितदसस्भव-<br>वर्णनम्<br>१३१८ हेतोः त्रं रूप्यनिरसनम् | ३२४          | ११         |                                                              | ३ <b>२९</b> १७                |          |

#### चम्मतित**रवद्गी**पानम्

| <b>विवयाः</b>                                             | g                | ं, पं      | विषयाः                            | g,  | <b>.</b> 4. |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----|-------------|
| १३३५ सोपानोपसंहरणम्                                       | ३३०              | २३         | १३५२ अक्षणिकेऽप्यर्थक्रिया न      |     |             |
| सन्मार्गप्रदर्शनम्                                        |                  |            |                                   | ३३५ | २३          |
| १३३६ तत्र कारिका                                          | 220              | _          | १३५३ क्रमयीगपद्याभ्यां तदसिद्धिः  | •   |             |
| १३३७ त <b>ह्या</b> स्थाने द्रव्यपर्यायनः                  | <b>३</b> ३१<br>- | 3          | समर्थनम्                          | ३३५ | રક          |
| रूपविषयवर्णनम्<br><b>द्वयविष</b> यवर्णनम्                 |                  |            | १३५४ स्वमते तत्सम्भववर्णनम्       | ३३६ | ર           |
| क्ष्यायययणाम्<br>१३३८ कथंभूतं साध्यमभ्युपगंत              | ३३१              | હ          | १३५५ भेदमन्तरेण नाभेदोपलस्भ       |     |             |
| र २२० गयनूरा साध्यमम्युपगत<br>व्यमिति स्चिकाकारिका        | 250              |            | इति वर्णनम्                       | ३३६ | ક           |
| १३३९ तह्याख्यानम्                                         | ३३१              |            | १३' ६ महासामान्यादेनिराकरणम्      | ३३६ | ø           |
| १३४० एकान्तभूतसाध्योपन्यास                                | ३३१              | ર          | १३५७ अवयविनो निरासः               | ३३६ | १३          |
| दोषादर्शिका कारिका                                        | 22.              | _          | १३५८ भेदाभेदात्मकतासमर्थनम्       | ३३६ | १६          |
| १३४१ अनेकान्तपक्षं सपक्षविपः                              | ३३२              | ર          | १३५९. सृ।मान्यविशेषात्मकता-       |     |             |
| १२०१ जनकारतयस् संपक्षावपः<br>क्षसदसस्वयोर्नापेक्षेति वर्ण |                  |            | समर्थनम्                          | ३३६ | ર્ષ         |
| नम्                                                       | ः<br>३३२         | હ          | १३६० सामान्यस्य व्यक्तिभिद्यस्याः |     |             |
| १३४२ एकान्तवादिनां प्रतिबन्ध-                             | ~~ \             | •          | <b>गु</b> पल्रस्थिनिरूपणम्        | ३३७ | s           |
| प्रहणं न संभवतीति                                         |                  |            | १३६१ व्यतिरेकाव्यतिरेकपक्षेऽन-    |     |             |
| वर्णनम्                                                   | ३३२              | হ্হ        | <b>चस्था</b> दिदोपाभाववर्णनम्     | ३३७ | 3,6         |
| १३४३ प्रकापनामार्गप्रदर्शनपर।                             | ***              | ~~         | १३६२ पराभ्युपगमानामसत्यत्वः       |     |             |
| कारिका                                                    | 333              | १०         | वर्णनम्                           | ३३७ | રૂષ         |
| १३५४ द्रव्याद्यष्टभावप्रदर्शनम्                           | 333              | १४         | १३६३ हिंसाविचारः                  | 336 | १०          |
| १३४५ द्रव्यादिभेदरहितवस्तुनोऽ-                            | ~~*              | 10         | १३६४ सोपानोपसंहारः                | 330 | 214         |
| प्रमाणताकधनम्                                             | ३३३              | <b>२</b> ६ | आर्चादिध्यानवर्णनम्               |     |             |
| १३४६ द्रव्यादेर्वस्तुन एकानेकात्म-                        |                  |            | आसाद व्यानवणनम्                   |     |             |
| कताब्यवस्थापनम्                                           | ३३४              | S          | २३६५ तत्र कारिका                  | ३३९ | १८          |
| १३४७ प्राह्मग्राहकसंवित्तिरुक्षण-                         |                  |            | १३६६ तद्वयाख्याकरणम्              | ३३९ | २६          |
| रूपत्रयात्मकेकविद्यानत्रक्षण-                             |                  |            | १३६७ एकनयप्रदर्शनप्रवृत्तानां     |     |             |
| द्यान्तस्य वौद्धं प्रति सि-                               |                  |            |                                   | ३४० | 4           |
| द्भतासमधनम्                                               | ३३४              | १०         | _ `                               | ३४० | १२          |
| १३४८ नहि तथाविधविक्षानस्य                                 |                  |            | १३६९ आगमविनादाकास्ते कथ-          |     |             |
| भ्रान्तनेति वर्णनम्                                       | ३३४              | १६         | मिति प्रदर्शनपरा कारिका           | ३४० | १८          |
| १३४९ क्षणिकैकान्तसाधकहेतुः                                |                  |            |                                   | ३४० | २२          |
| मात्रस्य विरुद्धतावर्णनम्                                 | ३३४              | २०         | १३७१ तस्वयर्णनम्                  | ३४१ | २           |
| १३५० क्षणिके कार्यकारणभावा-                               |                  |            | १३७२ राशिद्वयेत जगतो ब्यान        |     |             |
| सम्भवप्रकटनम्                                             | ३३४              | २३         | •                                 | ३४१ | १२          |
| १३५१ तत्रान्ययव्यतिरेक्षप्रतिपत्य-                        |                  |            | १३७३ आस्त्रवबन्घ।दि पृथग्यर्णन    |     |             |
| संभवनिरूपणम्                                              | 334              | 8          | निमित्ताभिघानम्                   | ३४१ | १७          |

| विषया:                                                              | g.           | ď.  | विषयाः पृ. प                                              | i. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| १३७४ अप्रदास्तात्मपरिणामद्वय-                                       |              |     | १३९८ पटार्था वाक्यार्थ कथं बो-                            |    |
| वर्णनम् आर्त्तवर्णनञ्च                                              | રૂકર         | ર   | धयन्तीति विकल्प प्रत्य-                                   |    |
| १३७५ रोद्रध्यानवर्णनम्                                              | ३४२          |     | क्षानुमानपक्षयोर्दूषणप्रद-                                |    |
| १३७६ प्रशस्तपरिणामद्वयमभिघाय                                        |              | ••  | र्शनम् ३५१ १                                              | 0  |
| धर्मध्यानवर्णनम्                                                    | <b>ર</b> ુકર | २०  | १४९९ अर्थापत्तिन इति पक्षस्य                              |    |
| १३७७ शुक्कध्यानवर्णनम्                                              | ३४३          |     | निराकरणम् ३५१ १                                           | દ્ |
| १३७८ तस्याद्यभदवर्णनम्                                              | રેકર         |     | १४०० वाक्यार्थेन सह सम्बन्धप्र-                           |    |
| १३७९ द्वितीयभेदवर्णनम्                                              | ತಿಕಕ         | Ą   | तिपत्त्यसम्भवप्रह्मपणम् ३५१ २                             | 8  |
| १३८० तृतीयभेदाभिधानम्                                               | ३४४          | હ   | १४८१ कियाद्यविद्यन्नः सामान्य                             |    |
| १३८१ चतुर्थभदनिरूपणम्                                               | ३४४          | ११  | विदेशपात्मको वाक्यार्थ इति                                |    |
| १३८२ मोक्सवर्णनम्                                                   | 388          | १७  | स्वपक्षस्य संक्षेपण वर्णनम् ३६२                           | ţ  |
| १३८३ आस्त्रवादि साधनम्                                              | ३४४          | २०  | १४०२ अन्वितामिधानमतनिरासः ३५२ १                           | ₹  |
| १३८४ निर्जगसिद्धिः                                                  | <b>३४</b> ५  | १४  | १४०३ विशेषा अपि न पदवाच्या                                |    |
| १३८५ बन्धवर्णनम्                                                    | ३४६          | ૭   | इति वर्णनम् ३५२ १                                         | ę, |
| १३८६ आगमप्रामाण्यवर्णनम्                                            | ३४६          | १५  | १४०४ समानासमानपरिणामात्म-                                 |    |
| १३८७ सोपानोपमंहारः                                                  | રૂઝ ૭        | 3   | ककवस्तुप्रतिपादकत्वं शब्द-                                |    |
|                                                                     |              |     | स्येति स्वपक्षप्रदर्शनम् ३५३                              | 4  |
| वचनविचारः                                                           |              |     | १४०५ सोपानोपसंहारः ३५३ १                                  | 4  |
| १३८८ सामान्यं वाच्यमिति पूर्वपक्षः                                  | 3%હ          | ११  | मुनिवस्नादिममर्थनम्                                       |    |
| १३८९ वाक्यमव प्रवृत्तिनिमित्तव्य-                                   |              |     | , ·                                                       |    |
| वहारक्षमिमित वर्णनम                                                 |              |     | १४०६ अर्थवशात् सूत्रनिष्पत्तिरित्य                        | _  |
|                                                                     | ३४७          | 54  | भिधानपरा कारिका ३५३ २                                     |    |
| १३९१ पूर्वपदानुरक्षित पद्मव बा                                      | _            | _   |                                                           | 8  |
| क्यमिति मनान्तरनिरूपणम्                                             |              |     | १४०८ ॲनकान्तार्थप्रतिपादकत-                               |    |
| १३९२ तत्प्रतिविधानारम्भः                                            | ३४८          | २०  | येव मृत्रस्य व्याख्या कार्येति<br>                        | _  |
| १३९३ लिङ्गादिभिर्माचोऽभिर्धायत                                      | 5014         |     | वर्णनपराकारिका ३'५४ ६                                     |    |
|                                                                     | ३४८          | २४  | १५०९ तद्वाख्यानारमणम् ३५४ १                               |    |
| १३९४ प्रेषणाध्येगणादिभिन्नः प्रवर्त्त-<br>केकस्वभावो विधिलिङर्थ इति | •            |     | १४१० दिग्वाससः पूर्वपक्षः ३५४ २                           | 5  |
|                                                                     | ।<br>३४९     | 5.0 | १४११ तदुक्तस्य गागाधपचयनि-                                |    |
| मतदृषणम्<br>१२९५ न हिंस्यादिति प्रतिषेधवि-                          | 405          | 4.2 | मिर्नानप्रध्यस्य विकरण्य-                                 | c  |
| धरयुक्ततापतिपादनम्                                                  | 340          | 99  | प्रतिक्षेपः ३५४ २<br>१४१२ देशनैर्ग्रथ्यपक्षऽपि विक-       | 4  |
| १३९६ वाक्यार्था भावनेतिमत-                                          | 414          | ,,  |                                                           | ર  |
| प्रदर्शनम्                                                          | રૂપળ         | 314 | स्थनम् दृषणञ्च ३५५ ३<br>५४६३ वस्त्राद्यभावहेतोः पारापतादी | `  |
| १३९७ तन्मतदूर्यणारम्भः                                              | 348          |     | _                                                         | 4  |

| विषयाः                                        | g.            | Ý.        | विषया: |                                                  | g.          | <b>4</b> . |  |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| १४१४ पुरुषत्वे सतीति विशेषण                   |               | Į         | १४३०   | चनुर्दशपूर्वसंवित्संबन्धित्वा-                   |             |            |  |
| दोषप्रदर्शनम्                                 | રૂપ્ષ         | દ         |        | भावसिद्धिर्यथ। तथैव मुक्ति-                      |             |            |  |
| १४१५ आर्यदेशोत्पस्यादि विशेषणे-               |               |           |        | भात्तवसिद्धिरपीति वर्णनम्                        | ३५ <b>९</b> | २१         |  |
| ऽपि दोषोद्भावनम्                              | <b>૨</b> '4'4 | ૭         | १४३१   | अविद्यमानार्थःसप्तमनर्क-                         |             |            |  |
| १४१६ वस्त्रपरिष्रहस्य तृष्णापूर्व-            |               |           |        | प्राप्यविकलकार्णक्रम्बीज-                        |             |            |  |
| कत्वमाशक्याऽऽहारादीनामरि                      | ì             |           |        | भूताध्यवसानत्वहेतोर्विक-                         |             |            |  |
| तथात्वप्रसङ्गमुद्भाव्य निरस-                  |               |           | 81125  |                                                  | ३६०         | ર          |  |
| नम् ू                                         | ३५५           | १५        | र४३२   | स्त्रीणां तथाविधकर्मण्या-                        |             |            |  |
| १४१७ आहारादेः क्लिष्टाध्यवसायाहेत्            |               |           |        | गमस्य प्रमाणत्वे मुक्ति-                         |             |            |  |
| तामाशंक्य निरसूनम्                            | ३५६           | ર         |        | योग्यत।पि तत एव प्रति-                           | 20          |            |  |
| १४१८ वस्त्रादिष्ठहणे प्राणिव्याप-             |               |           | 5025   | •                                                | ३६०         | १४         |  |
| त्तिमाशंक्य प्रतिविधानम्                      | <b>३</b> ५६   | ۷         | रुड३३  | ख्रीणामाद्यशुक्कध्यानद्वयामा-                    | 200         | •.         |  |
| १४१९. वस्त्रादिग्रहणस्य नैर्प्रन्थ्यवि-       |               |           | 61.313 | वान्न निवाणमित्यस्य दुपणम्                       | ३६१         | ર          |  |
| पक्षभूतत्वासिद्धिवर्णनम्                      | ३५६           | <b>२२</b> | ८०२०   | कृराध्यवसायत्वं तासामि-<br>त्याशंकानिराकरणम्     | ३६१         | 95         |  |
| १४२० वस्त्रादेर्धर्मापकरणनासाध-               | 30.5          |           | १५३५   | भगवत्वतिमाया आभरणाः                              | 441         | 14         |  |
| नम्                                           | ३५६           | २७        | ,,,,   | दिन् विधेयति देगम्बरमत-                          |             |            |  |
| १४२१ पात्रस्यापि धर्मीवकरणत्व-                | 21            | Q         | ļ      |                                                  | ३६१         | સરૂ        |  |
| समर्थनम्                                      | ३५७           |           | १४३६   | सिद्धान्तप्रत्यनीकः सम्य-                        |             | • •        |  |
| १४२२ करपात्रित्व दोषप्रदानम्                  | ३५७           | ζ &       |        | गर्थावधारणविधुरो भव-                             |             |            |  |
| १४२३ स्वीकृतप्रन्थन्वादिहतो                   | •             | _         |        |                                                  | ३६२         | દ્         |  |
| निराकरणम्                                     | 346           |           | १४३७   | तदर्थप्रतिप।दुनम्                                | <b>३६</b> २ | १०         |  |
| १४२४ सोपानोसंहार.                             | ३५८           | કૃષ્દ     |        | स्वपरसमयविज्ञानाभाव                              |             |            |  |
| स्रीमुक्तिसाधनम्                              |               |           |        | दोषप्रदर्शनप्रा कारिका                           | ३६२<br>-    |            |  |
| १४२५ मुक्तिभ <del>ात</del> ्तवाभावसाधकस्त्री- |               |           |        | ••                                               | ३६२         | <b>૨</b> १ |  |
| त्वहेतोर्चिकस्पविधानेन निर                    |               |           | रिउ४०  | बानिक्रिययोग्न्यतस्त्र मोक्ष-                    | 252         | 3          |  |
| सनम्                                          | 3'46          | २२        | 9003   | •                                                | ३६३<br>ऽद्य |            |  |
| १४२६ अविकलचारित्रप्राप्तिन स्त्री-            |               | 1         |        | तद्भावाधप्रकाशनम्<br>जिनवचनस्य मङ्गळं भवत्यिति   | ३६३         | G          |  |
| णामित्यस्य दूषणम्                             | ३५८           | २७        | (००५   | ाजनवचनस्य मङ्गलम्यात्यातः<br>प्रतिपादनपरा कारिका | ३६३         | १९         |  |
| १४२७ विद्याष्ट्रचारित्रवृत्वेऽपि न            |               |           | 8883   |                                                  | ३६३         |            |  |
| तासां परिणामविशेषप्राप्ति-                    |               |           | १४४४   | प्रत्यंक नयानां दुर्नयत्वऽपि                     | • , ,       | •          |  |
| रित्यांशकाया निराकरणम्                        | ३५९           | 4         | ````   | सापेक्षाणां सुनयत्वमित्यभि-                      |             |            |  |
| १४२८ स्त्रीणां तहेदपरिश्चयमाम-                |               |           |        | <b>धानम्</b>                                     | ३६४         | ર          |  |
| र्थ्यकथनम्                                    | ३५९           | ११        | १४४५   | . प्रकरणोपसंहारः                                 | ३६४         | १२         |  |
| १४२९ उदितस्त्रीवदस्वादिति हेतो-               |               |           | १४४६   | स्इलयितुर्वृत्तानि                               | ३६४         |            |  |
| <b>निराकरणम्</b>                              |               | १७        | १४४७   | सोपानस्य ग्रन्थस्य च पूर्णता                     | ३६४         | २८         |  |
| —ः इति विषयातुकमः :—                          |               |           |        |                                                  |             |            |  |

### । अर्हम् ॥ जैनाचार्य-श्रीमद्विजयलब्धिस्ररीश्वरेण सङ्गलितम्

# सम्मतितत्त्वसोपानम्





श्री आत्मकमळळव्यिसूरीश्वरेभ्यो नमः

जैनाचार्यभीमद्विजवलन्धिम्रीयरेण सङ्गलितम्

## सम्मतितत्त्वसोपानम् ॥

### ~>>0%6<<<

5

श्रीक्षानादिगुणैककान्तनिलयं स्याद्वादिवद्यागुरुम्
दुर्नादिद्विपगर्नभञ्जनचणं देवेन्द्रमुख्यैर्नुतम् ।
श्रीमद्वीरजिनेश्वरं भविहितं नत्वाऽल्पचीसुग्रहम्
दुर्वे सम्मतितन्वयोर्निलययोः सोपानमत्युज्जवलम् ।।

अथ करा छका छक विष्ठतमती नां मोक्षान न्यसाधारण कारण रत्न त्रया वातिका मनया सुदुर्ग 10 न्या हें इचन महाणे व मविती र्षूणां भव्या नां तद्वतरण कारण तया सम्मतित के नामानं प्रत्य मारिरिप्सराचार्यः श्रीसिद्ध से निव वाकरः शिष्टाः कि चिव भीष्टे वस्तुनि प्रवर्तमाना अभीष्ट देव नाविशेषस्त विचान पूर्व प्रवर्तन्त इति शिष्टाचारपरिपाल नपरः सासनमति स्रयतः स्तवा है ति विक से रिव सामनाभि व्यक्तिकरण समये विद्यतस्य स्वादिति मत्वा तदसाधारण गुणोत्की चैन मुक्तेन तत्स्त व मारविश्व विक तत्स्त व मारविश्व विक स्वादिति मत्वा तदसाधारण गुणोत्की चैन मुक्तेन तत्स्त व मारविश्व विक स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व विक स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त व मारविश्व स्वादिति मत्वा तत्स्त स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वादिति स्वाद

सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाणमणोवमसुहं उवगयाणं। कुर्सुमयविसासणं सासणं जिणाणं भवजिणाणं॥१॥

सिदं सिद्धार्थानां स्थानमञ्जूषमसुस्रमुपगतानाम् । कुसमयविद्यासनं ज्ञासनं जिनानां भवजिनानाम् ॥ छाया ॥

'सिद्धं ' इति, जीवादयः पदार्था यथावस्थितत्वेन शास्यन्तेऽनुशिष्यन्तेऽनेनेति झासनं 20 हार्झाङ्ग् । तथ कीदशमित्यवाह सिद्ध्विति, स्वतो निश्चितप्रामाण्यकं नतु तत्र प्रकरणात श्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्यमित्यर्थः । केवां तच्छासनिध्यत्राह जिनानामिति, तीर्थकृतामित्यर्थः, तथा च जिनानां शासनमेव स्वतो निश्चितप्रामाण्यकमित्वर्थः । नतु जिनानां शासनमिति

शासनस्य जिनप्रणीतत्वं तत्प्रणीतत्वाद प्रामाण्यमुक्तं भवति तथा च कथं तस्य तत्प्रणीतत्वसि-द्धिरित्यत्र हेतुगर्भविशेषणमाह-क्रुसमयविश्वासनिमिति, सम्यक्-प्रमाणान्तराविसंवादित्वेन, **ईयन्ते-परिच्छिद्यन्त इति समया नष्टमुष्टिचिन्तालाभालाभमुखामुखजीवितमरणप्रहोपरागमंत्रौ**-षधज्ञक्तयादयः पदार्थाः, तेषां विविधमन्यपदार्थकारणन्वेन कार्यैत्वेन चानेकप्रकारं शासनं प्रति-5 पादकं समयविज्ञामनम् , कु:-पृथिवी तस्या इव समयविज्ञासने कुसमयविज्ञासनिमिति। एवं च यो यद्विषयाविसंवाचि छिङ्गानुपदेशानन्वयव्यतिरेकपूर्वको वचनविशेषः स तत्साक्षात्कारि ज्ञानविशेषप्रभवः, यथाऽस्मदादिप्रवर्त्तितः पृथिवीकाठिन्यादिविषयस्तथामूतो वचनविशेषः, नष्टमुष्टिविशेषादिविषयाविसंवाद्यक्षित्रानुपदेशानन्यव्यतिरेकपूर्वकवचनविशेषश्चायं शामनल-क्षणोऽर्थः, तस्मात्तरसाक्षात्कारिज्ञानविशेषप्रभव इति प्रयोगः । तत्साक्षात्कारिज्ञानवान् 10 बुदादिः कुतो नेखत्राह-सिद्धार्थानामिति, निश्चितानामर्थानां शासनमिति भावः, बुदादी-नामागमे हि येऽथीः प्रतिपादिता न ते प्रमाणिवपर्यत्वेन निश्चिताः, अर्हच्छामनन्तु न तथा, अत्र प्रमाणविषयत्वेन प्रतिपादितानामधीनां तथैव निश्चितत्वादिति भावः । ननु मा भूत्त-त्साक्षात्कारिज्ञानवान बुद्धादिः परं स्वभावसंसिद्धज्ञानादिसम्पन्न ईश्वरः स्यादित्यत्राह-भव-जिनानामिति, नारकादिचतुःपर्यायत्वेन भवन्त्युत्पद्यन्ते प्राणिनोऽस्मिन्निति भवः संसारः, 15 तत्कारणत्वेन रागादिरत्रोपचाराद्विवक्षितः, तं जितवन्त इति भवजिनास्तेषाम् । अनेन कारणरागादिजयद्वारेण तत्कार्यभूतस्य भवस्य जयो यैः कृतस्तेषामेवेश्वरत्वं न तु कस्यचित्त-क्र्यतिरिक्तस्येति स्चितम् । अथवा यतः सिद्धानामर्थानां शासनं-प्रतिपादकं द्वादशाङ्गं भव-त्यतस्तच्छासनं भवजिनानां कार्यत्वेन सम्बन्धि, अत्र च प्रयोगः, शामनं जिनप्रणीतम्, प्रमा-णान्तराविसंवादियथोक्तनष्टमुख्यादिमुक्ष्मान्तरितद्रार्थप्रतिपादकरवान्यथानुपपत्तेरिति, 20 च पक्षे साधनस्य स्वसाध्येन ज्याप्तिः साध्यधर्मिण्येव निश्चिताइतो न दृष्टान्तोपन्यासः कृतः, बहिन्धीप्रेर्विद्यमानःवेऽपि साध्यधर्मिणि साध्यन्याप्त्यप्रतिपत्ती तत्र साध्यासिद्धेः साद्यमात्रस्याकिञ्चित्करत्यात्, दृष्टान्तव्यतिरेकेणापि साध्यस्य सिद्धेश्च । क्रसमयविज्ञा-सनमिति पदन्तु बुद्धादिशासनानामसर्वक्रप्रणीतत्वप्रतिपादनपरम्, तथा च कुत्सिता ये समयाः बुद्धकपिलाद्रिप्रणीतसिद्धान्तास्तेषां रष्टारप्टविषये विरोधाराद्भावकत्वेन विज्ञामनं-25 विध्वंसकं यतो द्वादशाङ्गमतस्तदेव भवजिनानां जिनानां शासनं भवति, अत एव च तत्सिद्धं निश्चितप्रामाण्यकमिति भावः । नतु यदि संसारहेतुरागादिजेत्दवं तीर्थकृतां न तर्हि तेषां तत्ध्येऽपि नानन्तरमपवर्गप्राप्तिर्न तर्हि तज्जयोऽपवर्गहेतुर्भवेत्, न हि यस्मिनं सत्यपि यम भवति तत्त्वद्विकस्रकारणमिति व्यवस्थापयितुं श्रव्यम् , शाल्यक्करस्य यववीजमिव । अथ

तेषां निरवशेषं रागादिजयामावेनापवर्गप्राप्तेः पूर्वमेव झासनप्रणेतृत्वाम दोष इत्युच्यते तदा-पि तच्छासनं रागलेशसंप्रकपुरुषप्रणीतत्वेन नैकान्ततः प्रमाणं स्थात्, कपिलादिपुरुषप्रणी-तशासनमिवेत्याशङ्कायामाह-स्थानमनुपमसुखप्रुपगतानामिति, यद्यपि जिनाः सर्वक्रताप्र-तिबन्धकषातिकमैषतुष्टयश्रयाविर्भृतकेवलकानवन्तस्तथापि भवीपप्राहिल्लरीरनिमित्तानामस्प स्थितिकानां कर्मणां सद्भावेन न शरीगभावनिवन्धनशासनप्रणेतृत्वानुपपत्तिः, न वा रागादि- 5 लेक्स्सद्भावेन तत्प्रणीतागमस्यापामाण्यम् , विपयीमनिमित्तस्य घातिकर्मणोऽत्यन्तं क्षयात् । नापि तदानीमपवर्गप्राप्तिः भवोपमाहिकर्मणोऽद्यापि सामस्येनाक्षयात्, तत्क्षय एव चापवर्ग-स्यानन्तरभावित्वात्सकछकमिक्षयस्येवापवर्गप्राप्तावविकछकारणत्वादिति । शब्दाश्रेश्च तिष्ठन्ति सकळकमेश्वयावाप्तानन्तज्ञानसुखाद्यध्यासिताइग्रद्धात्मानोऽस्मिन्निति स्थानं छोकाप्रछक्षणं वि शिष्टक्षेत्रम्, न विद्यते उपमा स्वाभाविकात्यन्तिकत्वेन सक्छव्याबाधारहितत्वेन च सर्व- 10 मुक्कातिशायित्वाचस्य तत्मुखमानन्द्रूपं यस्मिस्तद्नुपममुखम् , उपगतानां-काछसामीप्येन त्राप्तानां, यद्वा अनुपमसुखं स्थानं उप-प्रकर्षेण गतानां प्राप्तानामित्यर्थः, यद्यपि ते छोकाप्र-लक्षणं स्थानं न प्राप्तास्तथापि 'पदार्थे प्रयुज्यमानाः शब्दा बतिमन्तरेणापि तमर्थं गमयन्ती ' ति न्यायादनुभूयमानतीर्थकरनामकर्मादिलेशसद्भावेऽपि तद्गता इव गता इत्युकास्तेन तम्या-मवस्थायां ज्ञासनप्रणेतृत्वं तेषां नानुपपन्नमेव । अथवा ' मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति व्योमवत्ताप- 15 वर्जिता 'इति दर्नेयनिरासायोक्तं' स्थानमनुषमसुखमुषगताना 'मिति, अनुषमसुखं स्थानं प्रकर्षेणापुनरावृत्त्या गतानासुपगतानामित्यर्थः । यद्वा ' बुद्धादीनां नवानां विशेषगुणानामा-त्यन्तिकः क्षय आत्मनो मुक्ति 'रिति मतन्यवच्छेदार्थमुक्तं स्थानमनुपमसुखमुपगतानामिति, स्थिति:-स्थानं स्वरूपप्राप्तिः, तद्नुपमसुखं उप सकलकर्मक्षयानन्तरमध्यवधानेन गतानां-प्राप्तानां शैलेश्यवस्थाचरमसमयोपादेयभूनमनन्तसुखस्बभावमात्मनः कथित्वदनन्यभूनं स्वरूपं 20 प्राप्तानासिति यावत् । अत्रापि प्राप्तव्यपदार्थसामीप्याद्विशेषणं सङ्गमनीयमिति कारिकार्थः ॥

अत्र सिद्धं शासनमिति पदाभ्यां शामनं स्वतिस्सद्धं नातः प्रकरणात् प्रामाण्येन प्रतिष्ठात्यमिति युक्तमुक्तम्, इदन्त्वयुक्तं जिनानामिति, जिनानामसस्त्वेन शामनस्य तत्कृतत्वानुप
पत्तेः, उपपत्तौ च परतः प्रामाण्यं स्यात् तश्च न सम्भवित, तथाहि अर्थतथाभावप्रकाशकक्षातृच्यापारः प्रमाणम्, अर्थतथाभावप्रकाशकत्वं प्रमाणनिष्ठं प्रामाण्यम्, तश्चोत्पत्तौ स्वतः, 25
स्वोत्पादकसामअ्यतिरिक्तगुणादिसामध्यन्तरानपेक्षत्वात्, अर्थपरिच्छेदलक्षणे स्वकार्येऽपि
स्वतः, प्रमाणान्तरानपेक्षत्वात्, तथा स्वक्षप्ताविप स्वत एव, स्वसंवेदनप्रहणानपेक्षत्वात्,
तथा च स्वोत्पत्तिप्रभृतिषु इतरापेक्षारिहतत्वेन प्रामाण्यं स्वत उच्यते, प्रयोगश्च प्रामाण्यं
स्वक्षपनियतं अनपेक्षत्वात्, यथाऽक्करोत्पादनेऽविकला कारणसामगीति। नन्वसिद्धोऽयं हेतु-

रनपेश्वत्वादिति , अन्नामाण्यस्येवोत्वत्तौ न्नामाण्यस्य चक्षुराद्यतिरिक्तगुणाद्यस्यस्यविदेवानु-विश्वयित्वेन गुणादिकारणान्तरसापेश्वत्वात्, अन्यथाऽप्रामाण्यस्याप्युत्यसौ स्वतस्त्वापत्तेरिति, मैचम्, गुणानां प्रमाणठोऽनुपल्रम्भेनासस्वात्, न हि प्रत्यक्षेण चक्कुरादिगुणा प्रहीतुं सक्याः, इन्द्रियाणायतीन्द्रियरवेन तद्वाणप्रहणासम्भवात् । नाप्यतुमानेन, उपादीयमानहेती साध्या-5 बिनाभावनिर्णयासम्भवात्, न हि प्रत्यक्षेण तिल्रश्चयः, इन्द्रिवगुणानामप्रत्यक्षत्वेन तद्वपा-प्रेरव्यप्रत्यभ्तवात् । व्याप्तेः साध्यहेत्वोः सम्बन्धरूपत्वेन सम्बन्धप्रत्यक्षे यावदात्रयप्रत्यक्षस्य हेतुस्वात् । नवाऽनुमानेन तन्निश्चयः, अनवस्थात्रसङ्गात्, गृहीतसम्बन्धस्मैव तस्य व्याप्ति-निश्चायकत्वेन तत्र सम्बन्धमहणेऽनुमानान्तरापेश्वणेऽनवस्थानात् । तस्माश्रासिद्धो हेतुरिति, अन्नोच्यते ज्ञातृव्यापारस्य अवद्भयुपगमेनैव प्रमाणस्वरूपस्वासम्भवात्, तद्वाहकप्रमाणाभा-10 वात् । न हि स्वसंवेदनलक्षणं प्रत्यक्षं तद्वाहकम्, तस्य भवता तद्वाह्यस्वानङ्गीकारात् । नापि बाह्मम् , इन्द्रियाणां सम्बद्धवर्त्तमानप्रतिनियतरूपादिपाहैकतया ज्ञातृच्यापारेण तेषां सम्बन्धाः सम्भवातः । न वा मानसम् , तथाप्रतीत्यभावादनभ्युपगमात्रः । अधानुमानं तद्वाहकमिति चेन्न, ति इतसम्बन्धस्येकदेशदर्शनादसिक्छिष्ठेर्थे बुद्धिरूपम् , तत्र सम्बन्धोऽपि नियमस्थाण ए-वेति त्वयाऽभ्युपगम्यते, अपरेषां तादात्म्यादिसम्बन्धानां व्युदामात्, स च सम्बन्धः कथं 15 प्रतीयते, किमन्वयेन व्यतिरेकेण वा निश्चयेन, तत्र न तावस्प्रत्यक्षेणान्वयनिश्चयः सन्भवति, क्रातृव्यापारस्य प्रस्यक्षविषयत्वासम्भवेन तद्भाव एव तद्भाव इत्येवमन्वयनिश्चयस्यासम्भवात्। नाप्यनुमानेन तक्तिश्चयदशक्यः कर्तुम् , तस्यापि निश्चितान्वयहेतुजन्यत्वेन तत्र प्रत्यक्षतातिक्र-अवासम्भवात् , अनवस्थाप्रसङ्गेन च। नुमानतस्तद्सम्भवात् । नापि व्यतिरेकनिअयेन सम्ब-न्धप्रतीतिः, व्यतिरेको हि साध्याभावे हेतोरभाव इत्येवंरूपः, तत्र न साध्यस्याभावः प्रत्यक्षे-णानुमानेन वा समधिगम्यः, तयोरभावविषयत्वानङ्गीकारात् , अन्यथाऽभावप्रमाणवैयध्येप्र-सङ्गः स्वात् । न च साध्यस्यादर्शनात्तदभावो निश्चीयत इति वाच्यम्, यतः किमदर्शनमनुपल-म्भूकपमुताभावप्रमाणक्षं वा स्यान , अनुपलम्भोऽपि दश्यानुपैलम्भक्षपोऽदृश्यानुपलम्भक्षपो वा स्यात्, तत्र न तावस्वस्यादृश्यानुपलम्भः साध्याभावतिश्चायकः, परचेतोवृत्तिविशेषाणां स्वकीयानुपरुम्भविषयत्वेऽपि तद्भावासम्भवात् । नापि सर्वसम्बन्ध्यष्टद्यानुपरुम्भस्तथा, 25 तदसिद्धेः । दृश्यानुपलम्भोऽपि न, स हि चतुर्विधः, स्वभावानुपलम्भः, कारणानुपलम्भः, व्यापकानुपलम्भो विरुद्धोपलव्यिश्रेति । तत्र न स्वभावानुपलम्भः साध्याभावनिश्चायकः, त-

१ उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भक्षप इत्यर्थः, एकज्ञानगंशिणि एकस्मिन् दृश्यमाने तदितरद् यदि समस्त-वर्कनसामग्रीकं मवेन् तिष्ठं दृश्यमेव भवेत्, तस्यानुपलम्भो दृश्यानुपलम्भ इति भावः, एकेन्द्रियज्ञानन्नाद्यमन्यो-स्थापेक वस्तुद्वयमेकक्षानसंसर्गात्युच्यते ॥

सीवंत्रियविषये व्वापारासम्बदात्, तथाहि एकक्षानैसंसर्गि तुस्वयोग्वतास्वक्रपं भावान्तरम-भावन्यवहारहेतुः, स च पर्युदासवृत्त्वा तदन्यक्कानस्वथावोऽभ्युपगम्यते न च प्रकृतस्य साध्य-स्य केनिक्शिहेकज्ञानसंसर्गित्वं सम्भवतीति । प्रकृतस्य साध्यस्वाष्ट्रश्रवस्वात्केनिकत्सह कार्य-त्वस्यानिश्चयेन न कारणातुपलम्भोऽपि तनिश्चायकः प्रत्यक्षावीनामप्रवृत्या कार्यकारणभाव-स्वासिद्धेः । साध्यस्याद्यस्यादेव च कस्यापि पदार्थस्य प्रकृतसाध्यव्यापकत्वेन निश्चेतुम- 5 शक्यत्वाम व्यापकानुपछम्भोऽपि तन्निश्चयसमर्थः । नापि विरुद्धोपछिष्परत्र प्रवर्तते, विरो-धो हि सहानवैस्थानरूपो वा परश्परपैरिहारस्थितिलक्षणो वा स्यात् , तत्र न प्रथमः, सकल-कारणसमवधाने सति हि यत्मद्भावे यस्याभावस्तयोः सहानवस्थानस्रक्षणो विरोधो भवेत. शीतोष्णयोरिव, साध्यस्य चात्रादृश्यत्वेन नाविकलकारणं तत्कस्यचिद्धावे निवसैमानमुपल-भ्यते । नापि द्वितीयो विरोध:, तस्य दृइयत्वाभ्युपगमनिष्ठस्य दृइयत्वाभ्युपगमनिमित्त- 10 प्रमाणैनिबन्धनस्य प्रकृतसाध्यविषयेऽसम्भवात् । अर्थप्राकृत्र्यलक्षणसाधनाभावनिश्चयोऽपि नाहद्यानुपलम्भेन सम्भवति, स्वपरसम्बन्धिनस्तस्यानैकान्तिकासिद्धत्वादिदोषद्रष्टत्वात् । दृश्यानुपलम्भेऽपि न स्वभावानुपलम्भो निमित्तम् , तस्योदिष्टविषयाभावन्यवहारसाधकत्वात् । नापि कारणानुपलम्भो नियामकः, भवताऽर्थप्राकट्यलक्षणफलहेतुत्वेन ज्ञातृत्यापारस्याभ्यप-गतत्वात् ज्ञातृज्यापारस्याप्रत्यक्षतया कारणत्वानिश्चयेन कारणानुपलम्भासम्भवात् । अत 15 एव न व्यापकानुपलम्भोऽपि तथा, अर्थप्राकट्यं प्रति हि झातृव्यापारस्य व्यापकत्वसभ्यु-पेयम , नान्यं प्रति, अन्यथा विपक्षाद्व्यापकनिवृत्त्या निवत्तमानस्य साधनस्य साध्यनैयस्यं न भवेत् तथा च न पूर्वेदितरीत्या तस्य व्यापकत्वनिश्चयः सम्भवति । न वा विरुद्धोपलञ्च्या साधनाभावनिश्चयः, अत्यन्तपरोक्षत्वेन साध्येऽकाते तद्विपक्षस्याप्यक्रानात्तेन सहार्थप्रकाशन-

१ घटभूतलयोरेकज्ञानेन विषयीकरणारं एकज्ञानसंगिणी, तथोः प्रत्यक्षे सामग्री तुन्याऽतस्ते तुल्ययोग्यतास्यक्षे, तत्रेकस्य भूतलादेकपलम्भे घटादेरनुपलम्भे केवलं भूतलमेव घटाभावव्यवहारहेतुः, पर्युदासवृत्या व भावान्तरविनिर्मुक्तभाव एव घटाभावो नातिरिक्त कश्चित्, तथास्वहपोपलम्भभिन्नज्ञानान्तरमेव स्वभावानुपलम्भभ्यतृत्ति भावः ॥ २ यो हि उद्यास्यक्षित्रायिकस्वकारणस्य जनको भूत्वा शीतस्पर्शजननशक्ति प्रतिवभनन् शीतस्पर्शस्य निवर्त्तकः स विरुद्धः, स च हेतुवैकत्यकारी जनक एव, अकिश्वत्यक्तरस्य विरुद्धःत्वासम्भवात् । दूरस्थयोविरोधाःभावाभिकटस्थमोरेच निवर्त्तमेवन्तिःभावः, निवर्त्तकथायं एतीये क्षणे निवर्त्तपतिः, प्रथमक्षणे निपत्वसमर्थान्यस्थान्यस्थायोग्यो भवति, द्वितीयेऽसमर्थे विरुद्धं करोतिः, तृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते तदेशमाकामितः, असमर्थावस्थान्यस्थाने निवर्त्तकतं बोध्यम् ॥ ३ यस्मिन् परिच्छिद्यमाने यक्तविद्धायते तत्परिच्छिद्यमानम्बच्छिद्यमान-परिद्वारेण स्थितं भवति, एवम्भूतो विरोधः । अःचन विरोधन शीतोष्णस्पर्शयोरेकस्व वार्यते, द्वितीये न तु सहावस्थानम् । आद्यः कतिपये वस्तुन्येव प्रवर्तते, द्वितीयथ सकछे वस्तुन्यवस्तुनि चेति बौद्धिद्धान्तः ॥

ह्रयस्य हेतोः सहानवस्थानस्थानस्थाविरोधस्यासिद्धेः, अर्थप्रकाशनाक्षातृव्यापारयोरर्थप्रकाशना-प्रकाञ्चनयोरिव प्रस्परव्यवच्छेदरूपत्वाभावेन प्रस्परपरिहारस्थितिलक्षणविरोधस्यासिदेश्व। न चार्थप्रकाशनस्य ज्ञातुव्यापारनियतत्वात्साध्यविपश्चेण तस्य विरोध इति वाच्यम्, निय-तत्वसिद्धौ विपक्षविरोधसिद्धा तत्सिद्धौ च नियतत्वसिद्धवाडन्योडन्याश्रयात् । ननु मा 5 भूदनुपलम्भेन व्यतिरेकनिश्चयः, अभावाक्यप्रमाणेन तु स्यादिति चेन्न, यदि हि तन्निषिध्य-मानवस्त्रविषये प्रमाणपञ्चकस्वरूपतयाऽऽत्मनोऽपरिणामलक्षणं तर्हि समुद्रोदकस्य पलादि परिमाणनिर्णये प्रमाणपञ्चकस्याप्रवृत्त्या तद्र्येणात्मनोऽपरिणामेऽपि पळादिपरिमाणाभावानि-अयेन व्यभिचार: । यदि तु अन्यवस्तुविषयकज्ञानरूपं तत्तवापि कि तच्यानं साध्य-नियतसाधनाद्विष्मं यत्पदार्थोन्तरं तद्विषयकमुत साध्यनियतसाधनाद्विष्मो यः साध्याभावस्त-10 द्विषयकम् । तत्राधे पदार्थोन्तरस्य साधनेन सहैकज्ञानसंसर्गित्वेऽपि न तद्विषयकज्ञानात् यत्र यत्र साध्याभावस्तत्र तत्रावदयन्तया साधनस्याध्यभाव इति सर्वोपसंहारेण साधनाभाव-नियतसाध्याभावनिश्चयात्मकस्य व्यतिरेकनिश्चयस्य माध्यनियतत्वलक्षणनियमनिश्चायकस्य सिद्धिः, तथाविधक्वानात् प्रतिनियतविषयस्यैव यथोक्तमाधनाभावस्य सिद्धेः । पदार्थोन्तर-स्य साधनेनैकझानासंसर्गित्वे चातिश्रमङ्गः, न ह्यन्यपदार्थौपलम्भमात्रात्तद्तुस्ययोग्यताव-15 तोऽन्यस्य तेन सहैकज्ञानासंसर्गिणोऽभावनिश्चयः, अन्यथा सद्योपलम्भाद्विनध्याभावनिश्चयः स्यात् । द्वितीयपक्षे च कि तज्ज्ञानं यत्र साध्याभावस्तत्र तत्र साधनाभाव इत्येवं प्रवर्त्तते कि वा कचिदेव साध्याभावे साधनाभाव इत्येवम्, तत्र प्रथमस्तु पक्षो निम्बिछदेशकाला-प्रत्यक्षत्या न सम्भवति, निखिलदेशकालप्रत्यक्षाङ्गीकारे च मर्वज्ञाभाषप्रसाधनं अनुपपन्नं स्यान् । द्वितीयपक्षोऽपि सर्वोपसंहारेण साधनाभावनियतसाध्याभावानिश्चयेन व्यतिरेक-20 स्यानिश्चयात्र सम्भवति । तस्माद्न्यवस्तुविषयकविज्ञानस्वरूपाभावाद्यप्रमाणादपि व्यतिरे-कस्यानिश्चयेन न शातुव्यापाररूपप्रमाणस्य प्रामाण्यधर्मिणः सिद्धिरिति ॥

किन्नाभावास्यं प्रमाणमपि न सम्भवति, अभावप्रमाणोत्पत्तौ हि वस्तुसङ्कावप्रदः प्रति-योगिस्मरणञ्च निमित्ततया भवद्भिरभ्युपगतम्, तत्र वस्तुसङ्कावप्रदणं कि प्रतियोगिसंसृष्ट-वस्त्वन्तरप्रहणरूपं तदसंसृष्टवस्त्वन्तरप्रहणरूपं वा, आद्ये प्रत्यक्षेण तत्संसृष्टतया वस्त्वन्त-25 रस्य प्रहणे प्रतियोगिमत एव प्रहणान तदभावप्राहकत्वेनाभावप्रमाणप्रवृत्तिः, प्रवृत्तौ वा प्रतियोगिसङ्कावेऽपि तदभावप्राहकत्वेन निपर्यस्ततयाऽप्रामाण्यापत्तिः स्यात् । द्वितीये च प्रत्यक्षेणेव प्रतियोग्यभावस्य गृहीतत्वेन अभावप्रमाणं तत्र प्रवर्त्तमानं निर्थकं स्थात् । एवं प्रतियोगिस्मरणमपि कि वस्त्वन्तरसंसृष्टस्य प्रतियोगिनः स्मरणं कि वाऽसंसृष्टस्य, नावः पूर्ववद्मावप्रमाणस्याप्रवृत्त्यापत्तेः । न द्वितीयः, तथाऽनुभवमन्तरेण वस्त्वन्तरसंसृष्टप्रति-

20

बोगिस्मरणासम्भवेन तथाऽनुभवेनैवामावप्रहणात्पुनरभावप्रमाणप्रवृत्तेस्तत्र व्यर्थतापत्तेः। असंसृष्टतामहस्याभावप्रमाणेनाभ्युपगमे तु चक्रकापत्तिः, तथाविधप्रतियोगिग्रहणे हि त-त्स्मरणं ततोऽभावप्रमाणप्रवृत्तिः, तत्त्रवृत्तौ चासंसृष्टताप्रहस्तद्वहे च स्मरणभिति । किश्वाभा-कप्रमाणस्थाभावमाहकत्वेनाभ्युपगमे तेनाभावस्यैव प्रतीतिः स्यात् , प्रतियोगितो निवृत्तिः कथं तेन प्रतिपादिता स्थात् । न चाभावप्रतिपत्तौ प्रतियोगिनिवृत्तिरपि प्रतिप्रशैवेति बाच्यम . 5 निवृत्तेरपि स्वप्रतियोग्यसंस्पर्शित्वेन तत्प्रतिपत्तावपि प्रतियोगिनिवृत्त्यसिद्धेः । अपि चा-भावप्रतिपत्तौ तत्र प्रतियोगिस्तरूपं यद्यनुवर्त्तते तर्हि तत्र प्रतियोगिनोऽभावस्यासस्वप्रसङ्गः, अथ व्यावर्त्तते तर्हि कथं तत्प्रतिषेधः प्रतिपादयितं शक्यः, न च प्रतियोगित्रिविक्तस्य प्रतिपत्त्या तत्प्रतिपेध इति वाच्यम् । प्रतियोग्यप्रतिभासे तद्विविक्तताया एवाप्रतिपत्तः । न च प्रत्यक्षे प्रतियोगिनः प्रतिभासनान्त्रायं दोष इति वाच्यमः तथा सति तनिष्ठप्रयसिद्धेः 10 प्रतिकैंगिसद्भावस्थैव सिद्धत्वात् । न च स्मरणे तत्प्रतिभासत् इति बाड्यम . प्रतियोगि-स्वरूपादभावस्थान्यत्वे प्रतियोगिप्रतिपत्तावपि तन्नियन्यसिद्धेः । अनन्यत्वे प्रतियोगिनः प्रतिपन्नत्वादेव निषेधासम्भवाच । किञ्चाभावाख्यं प्रमाणं निश्चितं सत् प्रकृतामावनिश्वायकं किंवाऽनिश्चितं सन् , नाद्यः, तन्निश्चयस्याभाव।स्यप्रमाणान्तरमूलकत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । प्रमे-याभावात्तिश्चये चान्योऽन्याश्रयः, प्रमेयाभावनिश्चयाद्भावप्रमाणनिश्चयः, सोऽपि प्रमेयाभा- 15 विश्वयोऽभावाख्यप्रमाणनिश्चयादिति । नान्त्यः स्वयमनिश्चितस्यान्यनिश्चायकत्वासम्भवातः स्वर्विषाणादेखि । अभावस्य प्रमाणाभावात्मकत्वेनावस्तुत्याऽन्यज्ञानं प्रति कारणत्वासम्भ-वांक्रन्दियादिवदनिश्चितस्यापि निश्चायकत्विमिति नाभावास्थं प्रमाणं सम्भवतीति ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लग्बिस्रिरणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसंगितस्य ज्ञातृष्यापार-विरसनं नाम प्रथमं सोगानम् ॥



### अथ स्वतःप्रामाण्यभङ्गः ।

एवं प्रामाण्यं स्वोत्पत्तौ स्वतः, अनपेक्षत्वादिति यदुक्तं तदसङ्गतम्, अविद्यमानस्या- 25 त्मलाभक्तपाया उत्पत्तेनिर्हेतुकत्वे देशकालस्वभावनियमाभावप्रसङ्गात्, अतो गुणवश्यसुरादि-कारणसङ्गावे यथावस्थितार्थप्रतिपत्त्या तदभावे तदभावेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्वेतुकत्वं निर्णीयते, अन्यथा दोषस्यान्वयव्यतिरेकसन्त्वेऽप्यप्रामाण्यं स्वत एव स्यात्। अक्षाणाम-

•

तीन्द्रियत्वेन तद्रतगुणनिर्णयो न सम्भवतीत्यभिधानं अप्रामाण्यजनकदोषनिर्णयेऽपि समान-मेव, इन्द्रिशाश्रितदोषसद्भावे प्रमाणस्याप्रवृत्तेः । अतीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तौ तन्मूलका-नुमानादीनामप्यप्रवृत्तेः, प्रतिबन्धादिनिश्चयासम्भवात् । यदि लोको मिध्याझानं दोषवबश्च-रादिप्रभवमभिद्धातीति न स्वतोऽप्रामाण्यमित्युच्यते तर्हि प्राक् छोचने सदीषे अभूतामि-5 दानीं समासादितगुणे संजाते इति छोकाभिप्रायात् प्रामाण्यमप्युत्पत्तौ परतः कथं न स्यात् । न च मैर्मस्यादिकं दोषाभाव एव, तिमिरादेरपि गुणाभावस्वपत्वप्राप्तेः । ननु प्रीमा-ण्यस्य स्वसामत्रीतो विज्ञानीत्पत्ताबप्यजुत्पत्तौ तस्य किस्वरूपमभ्युपगम्यते, प्रामाण्याप्रामा-ण्यातिरिक्तस्य तत्स्वक्रपस्याभावात् । प्रामाण्यस्य पश्चादुत्पत्तौ च विरुद्धधर्माध्यासात्का-रणभेदाब तस्य भेद एव स्यात्तयोरेव भेदकत्वात , अन्यथा सर्वमेकं जगतस्यादतः स्वत 10 एव प्रामाण्यमिति चेन्न, अनवगतपराभित्रायोपलम्भमात्रत्वात्, न हि चक्षुरादिसामग्रीतो ज्ञानस्योत्पत्तावपि प्रामाण्यं पश्चान्नेर्मेल्यादिभ्य उत्पद्यत इत्यभ्युपगम्यते किन्तु गुणवश्चक्षु-राष्ट्रिसामत्रीत उत्पद्यमानं विज्ञान प्रामाण्यविशिष्टरगरूपमेवीपजायत इति, अती ज्ञानव-त्तद्व्यतिरिक्तस्वभावं प्रामाण्यमपि परत उच्यते । न चार्थतथाभावपरिच्छेदरूपा शक्तिः प्रामाण्यं घटस्योदकाहरणशक्तिवत्स्वत एव भवति सा नोत्पादककारणकलापाधीना, तस्याः 15 कारणेष्वविद्यमानत्वात्, ये हि कार्यधर्मीः कारणेष्वविद्यमाना न ते कारणेभ्य उद्यमासाद-यति कार्ये तत एव प्रादुर्भवन्ति किन्तु स्वत एवेति वाच्यम् , विपरीतार्थपरिच्छेदशक्तिरूपस्या-प्रामाण्यस्यापि तुरुयन्यायेन स्वतस्त्वापत्ते:, इन्द्रियादिकारणेभ्य आत्मनि ज्ञानमेवोत्पद्यते न पुनक्शक्तय इत्यत्र नियामकाभावात् । शक्तीनामेव स्वत उत्पत्तिनै पुनस्तद्यधारकानविशेषाणा-मित्यत्रापि नियामकाभावास, न हि शक्तयो ज्ञानविशेषेभ्यो भिन्नाः, येन स्वकारणेभ्यो ज्ञान-20 म्योत्पत्तावपि तेभ्य उत्पत्ति नामादयेयुः । न वा तस्यास्ततो भिन्नत्वम् , ततोऽभवन्त्यास्त-स्यास्तेन सम्बन्धासम्भवात्, भिन्नानां कार्यकारणभावातिरिक्तस्य सम्बन्धस्यासम्भवात्. तद्भावे आश्रयाश्रयिभावस्याप्यसम्भवात् । न च धर्मत्वाच्छक्तेर्ज्ञानमाश्रय इति वाच्यम् . पारतंत्र्याभावे वस्तुतो धर्मत्वासम्भवात । न च शक्तिरूपं प्रामाण्यं स्वीत्तरकालभाविसंबान दमस्ययाञ्च जन्यत इत्येतावता स्वतस्त्वमुच्यते न तु ज्ञानकारणात्रोत्पद्यत इतीति वाच्यम . 25 सिद्धसाधनात, एवमप्रामाण्यस्यापि स्वतस्त्वापत्तेश्च, न ह्यापन्ने ज्ञाने तद्व्युत्तरकालभावि-विसंवादप्रत्ययात्तत्रोत्पद्यत इति कस्यचिद्भयुपगमः । तस्मात्प्रामाण्यस्य शक्तिक्षपस्य गुणव-

१ अयं भाव प्रामाण्याप्रामाण्ये नैकव्यत्त्याधारे खतो भवतः, परस्परपरिहारस्थितिकत्वेनैकत्र विरोधात्, नापि व्यक्तिमेदेन नियते, तियामकाभावात् । नवोभये परतः, उभयस्वभावात् पूर्वं ज्ञानस्य निःस्वभावतापत्तेः, अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य परतः स्वोकृतौ प्रामाण्याशङ्केव न स्यात्, स्वयमेवाप्रमाणत्वात्, तस्माद्रस्य-न्तराभावात् सर्वप्रमाणाना प्रामाण्यं स्वतः परतस्त्वप्रामाण्यमिति ॥ त्कारणजन्यत्वेन नौत्सर्गिकत्वम्, दुष्टकारणजन्येषु मिध्याज्ञानेषु तद्भावात् । न च प्रामाण्यस्योत्पत्तौ गुणानां नापेक्षा किन्तु तेभ्यो दोषाभावस्तद्भावाच संशयविपयेयळक्षणाप्रामाण्यस्यासम्भवादौत्सर्गिकं प्रामाण्यमनपोदितमेवास्त इति वाच्यम्, अप्रामाण्येऽपि तथा
बक्तं शक्यत्वात्, प्रामाण्यस्य गुणवत्कारणजन्यतयाऽन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्, दोषाभावस्य तुच्छस्य गुणनिष्पाद्यत्वासम्भवाच । तुच्छाभावाभ्युपगमे च भावान्तरिवनिर्मुक्तः 5
भावस्याभावत्वाभ्युपगमविरोधः, तस्मात्पर्युदासवृत्त्या दोपाभावो गुणात्मक एव स्यात् ,
एवक्च सित गुणेभ्यो गुणा इति स्यात् , न च गुणेभ्यः कारणस्वरूपा गुणा जायन्ते, स्वात्मिन
कियाविरोधात , अन्येभ्य एव गुणोत्पत्तिसद्भावाच, तथा च जन्मापेक्षया गुणवचक्षपुरादिकारणप्रभवं प्रामाण्यं परत इति सिद्धम् ॥

अधार्थपरिच्छेदलक्षणे स्वकार्ये प्रवर्तमानं प्रमाणं स्वीत्पादककारणातिरिक्तिमित्तान- 10 पेक्षमैव प्रवर्तते न तु निमित्तान्तरापेक्षम् , यदि हि तत्रपेक्ष्येत तदा कि संवादज्ञानमुत स्वो-त्पाद्ककारणगतगुणाः, नाद्यः, स्वकार्ये प्रमाणस्य प्रवृत्ती मत्यां हि भवेद्रथेकियार्शिनां प्रवृत्तिः, सत्याख्न प्रवृत्तावधैकियाज्ञानरूपः संवादस्तक्क संवादमपेक्ष्य प्रमाणं स्वकार्थे प्रवर्त्तते नान्यथेति चक्रको दोपः, न च शाविसंवादापेक्षया प्रवर्त्तत इति वक्तुं शक्यम्, भाविनः महकारित्वासम्भवात्, असत्त्वात् । न द्वितीयः, अगृहीतानां गुणानां सत्त्वासिद्धाः महका- 15 रित्वासम्भवात् । गुणानां ज्ञानन्त्वनवस्थाप्रसङ्गेन न सहकारि, गृहीतस्वकारणगुणापेक्षं हि प्रमाणं स्वकार्ये प्रवत्तेत, स्वकारणगुणज्ञानमपि निजकारणगुणज्ञानापेक्षं सत्प्रमाणकारणगुण-ज्ञानक्रपे स्वकार्ये प्रवर्तेत तदिप तथेति । न च प्रमाणकारणगुणज्ञानं निजकारणगुणज्ञानान-पेक्षमेव प्रवर्त्तत इति शक्यं वक्तुम् , प्रमाणस्यापि तथा प्रसङ्गात् । तस्मात्स्वकारणेभ्यः अर्थया-थात्म्यपरिच्छेदशक्तियुक्तमेव प्रमाणमुपजायत इति स्वकार्ये प्रवृत्तिः स्वत एवेति चेन्प्रैवम् , 🙎 । निमित्तान्तरानपेक्षमित्यनेन हि किं कार्योत्पादकसामग्रीव्यतिरिक्तनिमित्तमामान्यानपेश्वमित्य-भिन्नेतं यत्कि जिमित्तानपेक्षमिति वा, न प्रथमः मिद्धसाधनात् । न द्वितीयः, सामग्र्येकदे-शस्याकारणस्वान, सामप्रया एव जनकत्वात । प्रमाणस्य कार्यमपि न केवलमर्थपरिच्छेदः, तस्याप्रमाणेऽपि भावात्, किन्तु याथात्म्यपरिच्छेदः, स च न ज्ञानस्वरूपकार्यः, भ्रान्त-श्वानेऽपि स्वरूपस्य सत्त्वेन यथार्थपरिच्छेदापत्तेः । न च ज्ञानस्वरूपविशेषकार्यः स इति 25 बक्तव्यम्, स हि स्वरूपविशेषो यद्यपूर्वार्थविश्वानत्वं तर्हि तैमिरिकश्चानस्यापि तादृशत्वेन यथार्थपरिच्छेदः स्यात्, यदि बाधारहितत्वम्, तदा तत्कालभाविनो बाधाविरहस्य मिध्याज्ञानेऽपि भावात्तथात्वं स्यातः, उत्तरकालभाविनोऽज्ञातस्य तस्य विशेषत्वन्तु असत्त्वे न न सम्भवति, यदि ज्ञातम्य विशेषत्वं तर्हि पूर्वज्ञानेन बाधाविरहस्य ज्ञानं न सम्भवति,

तेन स्वसमानकासीनसिन्नहितनीसादेरेवावभासात्, पूर्वेमनुत्पन्नवाधकानामप्युत्तरकासं वाध्य-स्वर्धनाच । उत्तरहानेन तस्य झातत्वेऽप्युत्तरकालभाविवाधाविरहस्य विनष्टपूर्वविद्यानं प्रति भिन्नकालतया विशेषत्वासम्भवात । अपि च वाधकेन विज्ञानस्य स्वरूपं कि बाध्यते, प्रमेषं या, अर्थक्रिया वा, नादाः स्वसत्ताकाले विज्ञानस्य स्पष्टतया प्रतिभासमानत्वेन 5 तदानी बाधायोगात्, उत्तरकाले च विज्ञानस्य स्वत एव नाशाभ्युपगमेन तत्र बाधकस्या-किश्चित्करत्वात् । न द्वितीयः, येन रूपेण प्रमेयं मासते तेन रूपेण तस्य सरवादेव बाधाऽसम्भवात्, अन्यथा सम्यक्तानावर्भासनोऽप्यसस्वप्रसङ्गः । येन च रूपेण न भासते तेन रूपेणापि बाधाऽसम्भवात्, अप्रतिभासमानरूपस्य प्रतिभासमानरूपात्न्यत्वात्, न **ग्रन्यस्याभावेऽन्यस्याभावः** सम्भवत्यतिप्रमङ्गात । नाप्यन्त्यः, उत्पन्नाया अर्थक्रियायाः 10 सत्त्वादेव बाधाऽसम्भवात् , अनुत्पन्नायास्त्वनुत्पन्नत्वादेव बाधाऽसम्भवाद । एवमदृष्टकार-णारब्धत्वमपि न विशेषसास्याक्षातस्य विशेषत्वामम्भवात् । न च ज्ञातस्य विशेषत्वं स-म्भवति तब्ज्ञानोपायाभावात् । अन्यस्माददृष्टकारणारब्धाद्विज्ञानात्तव्ज्ञानमिति चेदनवस्था, वस्थापि तादशाच्यानं तस्थाप्यपरस्मात्तादशादिति । न च संवादप्रत्ययात्तज्ञानमिति वा-च्यम्, तथाप्यनवस्थातादवश्थ्यात्, तस्याप्यदुष्टकारणारब्धत्वं विशेषः, म चान्यस्माद-15 दुष्टकारणारब्धात्संवादप्रत्ययाद्विज्ञायते सोऽपि च तथेति । किञ्च ज्ञातमदुष्टकारणारब्ध-त्वलक्षणं विशेषमपेक्ष्य प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्त्तत इति स्वीकारे परत इति स्वीकृतं स्या-दिति स्वितिद्वान्तभङ्गप्रमङ्गः । अदुष्टकारणाग्रहभत्वनिश्चयमन्तरेण स्वकार्ये प्रभाणस्य प्र-वृत्तिस्वीकारोऽपि न चारु, संशयादिविषयीकृतस्य प्रमाणस्य स्वार्थेनिश्चायकत्वासभवात्, अन्यथाऽप्रमाणस्यापि स्वार्थनिश्चायकृत्वं स्यादिति । अथ संवादित्वं विशेष इति चेत्तर्हि 20 तिमायमन्तरेण म न झातुं शक्यते तदपेक्षका प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्त्तत इत्यभ्यपगमे तत्र तत् परत एव स्यात् । न चात्र चक्रको दोषः, तस्याघ्रे निराकरिष्यमाणत्वात् । तस्माद-विसंवादित्वरूपार्थतथात्वपरिच्छेदशक्तेः परतो ज्ञायमानत्वात्तदपेक्षं प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्त्तत इति निमित्तान्तरानपेक्षत्वमसिद्धमिति दिक ॥

अध प्रामाण्यं स्विनश्चये नान्यापेक्षम्, अपेक्ष्यमाणानां कारणगुणानां निश्चयांसम्भवातः,

25 न च संवादमपेक्षते, अपेक्ष्यमाणं हि संवादकज्ञानं यदि भिन्नमन्तानविषयं समानजातीयं
ज्ञानान्तरं तदा देवदत्तघटज्ञानं प्रति यज्ञदत्तघटज्ञानस्यापि संवादकत्वप्रसङ्गः, यदि च एक
सन्तानप्रभवस्य समानजातीयस्य ज्ञानान्तरस्य तथात्वे तज्ज्ञानान्तरं यदि पूर्वं प्रमाणतयामिमतविज्ञानगृहीतवस्तुविषयं तदा संवाद्यसंवादकयोरविज्ञेषप्रसङ्गः, पूर्वज्ञानस्योत्तरज्ञानं
प्रससंवादकत्ववदुत्तरस्याप्यसंवादकत्वात्, एकविषयत्वात्। भिन्नार्थविषयत्वे च शुक्तिकायां

रजतज्ञानस्य तथाभूतं शुक्तिकाज्ञानं प्रामाण्यनिश्चायकं स्यात् । अधैकसन्तानप्रभवं भिन्न-जातीयं ज्ञानं संवादकं तर्हि तद्धेकियाज्ञानं वा स्यादन्यद्वा भवेत्, तत्र वार्धिकया-ज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चये प्रवृत्तेरेवासम्भवः, तत्र प्रामाण्यनिश्चये क्रियमाणे चक्रकप्रसङ्गः अम्बद्धानम्तु नोपयोगि, अन्यथा घटहानमपि पटहानप्रामाण्यनिश्चायकं भवेत्। न च प्रामाण्यनिम्रयाभावेऽपि संशयादपि प्रवृत्तिसम्भवानार्थिकयाज्ञानमनुपयोगीति वाच्यम् , 5 प्रामाण्यनिश्चयस्य वैयध्यीपत्तेः । विना हि प्रामाण्यनिश्चयं प्रष्टत्तो विसंवादभाङ् मा भूविम-त्यर्थिकयार्थी प्रामाण्यनिश्चयमन्वेषते सा च प्रवृत्तिनिश्चयमन्तरेणापि सञ्जातेति प्रामाण्य-निश्चयप्रयासी निष्फल एवेति चेत्, अत्रीच्यते, न वयं कारणगुणज्ञानात् प्रामाण्यनिश्चय इत्य-भ्युपगच्छामः, कारणगुणानां संवादज्ञानमन्तरेण ज्ञातुमशस्यत्वात्, तस्मात्तन्त्रिश्चयाभ्युप-गमे तु तत एव प्रामाण्यनिश्चस्यापि सिद्धत्वेन कारणगुणनिश्चयपरिकल्पनाया वैयध्येप्रसङ्गः, 10 प्रामाच्यानिश्चयानन्तरस्त्र गुणकानस्य भावान तन्निश्चयः प्रामाण्यानिश्चयेऽनुपयोगी भवेत् । न चैंकदा मनादात्कारणगुणानिश्चित्यान्यदा तदन्तरेणापि गुणनिर्णयादेव प्रामाण्यनिश्चय इति वाच्यम्, अन्यदापि संवादमन्तरेण प्रामाण्यनिश्चयासम्भवात्, अतीन्द्रियेषु चक्षुरादिषु तदा गुणानुवृत्तिनश्चयाभावात, अपि तु अर्थिक्रयाज्ञानरूपात्संवादप्रत्ययात्प्रामाण्यनिश्चयोऽः भ्युपराम्यते, अविसंव।दिज्ञानस्य प्रमाणत्वाभ्युपमात् । न च संवादित्वलक्षणं प्रामाण्यं 15 म्वतो ज्ञायते, संवादज्ञानजननशक्तिकपस्य प्रमाणनिष्ठस्य तस्य संवादज्ञानलक्षणकार्यदर्शनम-न्तरेण निश्चेतुमशक्यन्वात् । संवादप्रत्ययम्य च स्वयं संवादक्रपत्वेन संवादान्तरानपेक्षणा-न्नानवस्थाप्रसङ्गः, प्राथमिकञ्च झानं संवाद्मपेक्षत एव, तस्य संवादजनकत्वलक्षणप्रामाण्या-हमकत्वादतः पूर्वस्य प्रामाण्यमुत्तरसंबादज्ञानाद्व्यवस्थाप्यते । अर्थक्रियाज्ञानन्तु माश्चाद-विसंवादि, अर्थिक्रयाविषयकत्वात तस्य च प्रामाण्यं स्वविषयसंवेदनरूपमेव, तब स्वतः 20 मिद्धमिति न तत्रान्यापेक्षा । न चार्थकियाज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिशंकायामन्यप्रमाणापेक्षत्वादन-वस्थेति वाच्यम् अर्थेकियाज्ञानस्यार्थेकियानुभवस्वभावत्वेनार्थेकियामात्रार्थिनां किमेतज्ज्ञानं

१ अविसंवारिज्ञानं हि प्रमाण, अविसवादोऽर्थकियालक्षण एव, प्रमाणचिन्तायास्तदर्थन्वान्, सा चा-धिकिया दाहपाकादिनिर्भासिज्ञानोदयहणा तदृत्यादादेवार्थिकयार्थिनः प्रवत्तस्याकाक्षितः । तचार्थिकयाज्ञान-सारमसंवदनप्रत्यक्षत्या स्वयमेवाविभेवति, स्पष्टानुभवत्वाचानन्तरं यथानुभवं परामर्शज्ञानोत्परया निश्चितमिति स्वत एव सिद्धम्, न च तत्साध्यं फलान्तरमाकाक्षितं पुरुषेण । लोके हि युद्धिच्छेदादिकं फलमिवािक्छि-तम्, तच्चाह्मादपरितापादिकपञ्चानािवर्भावादेवाभिनिर्युत्तामित्येतावताऽऽहितसन्तोषा निथत्तन्तं जना इति स्व-त एव तस्य सिद्धिरुच्यते, यत्त पूर्व तत्कारणभूनं ज्ञानं तस्य च तत्प्रापणशक्तिः प्रामाण्यमुच्यते, मा च श-किरनभ्यासादविदिनकार्येरवधारयितुं न शक्यत इत्युत्तरकार्यज्ञानप्रवत्त्या निश्चीयत इति प्रथमस्य परत प्रामाण्यमुच्यत इति भावः ॥

भिन्नार्थेकियात उत्पन्नमुत तदन्तरेणेत्येवंभूतायाश्चिन्ताया निरर्थकत्वात् । न च स्वप्नेऽ-र्थिक्याकानमन्तरेणाप्यर्थिकयां स्ट्रामित जामदर्थिक्रियाकानमपि तथाशक्राविषयः स्यादिति काच्यम् , तस्य तद्विपरीतत्वात् , स्वप्नार्थिकयाज्ञानं द्यप्रवृत्तिपूर्वे व्याकुलमस्थिरस्र तद्वि-परीत्ञ जामञ्ज्ञानम् , यदि जामह्ज्ञायामर्थेकियाज्ञानमपि विनार्थे स्यात् तहिं किमन्यञ्ज्ञान-5 मधीव्यभिचारि भवेत्, यतोऽर्थव्यवस्था स्थात् । तस्माद्यत् प्रमाणस्यात्मभूतं अर्थक्रियाळक्ष-णपुरुषार्थाभिधानं फलं यद्थोंऽयं प्रेक्षावतां प्रयासः तेन स्वतःसिद्धेन फलान्तरं प्रत्यनङ्गीकृत-साधनान्तरात्मतया भवितव्यमिति तत्रानवस्था प्रेथेमाणा परस्यासङ्कतैव । तदेतत्संबादझानं न साधनज्ञानग्राहकत्वेन साधनज्ञानस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयति, किन्तु धूम इवाप्ति तत्कार्यविशेष-त्वेन, एतेन संवादक्षानं किं साधननिर्भासिक्षानमाहि, किं वा तदमाहि, नाद्यः, चक्कुरादिक्षानेषु 10 ज्ञानान्तरस्याप्रतिभासनात्, प्रतिनियतरूपादीनामेवावभासनात्। न द्वितीयः, तज्ज्ञानप्रामा-ण्यानिश्चायकत्वप्रसङ्गात्, न हि धर्मिणोऽमहणे नद्भता धर्मा गृह्यन्त इत्यपास्तम्, संवाद-ज्ञानाच प्रामाण्यनिश्चये न वा चक्रको दोष:, यदि हि प्रथममेव संवादज्ञानात्साधनस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्त्तेत स्यात्तदा तद्द्रपणम्, यदैकदा शीतपीडितः कश्चिद्न्यार्थं केन-चिद्वद्वेरानयने तं ह्या तत्स्पर्शमनुभवन् विद्वदर्शनस्पर्शनज्ञानयोः सम्बन्धमेवंखक्तपो भाव 15 एवम्भूतप्रयोजननिर्वर्त्तेक इत्येवंलक्षणमवगच्छति, अवगतप्रतिबन्धोऽसावन्यदाऽनभ्यासद-शायां ममायं रूपप्रतिभासोऽमिमतार्थिकियानिर्वर्त्तकः एवंरूपप्रतिभासत्वात्, पूर्वोत्पश्चैवं रूपप्रतिभासवदित्यनुमानाद्वद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्त्तते इतो न चक्रकावकाशः। अत्राभ्यामदशायामपि माधनज्ञानस्यानुमानात् प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते तदान्वयव्यतिरेक-व्यापाराज्ञानेऽपि अकस्माद्धमदर्शनादिम्रप्रतिपत्ताविवानुपलक्ष्यमाणस्यापि तद्व्यापारस्याभ्यु-20 पगमनीयत्वादित्येके । अपरे तु तदाऽनुमानमन्तरेणापि प्रवृत्तिः सम्भवति, विकल्पस्तरू-पानुमानमन्तरेणापि अभ्यामदशायां प्रत्यक्षाद्पि प्रषृत्तिदर्शनेन प्रवृत्तेरनुमानकार्यत्वे निया-मकाभाषात् । न चादावनुमानमन्तरेण प्रवृत्तेरदर्शनात्पश्चाद्पि न तद्विना प्रवृत्तिसम्भव इति वाच्यम्, आदौ पर्यालोचनाद्व्यवहारदर्शनेऽपि पश्चात्तद्वरतरेण पुरःस्थितवस्तुदर्शन-मात्रात्तद्भावात् । अनुमानं विना प्रवृत्तेरभावे तु व्याप्तिनिश्चयेऽपि प्रत्यक्षस्याप्रवृत्त्या तत्रा-25 प्यनुमानस्यैव हेतुत्वेऽनवस्था दुर्वारा भवेदिति न कचित् प्रवृत्तिलक्षणो व्यवहारः स्या-दिति प्रत्यक्षं स्वत एव अभ्यासदशायां व्यवहारकृत्स्वीकार्यम् । अनुमानन्तु व्याप्तिनिश्चय-बलेन स्वसाध्यादुपजायमानत्वादेव तत्प्रापणशक्तियुक्तमतः संवादप्रस्ययात्पूर्वमेव प्रमाणाभाः सविवेकेन निश्चीयत इति स्वत एव न तु परतः प्रामाण्यनिश्चय इति न चक्रकचोद्यावतारः। व्रवासे त्वनभ्यासद्शायामर्थोदुत्पत्तिः संवादात्वागशक्यनिश्चयेति संवादापेक्षयेव तस्य प्रामा-

15

20

ण्याध्यवसितिरन्यथा संदेहविपर्ययो न स्यातामिति उत्पत्ती स्वकार्ये क्रप्ती च सापेक्षत्वादनपेक्षत्वमसिद्धमिति स्थितम् । अत एव मर्वेषां प्रामाण्यं प्रति न संदेहविपर्ययौ स्यातामिति
निराकृतम्, प्रेक्षापूर्वकारिणामेव प्रमाणाप्रमाणिवन्तायामिकारात्, ते च कासाव्विज्ञानस्यकीनां विसंवाददर्शनाज्ञातशङ्का न क्षानमात्रादेवमेवायमर्थ इति निम्चिन्वन्ति, न वा तज्ञानस्य प्रामाण्यमध्यवस्यन्ति, अन्यथा तेषां प्रेक्षावत्त्वमेय न स्यात्, अतो न कथं सन्दे- इ
हविषये संदेहः । तथा कामलादिरोषप्रभवे क्षाने विपर्ययक्ष्यताप्यस्तीति तद्वकाद्विपर्ययकल्पनाऽपरक्षानेऽपि मङ्गतेव । न चाप्रमाणे तदुत्तरकालं वाधककारणदोषक्षाने अवश्यकम्भाविनी, अतस्तत्र ततोऽप्रामाण्यनिश्चयः, प्रमाणे च तयोरभावेन नाप्रामाण्यशङ्किति वाच्यम्, एतादृश्विशेषमाहकाभावान्, म हि विशेषः किं वाधकाक्षाने वा तदभावनिश्चये,
वा गृद्धते, नाद्यः, भ्रान्तानां वाधकसद्भावेऽपि कश्चित्कालं तद्वहणात्सवैद्यामहणप्रसङ्कात् । 10
न चिषां कालान्तरे वाधकप्रत्यय उदेति. सम्यग्ज्ञाने तु न कदापि तद्वह् इति वाच्यम्,
एतादृश्वनिर्णयस्य सर्वविदामेव भावात् । न द्वितीयः, प्रवृत्तिप्राक्षालस्य वाधकाभावनिश्चयस्य भ्रान्तज्ञानेऽपि सम्भवेन प्रमाणताप्रसङ्गात्, प्रवृत्त्युत्तरकालस्य च तमन्तरेणेव प्रवृत्तेहरपञ्चतया वैयर्थ्यप्रसङ्कादिति दिक् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य स्वतःप्रामाण्य-निरसनं वाम द्वितीयं सोपानम् ॥



### अथ वेदापीरुषेयताभङ्गः।

एवं प्रेरणाजनित्बुद्धेरप्रामाण्यं सूचियतुं जिनानामिति पदम्, न हि प्रेरणाबुद्धेः प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्येव संवादोऽस्ति न वाऽव्यभिचारिलिङ्गनिश्चयो वर्त्तते किन्तु तव न्यायेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात्, दुष्टकारणप्रभवज्ञानस्याप्रामाण्यनियतत्वात् । अग्निहोत्रं जुहुयादित्यादिवाक्यजं ज्ञानञ्च दोषवत्त्रेरणावाक्यजन्यम् । त्वद्भिप्रायेण प्रेरणायां गुणवहक्षभावे
तहुणानिराक्तदोषजन्यत्वस्य प्रेरणाजन्यज्ञाने दुर्वारत्वात् । न च प्रामाण्यापवादका दोषा 20
वक्तगुणैरेव निराक्रियन्त इति न नियमः किन्तु वक्षभावेन तत्र निराश्रयाणां दोषाणामसद्भाव इति वाच्यम्, तद्यौरुषेयत्वे प्रमाणाभावात् । तथाहि किमपौरुषेयत्वं प्रसज्यप्रतिषेघरूपं पर्युदासरूपं वा, न प्रथमः, तस्य सदुपलम्भकप्रमाणाप्राद्यत्वात्, यद्यमावप्रमाणप्राद्भात्वग्रुच्यते तर्दि तदमावप्रमाणं निषेध्यविषयप्रमाणपञ्चकस्वरूपतयाऽऽत्मनोऽपरिणामलक्षणं

वैसदा तस्यागमान्तरेऽपि सद्भावेन व्यभिचारः । तद्न्यवस्तुविषयझानस्वरूपं तदिति चेत् तर्हि तद्र्यसद्विषयत्वेन न तद्भावाख्यं प्रमाणं स्यात् , तस्य सद्विषयत्वविरोधात् । न च वौरुषेयस्वादन्यो यस्स एव पौरुषेयत्वाभावः, तद्विषयं ज्ञानमेव तदन्यज्ञानमुच्यते तथा-भावप्रमाणभिति वाच्यम् , सर्वसम्बन्धिप्रमाणपञ्चकाभावस्यासिद्धस्वेनाभावप्रमाणोत्थापकः 5 स्वासम्भवातः, स्वसम्बन्धिप्रमाणपञ्चकाभावस्याऽऽगमान्तरेऽपि सम्भवेन व्यभिचारात्। न वागमान्तरे परेण पुरुषसञ्जावस्वीकाराम स प्रमाणपञ्चकाभावोऽभावप्रमाणोत्थापक इति बाच्यम् , भवतः पराभ्युपगमस्याप्रमाणस्वात् । वेदेऽपि परेण पुरुषसद्भावाभ्युपगमेन प्रमा-णताप्रसङ्गात्र । किश्च प्रमाणपञ्चकाभावो ज्ञातः सन् यद्यभावप्रमाणस्योत्यापकसार्हि अनवस्था तज्ज्ञानस्याप्यपरप्रमाणपञ्चकाभावेन ज्ञातेन भावात् । यद्यज्ञातस्तदा समयानभिज्ञस्यापि अ-10 भावप्रमाणोत्थापको भवेत्, त बेष्टापत्तिः, कृतयृत्तस्यैव प्रमाणपञ्चकाभावोऽभावज्ञापक इत्य-भिधानातु , अभावस्य सर्वज्ञक्तिवैधुर्यतयेन्द्रियादेरिवाज्ञातस्यापि अभावप्रमाणोत्थापकत्विम-स्वभ्युपगन्तुमञ्ज्यत्वाच, अभ्युपगमे वा भावस्यैवाभाव इत्यभिधानान्तरं स्यात्। न वा प्रमा-णपञ्चकरहित आत्माऽभावज्ञानजनकस्तस्यागमान्तरेऽपि भावात्, न च तस्य प्रमेयाभावः सहकारी, आगमान्तरे च तद्भावानाभावज्ञानमिति वाच्यम् , प्रमयाभावाभावस्य प्रमेयात्म-15 कतय। तस्य प्रत्यक्षादिनाऽनिश्चये प्रमेयाभावाभावज्ञानासम्भवात्। यदि त्वभावज्ञानाभावात प्रमेगाभावाभावप्रतिपत्तिर्ने पुनः सदुपलम्भकप्रमाणादिति चेत्तिहि कस्याभावज्ञानाभावात् प्रमे-याभावाभावज्ञानं किं वादिनः प्रतिवादिनः सर्वस्य वा, नाद्यः, वादिनरैतनाऽऽगमान्तरे प्रमे-याभावाभावज्ञानवत्प्रतिवादिनो वेदेऽपि तन तज्ज्ञानं म्यात्। न च वेदे वादिनोऽभावज्ञानम-स्तीति न प्रमेयाभावाभावावगम इति वाच्यम् , वादिनस्तज्ज्ञानस्य साङ्केतिकत्वात् , न हि साङ्के-20 तिकादभावझानादभावसिद्धिः। न द्वितीयः, वेदेऽपि तत्प्रमङ्गात्। अत एव न तृतीयः, सर्वभ्या-भावकानाभावासिदेश, तस्मानात्मा प्रमाणपञ्चकविनिर्मुक्तोऽभावकानजनकः। न च वेदस्या-नादिसस्वमभावप्रमाणोत्थापकमिति वाच्यम्, प्रत्यक्षादेरप्रवृत्त्या वेदानादिसत्त्वज्ञानाभावात्, तत्प्रवृत्त्यभ्युपगमे वा तत एव पुरुषाभावसिद्ध्याऽभावप्रमाणवैयर्थ्यप्रसङ्गात् , अनादिसत्त्वसिद्धेः पुरुषाभावज्ञाननान्तरीयकत्वात्। अगृहीतममयस्यापि तत्र तदुत्पत्तिप्रसङ्गेन नानादिसत्त्वमज्ञात-25 मुत्थापकमिति नाभावप्रमाणात्पुरुषाभावसिद्धिः। नाष्यपौरुषेयत्वं पर्श्वदासरूपम् , तस्य पौरुषे-यत्वादन्यसत्त्वलक्षणत्वे इष्टापत्तेः, तम्यास्माभिरायभ्युपगमात्। अनादिसत्त्वस्वस्पन्तु न सिद्धं तद्भाहकप्रमाणाभावात् । अनादिकालस्येन्द्रियात्रिषयतया तत्सम्बद्धसत्त्वस्यापि प्रत्यक्षेणा-महणात् । अथातीतानागतौ काली वेदकर्तृपुरुषरहितौ कालत्वात्, वर्त्तमानकालबदित्यनुमानं

९ प्रमेयाभावशामाभावेन ॥

तद्वाहकमिति चेचाई किमिवानी यादशो वेदकरणासमर्थपुरुषयुक्तस्तः कृतुरुषयहितः कास्र उपलब्धस्तादृशावेवातीतानागतौ कालौ साध्येते उतान्ययासूनौ वा, न प्रथमः, सिद्ध-साधनात् कचित्कालिक्शेषे वर्तमानसदृशे तत्कर्तुरहितत्वस्यास्माकमपीष्टत्वात्। न द्वितीयः, अत्रयोजकत्वात्काळत्वहेतोः सन्निवेज्ञादिहेतोरिव, यथाभूतानामभिनवकूपत्रासादादीनां हि सिन्नवेशादिकं बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेन व्याममुपलब्ध तथाभूतानामेव जीर्णकूपप्रासादादीनां b सिनिवेशादिकं बुद्धिमत्कारणत्वप्रयोजकं भवति न त्वन्यथाभृतानां तत् । यदि त्वन्यथा-भूतस्य कालस्य कालत्वं तद्रहिततां साधयेत्तर्हि अन्यथाभूतभूभूधगदीनां सिन्नवंशादिकमपि बुद्धिमत्कारणपूर्वकर्वं माधयेदिति जगत्कर्तुरीश्वरस्य मर्वज्ञस्य मिद्ध्यापत्त्या वेदानामपौरुषे-यत्वं न सिद्ध्येत् । नापि शब्दादपौरुषेयत्वसिद्धिः, अन्योऽन्याश्रयान् , शब्दस्यापौरुषेयत्व-सिद्धौ तस्य प्रमाणतयाऽपौक्षेयत्वं मिद्धोत्, मिद्धं च तस्मिन् प्रमाणं ज्ञब्दः स्यादिति, 10 नाष्युद्धमानात्तिसद्धिः, विधिवाक्यमदृशस्यापौरुषेयस्य कस्याप्यभावात् । नाष्यर्थोपत्तेः, अपौरुषेयत्वाभावेऽनुपपद्यमानस्य कम्यचिद्धर्मस्य वेदेऽभावान् । नह्यश्रामाण्याभावस्तादृशी वर्मः, आगमान्तरेऽपि तादशधर्मसद्भावेनापौरुषेयत्वप्रसङ्गान् । नाष्यतीन्द्रियार्थप्रतिपादनं तादृशे धर्मः, तस्याप्यागमान्तरे समानत्वात् । तत् परार्थवाक्योश्वारणान्यथानुपपत्याऽ-पौरुषेयताप्रतिपत्तिः, तथाहि अगृहीतमंकेतस्य पुरुपस्य बाक्याद्रथेप्रतिपत्तेरभावेन स्वार्थे- 15 नावगतसम्बन्ध एव अञ्होऽर्थं गमयति, सोऽयं सम्बन्धावगमः प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिभ्यः सम्पदाते, यथा देवदत्तः गामभ्याज एनां शुक्रेन दण्डेनेत्यादौ वाक्ये प्रतिपन्नसंकेताय वृद्धेन प्रयुक्त मति पार्श्वस्थोऽटय्रवन्नसंकेतः शब्दार्थो प्रत्यक्षेण प्रतिपद्यते, श्रोतृचेष्टालक्षणिक्नेन तस्य गवादिबोधमवगच्छति, तत्प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या च शब्दम्य तत्र शक्ति निर्धाग्यति तदेवं सङ्गत्यवगमो न सकृद्वाक्यप्रयोगात्सम्भवति, वाक्यात्मंमुग्धार्थप्रतिपत्ताववयवशक्त- 20 रावापोद्वापाभ्यां निश्चयान् । पुनः पुनरुवारणञ्चास्थिरत्वे शब्दस्य न सम्भवति, तद्भावे च कथं वाचकशक्तरन्वयव्यतिरेकतोऽवगमः, अतःपरप्रबोधाय वाक्यमनुकारणीयं भवेन उद्मार्थते च प्रेक्षावद्भिः, तस्मात्परार्थवाक्योद्यारणान्यथानुपपत्त्या गृहीतशक्तिकोऽर्थप्रतिपादकः शब्दो नित्योऽभ्युपेयः। न च साद्दयादेकत्वेन निश्चीयमानो भूयो भूय उचार्यमाणदशब्दोऽर्थ गमयतीति वाच्यम्, साहद्येन शब्दाद्धाप्रतिपत्तेः, य एव हि सम्बन्धमहणसमये मया प्रति- 25 पद्मदशब्दः स एवायमित्येकत्वेन प्रतीयमानो वाचकतयाऽध्यवसीयते न पुनः सहशतया, अन्यथा शब्दादर्थप्रतीतिश्रेमरूपा भवेत , अन्यत्र सङ्केतप्रहादन्यती बोधाश्रेति चेस्, अनि-त्यस्यापि शब्दस्य धूमादेरिवावगतसम्बन्धस्यार्थप्रत्यायकत्वसम्भवान् नहि धूमत्वादिकं सा-मान्यं बह्नवादिसामान्यस्य गमकम् , घूमत्वानमया बह्नः प्रतिपन्न इत्यप्रतिपत्तेः, घूमाद्वहिः

प्रतिपन्नः इत्येव प्रतिपत्तेः, सा च सामान्यविशिष्टयोर्विशेषयोः सम्बन्धप्रहणे सति युक्ता न तु धूमसामान्यविद्वसामान्ययोः, तथा च सामान्यविशिष्टविशेषयोरेव गन्यगमकभावो बाच्यवाचकभावश्चाभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा सामान्यस्यैव अनुमेयत्वे वाच्यत्वे वा दाहाश-र्थक्रियायास्तदसाध्यत्वान् तत्साध्यज्ञानाद्यर्थक्रियायाश्च तदैव समुद्भतेरनुमेयस्य वाच्यस्य वा 5 सामान्यात्मकस्य प्रतिभासेऽपि दाहाद्यर्थिनां प्रवृत्त्यनुद्यापत्त्याऽनुमेथवाच्यप्रतिभासयोर-प्रामाण्यं भवेत्, तस्मात्सामान्यविशिष्टस्यानुमेयत्ववाच्यत्वयोरिव तथाविधस्यैव छिन्नत्वं वाचकत्वक्राभ्युपगन्तव्यमेव । न च व्यक्ति विना सामान्यस्यानुपपद्यमानतया व्यक्ती लक्षणातः प्रवृत्तिर्भविष्यतीति वाच्यम् , आदौ सामान्यप्रतिभासस्ततो व्यक्तिप्रतिभास इति कमानुपलक्षणात , तस्माद्भमादेः सामान्यविशिष्टस्य विशेषस्य गमकत्ववच्छन्दादेर्वाच-10 कत्वे सम्भवति कि नित्यत्वेन, विनापि तेनार्थप्रतिपत्तेः । ननु धूमादेर्गमकत्वे तत्र मामा-न्यस्य सम्भवाद्भवतु नाम, शब्दे तु नास्नि तथाविधं मामान्यं किञ्चित, येन तस्य वाच-करवं भवेत् । न च शब्दस्वं सामान्यमन्तीति वक्तं शक्यम् , गोशब्दस्वेन गोः सम्बन्धा महान्, शब्दत्वस्येवाभावाश्च न तद्व्याप्यानां गोशब्दत्वगत्वादीनां सत्त्वम्, वर्णान्तरस्य प्रहणे वर्णोन्तरस्यानुसन्धानाभावाच्छव्दत्वादीनामभावः सिद्धः, दृष्टं हि यत्र सामान्य-15 मस्ति तत्रैकस्य प्रहणेऽपरस्यानुमन्धानम्, यथा शाबलेयप्रहणे बाहुलेयस्य । गादौ च गृह्य-माणे न कादीनामनुसन्धानमस्ति, तम्र शब्दत्वादीनां सम्भव इति चेन्मैवम्, कादिवर्णेषु अयमपि वर्णांऽयमपि वर्ण इत्यनुसन्धानस्यानुभूयमानत्त्रात्, कादौ गृह्यमाणे न गादीना-मनुसन्धानमिति तु शाबलेयादावपि समानमिति गोन्वादीनामप्यभावप्रसङ्गन न वक्तुं शक्यम् , न हि शावलेयादौ गृह्यमाणेऽयमपि बाहुलेय इत्यनुमन्धानमस्ति, तथा च यथा <sup>20</sup> तत्र गौगौरिखनुगताकारा प्रतीतिरम्ति तथात्रापि वर्णी वर्ण इखनुगताकारप्रतीतेः सद्भावेन कथं न वर्णस्वादीनां सद्भावः, निमित्तस्योभयत्र तुल्यत्वान्। न चात्र श्रोत्रप्राह्मस्त्रमेव निमि-त्तम् , तस्यातीन्द्रयत्वेन निमित्ताप्रहणे तद्बहणनिबन्धनानुगतप्रतीतेरसम्भवात् । न च गा-विवर्णानां प्रत्यभिक्षयैकत्वाम तत्र गत्वादिसामान्यसम्भव, इति वाच्यम् , दलितपुनरुदि-तनस्वशिखगदाविव प्रत्यभिज्ञाया भ्रान्तत्वात्, अन्तरालेऽदर्शनरूपबाधकस्योभयत्र समा-20 नत्वात । न च नखशिखरादेरन्तरालेऽदर्शनं तदभावनिमित्तं गादीनामदर्शनन्तु अभिव्य-त्त्रयभावनिमित्तमेव, न तु तद्भावनिमित्तमिति बाच्यम्, यतो बायुविशेषेण वर्णस्य श्रीत्र-स्योभयस्य चावारकाणां वायुनामपनयनमनुक्रमेण वर्णसंस्कारः श्रोत्रसंस्कार उभयसंस्कार-श्वाभिन्यक्तिरिति वक्तन्यम् , तत्र वर्णसंस्कार्ग्याभिन्यक्तित्वाभ्यपगमे वायुनाऽऽवारकेण मानानुकुळशक्तिप्रतिघाताद्वणों ऽपान्तराले मानं न जनयतीत्यभ्यपेयम्, एवख्र तच्छक्तेवेणी-

देकान्तभेदे ततस्तस्यानुपकारे तस्यैवासाविति सम्बन्धानुपपत्तिः, उपकारे वापरापरीप-कारस्वीकारप्रसङ्गतोऽनवस्था भवेत्, अभेदे च तच्छक्तिप्रतिघाते वर्णस्वक्रपमपि प्रतिहत-मिति वर्णस्यानित्यत्वमेवायातम् , ज्यञ्जकेनापि वायुना शक्तिप्रतिबन्धापनयनद्वारेण विश्वान-जननशक्तिमुद्धासयता वर्णस्वरूपमेवाविभीवितं भवतीति वर्णस्य व्यञ्जकजन्यत्वमपि दुष्प-रिहरमेव, स्वभावभेदेन तत्स्वरूपभेदादन्यथा व्यञ्जकवलोक्कृतविज्ञानजननस्वरूपस्याव- 5 स्थानेऽनवरतं तज्ज्ञानोदयो भवेत्। श्रोत्रसंस्कारस्याभिव्यक्तित्वे तु मकुत्संस्कृतं श्रोत्रं सर्व-वर्णानेकदेव मृणुग्रात्, अञ्चनादिसंस्कृतं नेत्रं यथाऽविशेषेण मर्वान् गृह्वाति स्वविषयान । न च प्रतिनियतवर्णेश्रवणान्यथानुपपत्या कर्णमूलादिविभिन्नावयवसम्बद्धानां व्यञ्जकानाः मध्यपगमान यौगपद्येन सर्वेषां वर्णानां श्रवणप्रसङ्गः, यथा ताल्वाद्संयोगविभागस्रक्षणनि-मित्ताविशेषेऽपि प्रतिनियतानामेव वर्णानामुत्पत्तिरनित्यपक्षे, न हि गकारजनकैः संयोग- 10 विभाग: ककारादिरन्यो वर्णो जन्यत इति वाच्यम . इन्द्रियसंस्कारकाणां व्यक्षकानां समी-नदेशममाने न्द्रियप्राह्मेष्वर्थेषु प्रतिनियतविषयप्राह्कतया संस्कारकत्वस्यादशैनात्, न हाञ्जना-दिसंस्कृतं चक्षः पुरस्थं कञ्चन स्वविषयं गृह्णानि न कञ्चन, तथा बाधिर्यैनिराकरणद्वारेण बलातैलादिना सम्कृतं श्रोत्रं स्वप्राह्मान् गकागदीन् वर्णानविशेषेणैवोपलभमानमुपलभ्यते । किञ्ज व्यञ्जकमिन्द्रियं संस्कुर्वेद्यथावस्थितवस्तुप्राहकत्वेन यदीन्द्रियसंस्कारं विद्ध्यात्तदा 15 सकलनभस्तलब्यापिनो गादेः प्रतिपत्तिः स्यान्त चामौ हृष्टा, अथान्यथा न तर्हि वर्ण-म्बरूपप्रतिभास इति न तत्स्वरूपसिद्धिगिति न श्रीत्रसंस्कारोऽभिव्यक्तिः । एवसुभय-संस्कारोऽभिन्यकिरिति पक्षोऽपि प्रत्येकपक्षोक्तरोषानुपङ्गादुपेक्ष्य एव । तस्मादादिप्रत्यभिज्ञा खूनपुनर्जातनस्वादिष्विवाप्रमाणैवातोऽन्तरालेऽनुपलम्भो गादीनां नानभिन्य**क्ति**निमित्तः, एवख्न पूर्वीपलब्धगादेरयमल्पो महान् कर्कशो मधुरो वा गादिग्नियबाधितमहत्वादिभेद्शि- 20 न्नगकारादेः प्रतिभासनाद्वादिनानात्वसिद्धौ सामान्यसद्भग्वेन संकेतावगमस्य धूमादीनां व्या-स्यवगमस्येव सम्भवात्परार्थशब्दोबारणोपपत्तौ तदन्यथानुपपत्त्या शब्दम्य नित्यत्वकरूपन-मयुक्तमेव । किन्न कि वर्णानां नित्यत्वमुत तत्क्रमस्य, आहोस्विद्वर्णाभिव्यक्तेकत वा तद्भि-व्यक्तिकमस्येष्टम, तत्र न ताबद्वर्णाभिव्यक्तिनित्यता, पुरुपप्रयत्नप्रेरितवायुजन्यत्वेनापौरुषे-

९ तथा च प्रयोगद्वयम्, श्रोत्रं समानिद्वयप्राद्यमानधर्मापन्नानामश्रांना प्रहणाय प्रतिनियतसंस्कारक-संस्कार्थं न भवति, इन्द्रियत्वात्, नयनवत् । तथा शब्दाः प्रतिनियतनेस्कारसंस्कार्थेन्द्रियमान्याः न भवन्ति, समानिन्द्रियमाहात्वे मित युगपदिन्द्रियमम्बद्धत्वात् , कुम्भादिविद्ति, एकेन्द्रियाभिमम्बद्धस्परसादिभिराम्रफ-लगतिन्वंभिचारवारणाय सत्यन्तम् । व्यवद्दिनाव्यवद्दिनचटान्यां व्यभिचारवारणाय विशेष्यम् ॥

यस्वासन्भवात् । नापि तद्भिव्यक्तिकमस्य, अमिव्यक्तेरभावे तत्कमस्याप्यभावात् , तद्भि-व्यक्तयभावम पूर्व प्रमाधित एव । तस्याः पौक्षेयत्वे तत्क्रमस्यापि पौक्षेयत्वाम । न वा वर्णक्रमस्य, वर्णानां नित्यत्वेन तम्बुपटवत्कालकृतस्य व्यापकत्वेन मुक्तावलीवहेशकृतस्य वा क्रमस्यामम्भवात् । नापि वर्णानामपौरुषेयत्वम्, लौकिकशब्दवैदिकशब्दयोस्त्वयाऽभेदाभ्यु-5 पगमेन लोकायतादिशासाणां प्रमाणतापत्तः, लीकिकवास्येषूपलभ्यमानविवादामस्भवापत्तेः, छीकिकवैदिकशब्दयोः स्वरूपाविशेषेण सङ्कतमहणसापेक्षार्थप्रतिपादकत्वेनानुवार्यमाणयोर-श्रूयमाणतया च समानत्वादपरविद्येषाभावाच तयोः पौरुषेयत्वापौरुपेयत्वविभागानुपपत्तेश्च । न च नित्यत्वे पुरुषेच्छावशादर्थप्रतिपादकत्वं युक्तम् , उपलभ्यन्ते च यत्र पुरुषेः सङ्केति-तास्तमर्थमविगानेन प्रतिपादयन्तः, अन्यथा नियोगाद्यर्थभेदपरिकल्पनमसारं स्यात्। 10 एवज्र ये नररचितरचनाऽविशिष्टाः ते पौरुपेयाः, यथाऽभिनवकूपप्रासादादिरचनाऽविशिष्टा जीर्णकृपप्रासादादयः, नररचितरचनाऽविशिष्टक्क वेरिकं वचनमिति पौक्रपेयत्वे प्रयोगः। न वाश्रयासिद्धो हेतुः वैदिकीनां तथाविधरचनानां प्रत्यक्षत उपलब्धेः। नाष्यमिद्धविशेषणः पक्षः. अभिनवक्रपत्रासादादिषु पुरुषपूर्वकत्वस्य साध्यधर्मेळक्षणस्य विशेषणस्य सिद्धत्वात् । न वा हेत: स्वरूपासिद्ध:, वैदिकीष वचनरचनास विशेषप्राहकप्रमाणाभावेन तदभावात । अप्रा-15 माण्याभावत्वक्षणिवज्ञेषस्य च पौरुषेयत्विनराकरणासामध्यीत । यादशस्य च विज्ञेषस्य तिश्वराकरणसामध्यं तादशविशेषा्याभावेनाविशिष्टता दुरुद्धरैव । नाप्यनेकान्तिकना, पौरुषेयेषु प्रामादादिषु नररचितरचनाऽविशिष्टताया दर्शनादपौरुषेयेषु चाकाजादिष्वदर्शनात् । न चापौरुषेयेप्वपि नररचितरचनाऽविज्ञिष्टत्वमाशंक्यते तत्र तत्मद्भावे विरोधाभावात. अतः सन्दिग्धविपक्षप्रतित्वादनैकान्तिक इति वक्तव्यम् , तत्रापि नत्मद्भावे निश्चित्पीक-20 षेयेषु प्रासादादिषु सकुदिपि तथ्य सङ्गावासम्भवात्, अन्यहेतुकस्य ततःकदाचिद्यभावात्। भावे वा तदेतुक एवासाविति नापौरुषेये तस्य सद्भावः शक्कनीयः । अत एव न विरुद्धः पक्षवृत्तित्वे सति विपक्ष एव वृत्तिर्यस्य सविकद्धः. न चास्य विपक्षे वृत्तित्वम्। प्रत्यक्षानुमाना-गमबाधितकर्मनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वलक्षणं कालात्ययापदिष्ठत्वन्तु नात्र सम्भवति, यत्र हि स्वसाध्याविनाभूतो हेतुर्धिर्मिण प्रवर्त्तमानः स्वसाध्यं व्यवस्थापयति तत्रैव न प्रमाणान्तरं

<sup>25</sup> १ वेदो हि व्याख्यात. स्वाधे प्रतीति जनयेत् नान्यथा, व्याख्यानय न स्वतः, व्याख्यानेदानुषपत्तः, पुरुषाचित् तिहं व्याख्यानयो स्वेयादर्यप्रतिपत्ती दोषाशंकाऽनिवृत्तिभीवेत, पुरुषा हि रागादिमन्तो विपरोत-सप्यर्थ व्याचक्षाणाः समुपलभ्यन्ते संग्रदेन प्रामाण्याङ्गीकारेऽपौरुषेयत्वकत्पनवैयर्थभू, न च व्याग्यानाना संवादो दश्यते परस्परविरुद्धत्या विधे नियोगभावनाऽऽप्तानिप्रायवलवदनिष्ठाननुबन्धीष्टगाधनताविद्धपार्थ व्याख्यानादन्योन्यं विस्वादोपलस्भादिनि भाव ॥ २ कारणतयेति भावः॥

प्रवृत्तिमासादयत् तदेव साध्यं व्यावत्तियतुं शक्कोति, एकस्यैकदैवः प्र विधिप्रतिवेधयोविरो-भात्, अत एव न प्रकरणसमस्वमपि, स्वसाध्याविनाभूतहेतुमद्धर्मिणो विषरीतधर्भवस्वासम्भः वात । न चास्त्रिलं वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनवाच्यत्वादाधुनिकाध्ययनविति प्रत्यनुमानसङ्गावान् प्रकृतहेतोः प्रकरणसमत्वं पश्चस्य बाऽनुमानवाधितत्वं स्यादिति बाच्यम् , यतः किमत्र हेतुः अध्ययनशब्दवाच्यत्वं कि वा कर्त्तुरस्मरणरूपो विवक्षितः तत्रं प्राथमि- 5 कस्य हेतोर्निश्चितकर्तृकेषु भारतादिष्वपि सद्भावेनानैकान्तिकत्वं भवेत , किन्न यथाभूतानां पुरुषाणामध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनं दृष्टं तथाभूतानामेवाध्ययनपूर्वकत्वं यद्यध्ययनवाच्यत्वं साध-यति तदा सिद्धसाधनम्, यद्यन्यथाभूतानामित्युच्यते तदाऽप्रयोजको हेतुः। न च कर्त्रस्मरण-विशिष्टमध्ययनशब्दवाच्यत्वं हेतृकियत इति वाच्यम् , विशेष्यांशस्य वैयर्ध्यात्, केवलस्य विशेषणस्यैव गमकत्वसम्भवात् । इष्टत्वेऽपि न विशेषणमभावप्रमाणरूपम्, अभावप्रमाणस्य 10 प्रामाण्याभावात्, सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चकतिवृत्त्यभावात्त्, पौरुषेयत्वानुमापकस्य नर्राचित-रचनाऽविशिष्टत्वलक्षणानुमानस्य दर्शितत्वात् । नापि कर्त्रम्मरणमनुमानक्रपम् , व्यधिकरण-त्वात, अस्मर्थमाणकर्तृकत्वस्य हेत्वर्थत्वे तु भारतादी निश्चितकर्तृकेऽनैकान्तिकत्वम्, न च तत्र परैः कत्ती स्मर्यत इति वाच्यम् , परकीयकर्तृस्मरणस्य तव प्रमाणत्वे वेदेऽपि परैः कर्तुः स्मर-णाद्भवतोऽपि हेतोरमिद्धत्वापत्तेः। न च वेदे कर्त्तृविशेषे विप्रतिपत्तिसद्भावेन नासिद्धतेति 15 वाच्यम् , तथा सति कर्तृविशेषस्मरणस्यवासत्यत्वेन मामान्यतः कर्तृस्मरणस्याबाधितत्वात् अन्यथा कादम्बर्यादीनामपि कर्तृविशेष विप्रतिपत्तेः कर्तृमात्रस्मरणस्यासत्यत्वेन तत्राप्यस्मर्थै-माणकर्तृकत्वस्य मद्भावादनैकान्तिकत्वं स्यात् । न च कादम्बर्यादी कर्तृविशेष एव विप्रतिष-त्तिने तु कर्तृसामान्ये, वेदे तु कर्तृसामान्ये ऽपीति वाच्यम, विश्रतिपत्त्या कर्तृस्मरणस्या-सत्यतेवाग्मर्यमाणकर्तृकत्वस्याप्यमत्यत्वापत्तेः विप्रतिपत्तेरविशेषात् । न वा कर्तुः ग्मरण- 20 योग्यत्वे सति अस्मर्थमाणकर्नुकत्वं हेत्वर्थः म च न सिद्धकर्तृकेषु वर्त्तत इति नानैकान्तिक इति वाच्यम्, आगमान्तरेऽप्यस्य हेतोः सद्भावे बाधकाभावात् सन्दिग्धविपक्षठ्या-बृत्तिकत्वेनानैकान्तिकतातादवस्थ्यात्, कर्तुः स्मर्णयोग्यत्वलक्षणस्य विशेषणस्य विपक्षेण पौक्षेयत्वेन सह विरोधस्यामिद्धत्वाद्वेयध्योशः। तस्मादपौक्षेयत्वमाधकप्रमाणाभावाच्छास-नम्यापौरुषेयत्वासम्भवेन तस्य मर्वज्ञप्रणीतत्वानभ्युपगमे प्रामाण्यासम्भवतो धर्मे प्रेरणा 25

<sup>9</sup> अत्र वेदाध्ययनवाच्यत्वं हेतुः, तच यदि निर्विशेषणं तदाऽनैकान्तिकम्, विपशेऽप्यस्याविरुद्धत्या सद्भावसम्भवात् न खळु वेदाध्ययनवाच्यत्व कत्तृपूर्वकत्वलक्षणविषक्षेण विरुद्धम्, भारताध्ययनवाच्यत्ववत्तस्य तेनाविरोधादिति भावः । यदि भारतादौ कर्त्तस्मृत्या बाध्र उच्यते तर्हि कर्त्तरस्मरणं हेतुर्विविक्षतं स्थानम् व्य-धिकरणमिति भावः ॥ २ अपीरुषेयत्वं वेदै कर्त्रस्मरणं चात्मनि वर्तते इति कर्त्रस्मरणस्य व्यधिकरणस्य ।

प्रमाणमेवेत्ययोगच्यवच्छेदेनावधारणमञ्जपपश्चं मीमांसकस्य, मर्वश्वस्वीकारे च चोदनैव त्रैकालिकमर्थमवगमयितुं समर्थो नान्या काचिदित्यभिधानमसङ्गतं स्यादित्युभयतःपाशा रङ्जः, अतो यदि सिद्धं शासनमभ्युपगम्यते तदा तिक्वनप्रणीतमेव।भ्युपगन्तन्यमिति मूलकृता मीमांसकापेक्षया प्रसङ्गसाधनं युक्तमनुष्ठितमिति स्थितम् ॥

> इति नयोगच्छनभोमणिश्रीमिक्कजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिक्कजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिक्तभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिखस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य वेदायीरुषेयस्वभङ्गामिधं तृतीयं सोपानम् ॥

10

5

## अथ सर्वज्ञसाधमम्।

नतु भवतु मीमां नकापेक्षया प्रसङ्गमाधनम्, अपौक्षेयत्वमाधकप्रमाणाभावेन शासन-स्यापौरुषेयत्वामम्भवात् , सर्वज्ञप्रणीतत्वानभ्युपगमे तत्प्रामाण्यस्याप्यमम्भवात्र , ये तु शासनस्याप्रामाण्यं रवीकुर्वेन्ति तान् प्रति जिनः सर्वज्ञस्तःप्रणीतःवाच्छासनं प्रमाणीमिति 15 बक्तव्यं तम सम्भवति सर्वेज्ञे प्रमाणाभावात्, प्रमाणाविषयस्य च मद्र्यवहारविषयत्वा-सम्भवात . तथाहि ये सद्दप्रमभक्ष्रमाणागीचरा भावा न ते प्रेक्षावनां सद्भवहारयोग्याः. यथा नाकपृष्ठाद्यस्तथात्वेनाभ्युपगमविषयाः, सदुपलम्भकप्रमाणाविषयश्च समस्तवस्तुन्यापि-ज्ञानवान् पुरुष इति सद्भवहार।विषयत्वसाधिकाऽनुपलब्धिः, न हि तथाविधः पुरुषः प्रत्यक्षसमधिगम्यो येन हेतोरसिद्धता भवेतु . पुरोवर्त्तिप्रतिनियतस्पादिविषयकचाक्षणदि 20 विज्ञानानां परगतकतिपयप्राहिज्ञानमात्रस्यापि प्रहणासमर्थानां निष्यिलविषयज्ञानस्य तदध्या-सितम्य वा पुरुषस्यालम्बने सामध्याभावात् । न वाऽनुमानसमधिगम्यः, निश्चितम्बसाध्य-प्रतिबद्धपक्षधमेहेत्दितस्यैवानुमानस्य प्रमाणतया तथाविधहेनोरत्राभावात्, न हि सकलपदा-र्थवेदिपुरुषमत्तारुक्षणस्वसाध्येन हेतोः प्रतिबन्धः प्रत्यक्षप्राह्यः, तद्विषयत्वारसाध्यस्य, नानु-मानप्राद्यः, अनवस्थापत्तः न हि प्रतिबन्धप्रहं विना हेतोस्समुरपद्यमानाऽनुमितिः प्रमाणभावं 25 भजते, नापि धर्मिसम्बन्धज्ञानं प्रत्यक्षतः, नादशज्ञानवनः प्रत्यक्षे ऐन्द्रियकप्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः. अन्यभा तेनैव सर्वज्ञवेदनेऽनुमानोपन्यासोऽनर्थको भवेत् । हेतुपक्षधर्मत्वज्ञानं विना धर्मित्राहर कस्यानुसानस्यात्रवृत्त्याऽनुमानाद्ि न सर्वविदोऽवगमः। किञ्ज सर्वेज्ञसन्त्वे भावधर्मस्य हेत्त्वे भावस्यैवासिद्धा तद्वर्भम्यासिद्धता, अभावधर्मस्य हेतुन्वे विरोधः, तस्याभावाव्यभिचारि-त्वात्। उभयधर्मस्य हेतुत्वे चानैकान्तिकता, भावाभावावयभिचारित्वेन भावस्यवासाधकत्वात्।

नापि शब्दसमधिगम्यः, नित्यस्य तद्वोधकस्यागमस्याभावात् , भावेऽपि तत्प्रतिपादकस्य सिद्धा-र्थस्य प्रामाण्याभावात्, कार्येऽर्थे तत्प्रामाण्यस्य स्वीकारात् । अनित्यस्य तत्प्रतिप्रादकस्याग मस्य तत्प्रणीतत्वे अन्यो अन्यप्रणीतत्वे च न प्रामाण्यमुनमत्तवाक्यवत्। सर्वे श्रत्वेनोप-मानभूतस्य कस्यचित् प्रत्यक्षादितोऽसिद्धेर्नोपमानादपि स समधिगम्यः, तत्सद्भावं विनाऽनुप-पद्यमानस्य प्रमाणषद्कविज्ञातस्यार्थस्याभावेन नार्थापत्तिसमधिगम्योऽपि । न वाऽभावप्रमाण- 5 समधिगम्यः, तस्याभावसाधकत्वात् , तदेवं तत्सद्भावसाधकप्रमाणाभावात्कयं तत्प्रणीतं ज्ञासनं प्रमाणं भवितुमह्तीति प्राप्ते अत्र प्रतिविधीयते, वचनविशेषः विशिष्टकारणपूर्वकः वचनविशे परवात् कठिना पृथिवीत्यादिवचोविशेषवदित्यनुमानेन सर्वविदः सिद्धेः सदुपलम्भकप्रमाणा-विषयत्वमसिद्धम् , अत्र सर्वविदो धर्भित्वेनानुपादानाम्नापक्षधर्मत्वादिद्षणमुद्भावयितुं युक्तम् , अत्रायं मानार्थः, यो यद्विपयाविसंवाद्यलिङ्गानुपदेशानन्वयव्यतिरेकपूर्वको वचनविशेषः स 10 तत्सिक्तात्कारिज्ञानिवशेषप्रभवः, यथाऽस्मदादिप्रवर्त्तिनः पृथ्वीकाठिन्यादिविषयस्तथाभूतो वचनविशेषः, नष्टमुष्टिचिन्तालाभालाभविशेषादिविषयाविसंवाद्यलिङ्गानुपदेशानन्वयव्यतिरे-कपूर्वकवचनविशेषश्चायं शासनलक्षणोऽर्थे इति, न चात्र हेतोर्वचनविशेषत्वस्य विशेषणम-विसंवादित्वमसिद्धं वक्तं शक्यम् , तादृग्वचनविशेषप्रतिपादितार्थोनां प्रमाणान्तरतस्त्रथेवा-परुभ्यमानत्वात , यत्र कचिद्वचनिवशेषे त्वया विसंत्रादः परिकल्प्यते सोऽपि सम्यक् तद्यी- 15 परिज्ञानादेव न तु तस्यासस्यार्थत्वान्, सामग्रीवैकल्याद्वा । नाप्यलिङ्गपूर्वेकस्वविशेषण्म-सिद्धम् , नष्टमुष्टिप्रहोपरागादीनामस्मदादीन्द्रियाविषयत्वे तद्धेतुतय।ऽभिमतानामपि तथात्वा-त्ततस्तत्प्रतिपत्त्यसम्भवात्, सम्भवे तु त्रचनविद्योषमन्तरेणापि तस्त्रिद्वदर्शनादस्माकमापि प्रहो-परागादिप्रतिपत्तिभैवेत् । न चोपदेशपरम्परया प्रमाणभूतो वचनविशेषोऽनुवर्त्तत इत्यनुपदेश-पूर्वकत्वविशेषणमसिद्धमिति वाच्यम्, तस्योपदेशपरम्परापूर्वकत्वे वक्तृतेवैरज्ञानादिभिः 20 श्रीतृदोषैः मन्द्बुद्धित्वादिभिः क्षीयमाणस्य कदाचिनमुखतोऽपि हान्याप्रचेः, तस्मादन्तराऽन्तरा विच्छिन्नोऽपि सुक्ष्मादिपदार्थसाक्षात्कारिज्ञानवता केनचिद्भिव्यक्त इयन्तं कालं यावदागच्छ-तीत्वभ्युपगमनीयमिति नासिद्धत्वम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्याञ्च महोपगागौषधशक्तयाद्यो मात् न शक्यन्ते, ब्रह्मेपरागादीनां दिक्षमाणफलकालादिषु नियमाभावान, एकस्याप्यौषधस्य नानाद्रव्यसंमिश्रणप्रभवायादशक्तेः युगमहस्रेणापि ज्ञातुमश्रक्यत्वाद्रव्याणामनन्तत्वात्, त- 25 स्माम प्रहोपरागादिवचनविशेषोऽन्वयन्यतिरेकपूर्वको येनानन्वयन्यतिरेकपूर्वकत्वविशेषण-मसिद्धं स्यात् । न च प्रकृतवचनविशेषस्य साक्षात्कारिज्ञानपूर्वकत्वाभावेऽपि सम्भवाद-नैकान्तिकत्वमिति शृद्धयम् , सविशेषणस्य हेतोर्विपक्षे सस्वासम्भवात् । विपक्ष एव वर्त्तमानस्य हेतोविरुद्धत्वेनावगतस्वमाध्यप्रतिबन्धस्य हेतोविपश्चष्टत्तत्वासम्भवाश्व न विरु-

ब्रस्यम् । इत्थं संवादतो प्रहोपरागादिवचनस्य तत्साक्षात्कारिज्ञानपूर्वकत्वे सिद्धे धर्मादि-साक्षारकारिज्ञानपूर्वकत्वमपि सिद्धाति तत्रापि तस्य संवादात् । ज्योतिःशासादेहिं महोपरा गादिकं विशिष्टवर्णप्रमाणदिग्विभागादिविशिष्टं प्रतिपद्यमानः प्रविनियतानां प्रतिनियतदेश-वर्तिनां प्राणिनां प्रतिनियतकाले प्रतिनियतकर्मफलसस्चकत्वेन प्रतिपद्यते, उक्तक्र 'नक्षत्र-5 महपञ्जरमहर्निशं लोककमैविक्षिप्तम् । भ्रमति शुभाशुभमित्वलं प्रकाशयत् पूर्वजनमञ्जत ' मिति । अतो ज्योतिः शासं महोपरागादिकमिव धर्मीधर्मीवपि प्रमाणान्तरसंवादतोऽवगमयति अवस्तत्साक्षात्कारिक्वानपूर्वकत्वमपि सिद्धम् , तत्सिद्धौ च मकलपदार्थमाक्षात्कारिक्वान-पूर्वकत्वमि सिद्धिमामाद्यति, न हि धर्माधर्मयोः सुखदुः खकारणत्वसाक्षात्करणं सहकारि-कारणाशेषपदार्थतदाधारभृतसमस्तप्राणिगणसाक्षात्करणमन्तरेण सम्भवति, सर्वपदार्थीनां 10 परस्परप्रतिबन्धादेकपदार्थमर्वधर्मप्रतिपत्तिश्च मकल्प्यदार्थप्रतिपत्तिनान्तरीयकाऽतो भवति स-कलपदार्थमाश्चात्कारिक्कानपूर्वकर्त्वासद्धिश्तो हेतोर्वचनविशेपस्य, तत्सिद्धौ च तत्प्रणेतुः सुक्ष्मान्तरितद्रानन्तार्थसाक्षात्कार्यतीन्द्रयज्ञानमम्पत्समन्त्रितस्य कथं न मिद्धिगित । नन सर्वेज्ञज्ञानेन यत्सर्वेवेदनं तत्कि मकलपदार्थेप्रहणलक्षणं कि वा शक्तियुक्तत्वम्, न प्रथमः, क्रमेण तद्वहणे सकलपदार्थानामतीतानागतवर्त्तमानानामपरिसमाध्या तज्ज्ञानस्याप्य-15 परिसमाप्तितः सर्वेज्ञत्वायोगान् । युगपत्तद्वहणे च शीतोष्णादीनां परस्परविरुद्धानासेकज्ञाने प्रतिभासी न स्यात् , अन्यथा तज्ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थाप्राहकत्वेनास्मदाद्विभयोऽपि तज्ज्ञान-बान हीननर: म्यान्, किञ्चेकश्चण एव युगपत्मवेपदार्थप्रहणे द्वितीयादिश्वणेऽकिञ्चिज्ज एव म्यान् । न द्वितीयः, मकलपदार्थवेदनं विना तच्छक्केज्ञीतुमशक्यत्वात् । किन्न मर्वपदार्थज्ञान-परिममाप्तावपि मर्वमियदेवेति कथं परिच्छेदशक्तिः, अपरवेदनाभावादिति चेत्कथं तन्निश्च-😗 यः, तद्पेक्षयाऽन्यस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भादभावनिश्चय इति चेत्तर्हीतरेतराश्रयः. सर्वश्रत्वनिश्चये तद्भावनिश्चयः, तद्भावनिश्चये सर्वश्रत्वनिश्चय इति । न च प्रधानभून-पदार्थजातं याबदुपयोगि नावदसौ वेत्तीति नत्परिज्ञानान् सकलज्ञ इति वाच्यम्, सर्वपदा-थविदने सकलपदार्थव्यवच्छेदेनेषामेव प्रयोजननिर्वर्तकत्वमिति नियमासम्भवात् मैवम्, कमेणातीतानागनपदार्थवेदनिमत्यनभ्युपगमात्, किन्तु कमतोऽनुभूतेऽपि शास्त्रार्थेऽत्यन्ता-25 भ्यासाराया न कमेण संवेदनमनुम्यते तहदत्रापि स्यान् । विरुद्धानामपि जलानलादीनां छायातपादीनाक्षेककाने प्रतिभाससंवेदनात प्रतिनियतार्थम्राह्कत्वाच न यौगपद्येऽपि दोषः। न वैकदेव सर्वपदार्थसंवेदनात द्वितीयक्षणे पदार्थानां तज्ज्ञानस्य चाभावः स्यादिति बाच्यम, तथाऽनभ्युपगमात , अन्यथा द्वितीयक्षणे मर्वपदार्थीभावात सकळसंसारोच्छेदः स्यात् , न बाऽपरिसमाप्तिर्दोषः, अत्यन्ताभ्यस्तज्ञाखार्थक्रानस्येव युगपद्नाद्यनन्तार्थप्राहिणस्तज्ज्ञानस्यापि परिसमाप्तिसम्भवात् । अन्यथा ' चोदना भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विष्रकु-ष्टमित्येवंजातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमियतुं नान्यत्किञ्चनेन्द्रियमि 'त्यादिवचनस्य नैर्थक्यं स्यात् । न वाऽन्योन्याश्रयः, यथा हि उपलब्धिलक्षणप्राप्ते सन्निहितदेशादावपरानुपलक्षे-रपरमत्र नास्तीतीदानींतनानामियत्तानिश्चयस्तथा सर्वज्ञस्यापि सकलपदार्थेप्रहणस्वशक्तिः परिच्छेदादियत्तानिश्चयसम्भवात्, अन्यथा घटादीनामपि कचित्प्रदेशे आवनिश्चये उन्य 5 प्रकारासम्भवेन सकलम्यवहारविछोपप्रसङ्गः, तदेवं सकलपदार्थज्ञत्वसिद्धौ यावदुपयोगि ताबदसौ जानातीत्याद्यपि निरस्तम् । ननु कथमतीतानागतबस्तुप्रहणम् , अतीतादीनां स्वहरू पासम्भवात् । असत्स्वरूपप्रहणे च न तैमिरिकज्ञानवत्त्रमाणत्वं स्यान् , यदि त्वतीतादिकमपि वस्तु वर्तते तदाऽतीतादित्वादेरभावान्सर्वज्ञव्यवहारोच्छेदः । न च प्रतिपाद्यापेक्षया तस्या-भाव इति युक्तम् , विद्यमानस्यैवापेश्चया तदैवाविद्यमानत्वासम्भवात् । म चानुपलब्ध्याऽविद्य- 10 मानतेति वाच्यम् , तर्ह्यनुपलन्धेरेव सिद्धः, न हि तावताऽविद्यमानत्वमपि भिद्धपति, एक-स्याभावेऽपरस्याप्यभावाङ्कीकारेऽतिप्रसङ्कात् । न चामावविद्यमानस्वेन तस्य प्रतिभातीत्य-विद्यमानतेति वाच्यम् , अमद्भिकल्पमम्भवेन तस्य भ्रान्तत्वापत्तः, अमद्भिकल्पम्य विषयी-करणेन च सर्वज्ञोऽपि भ्रान्त एव म्यात्। न च विकल्पोऽपि स्वरूपेऽभ्रान्त एव, तस्य वेद्नख्य मर्वज्ञज्ञानमञ्रान्तमिति वाच्यम् , तथा सित कंवलं स्वस्तपमाश्चात्करणादनीताच- 15 विद्यमानमाक्षात्कारासम्भवात् । एवञ्चातीतानागतपदार्थीभावात्तत्साक्षात्करणासम्भवान्न तद्वहणात सर्वेशः । स्वरूपमात्रसवेदने च तन्मात्रस्थेव विद्यमानत्या तहेदनेऽद्वैतवेदनाम मर्वज्ञव्यवहारः तद्भावे वा सर्वः मर्ववित् स्यात् । किञ्च पदार्थीनामतीनानागतन्वं यदि अती-नानागतकालसम्बन्धित्वादुच्यते नहिं कालस्यातीतानागतत्वं अपरस्मादतीतानागतकालमम्ब-न्धात्तर्श्वेनवस्था भवेत्, यद्यतीनानागनपदार्थेक्रियासम्बन्धात्कालस्य तथात्वमुच्यते तदापि 20 पदार्थिक्रियाणां तथात्वेऽपरापेक्षयाऽनवस्था । स्वरूपत एव कालस्यातीतानागनत्वे च पदार्था-नामपि स्वत एव तथात्वसम्भवात् अतीतानागतकालसम्बन्धात्तथेत्ययुक्तमः, तथात्वे तु पदार्थस्वरूपस्य तस्यास्मदादिज्ञानेऽपि प्रतिभाभनात्रात्मदादिभ्यः तादृशपदार्थमाहित्वेन मर्ब-इस्य कश्चिद्विशेषः इति चेद्वचयते, अतीनादेरसत्त्वामस्भव इति, यदि हि तस्यातीतादि-कालसम्बन्धित्वेनासस्वमुच्यते तन्न युक्तं, वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वेन वर्त्तमानपदार्थस्येव 25 तत्काळसम्बन्धितया तस्यापि सत्त्वात् । न चातीतादेः कालस्याभावोऽनवस्थाप्रसङ्गादिति वाच्यम् , अपरातीतादिकालसम्बन्धित्वात् पदार्थस्यातीतादित्वाद्वा कालस्यातीतादित्विम-त्यनभ्युपगमात् । किन्तु स्वरूपत एवातीतादिसमयस्यातीतादित्वम् , अनुभूतवर्त्तमानत्वो

हि समयोऽतीत उच्यते अनुभविष्यद्वर्त्तमानत्वश्चानागतः, तत्सम्बन्धित्वात् पदार्थस्यातीता-नागतत्वे अविकद्धे एव । एकपदार्थधर्मस्यान्यत्रासञ्जयितुमशक्यत्वादेव च कालस्य स्वरूपे-णैव तथात्वे पदार्थीनामपि तथाभवत्वित्याज्ञङ्काया अयोगः, अन्यथा निम्बादेश्तिकता गुडादावप्यासञ्जनीया स्यान् । भवतु वाऽनीनादित्वं पदार्थधर्मस्तथापि नास्माकमभ्युपग-5 मक्षतिः, विशिष्टपढार्थपरिणामस्यैवातीतादिकालत्वेनेष्टत्वात्, स्मरणविषयत्वं हि पदार्थस्या-तीतत्वं, अनुभवविषयत्वं वर्त्तमानत्वं स्थिरावस्थादर्शनिळङ्गवलोत्पद्यमान ' कालान्तरस्थाय्ययं पद्मर्थ ' इत्यनुमानविषयत्वमनागतकालत्वमुच्यते, तम्मादतीतादिकालस्य सत्त्वान्न तत्कालः सम्बन्धित्वेनातीतादेः पदार्थस्यासम्बम् । वर्त्तमानकालमम्बन्धित्वेन त्वतीतादेरसम्बाभिधा-नमस्माकमपीष्टमेव, न हातीतकालसम्बन्धित्वसत्त्वमेवैतज्ञानकालसम्बन्धित्वमस्माभिरभ्यप-10 गम्यते, न वैनःकालमम्बन्धित्वेनामस्वे स्वकालमंग्र्बान्धत्वेनाप्यतीतादेरमस्वं भवति, अन्य-थैतःकालसम्बन्धिःवस्याप्यतीतादिकालमम्बन्धिःवेनासत्त्वात्सर्वाभावः स्यादिति सर्वेन्यव-हारोच्छेद: स्यात । न चातीनादे: मच्चेऽपि न सर्वज्ञज्ञाने तस्य प्रतिभाम:, तज्ज्ञानकाले तस्यासिन्नहितत्वात् , सिन्नहितत्वे च तज्ज्ञानावभासिन इव वर्त्तमानकाळमम्बन्धिनोऽतीता-देरिप वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वप्राप्तेः, न हि वर्त्तमानस्थापि सन्निहितत्वेन तत्कालज्ञानप्रति-15 भासित्वं मुक्तवाऽन्यद्वर्त्तमानकालमम्बन्धित्वम् । एवमतीतादेस्तज्ज्ञानावभासित्वे वर्त्तमान-त्वमेवेति वर्त्तमानमात्रपदार्थज्ञानवानस्मदादिवन्न सर्वज्ञः स्यान्, अतीतादेः तज्ज्ञान-कालेऽसिश्रहितत्वे तु तज्ज्ञाने न प्रतिभामः प्रतिभासे वा स्वज्ञानसम्बन्धित्वेन तस्य ग्रह-णात्तः ज्ञानस्य विपरीतरूपातिरूपताप्रसिक्तरिति वाच्यमः तः ज्ञानेऽतीतादिकालपदार्थस्या-तीताविकालसम्बन्धितवेनव प्रतिभासनात्तस्यार्थस्य वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वाभावान . यथा 20 मत्यस्वप्रज्ञाने अम्मदादीनाममित्रिहितकालोऽप्यर्थः प्रतिभाति न चामन्निहितस्य तस्यातीतादि कालसम्बन्धिनो वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वम् , नापि म्वकालसम्बन्धित्वेन सत्यस्वप्रज्ञाने तस्य प्रतिभासनात्तद्वाहिणो ज्ञानम्य विपरीतख्यातित्वम्, यत्र ह्यन्यदेशकालोऽर्थोऽन्यदेशकालस-म्बन्धिःवेनैव प्रतिभाति सा विपरीतस्यातिः । अत्र त्वतीतादिकास्सम्बन्धी अतीतादिकास्स-म्बन्धिरवेनैव प्रतिभातीति न तत्प्रतिभासिनोऽर्थस्य तत्कालसम्बन्धिरवेन वर्त्तमानत्वम् , नापि 25 तद्वाहिणो विज्ञानस्य विपरीतस्यातित्वम् । अविसंवाद्वनोऽपि च ज्ञानस्याविसंवाद्विषये बिप्रतिपत्त्यभ्युपगमे सवेदनमात्रेऽपि विप्रतिपत्तिसद्भाव।द्तिस्क्ष्मेक्षिकया तस्यापि तत्स्व-

१ सर्वज्ञो हातीतादेः स्वेतंत्र स्पेण प्रति। चते, नैतावता तण्ज्ञानस्य प्रत्यक्षतानुपाति, परिस्फुटत-याऽर्थस्य प्राहकत्वात्, परिस्फुटनयाऽर्थस्य प्रतिभाग एव हि प्रत्यक्षलक्षणम्, म चेदनीतादेरप्यर्थस्यास्ति कथं न नद्गाहकज्ञानस्य प्रत्यक्षतेति भावः ॥

क्रपत्वासम्भवात् सर्वशून्यताप्रसङ्गात्सत्यस्वप्रज्ञानेऽतीताचर्धप्रतिभासे समानमेव दूषण-मिति न वक्तुं शक्यम । यथा वा सकलशास्त्रार्थापरिज्ञानेऽपि व्यवद्रारिणा सकलशास्त्रतः कश्चि-शिश्रीयते तथा केनचित् सकलपदार्थापरिज्ञानेऽपि सर्वज्ञत्वेन कस्यचित्रिश्चयीकरणे बाधका-भाव एव, अन्यथा सकलपदार्थापरिज्ञानेऽपि कथं युष्माभिरपि जैमिनिरन्यो वा वेदार्थक्रत्वेन निश्वीयते तस्मात् सर्वज्ञसन्तेऽपि तत्कालेऽप्यसी नासर्वज्ञेज्ञीतुं शक्यत इत्यादिजल्पन- १ मस्पमेव । नृजु सर्वे झझानं प्रतिनियनचस्त्ररादिजनित कि धर्मादिष्ठाहकसुनाभ्यासजनितं आ-होस्वित् शब्दजनितं किं वाऽनुमानप्रभावितम् । नाद्यः प्रतिनियतरूपादिविषयस्य चक्षरा-देर्धमीदिपाहकत्वासम्भवात् । न द्वितीयः, अभ्यासो हि प्रतिनियते शिल्पकलादौ प्रतिनिय-तोपदेशात सम्भाव्यते न च सर्वपदार्थविषयोपदेशसम्भवः, न वा मर्वपदार्थविषयानुषदेशः ज्ञानसम्भवः येन तच्ज्ञानाभ्यासात्सकलज्ञानप्राप्तिः स्यात् सम्भवे वा सकलपदार्थविषयज्ञा- 10 नस्य कि सिद्धत्वेनाभ्यासप्रयासवैयथ्यात । नापि तृतीयः पक्षः, शब्दम्य तत्प्रणीतन्वेन प्रामा-ण्ये सर्वपदार्थक्कानसम्भवः, तत्ममभवे च सर्वज्ञस्य तथाभूतशब्दप्रणेतृत्वभित्यन्योऽन्याश्र-यात् । नान्त्यः करुपः धर्मोदिमाहकत्वेनाभ्युपगम्यमानस्य हेतोम्तेन सह सम्बन्धासिद्धेः. धर्मादेरतीन्द्रियत्वात् । अस्पष्टत्वेनानुमानस्य तर्ज्ञानितज्ञानस्यावैशद्यात्तेन सर्वेज्ञायोगाश्च। न चा नुमानज्ञानमविशदमपि पुनः पुनर्भोज्यमानमभ्यासबलादनक्षजस्यापि ज्ञानस्य कामशोकभयो- 15 नमाद्चौरस्वप्राद्यपष्ठुनस्य वैश्वामिव भावनाप्रकर्षपर्यन्ते योगिज्ञानरूपं सहेशद्यभाग् भवतीति वाच्यम् , तज्ज्ञानवद्तीन्द्रियार्थविद्विज्ञानस्याप्यूपप्छनत्वापत्तेः । न च रजोनीहाराद्यावरणावृत-वृक्षादिद्र्भनमविशद्मपि तदावरणापाये विशद्मिव रागाचावारकाणां विज्ञानावैशसहेतूना-मपाये सर्वज्ञज्ञानं विश्वदतामनुभविष्यतीति वाच्यम्, रागादीनामावरणत्वासिद्धेः, कुड्या-दीनामेव ह्यावारकत्वं लोके प्रसिद्धं न रागादीनामित चेन्मैवम् . चक्षरादिज्ञानस्य धर्मादि- 20 माहकत्वेऽविरोधात्. सर्वदा हि पदार्थजनकत्वेन द्रव्यगुणकर्मजन्यत्वेन च धर्मोदेः सर्वप-दार्थविज्ञेषणतयाऽतीतातीन्द्रियकालादेशिव विज्ञेष्यविज्ञेषणमहणप्रवृत्तवश्चरादिना महणं स-म्भवत्येव, मन्त्रादिद्वारेण कालविष्रकृष्टार्थमाहकं यथा चक्ष्मभवित तथैव कस्यचित्पुरुपविशे-षस्य पुण्यादिसंस्कृतं चक्षरादिकं धर्मादेर्घाहकं भविष्यतीति न कश्चिहिरोधः । उत्पादव्यय-धौठ्यं सदिखादे: सामान्यतः सकलपदार्थविषयोपदेशस्य सम्भवेनाभ्यामपक्षेऽपि दोपा- 25 मावः, अनुमानादिप्रवर्त्तनद्वारेणैतद्यीभ्यासे सकलविषयाभ्याससम्भवात् । न चाभ्यासबै-यध्येम् , सामान्यविषयत्वेनास्पष्टरूपस्यैव ज्ञानस्य भावात् , अभ्यामजन्यस्य च सकलपदा-

१ विषयापरिज्ञाने विषयिणोऽपरिज्ञानाभ्युपगमे असकलेदार्थविदां कथं जैमिनयादैः सकलवेदार्थपरिज्ञान-निक्षयः स्यात्, तदनिक्षये च कथ तद्धाख्यातार्थाध्रयणादमिहोत्रादावनुष्टाने प्रवृत्तिभविदिति भावः॥

र्थगतविशेषविषयत्वेन स्पष्टत्वात् । शब्दज्ञानजज्ञानपक्षेऽपि नान्योऽन्याश्रयः, अन्यान्यसर्वे-क्रप्रणीतागमप्रभवत्वेन तदसम्भवात, अनवस्था तु इच्यत एव, आगमसर्वक्रपरम्पराया अ-नादित्वात् । स्वविषयम्रहणयोग्यज्ञानस्य तद्विषयाम्राह्कत्वं विशिष्टद्रव्यमम्बन्धपूर्वेकम् , यथा पीतहृत्पूरपुरुषज्ञानस्य, न गृह्णाति च मर्वमनेकान्तात्मकमिति सामान्यविषयं ज्ञानं तद्गत-5 निखिलविशेषानिति पौद्रलिकातीन्द्रियधर्मीदिसाधकहेत्सम्भवेन तज्ज्ञानस्य लिङ्गजत्वेऽपि न अतिः। न च भावनाबलात्तञ्ज्ञानवैशये कामादिविष्ठतविशद्ज्ञानवत इवासर्वज्ञत्वं शहूयम् , भावनावलाञ्जानं वैशद्यमनुभवतीत्येतावनमात्रेण दृष्टान्तस्योपात्तत्वात् सकल्रहृष्टान्त-धर्माणां माध्यधर्मिण्यामञ्जनायोगात्, अन्यथा मकलानुमानोच्छेदप्रमङ्गात्, न ह्यनुमान-गृहीतार्थस्य भावनावलान् प्रतिभासिन्यभ्यामजन्ये ज्ञाने वैशद्यमनुभवनो वैपरीत्यं सम्भवति. 10 येन तज्ज्ञानं कामाश्वप्युनज्ञानिमवोषण्युनं स्याद । अन्त्रयव्यतिरेकाभ्यास्त्र कुड्यादीनाम-प्याबारकत्वं न सम्भवति, सत्यम्बप्रप्रतिभासस्य हि अर्थप्रहणे न कुक्यादीनामावारकत्वम् . निष्ठिष्ठद्रापवारकमध्यस्थितेनापि भाव्यतीन्द्रियार्थस्यान्तरावरणाभावे प्रमाणान्तरसवादिन उपलम्भान्, कुड्यादीनां त्वावरणत्वे तदर्शनममम्भन्येव स्यान, तथाप्रतिभासेनादृष्टार्थेऽपि कुड्यादीनां नावारकत्वम् । न च रागादीनां कथमात्यन्तिकः श्रयः, कथं वाऽविशद ज्ञानम-15 भ्यस्यमानमपि लङ्कनोदकनापादिवन प्रकृष्टप्रकर्पावस्थायां वैशस्त्रज्ञावाप्नोर्तानि वाच्यम्, रागादीनां स्वरूपज्ञाने कस्या अप्यनुपपनिरभावान, ज्ञानावरणहेतुत्वेन हि रागादीनामावा-रकत्वम , तन्सद्भावे प्रयलप्रमाणनिश्चिनस्य मर्वज्ञज्ञानस्याभावप्रमङ्गादनित्यत्वम् , अत एव च नाकस्मिकन्धं तम्य, भिष्याज्ञानञ्च तस्योत्पादकम्, न च मिष्याज्ञानस्य नित्यत्वम्, तत्मद्भावे रागादीनां सद्भावेन नदावृतत्त्रात्मर्वज्ञज्ञानस्यामात्रप्रमङ्गान्, आकस्मिकत्वे तु 20 तस्य कारणमन्तरेणापि प्रवृत्तेः रागादीनामपि प्रवृत्तौ भवेजज्ञानाभावप्रसङ्गतादवस्थ्यात्, अहेतकस्य मिध्याज्ञानस्य देशकालपुरुपप्रतिनियमामावेन भ्रान्ताभ्रान्तविभागाभाव-प्रसङ्गाच । नापि नन्प्रतिपक्षभूनोपायस्यापरिज्ञानम्, मिध्यात्वविषक्ष्तया भस्यरज्ञानस्य निश्चितस्वान, तदुत्कर्षे च मिथ्याज्ञामस्यात्यन्त क्षयात् । तथा च यदुत्कर्षतारतम्याद्यस्या-पचयतारतम्यं तस्य विपक्षप्रकृपीवस्थायामात्यन्तिकक्षयः यथोष्णस्पर्शस्य प्रकृषीवस्थायां

25 १ अयं भाव. यदाते देशत श्रीयमाण सम्पालन्यते तत्तत. परमप्रकर्षावस्थाजायमानस्वप्रक्षयम्, यथा चिकित्सावायबादिन्यो गेगमेघादि, समुपलन्यते च दशत श्रीयमानमावरण सम्यग्दर्शनादिन्य इति । यत्र हि आवरणविशेतिसम्यग्दर्शनादिप्यमप्रकर्षसद्भावश्तत्र तदस्यन्तिनत्रत्तिसद्भाव आवश्यकः यथा चश्चषि तिमिरादि, आवश्णविशोधिसम्यग्दर्शनादिप्रमप्रकर्षश्च कविदात्मिन यथा कस्यचित्रश्चिष तिमिरादेरत्यन्तिनवृत्तिमत्त्वप्रमिद्धेः निद्दिरोधिविशिष्ठाञ्चनादिप्रमणकष्मद्भाविभिद्धिश्च निर्विवाद सम्यग्दर्शनादेरावरणविगोधित्वत्र तत्प्रकर्षे
तदपकर्षवर्शनातः यथोरणम्यश्च शीतस्पर्शस्थीतः ॥

10

तथाविघशीतस्पर्शस्यात्यन्तिकः क्षयः, सम्यग्ञानोपचयतारतम्यञ्चानुविधन्ते मिध्याञ्चानापचयतारतम्यमिति तदुत्कर्षेऽस्यात्यन्तिकश्चयसद्भावान्मिश्याञ्चानकः यैरागाद्यनुत्पन्तेरावरणाभावः
सिद्ध इति, रागादिविपक्षभृतवैराग्याभ्यासाद्वा रागादीनां निर्मूछतः श्च्य इति कथं
नावरणाभाव इति । तथा च सर्वज्ञावेदकप्रमाणसङ्कावाद्वाधकप्रमाणविग्हाच सर्वज्ञसिद्धौ
जिनानां शासनमिति विशेषणात्मवैज्ञविशेषसिद्धः, इतरकपिछादिप्रणीतसिद्धान्तानां दृष्टेष्ट- 5
विषये विरोधात् । अतः स्थितमेतिज्ञनशासनं तन्त्वादेव निश्चितप्रामाण्यमिति ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरण्टालङ्काग्श्रीमद्विजयक्रमलस्रीश्वर-चरणनिक्षनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजयलिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितन्त्रसोपानस्य मर्वश्वमाधनं नाम तुर्य सोपानम् ॥

#### 

इत्थं मर्वज्ञमिद्धौ म न नावःकश्चित्तिक्ति जीवेभ्यः, न वा कश्चिरःवभावत एव रागादिक्केशरहितोऽपि तु म भवजिन एवेति परलोकसाधनार्थै नैयायिकाद्यभिप्रेतेश्वरिनग्मनार्थेश्च
भवजिनानामित्युक्तम् । ननु भवेनि विशेषणेन नारकतिर्येङ्नरामरह्तपपरिणतिस्वभावतया
भवन्नि उत्पद्धन्तेऽस्मिन्निनि प्रनिपादितं तद्यायुक्तं परलोकस्यास्तित्वं मानाभावान्, तथाहि 15
तद्भ्युपगन्तृभिः प्रत्यक्षमनुमानमागमो वा तत्र प्रमाणमभिधानीयम्, तद्य न सम्भवति,
परलोकप्रनिपादकत्वेन प्रत्यक्षस्याप्रयृत्तेः, तस्य मन्निहितप्रनिनियतक्रपादिविषयत्वान्, योगिन
एवाप्रमिद्धाः तत्प्रत्यक्षस्याप्यमम्भवान् प्रत्यक्षाप्रवृत्तौ च तत्पूर्वकानुमानस्याप्यपृत्तेः ।
सामान्यतो दृष्टस्यापि प्रनिपन्निङ्कप्रभवत्वेन तिङ्क्ते तत् एव प्रत्यक्षनोऽनवस्थानाद्यानुमानतो
व्याप्तिप्रतिपत्तेरसम्भवान् , अस्मान प्रति तस्य प्रमाणाभासवद्निश्चिनार्थप्रतिपादकत्वेन 20
प्रमाणत्वामिद्धः, विषयविचारेणापि अनुमानस्य प्रामाण्यायोगाद्य । तथाहि धर्मस्य धर्मिणः
स्वतन्त्रत्योभयस्य वा तेन माधने मिद्धमाध्यता स्यान्, अतो विशेषणविशेष्यभावः साध्यः,
विशिष्टप्रमेयविषयप्रमाजनकं हि प्रमाणं प्रमाणभावमश्चते, इतरेनराविष्ठक्षश्च मग्नदायोऽत्र
प्रमेयः, तद्पेक्षया च पक्षधर्मत्वादीनां हृपाणामप्रसिद्धः, न हि हेतुः सग्नदायधर्मः, न वा
सग्नदायेन हेतोरन्वयो न्यितरेको वा, केवलं धर्मपेक्षया पक्षधर्मत्वे धर्मापेक्षया चान्वये 25
न्यतिरेके वा प्रमाणस्य गौणता स्थान्। नापि एकदेशाश्रयेण त्रैह्रत्यं पुक्तं, न्यास्यसिद्धेः,

१ अयं भावः, अनुमानं तावच प्रमाणम्, गौणत्वात्, पक्षधर्मत्वं हि तज्जनकस्य हेतोः स्वरूपं पक्षध्य धर्मधर्मिसमुद्रायातमा, तदनिश्यये कथं तद्धमेताया हेतौ निश्चयः, तिष्ठिश्चये चानुमानं व्यर्थम् । ततोऽवर्यं पक्षधर्मव्यवहारिमद्धये धर्मधर्मिममुद्रायं हृदोऽिष पक्षश्चवद्सतदेकदेशे धर्मिण्यु निर्मादिश्य पक्षस्य गौणतं तद्दौणत्वे च हेतोरिष गौणता तद्धमंत्यात्, तज्जन्यत्वनानुमानमिष गौणमिति न प्रमाणं गौणत्वादिति भावः ॥

सत्तामात्रेण हि नाविनाभावो गमकोऽतिप्रसङ्गात् किन्त्ववगत एव, स चाविनाभावो निखि-ळसपक्षविपक्षात्रत्यक्षीकरणे दुर्विक्केयः । न च भूयोद्र्शनतस्तद्वगमः, सहस्रशोऽपि दष्ट-साहचर्यस्य व्याभचारात् , ततोऽप्रमाणमनुमानं नातीन्द्रियपरछोकसद्भावप्रतिपादकम् । न प जन्मेदं पूर्वजनमान्तरमन्तरेण न युक्तमिति जनमान्तरस्रक्षणपरस्रोकसिद्धिरिति वाच्यम्, यतो 5 यदीयमर्थापत्तिस्तदा तह्यक्षणाभावाञ्च परलोकसिद्धिः, अस्य जन्मनो जन्मान्तरमन्तरेणातु-पपत्तेरभावात्, मातापितृसामग्रीमात्रेण तस्योपपत्तेः। न चागमाद्पि परलोकसिद्धिः, तस्य प्रामाण्यासिद्धेः। न चाप्रमाणसिद्धं परलोकादिकमभ्युपगन्तुं युक्तम्, तदभावस्यापि तथाऽभ्यु-पगमप्रसङ्गात्। न च भवतः परछोकनास्नित्वे किं प्रमाणमिति शङ्कथम्, परोपन्यस्तप्रमाणप-र्येनुयोगमात्रस्येबास्माभिः क्रियमाणत्वादिति चेत् उच्यते, यत्कार्यं तत्कार्योन्तरोद्भतम्, यथा 10 पटाविलक्षणं कार्यम्, कार्यक्रेदं जन्मेति परलोकिसिद्धिः न च प्रत्यक्षाभावेऽनुमानं कथं प्रवर्त्तत इति बाच्यम् , प्रत्यक्षेण सम्बन्धप्रहणपूर्वं परोक्षे पावकादौ यथाऽनुमानप्रवृत्तिस्तथा परलोकसाधनेऽपि तस्य प्रवृत्तेः । न चेहजन्मनः कार्यत्वमसिद्धम् , अकार्यत्वे हेतुनिरपेक्षतया नित्यसम्वासस्वप्रसङ्गान् । न च कादाचित्कत्वं पदार्थानां स्वभावत एव भविष्यति, प्रत्यक्षतः कार्यकारणभावस्यैवासिद्धा तस्य कार्यकारणभावपूर्वकत्वस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेरिति वाच्य-15 म्, तथा सति सकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्, बाह्यनाप्यर्थेन सह कार्यकारणभावस्यासिद्धा स्वसंवेदनमात्रत्वादद्वेतम् , विचारतस्तरयाप्यभावेन मर्वश्चन्यत्वं वा स्यात् । अतः आत्मनो बा-ह्यार्थप्रतिबद्धत्वं प्रत्यक्षतः प्रतीयत एव, अन्यथा इहलोकस्याप्यप्रसिद्धेः, प्रत्यक्ष्तम्तज्जन्यस्व-भावत्वानवगमे तस्य तद्वाहकत्वामम्भवात्, यथा चेहलोकसाधनार्थं स्वार्थेन सहात्मनः प्रति-बन्धसाधकं प्रत्यक्षमङ्गीकर्त्तव्यम्, तथा परलोकसाधनार्थमपि तदेव साधनमिति सिद्धः पर-20 लोकोऽनुमानतः, यथा च बाह्यार्थप्रतिबद्धत्वं प्रत्यक्षस्य कादाचित्कत्वेन साध्यते धूमस्यापि च बह्बिप्रतिबद्धत्वम् , तथा इहजन्मनोऽपि कादाचित्कत्वेन जन्मान्तर्प्रतिबद्धत्वमपि । ततोऽनल-बाह्यार्थवत् परलोकेऽपि सिद्धमनुमानम् । न चेहजन्मादिभूतमातापितृमामग्रीमात्राद्ध्युत्पत्तेः कादाचित्कत्वं युक्तमेवेहजन्मन इति वाच्यम्, प्रदेशादिसामग्रीविशेषादेव धूमादेः सम-नन्तरप्रत्ययमात्रमामग्रीविशेषादेव प्रत्यक्षसंवेदनस्य च कादाचित्कत्वाद्विवाद्यार्थप्रतीत्य-25 सिद्ध्या मकलब्यवहाराभावप्रसङ्गात् । यदि अन्यथाऽसम्भविन आकारविशेषादेवानलबा-शार्थसिद्धिरित्युच्यते तर्हि प्रज्ञामेधायाकारिवशेपादेवेहजनमनोऽपि मातापितृशरीरव्यतिरि-क्तनिजजनमान्तरपूर्वकत्वसिद्धिः । यथा च तैमिरिकादिक्कानव्यावृक्त आकारिक्षशेष एवायं प्रत्यक्षस्य बाह्यार्थमन्तरेण न सम्भवतीति निश्चीयते, अन्यथा बाह्यार्थसिद्धा ज्ञानाद्वैतप्रस-ङ्गात्, तथेहजनमादिभूतप्रज्ञाविशेषात् इहजनमविशेषाकारो निजजनमान्तरप्रतिबद्ध इति

अनुमानेन निद्धीयते । न चैवंविधविषयेऽनुमानमितरेतराश्रयदोषात्र प्रवर्त्तत इति वक्तव्यम , तथा सति सर्वभेदाभावात् व्यवहारोच्छेदात्, अतो तदुच्छेदमनभ्युपगच्छता व्यवहारा-र्थिनाऽवर्यमनुमानमभ्युपगन्तव्यम् । न वाऽनुमानपूर्वकत्वेऽनवस्थेनि प्रतिबन्धाप्रह इति शह्यम्, उक्तहेतोः व्याप्तिप्रसाधनाय केषांचिन्मतेन निर्विकल्पकस्य, अन्येषां तु चक्षुरादि-करणव्यापारजन्यस्य सविकल्पकस्य, अपरेषां मानसप्रत्यक्षस्य, केषाश्चिद् व्यावृत्तिप्रहणो- 5 पयोगिक्नानस्य, अन्येषां प्रत्यक्षानुपलम्भवलोद्भतालिक्नजोहास्यस्य परोक्षस्य प्रमाणत्वेन प्रवृत्तेः । न चारमाक् प्रत्यतुमानं न प्रमाणमिति वाच्यम् , अनुमानमात्रस्य प्रतिवेधामन्भवान् , अन्यथा लोकन्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् , प्रतियन्ति हि कोविदाः कस्यविद्धेस्य दर्शने नियमेन किश्चिद्धीन्तरं न तु सर्वस्मात् सर्वस्यावगमः, अतः किश्चिद् दृष्टा कस्यचिद्वगमे निमिनं कल्पनीयम्, तच निमित्तं व्याप्तिरेव नदवगमश्च पूर्वोत्कप्रमाणादेव । यदि तिभिमित्ता 10 व्याप्तिनीभ्यपगम्यते तदा कथं न सर्वस्मात्सर्वप्रतिपत्तिः । न च परलोकिन आत्मनोऽ भावान परलोकाभावः, न ह्यनाद्यनन्त आत्मा प्रत्यक्षेण मिद्धः, अनुमानेन चेदन्योन्याश्रय इति वाच्यम्, झरीरेन्द्रियविषयव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽहंप्रत्ययप्रत्यक्षेणोपलम्भात्, तस्य च स्वसंवेदनप्रत्यक्ष्माह्यत्वात् । उपसहनसकलेन्द्रियव्यापारस्य हि अन्धकारस्यस्य च अहमिति ज्ञानं सर्वेप्राणिनामुपजायमानं स्वसंविदितमनुभूयते तत्र च शरीराद्यनबभासेऽपि तद्व्यति- 15 रिक्तमात्मस्वरूपं प्रतिभाति । न चैतज्ज्ञानमपह्नोतं शक्यम् , सर्वानुभवापलापप्रसङ्गात् , अनुभूयमानस्याप्यपलापात् । न चेदं नोत्पद्यते, कादाचित्कत्वविरोधात् । न च बहिरिन्द्रि-यव्यापारप्रभवम्, तद्व्यापाराभावेऽग्युपजायमानत्वात् । नापि शब्दलिङ्गादिनिमित्तोङ्गुनम्, तदभावेऽप्युत्पत्तिद्शैनान् । न चेदं वाध्यत्वेनाप्रमाणम् , तत्र बाधकसद्भावस्यासिद्धः । तथा कदाचिद् बाह्येन्द्रियव्यापारकालेऽपि यदा घटमहं जानामीति विषयमवगच्छति तदा स्वा- 20 त्मानमपि, कर्मतया विषयस्य कर्तृतयाऽऽत्मनश्चावभासनात् । न च शरीरादीनामेव क्रातृ-त्वम्, घटादिविषयस्येव प्रतीतिकर्मतया शरीरादेः प्रतिभासनान्, ' मम घटाद्यः, अहं घटादीनां ज्ञाते'ति प्रतीतिवन ' मम शरीरादयः अहं शरीरादीनां ज्ञाते'ति प्रतीतेः । न वा क्वातुरप्रतिभासनम्, तद्प्रतिभासे ' ममैते भावाः प्रतिभान्ति नान्यस्ये ' त्येवं प्रतिभासा-भावप्रसङ्खात । तस्माहिङ्गाद्यनपेश्वस्याऽऽत्मावभासस्य सद्भावात्स कथं न प्रत्यक्षप्रसिद्धः । 25 न चात्मावभासस्येन्द्रियव्यापाराजन्यत्वेन न प्रत्यक्षतेनि वाच्यम् , इन्द्रियजन्यमेव प्रत्यक्ष-मित्यनभ्यूपगमात्, इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं यत्र यद्विशदं ज्ञानं तत्तत्र प्रस्यक्षमित्यभ्युपग-माच । न च शरीरसामानाधिकरण्येन 'कृशोऽहं स्थूलोऽह्' मिति ज्ञानस्य भावाच्छरीरमेवाहं-प्रत्ययविषयी नात्मेति बाच्यम्, चक्षुराईान्द्रियव्यापाराभावेन शरीरस्याप्रहणेऽपि अहमिति

प्रत्ययस्य सुखादिसमानाधिकरणत्वेन स्फुटप्रतिभामविषयतयोत्पत्तेः। न हि कृशोऽहिमिति प्रस्ययस्य भ्रान्तित्वे ज्ञानवानहमिति प्रत्ययस्यापि भ्रान्तत्वं युक्तमन्यथाऽग्निर्माणवक इत्यादा-**बुपचरितविषयस्याग्निप्रत्ययस्य माणवकं भ्रान्तत्वे** ऽग्नाविष तत्प्रत्ययस्योपचरितत्वेन भ्रान्तत्वं स्यात्। न च तत्र पाटवपिक्नछत्वादिलक्षणस्योपचारनिमित्तस्य सत्त्वेनोपचरितप्रत्ययसम्भवेऽ 5 पि प्रकृते तथाविधनिमित्ताभावान तथाप्रत्यय इति वाच्यम्, संमार्थोत्मनः शरीरासुप-कुतत्वेन तद्नुबद्धस्योपभोगाश्रयत्वेनोपभोगकर्तृत्वस्यात्राप्युपचारनिमित्तस्य सत्त्वात् । दृष्टश्च शरीर।दिव्यतिरिकेऽप्यत्यन्तोपकारके स्वभृत्यादानुपचरिनप्रत्ययस्तन्निमित्तः ' योऽयं भृत्यः सोऽह 'मिति । न च सुखादिसामानाधिकरण्येनोपजायमानस्यैवाहम्प्रत्ययस्योपचरितविषयतेति बाच्यम् , अग्नाविग्नप्रत्ययवदवाधितत्वेनास्म्बलद्रूपत्वेन चात्र मुख्यत्वात् गौरत्वादेस्तु पुद्रल-10 धर्मत्वेन बाह्येन्द्रियमाद्यतयाऽन्तर्भुखाकारानिन्द्रियाहं श्ययत्रिपयत्वासम्भवात्। न वा गौरत्वा-ग्राश्रयक्ररीरादेः प्रतिक्षणविशराकत्वेनाभ्युपगमविषयस्य ' य एवाहं प्राङ्क् मित्रं रप्टवान् स एवाहं वर्षपञ्चकादिन्यवधानेन स्प्रशामी 'ति स्थिगालम्बनत्वेनानुभूयमानप्रत्ययविषयत्वं सम्भवति, अन्यथा रूपविषयकत्वेनानुभूयमानस्य तस्य रमाद्यालम्बनं स्यात् । नापि सुम्वादिविवर्त्तात्मका-त्मालम्बनत्वे किञ्चिद्वाधकमस्ति, नापि च तत्र तस्य स्वलदृपना, तस्मादबाधिताम्बलद्रुपाहं-15 प्रत्ययपाद्यत्वादात्मनो नासिद्धिः । न चात्मन एकत्वे सिद्धे तत्प्रतिबद्धोऽनुसन्धानप्रत्ययः, तिसदी च ततस्तरयैकःविमत्यन्योऽन्याश्रय इति वाच्यम, य एवाहं घटमद्राक्षं स एवेदानीं तं रष्टशामीनि प्रत्ययात् प्रत्यभिज्ञास्त्ररूपादात्मन एकत्वसिद्धः । नृतु कि प्रत्यभिज्ञायागात्मनो द्रष्ट्रता स्प्रब्द्रतानुप्रवेशेन प्रतिभासते, अननुप्रवेशेन वा, आंधे स्प्रब्दूतैव म्यात, द्रब्ट्रतायास्त-त्रानुपवेशात् तथा चाहं द्रष्टा स्प्रशामीत्युभयावभास्येक प्रत्याभझानं न स्यात् , द्वितीयेप्येकं 20 प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्, दर्शनस्पर्शनावभामयोर्भेदात्, तथाप्येकत्वे घटपटप्रतिभासयोर्प्येकत्वं स्यात् । न च प्रतिभामभेदेऽपि तद्विपयस्यात्मनोऽभेद इति तक्तुं शक्यम्, अभेदासिद्धेः, प्रतिभामभेदात । न च स्वतोऽभेदः, तस्याद्यापि विवादविषयत्वात् । न च दर्शनस्पर्शनावस्थ-योभेंदेऽपि चिद्रपस्यावश्यातुर्गभन्नत्वान्न दोप इति वाच्यम्, दर्शनावस्थाप्रतिभासकाले तत्म-म्बद्धस्यैवात्मनो प्रह्णात् स्पर्शनावस्थाया अनुत्पन्नत्वात् । नन्प्रतिभासकाले च नत्सम्बद्धस्यैव 20 महणम् , द्रश्नावस्थायास्तदानीं विनष्टत्वेनाप्रतिभासनात् , तथापि तत्प्रतिभासने चानाश्ववस्थाः परम्पराप्रतिभासप्रमङ्गः, तथा च नोभयावस्थाव्याप्येकावस्थातृसिद्धिरिति चेन्ना, नीळाह-प्रतिभासेऽप्येवं बक्तुं शक्यत्वान् । तथाहि किमेकनीलज्ञानपरमाण्यवभासोऽपरतन्नीलज्ञान-परमाण्यवभासानुप्रवेशेन प्रतिभाति, उताननुप्रवेशेन, नाद्यः, अपरतन्नीलज्ञानपरमाण्यवभा-सानामेकनी छक्कानपरमाण्यवभासानु प्रवेशे नैकपरमाणु रूपतया तस्य चाननुभवात्री छसंवेदना-

सिद्धिः। न द्वितीयः, नीलकानपरमाण्यवभासानामयः श्रलाकाकल्पानां प्रतिभासनात्स्थूलैकनी-छज्ञानसंवेवनासिखेः, प्रतिनीस्हानपरमाण्यवभासं भिन्नत्वात् । न च स्वसंवेदनविषयभेदेऽपि न तत्प्रतिभासस्य नीलज्ञानस्य भेद इति बाच्यम् , नीलज्ञानस्याभेदामिद्धेः, स्वसंवेदनभेदात , स्वतोऽभेदस्यासिद्धत्वाचेति । न च दर्शनावस्थायां स्पर्शनावस्थाया अप्रतिभासनादबस्थातु-र्देशेनज्ञानेन स्पर्शनावस्थाव्याप्तिन प्रहीतुं शक्येति वाच्यम् , तद्व्याप्तेरपि प्रहीतुमशक्यस्वात् , b तस्या एवाप्रतिभासे तत इदमवस्थातृरूपं व्यावृत्तमित्यपि प्रहीतुमशक्यत्वात् । अत एव तद्विकित्तया अमहान 'तद्विकित्रप्रतिभासादेव तद्व्याप्तिर्प्रहीतैवे'त्यपि वक्तुं न शक्यते । न च तद्व्याप्तेस्तत्स्वरूपतया दर्शनज्ञानेन तत्स्वरूपमहे तद्व्याप्तिरिप गृहीतैवेति बाच्यम् , तद्व्या-प्रेरपि तत्स्वरूपत्वेन तत्स्वरूपप्रहे तस्या अपि प्रहस्य वक्तं शक्यत्वात्। न चावाधितैकप्रत्य-यविप्यस्यात्मन एकत्वमसिद्धम्, न वास्यैकत्वाध्यवसायस्य किञ्चिद्वाधकमस्ति, नापि 10 पूर्वदर्शितरीत्याऽन्योऽन्याश्रयः, एकत्वन्याप्तताया अनुसन्धानस्यान्वयदृष्टान्तद्वारेणानिश्चय-नात् , किन्त्वनेकत्वेऽनुमन्धानस्यामम्भवात्ततो व्यावृत्तमनुसन्धानं तदेकत्वेन व्याप्यत इत्येक-सन्ताने स्मरणाद्यतुसन्धानदर्शनादनुमानतोऽपि तिसिद्धिः । न च भेदेऽनुसन्धानं सन्भवति, देवदत्तानुभृतेऽर्थे यज्ञदत्तस्य स्मरणाद्यनुसन्धानाद्रश्नेनातः, तस्माद्ध्यक्षानुमानप्रमाणसिद्ध-त्वात् परलोकिनः तस्याभावात्परलोकाभाव इति वचो निर्मूलमेव। न च शरीरान्तर्गतं 15 संवेदनं कथं शरीरान्तरसञ्चारि, जीवनस्तावन शरीरान्तरसञ्चारो दृष्टः, परिसन् मरण-समये भविष्यतीति दुरन्वयमेतदिति वाच्यम्, जीवत एव कुमारशरीरान्तर्गतपाण्डित्यादि-विकल्पानां वृद्धावस्थाशरीरमञ्जारित्वेन दर्शनात । न चैकमेवेदं शरीरं बालकुमारादिभेद-भिन्नम , जन्मान्तरशरीरन्तु मातापित्रन्तरशुक्रशोणितप्रभवं शरीरान्तरप्रभवमिति वाच्यम , बालकुमारादिशरीरस्यापि भेदात् , तस्मान्न मातापितृशुक्रशोणितान्वयि जन्मादिशरीरमपि 20 तु स्वसन्तानशरीरान्वय्येव, वृद्धादिशरीरवत्, अन्यथा मातापितृशरीरचपलतादिविलक्षण शरीरचेष्टावन स्यात् । न चेहजनमबालकुमाराद्यवस्थाभेदेऽपि प्रत्यभिज्ञानात्तद्वस्थाव्यापकस्य शरीस्यैकत्वं भिद्धम् , तदुष्टष्टान्तवलाचात्यन्तभिन्नं जनमान्तरशरीरादौ न ज्ञानसञ्चारो युक्त इति बाच्यम् , पूर्वोत्तरजन्मशरीरज्ञानसञ्चारकारिणः कार्मणशरीरस्यात एव कथन्त्रिदेकत्वसिद्धेः, इहजन्मादौ ज्ञानं हि अपरनिजजन्मज्ञानप्रभवम , तस्य चेहजन्मबालकुमाराद्यवस्था भेदेषु 25 तदेवेदं शरीरमित्यवाधितप्रत्यभिक्षाप्रत्ययावगतैकरूपान्वयिषु सञ्चारदर्शनात पूर्वोत्तरक्षन्मा-बस्थास्त्रपि तथाभूतानुगामिकार्मणशरीरसमन्त्रितासु तस्य सम्बारोऽनुमीयते, न चास्मदादि-प्रत्यक्षविषयौदारिकशरीरस्य जनमान्तरावस्थास्वनुगमो दाहाविना तस्य ध्वंसोपछच्चे:।

25

अतो जन्मद्वयावस्थाव्यापकस्योदमाद्धिमीनुगतस्य कार्मणशरीरस्य विज्ञानसञ्चारकारिणः सद्भावः सिद्धः । पूर्वोत्तरजनमावस्थाव्यापकस्यावस्थातुस्तद्वस्थाभ्यः कथस्त्रिद्भेदानमाता-पितृशरीरविलक्षणनिजपूर्वशरीरावस्थाचपलताद्यतुविधाने उत्तरावस्थायाः कथं नावस्थातृज्ञान-लक्षणधर्मानुविधानम्, तथा च कार्यविशेषस्य विशिष्टकारणपूर्वकत्वादुक्तरूपेण पूर्वजन्म-5 सिद्धिः । यदुकं पर्यनुयोगमात्रमस्माभिः क्रियत इति तद्युक्तम्, पर्यनुयोगकारिणः प्रत्य-क्षप्रमाणक्रपत्वासम्भवात् , प्रत्यक्षस्याविचारकत्वेन पर्यनुयोगलक्षणविचारकरणासामध्यीत् । भवदभ्युपरासेन प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यलक्षणानाकान्तत्वाच । स्वरूपव्यवस्थापकधर्मो हि लक्षणम् , प्रत्यक्षम्य च प्रामाण्यव्यवस्थापको धर्मोऽविसंवादित्वमेव तश्च प्रत्यक्षप्रामाण्येन सहा-विनाभूतं स्वीकार्यम् , अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यासिद्धः । अविनाभावावगमश्च निखिलदेश-10 काळव्यात्या प्रमाणतोऽभ्यूपगमनीयः, अन्यथा यस्यामेव व्यक्तौ संवादित्वप्रामाण्ययोरविना भावोऽवगतस्तस्यामेव ततस्तत्सिद्ध्येत्, न व्यक्तयन्तरे तत्र तस्यानवगमात् । न च यस्यां व्यक्ती सोऽवगतः सा देशकालान्तरमनुवर्त्तते, तस्यास्तदैव ध्वंसान्, व्यक्तयन्तराननु-गमात, अनुगमे वा व्यक्तिरूपत्वाभावन सामान्यरूपत्वापत्तिः सामान्यस्य च भवतान-भ्युपगमात्, अभ्युपगमे वा न सामान्यछक्षणातुमानविषयाभावप्रतिपाद्नेन तत्प्रतिक्षेपो 15 युक्तः । तादृशाविनाभावावगमकञ्च प्रमाणं न प्रत्यक्षात्मकम् , मन्निहितस्वविषयप्रतिभास-मात्र तस्य व्यापारात्, न चेकत्र व्यक्ती प्रत्यक्षेण तयोर्रावनाभावावगमादन्यत्रापि एव-म्मूनं प्रत्यक्षं प्रमाणिमति प्रत्यक्षेणापि छक्ष्यलक्षणये।देशकालव्याम्या प्रतिबन्धावगम इति बाच्यम् , अन्यत्रापि प्रत्यक्षेणेव एवम्भूतं ज्ञानलक्षण कार्ये एवम्भूतज्ञानकार्येप्रभव-मिति सर्वोपसहारेण कार्यलक्षणहेतोः स्वसाध्याविनाभावावगमप्रसङ्गात्, तथा चानुमा-20 नमप्रमाणम्बनाभावसम्बन्धस्य व्याह्या ब्रहीतुमश्र स्यावित दूपणममङ्गतं स्यात् । नाष्यतुमानादिकं पर्यनुयोगकारि, भवद्भिरनुमानादेः प्रमाणत्वेनानभ्यूपगमात् । तदेवं परछोकस्य प्रत्यश्चादिप्रमाणसिद्धत्वाद्भवेति विश्लेषणं सार्थकमेवेति दिक् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दम्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजयकमलस्रीश्वर-चरणनिलनिवन्यस्तभिक्तभरेण तत्पट्टधरेण विजयलिबस्रिरणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य परलोकव्यवस्थापनं नाम पञ्चमं सोपानम् ॥

# अथेश्वरकर्नृत्वभङ्गः ।

अत्र नैयायिकाः पूर्वोदितरीत्या सर्वज्ञसिङाविप स नित्यज्ञानादिधर्मकलापान्वितः शासनादिसर्वेजगत्स्रष्टा ईश्वर एव । न च तत्र नास्ति प्रमाणमिति वक्तव्यम्, मामा-न्यतो दृष्टानुमानस्य तत्र प्रमाणत्वात्, तनुभुवनकर्णादिकं बुद्धिमत्कारणपूर्वकं कार्य-त्वात्, घटादिवदित्यनुमानस्य सत्त्वात्, न च पृथिव्यादौ कार्यत्वमसिद्धम्, बौद्धेन्त- 5 स्य कार्यत्वाभ्युपगमात , मर्चैः संस्थानवत्त्वस्य तत्राभ्युपगतत्वेन कार्यत्वस्यावदयकत्वाच । नाइष्टजातैः स्थाप्तरादिभिन्यभिचारो न्यास्यभावो वा, साध्याभाववति वर्त्तमानस्यैव हेनो-व्यंभिचारित्वात, तेषु तु न सकर्तृकत्वाभावनिश्चयः, किन्तु कर्त्रमहणमात्रम्, न चोपः लिब्बलक्षणप्राप्तस्य कर्तुः तत्रानुपलम्भादभावनिश्चय इति वाच्यम्, उपलिब्बलक्षणप्राप-तायक कर्तुस्तेष्वनभ्युपगमान कर्त्रभहणस्त्र शरीगद्यभावान, न त्वमत्त्वान। न च शरी- 10 राश्यभावे कर्तृत्वस्याप्यभाव इति वाच्यम्, कार्यस्य शरीरेण सह व्यक्षिचारात्, शरीर-स्य प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिषु शरीरापेक्षाविष्हात, अन्यथाऽनवस्थानात्। साध्यान्विते चैक-स्मिन् हेतौ स्थिते सति द्वितीयस्य साध्याभावान्वितस्य हेनोस्नत्रानवकाज्ञनया न सत्प्र-तिपक्षता, अबुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वस्य प्रमाणेनाप्रहणान्न बाधः । नापि धर्म्येसिद्धना, पृथिन्यादेर्भूतप्रामस्य च प्रमाणेन सिद्धत्वात् । न वा हेतीर्विशेषविरुद्धता, निद्धरुद्धते 15 हेतोर्विशेषणेऽभ्युपगम्यमाने कस्यापि हेतोरविरुद्धत्वासम्भवात । धूमस्य बह्धिमाधक-त्ववदेतदेशकालावच्छिन्नवह्रयभावस्यापि माधकत्वान्, न हि पूर्वधूमम्येतदेशकालावच्छि-अविद्वा व्याप्तिः, यदि विद्वामात्रेण हेतोव्योपेने विकद्धतेत्युच्यते तर्हि कार्यमात्रस्य बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेन व्याप्तेर्न विरुद्धना, एवक्चोक्तहेतोर्ज्ञानाद्यनिशयबद्धणयुक्तस्य सिद्धे-स्तस्यैव शास्त्रप्रणेतृत्वं न तु योगिनामिति भवजिनानां शासनमित्ययुक्तमिति चेद्च्यते 20 सामान्यतो दृष्टानुमानस्यापि नत्साधकत्वेनाप्रवृत्तिः हेतोगश्रयामिद्धत्वादिरोषतुष्ट्रस्वात , तथाहि प्रतीयमानं तन्वादिकमवयविक्षं न सम्भवति, देशादिभिन्नस्य तस्य स्थूलस्यै-कस्यासम्भवात्, न हानेकदेशादिगतमेकं भवितुमहैति, देशादिभेदलक्षणविरुद्धधर्माध्या-सेन भेदात्, अन्यथा घटपटादीनामपि भेदो न स्यात्, विरुद्धधर्मीध्यासमस्तरेण प्रति-भासस्यापि भेदासम्भवेन तद्भेदाद्धटपटादीनां भेदस्य वक्तमशक्यत्वान् । न चैकत्व- 25 प्रतिभासाद्देशादिभेदेऽपि तन्वादेरेकत्वमिति वाच्यम, देशभेदेन व्यवस्थितानामवय-बानां प्रतिभासभेदेन भेदात्, न हि ते एकरूपा भामन्ते, पिण्डस्याणुमात्रनापत्तेः, तक्कातिरिक्तस्य चापरस्य तन्वाद्यवयविनो दृत्यस्योपलव्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भेनामस्वान् । न च समानदेशत्वादवयविनोऽवयवेभ्यः पृथगनुपलम्भ इति वाच्यम् , समानदेशानामपि

बातातपादीनां पृथक् भिन्नततुत्वेनोपलम्भात् । न च मन्दमन्दप्रकाशेऽन्तरेणावयवप्रति-भासमवयविप्रतिभासो भवतीति वाच्यम् , अस्पष्टप्रतिभामस्य तस्यावयविस्वरूपव्यवस्थापकः त्वायोगात्, अस्पष्टक्रपस्य स्पष्टक्कानावभासितत्स्वरूपेण विरोधात्। किञ्चावयविप्रतिभासः कि कतिपयावयवप्रतिभासे सत्यभ्यूपगम्यते निष्विलावयवप्रतिभासे वा, नाद्यः, महतो 5 जलमग्नस्तम्भादेरुपरितनकतिपयावयवप्रतिभासे सत्यपि समस्तावयवव्यापिस्तम्भाद्यवय-विनोऽप्रतिभासनात् । न द्वितीयः, मध्यपरभागवर्त्तिसमस्तावयवप्रतिभासासम्भवेनावय-विनोऽप्रतिभामप्रसङ्गान् । न च भ्योऽवयवप्रहणाद्वयवी गृद्यत इति वाच्यम्, पुरोवर्य-वयवग्राहिप्रत्यक्षतः परभागभाव्यवयवाग्रहणात्तद्व्याप्तेश्वयविनो ग्रहणासम्भवानः, व्याप्या-महणे तेन तद्व्यापकत्वम्यापि प्रहीतुमशकः प्रहणे चातिप्रमङ्गात् । न च पुरोवस्येवयवद-10 र्शने सत्युत्तरकालं परभागदर्शने ततः स्मरणमध्कतेन्द्रियजनितेन स एवायमिति प्रत्य-भिज्ञालक्षणप्रत्यक्षेणावयविनः पूर्वोपरावयवव्याप्तिगृह्यत इति वाच्यम् , एनद्विषयप्रत्यभिज्ञा-नस्य प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः. प्रत्यक्षस्याक्षानुसारित्वेनेन्द्रियाणां व्यवहिते व्यापारामम्भवाद्वी-कृपरभागभाव्यवयवप्रहणे व्यापागसम्भवात् , अविषये स्मरणमहायस्यापीन्द्रियस्य व्या-पारासम्भवाष, अन्यथा परिमलस्मरणसहायं लोचनमपि गन्धादौ प्रवर्त्तत, एको घट इति 15 घटारिद्रव्यावसायेऽपि तर्वयवस्वरूपं नामोहेखश्चाध्यवसीयते नावयविद्रव्यम्, वर्णाकु-त्यक्षराकारश्चरय तद्रपस्य केनचिद्प्यननुभवान । न चावयव्यभावे दिग्भेदादिविकद्ध-धर्माध्यासाचावत्परमाणु भेदान प्रतिभामविषयस्थौल्यादीनां तत्राभावेन स्थुलताप्रतिभामो न स्यात्, तथा परमाणूनामपि नानादिक्सम्बन्धात्मांशतयाऽनवस्थापत्तिनोऽभावप्रसिक्तः रिति बाच्यम्, अवयम्यभावेऽपि निरन्तरोत्पन्नानां घटाद्याकारेण परमाणूनां सद्भावात 20 तद्वाहकाणामिप ज्ञानपरमाणृनां तथोत्पन्नानां तद्वाहकत्वात्, परमाणूनां ज्ञानस्य चाभावे सुतरां कार्यत्वादिहेतोराश्रयासिद्धतादिदोषाश्च । एवं बुद्धिमत्कारणमिति साध्यनिर्देशे बुद्धि-मित्ति मतुवर्थस्य साध्यधमेविशेषणस्यानुपपत्तिः, तज्ज्ञानस्य ततो भिन्नत्वेऽकार्यत्वे च बस्य तदिति सम्बन्धानुपपत्तेः । न च तद्गुणत्वात्तस्य तदिति वाच्यम् , नित्यत्वे च तस्यैव तद्भुणो नाकाशादेरिति व्यवस्थापियतुमशक्तः। न च ममनायो व्यवस्थाकारी, तस्यापि 25 ताभ्यां भेदे तस्यैव दोषस्य सत्त्वात, न चेश्वरात्मकार्यत्वादीश्वरगुणस्तज्ज्ञानिमति वाच्यम्, तदसिद्धेः, तस्मिन सति तद्भावस्थाकाशादाविष समानत्वात्, नित्यव्यापित्वाभ्याञ्च तद्भावे तदभावस्यासम्भवात । यदि तदात्मन्येव तस्य दर्शनात्तत्कार्यत्वमिति उच्यते तर्हि तदात्म-म्येय तस्येत्यनेन तस्य तदात्मसमवेतत्वं समवेतत्वक्च समवायेन वर्त्तनमिति वक्तव्यम्, तत्र व्याल्या समवायेन वर्त्तने यथाऽस्मदादिङ्गानविलक्षणं तज्ज्ञानं तथा घटादौ कार्यत्वस्य

कर्मकर्रुकरणनिवं स्थैत्वेऽपि वनस्पत्यादिष्वकृष्टोत्पत्तिषु तथेतनकर्रुरहितमपि स्यादिति बुद्धि-मत्कारणपूर्वकत्वे साध्ये हेतुः कार्यत्वं स्थावरैर्व्यभिचरितं स्यान् । अध्यास्या च वर्तने देशाम्तरोत्पत्तिमत्सु तन्वादिषु तस्यासन्निधानेऽपि यथा व्यापारस्तथाऽदृष्टस्याप्यग्न्यादिदेशेषु असिहितस्यापि अर्ध्वेष्वलनादिविषयो व्यापारी भविष्यतीति ' अग्नेक्ष्ध्वेष्वलनं वायो-स्तिर्वेक्पवनं, अणुमनसोश्चाद्यं कमीदृष्टकारितम् '(वैशेषिकद० अ० ५-२-१३) इत्यनेन 5 सूत्रेण सर्वगतात्मसाधकद्देतुसूचनमसङ्गतं भवेन्, ज्ञानादिविशेषगुणवददृष्टमुणस्य तत्रासिन हितस्याप्यग्न्यासूर्कुच्चलनादिकार्येषु व्यापारसम्भवात् । तस्मात्तस्यैव तमान्यस्येति सम्बन्धा-नुपपत्तिः, समवायस्यानुपपत्तेश्च, तथाहि समवायः कि सतां स्याद्मतां वा, नाद्यः, सम-वायात्प्राक् तेषां सत्त्वासम्भवात् , न चापरसमवायात्मन्तस्ते, तस्यैकत्वाभ्यपगमात् । यवि च तेषां स्वत एव सत्त्वं तर्हि समवायाभावेऽपि सत्त्वाभ्युपगमे तत्परिकल्पनाऽऽनर्शक्यम् । 10 नतु ते समवायात्पूर्व न सन्तो नाष्यसन्तः, मत्तासमवायाच सन्त इति चेन्न, ततः पूर्व पदा-र्थानां योगिज्ञानम्याप्यजनकत्वेऽमन्त्राभावासम्भवात . जनकत्वे वा सन्त्राभावासम्भवात . अन्योन्यञ्यवच्छेदरूपाणामेकनिषेधस्यापरसत्तानान्तरीयकत्वादसस्वनिषेषे सत्ताविधानस्य सत्त्रनिषेधे चामत्त्रविधानम्यावद्यकत्वाश्च । न हितीयः, शश्चाङ्गादीनामपि तत्प्रसङ्गात् । न चात्यन्तासस्वात्तेषां न तत्प्रसङ्ग इति वाच्यम्, आत्मतज्ज्ञानयोरत्यन्तासस्वाभावासिद्धेः। 15 न च तत्ममवायात्तित्मिद्धिरिति वक्तत्र्यम् , अन्योन्याश्रयात् , सिद्धं तत्समवाये तयोरखन्ता-सत्त्वाभावः, नद्भावाश्च तत्समवाय इति । न च समवायः प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध इति वक्त-व्यम् , इन्द्रियजे तदात्मा तज्ज्ञानं तत्समवायश्चेति त्रितयम्यागोचरत्वात् , स्वसंवेदनाध्य-क्षस्य च भवतानभ्युपगमात्, एकार्थममवेतानन्तरमनोऽध्यक्षविषयत्वे तदेकार्थसमवेतान-न्तरप्रतीतेरप्यपरतथाभूतप्रतीत्यच्यवस्थापितत्वे न समवायच्यवस्थापकप्रतीतिव्यवस्थापक- 20 त्विमिति पुनरपि तथाभुताऽपरा प्रतीतिरभ्युगन्तव्येत्यनवस्था भवेत्। न च तन्तुषु पटः शृक्षे गौ:, शाखायां वृक्ष इति लौकिकी प्रतीतिरस्ति, पटं तन्तवः गवि शृक्कं वृक्षे शास्त्रा इत्याका-रेण प्रतीत्युत्पनाः संवेदनान् , तस्याश्च समवायनिबन्धनत्वे तन्त्वादीनां पटाचारब्धत्वप्रसङ्गः। तदेवं बुद्धेस्तदात्मनो भेदे सम्बन्धासिद्धेर्मतुषथीनुपपत्तिः। तयोरभेदे तु तदात्मनि तद्बुद्धेरनु-प्रवेशेन बुद्धेरभावाद्वगनादिवत्तदात्मा जडस्वरूप इति कथं म जगत्त्रष्टा स्यात्। तदात्मनी 25 बक्कादिशुणगणवैकल्ये चास्मदाद्यात्मनोऽप्यात्मत्वेन तद्वैकल्यानमुक्तात्मन इव संसाहित्वं न स्यात् , नवानां विशेषगुणानामात्यन्तिकक्षयोपेतस्यात्मनो मुक्तत्वाभ्युपगमात् । यद्यात्मत्वावि-शेषेऽपि तदात्माऽस्मदाद्यात्मभ्यो विशिष्टोऽभ्युपगम्यते तर्हि घटादिकार्येभ्यः कार्यत्वाविशेषेऽपि स्थावरादिकार्यमकर्तृकत्वेन विशिष्टं कि नाभ्यपगम्यते तथा च तैः कार्यत्वं व्यभिचारि। एवं

तदात्मनस्तद्भुद्धावनुप्रवेशे तस्या निराधारत्वेनास्मदादिबुद्धेरपि तथात्वापस्या मतुवर्थासम्भवा-द्वटादाविष बुद्धिमत्कारणत्वस्यासिद्धत्वात् माध्यविकलो दृष्टान्तः । अथ बुद्धित्वे समानेऽिष तद्भुद्धरेवानाश्रितत्वस्थाणो विशेषोऽभ्युपगम्यते तर्हि पृथिव्यादिकार्यस्यापि समानेऽपि का-र्यत्वेऽकर्तृपूर्वकत्वलक्षणो विशेषोऽभ्युपगन्तव्य इति पुनरपि तैहेंतुर्व्यभिचारी। किन्न किमिदं 5 तन्वादीनां कार्यत्वम्, प्रागसतः स्वकारणसमवायो वा सत्तासमवायो वा, नादाः, प्रागिति विशेषणानथेक्यात् कारणसमवायात् प्रागिव कारणसमवायसमयेऽपि स्वरूपसत्त्ववैध्नयीत्, सति सम्भवे व्यभिचारे चोपादीयमानं विशेषणं हार्थवद्भवति, यदि कारणसमवायसमये तन्बादिकं स्वरूपेण सद्भवेत्तदा तत्काल इव प्रागपि तस्य सत्त्वे कार्यत्वं न स्यादिति क्रिय-माणं विशेषणं सार्थकं स्यान् , यदा तु प्रागिव कारणममवायसमयेऽपि स्वह्रपसत्त्वविकलता 10 तदा प्रागिति विशेषणं न कञ्चिद्धै पुष्णाति, अम्त इत्येतावन्मात्रस्यैव सम्यक्त्वात् । न चासतः कारणसमवायोऽपि युक्तः, शश्यक्वादीनामपि तन्त्रमङ्गात्। न च तेषामसस्वा-त्कारणविरहेण न तत्प्रसङ्ग इति वाच्यम् , तन्वादेः कारणमस्ति न शश्युङ्गादेरित्यत्र नियामकाभावात् । किञ्च तन्वादिरेव सन न वन्ध्यासुतादिरिति कुतः, यदि कारणसमवान यात्त्रथेत्युच्यते तर्हि सोऽपि कुतः, सत्त्वादिति चेत्तर्हि अन्योन्याश्रयः कारणसमवायात्सत्त्वं 15 तत्रश्च कारणसमवाय इति । नापि प्रागसतः मत्तासमवायलक्षणो द्वितीयः पक्षः, पूर्ववत् प्रागिति विशेषणवैयध्यात्। असतः सत्तासमवाये च कुर्मरोमादेरपि तत्त्रसङ्कः, अविशेषात्। न च तस्यात्यन्तासर्वं तन्वादिकन्तु न स्वयं मन्, नाप्यमन् सत्तासम्बन्धात्त नदेव सदिति अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकतरनिषेषेऽपरविधानस्यावद्यकत्वातु , स्वयममस्वेन ततस्तन्वादेः मस्वाममभवाष । नस्याः मस्वं यद्यन्यसत्तातस्तदाऽनवस्थाः 20 स्वतः सत्तवे च पदार्थानामपि स्वतः एव सत्त्वात्तम्या वैयध्यापित्तः, तस्याः स्वतः सत्त्वे प्रमाणाभावश्च । न च मत्ता खयं सती, तत्सम्बन्धात्तन्वादेः सत्त्वादिति प्रमाण-मस्तीति वाच्यम्, अन्योन्याभयात्, तत्मम्बन्धात् तन्त्रादिमत्त्वे सिद्धे सत्तासत्त्वसिद्धिः तस्सिद्धौ तत्सम्बन्धान् तन्वादिसत्त्वमिद्धिरिति । न च सदिमधानप्रत्ययविषयत्वात्सत्ता स्वतः सतीति वक्तव्यम् , द्रव्यं सत् गुणः सन्नित्येवं मदभिधानप्रत्ययविषयत्वेऽपि परेण 25 स्वतः सत्त्वानभ्युपगमेन व्यभिचारात्, स्वतस्तदभ्युपगमे तु सत्ताकल्पनाया वैयध्यै स्यात् । न च द्रव्यादौ तद्विषयत्वं परापेक्षं न मत्तायामिति वाच्यम् , तस्यामिप तद्पेक्षत्वसम्भवात् , सबैव हि मत्तासम्बन्धात् द्रव्यादिकं सन् तथा द्रव्यादिस्वरूपसत्त्वसम्धन्धात् सत्तापि सती । न च द्रव्यादेः स्वरूपमन्तं नास्तीति त्राच्यम् , तस्य स्वतः सत्त्वे दोषाभावात । न वावान्तरसामान्याभावो दोष इति वाच्यम् , स्वतोऽमन्त्वे खरविषाणादेरिव सुतरां द्रव्यादेर-

भावप्रसङ्गात् । न च यत्स्वतः सत् तन्नावान्तरसामान्यवत् यथा सामान्यविशेषसमवायाः, द्रव्यादयस्त्ववान्तरसामान्यवन्तोऽतः स्वतो न सन्त इति व्यतिरेकिहेतुना स्वतोऽसद्वं साध्यत इति बाच्यम्, प्रतिकाया बाधितत्वात्, धर्मिणो हि द्रव्यादेः कस्याश्चित्प्रतीतेर्गोचरतया सन्दे सैव प्रतीतिस्तस्य खतः सत्त्वं साधयतीति तदसत्त्वविषयां प्रतीति कृतो न बाधते । किन्न द्रव्यादेरवान्तरसामान्यानां एकान्तेन भेदे तस्यैव तानीत्यत्र नियामकाभावादवान्तरसामान्यव- 5 स्वादिति हेतुरसिद्धः, तथापि तस्येत्यभ्यपगम्यमाने सामान्यादयोऽपि कथं न तद्वन्त इति सामान्यादिवदिति वैधर्म्यनिदर्शनमयुक्तं स्यात् । यदि द्रव्यादावेव समवेतानीत्यतो न दोष इत्युष्टयते तदा समवायसत्त्वेऽपि यत्र द्रव्ये गुणे कर्मणि च द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वज्ञावान्तर-सामान्यं तत्रैव प्रथिवीत्वादीनि रूपत्वादीनि गमनत्वादीनि च तथाविधानि सामान्यानि समबा-योऽपि तत्रेव, सामान्यवत्तस्य सर्वगतत्वाच द्रव्यादिवत्सामान्यादीन्यप्यन्योन्यसत्तानीति न 10 द्रव्यादेः स्वतः सन्ववाधनमत आशक्का न निवर्त्तते कि द्रव्यादिसम्बन्धात्सत्ता सती कि बा तया द्रव्यादिकं सदिति, तस्मात्र सत्तातस्तन्वादेः सत्त्वं तस्या एवासिद्धत्वात्। अथ प्रसक्षादि-प्रमाणसिद्धत्वं सत्तायाः, न च द्रव्यप्रतिभासवेलायां प्रत्यक्षत्रुद्धौ परिस्फुटरूपेण व्यक्तिविवेकेन सत्ता न प्रतिभातीति वाच्यम् , अनुगताकागस्य व्यावृत्ताकारस्य च प्रत्यक्षानुभवस्य संवेद-नात् , न हि विषयं विना द्र्याकारा बुद्धिर्घटते, अन्यथा नीलादिस्वलक्षणप्रतीतेरपि तथाभावप्रम- 15 क्वादिति, मैवम् , व्यक्तिद्र्शनसमये स्वरूपतो बहिर्पाद्याकारतया प्रतीतौ जातेरप्रतिभासनात् , न हि घटपटवस्तुद्वयप्रतिभाससमये तदैव तक्क्यवस्थितमृतिर्भिन्नाऽभिन्ना वा जातिराभाति, तदाकारस्यापरस्य वहित्राह्यतया तत्राप्रतिभासनात् , वहिष्ठीह्यावभासश्च वहिर्थव्यवस्थाकारी, नान्तरावभासम्। घटपटादिषु च प्रतिभाममानेषु केवलं बुद्धिरेव सत् सदिति तुल्यतनुराभाति न तु बाह्या जातिर्निमित्तम् । न वा निर्निमित्तता, कासांचिद्वाह्यव्यक्तीनामेव तत्र निमित्तत्वात् । 20 न च व्यक्तीनामनुगताकारबुद्धिनिमित्तत्वे गिरिशिखरादिदशेनेऽपि गौगौरिति एकाकाराप्रती-तिर्भवेदिति बाच्यम्, यत्रैव तादृशी बुद्धिरुदेति तासामेव व्यक्तीनां तथाविधबुद्धिजनने सामध्यीवधारणात्, यथाऽऽमलकीफलाविषु यथाविधानमुपभुक्तेषु व्याधिविरतिलक्षणं फलमुपलभ्यत इति नान्येव तद्विधौ समर्थानीत्यवसीयते, व्यक्तिभेदाविशेषेऽपि न पुन-अपुषदध्यादीनि । न च मिन्नेषु भावेषु मत् सदिनिमतिरस्ति, तत्र यदेकत्वं सैव जातिरिति 25 बाच्यम्, यतः तदेकत्वं घटपटादिषु किमन्यत् उतानन्यत्, नाद्यस्तस्याप्रतिभासनात्। न द्वितीय:, एकरूपाप्रतिभासनात् न हि घटस्य पटस्य चैकमेव रूपं प्रतिभाति, सन्नी-त्मना प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपदर्शनात्, तस्माद्यतीतेरभिन्नापि जातिनीस्ति तस्यादर्शनात्, बुद्धिरूपमप्यपरबुद्धिस्वरूपं नानुगच्छतीति तदपि न सामान्यमित्येकानुगतजातिवादी

मिध्याबाद एव । किस्र मामान्यस्य नानेकव्यक्तिव्यापित्वं केनचिन्द्रानेन व्यवस्थापियतुं शक्यम् , पुरोवर्त्तिव्यक्तिप्रतिभासकाले तद्भ्यक्तिसंस्पर्शित्वेनैव जातेः स्फूटमवभासनात्, अपर-डयक्तीनां तदाऽसिश्रधानात् । तथा च यदेव रूपं यस्याः परिस्फुटदर्शने प्रतिभाति तदेव बस्या युक्तम् दर्शनासंस्पर्शनः स्वरूपस्यासम्भवात्, सम्भवे वा तस्य दृश्यस्वभावाद्भेद्-5 प्रसङ्गात तदेकत्वे सर्वत्र भेद्प्रतिहतेरेकरूपं जगत्स्यात् । तस्माहर्शनगोचरातीतन्त्र व्यक्तय-न्तरसम्बद्धं जातिस्बरूपसप्रतिभासनाद्सत् , प्रतिभासे च तत्सम्बद्धव्यक्तयन्तराणामपि प्रति-भासप्रसङ्गः । न च पुरोवर्त्तिव्यक्तिप्रतिभासकाले व्यक्तयन्तरसम्बद्धजात्यप्रतिभानेऽपि व्यक्तयन्तरवर्शनसमये तद्वतत्वेन जातिभानात्साधारणस्वरूपपरिच्छेदः पश्चात्सम्भवतीत्य-नेकव्यक्तिव्यापिता इति वाच्यम् , व्यक्त्यन्तरदर्शनकालेऽपि तत्सम्बद्धत्वेनैव जातिस्वरूप-10 प्रतिभासनान् । त च प्रत्यभिक्कानाद्नेकञ्यक्तिसम्बन्धित्वेन प्रह इति वाच्यम् , प्रत्यभिक्काया अक्षजत्वे प्रथमव्यक्तिद्शैनकाल एव समस्तव्यक्तिसम्बद्धजातिस्वरूपपरिच्छेद्प्रसङ्गात । नापि पूर्वदर्शनजनितसंम्कारोद्वोधसञ्जातस्मरणसहकृतमिन्द्रियं तत्वदर्शनं जनयितुमीशम्, तत्सहकृतस्यापीन्द्रियस्यासिकहितव्यक्तिप्रतिभामनसामध्येविरहात् , तस्मादनेकव्यक्तिव्यापि-जात्यसिद्धेः सत्तासमवाययोरभावेन सत्ताममवायलक्षणं कार्यत्वमितद्धिमिति स्वरूपामिद्धः 15 कार्यत्वहेतुः। अथ कार्यत्वमभूत्वा भवनरूपम्, तश्च भूभूधरादेः रचनावत्त्वेन साध्यते, भूभू-धगादयः कार्यं रचनावन्त्रात्, घटादिवदतः कार्यत्वहेतुर्नामद्भ इति चेन्न, पूर्ववद्वयव्य-सिद्धाऽऽश्रयासिद्धः, हेतोरसिद्धविशेषणत्वाश्च, अवयवमित्रवेशोत्पाद्यत्वं हि रचनावन्त्रं भुभूधरादेः, तत्रावयवमित्रवेशस्य संयोगापरनामः तद्वाहकप्रमाणाभावेन वाधकप्रमाणोपप-तेश्चासिद्धः, निरंतरोत्पन्नवस्तुद्वयप्रतिभासकाले तत्प्रतीतौ वस्तुद्वयव्यतिरेकेणापरस्य 20 संयोगस्य बहिन्नीहारूपतां द्धानस्याप्रतिभामनात्, तदेवमुपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य संयोगस्या-नुपरुब्धेरभावः श्राविषाणवत् । न च सयुक्तप्रतीत्यन्यथानुपपस्या तत्सि इसतीति वाच्यम् . निरन्तरावस्थवस्तुद्वयस्यैव तत्र निमित्तःवात् , भवतापि तदवस्थापन्नस्य संयोगजनकत्वेन संयुक्तप्रत्ययहेतुत्वस्य स्वीकारात् संयोगमन्तरेणैव तस्य तद्धेतुत्वसम्भवेऽन्तर्गहोः संयोगस्य निरर्थकत्वात् । न च चैत्रो न कुण्डलीत्यादौ न कुण्डलं चैत्रो वा प्रतिषिध्यते. तयोरन्यत्र 25 सरवात् किन्तु चैत्रकुण्डलसंयोग इति संयोगस्यावइयकत्वमिति वाच्यम् , तत्र चैत्रसम्ब-निधकुण्डलस्यैव निषेधात् न तु संयोगस्य, न च सम्बन्धव्यतिरेकेण चैत्रस्य कुण्डलसम्ब-न्धानुपपत्तिरिति वक्तव्यम् , यतः स सम्बन्धः किमसम्बन्धिनोहत सम्बन्धिनोर्नाद्यः हिम-बद्धिन्ध्ययोरिवासम्बन्धिनोः सम्बन्धानुपपत्तेः, असम्बन्धिनोर्भिन्नेन सम्बन्धेन तद्भिन्नस-क्वन्धित्वविधानासम्भवाव, विरुद्धधर्माध्यासेन भेदात्। न वा भिन्नसम्बन्धित्वविधानम्,

तत्सद्भावेऽपि स्वरूपतस्तयोरसम्बन्धित्वप्रसङ्गात् । भिन्नस्य तत्कृतोपकारमन्तरेण तत्सम्ब-निधत्वायोगात् . ततोऽपरोपकारकल्पनेऽनवस्थापत्तः । न द्वितीयः सम्बन्धकल्पनावैयध्यीत . विनेष सम्बन्धं तयोः स्वत एव सम्बन्धिकपत्वात । तस्मादेकसामग्रयधीनविशिष्टोत्पत्तिमत्प-दार्थञ्यतिरेकेण नापरः संयोगः, तस्य बाधकप्रमाणविषयत्वात , साधकप्रमाणाभावाब, असो रचनावस्वादित्यत्र विशेषणस्य रचनालक्षणसंयोगविशेषस्यामिद्धा तद्विशिष्टस्यापि हेतोर- ५ सिद्धिरिति स्वरूपासिद्धत्वम् । न च बौद्धैः पृथिव्यादौ कार्यत्वस्य स्वीकाराञ्च तैरसिद्धता हेतो-रुद्धावनीयेति वाच्यम् . तत्र कार्यत्वस्य प्रसिद्धत्वेऽपि बुद्धिमत्कारणत्वेन व्याप्तस्य कार्य-त्वस्यासिद्धत्वात् , यीष्टशं हि देवकुलादिषु कार्यत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां बुद्धिमत्पूर्वकत्वेन व्याप्तमुपलब्धं, यद्कियाद्शिनोऽपि जीर्णदेवकुलादावुपलभ्यमानं लौकिकपरीक्षकादेः तत्र कृत-बुद्धिमुत्पादयति तादृशस्य कार्यत्वस्य क्षित्यादावनुपछक्षेरसिद्धः कार्यत्वस्थणो हेतुः, उपसम्भे 10 वा तत्र ततो जीर्णदेवकुछादिष्विवाकियादिशीनोऽपि कृतबुद्धिः स्यान् । तथा च यद्बद्धिमत्का-रणरवेन व्याप्तं देवकुलादौ कार्यत्वं प्रमाणनः प्रसिद्धं तम्र क्षित्यादाविभिद्धं, यम क्षित्यादौ कार्यत्वमात्रं हेतुत्वेनोपन्यस्यमानं सिद्धं तत्माध्यविपर्यये बाधकप्रमाणाभावात्सन्दिग्धव्यति-रेकित्वेनानैकान्तिकमिति न ततोऽभिमत्माध्यमिद्धिः । किञ्च क्षित्यादेः कि व्यापकनित्यैक-बुद्धिमत्कारणमभिष्रेतं किं वा बुद्धिमत्कारणमात्रम् , न प्रथमः, दृष्टान्तस्य साध्यविकल्लान् , 15 तत्र तत्पूर्वकत्वेन कार्यत्वस्यानिश्चयान् , हेतोर्विरुद्धत्वाच, अनित्याव्यापकानेकबुद्ध्याधारकर्त्न-पूर्वकत्वेन व्याप्तस्य कार्यत्वस्य घटादौ निश्चयात् । नान्त्यः, नित्यव्यापकैकबुद्धाधारकर्त्रे-पूर्वकत्वलक्षणस्य विशेषस्यासिद्ध्यश्वरासिद्धेः । न च बुद्धिमत्कारणत्वसामान्यमेव साध्यते तच पक्षधर्मताबलाद्विशिष्टविशेषाधारं मिद्ध्यति निर्विशेषस्य मामान्यस्यासम्भवात्, अनि-त्यज्ञानवतद्रज्ञरीरिणः क्षित्यादिविनिर्माणसामध्यैरहितस्वेन घटादाबुपलब्धस्य विशेषस्य 20 बुद्धिमत्कारणत्वसामान्याधारस्य तन्नासम्भवादिति वाच्यम्, तथापि क्षित्यादौ बुद्धिमत्का-रणत्वस्यासिद्धेः घटादौ सामान्याश्रयत्वेन प्रसिद्धाया व्यक्तेः क्षित्यादावसम्भवात् विवक्षितः सामान्याश्रयत्वे रान्यस्या व्यक्तरप्रसिद्धत्वात् निराधारस्य सामान्यस्यासम्भवाशः । न चाक्न-

१ अयम्भावः प्रतिबन्धप्रहणं हाभ्यक्षेण, तच्च कार्यजातिविशेषप्रतिबद्धम् कार्यजातिमेदे प्रवृत्तस्यापि प्रत्य-क्षस्य कार्यमात्रविषयकत्वं कारणेऽपि प्रवर्त्तमानेन तेन कारणमात्रस्यैव व्यापकत्या निश्चयनाहुद्धिमत्कारण एव तद्द-सिद्धे । एवच्च कार्यजानीनामत्यन्तविलक्षणानामानन्त्यात् प्रतिजातिमेदं व्याप्तिप्रहणापेक्षणात् यावज्ञातिकं कार्य युद्धिमत्पूर्वकं परिच्छित्तं तथाविध कार्यमेव बुद्धिमत्पूर्वकत्व गाध्यति । नाहकी कार्यजातिश्च यद्शेनादिकया-दशिनोऽपि कृतबुद्धिस्त्रेति सा, इयज्ञ कृतिन्दादिस्यभावसाभ्यबुद्धिः तद्भावाच क्षित्यादेरत्यन्तविजातीयतया तक्क्षाप्तकार्यत्वस्यासिद्धिः, तद्गनकार्यत्वे वा न बुद्धिमत्पूर्वकत्वावनाभावसिद्धिरिति ॥

ष्टोत्पन्नैः स्थावगदिभिन् व्यभिचारो व्याध्यभावी वा, साध्याभावे हेतुर्वेर्त्तमानो व्यभिचार्च्यु-च्यते, तेषु तु कर्त्रमह्णं न कर्त्रभावनिश्चय इति वाच्यम् , सर्वप्रमाणाविषयत्वेन कर्त्रभावनि-श्रयात्, तथात्वेऽपि यदि न निश्चयस्तर्हि गगनादौ रूपाद्यभावनिश्चयो मा भूत्, न वाक्रष्टजातेषु स्थाबरादिषु न कर्तुरमहणेन प्रतिक्षेपः कर्त्तुं शक्यः अनुपलन्धिलक्ष्मणप्राप्तत्वादृदृष्ट्वत्, 5 न च सर्वा कारणसामद्रयुपलिधलक्षणप्राप्तित वाच्यम , शरीरसम्बन्धरहितस्य मुक्तात्मन इव जगत्कर्तृत्वातुपपने:। न च मुक्तात्मनोऽकर्तृत्वं झानप्रयत्नचिकीषीममवायाभावात् न तु शरीरसम्बन्धाभावादिति वाच्यम् , ज्ञानादिसम्बायस्य कर्नेत्वेनाभ्युपगतस्यान्योऽन्याश्रयात्त-त्राप्यसिद्धेः, मिद्धे हि सकलजगदुपाद।नाद्यभिक्षत्वे सकलजगत्कर्तृत्वसिद्धिः तत्सिद्धौ च तस्य तद्भिज्ञत्विमिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः, तस्मान्छरीरसम्बन्धादेव तस्य जगत्कर्तृत्वमभ्युप-10 गन्तव्यं कुलालस्येव घटकर्मुत्वम , ततश्च कथं न तस्योपलव्यिलक्षणप्राप्तता, अनः स्थावरेषु नस्यानुपलम्भादभाविमद्धौ कार्यत्वं हेतुव्येभिचार्येव । न च तच्छरीरमदृज्यमिति वाच्यम , अस्मिन सतीरं स्थावरादिकं जानमिति अन्त्रयप्रतिपस्यभावेऽपि यथान्यकारणसङ्गावेऽपी-न्द्रियस्यातीन्द्रियस्याभावे न भवति रूपादिज्ञानं तथा प्रथिव्यादिकारणसाकन्येऽपि तच्छगीरविग्हे तत्स्थावगदिकाये नापजायत इति व्यतिरेका प्रतीतिः स्यान, न च 15 भवति तथा। न च तच्छरीरं नियमेन सिन्निहितमतो न तथा प्रतीतिरिति वक्तव्यम, त्रिलोकाधिकरणेषु युगपद्भाविषु पदार्थेषु मावयवस्य मूर्त्तस्यैकस्य तच्छरीरम्य युगपद्भ्यात्य-सम्भवान्, अमुर्त्तस्व च निरंशप्रमङ्गनाकाशमेव नच्छिरीरमिति वाच्यम्, तस्य तच्छिरीरत्वे-नाद्याप्यमिद्धत्वात । नापि कार्यस्य शरीरेण मह व्यभिचारः स्वशरीरावयवानां प्रवृत्तिनिवृ-स्योर्विनापि झरीगन्तरं करणादिति वक्कव्यम् , तन्नापि झगीरसम्बन्धव्यतिरेकेण चेतनस्य 20 कार्यनिर्वेत्तंकत्वादर्शनात, शरीररहितम्यापि कर्नत्वे मुक्तस्यापि शरीरमन्तरेण ज्ञानसम-वायिकारणस्वकरपनापत्तेः, तथास्वे च ज्ञानादिगुणरहितासम्बद्धपावस्थितिलक्षणमुक्त्यस-म्भवेन तदर्थमीश्वराराधनस्थासंगतिप्रसङ्गः, व्यतिरेकमात्रादिष नेश्वरस्य कारणतासिद्धिः तस्य नित्यव्यापकतया व्यतिरेकासम्भवादतो न व्याप्तिमिद्धिः कार्यत्वहेतोः । तथा बाधितोऽपि हेतुः, तदभावग्राहकानुमानस्य सत्त्वात । यद्धि यस्यान्वयव्यतिरेकौ नानुविधत्त तन्न तत्का-25 रणम्, यथा पटादयो न कुलालकारणाः, नानुविद्धति चाङ्करादयो बुद्धिमत्कारणान्वय-व्यतिरेकाविति व्यापकानुपेलविधः, यश्च यत्कारणं तत्तस्यान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते यथा घटादिः कुलालस्य । न चोपलब्धिमत्कारणसन्निधाने प्रागनुपलब्धस्याङ्करादेक्पलस्भस्तद्भावे

१ अत्र हि प्रतिषेष्य बुद्धिमत्कारण ग्रह्मापक अङ्गुरादेर्बुग्धमत्कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानं तस्यानुपल-स्मास्तकारणत्वाभागं निद्धगतीति तात्पर्यम् ॥

चापरकारणसाकल्येऽपि तस्यानुपलम्भ इत्यन्वयव्यतिरेकानुविधानमञ्जरादिकार्योणाम् । न चैयं व्यापकानुपलव्धिरेव बुद्धिमत्कारणानुमानेन बाध्यत इति वाच्यम्, लोहलेख्यं वर्जं पार्थिवत्वात् काष्ठवदित्यनुमानेन तस्य तद्लेख्यत्वग्राहकप्रत्यक्षस्य वाधितत्वापत्तः। न च पार्थिवत्वानुमानमाभास इति वाच्यम्, प्रत्यक्षवाधितविषयत्वे सति तद्वुमानस्याः भासत्वम् तस्याभासत्वे च प्रत्यक्षमवाधितविषयत्वेनानाभासमिति तद्वाधकं भवेदित्य- 5 न्योऽन्याश्रयात् । न च प्रत्यक्षस्य स्वपरिच्छेद्याव्यभिचारादनाभासःवमतो न दोष इति वाच्यम् , अनुमाबस्यापि स्वसाध्याव्यभिचारादेवानाभामत्वात् । न चावाधितविषयत्वे सति तस्य स्वसाध्याध्यभिचारित्वं परिसमाप्यत इति वाच्यम्, अवाधितविषयत्वस्यैव निश्चेतुमश्रक्यत्वेन कचिद्पि स्वसाध्याव्यभिचारित्वस्याप्रसिद्धिप्रसङ्गात् । न हि बाधानुपलम्भाद्वाधाभावः, तस्य विद्यमानबाधकेष्वत्यनुत्पन्नबाधकप्रतिपत्तिषु भावान् । 10 न चै यत्र बाधकमस्ति तत्र प्राक्तद्तुपलम्भेऽपि उत्तरकालं नियमेन तद्दुपलब्धिः, यत्र तु तन्नोपलभ्यते तत्र न तत्सद्भाव इति वाच्यम्, अवीग्द्या तदनुपलम्भमात्रेण नात्र कदाचनापि वाधकोपलब्धिरिति ज्ञातुमशक्यत्वातः, स्वसम्बन्धिनोऽनुपलम्भम्यानैकाः न्तिकत्वात् , सर्वसम्बन्धिनोऽसिद्धत्वात् । नापि बाधकाभावोऽभावप्राहिप्रमाणावसेयः, तस्य प्रमाणत्वासम्भवात् । न चाज्ञातः सोऽनुमानाङ्गम्, पश्चधर्मत्वादिवत् । 15 न च स्वसाध्याव्यभिचारित्वनिश्चयादेव वाधकाभावनिश्चयः, तन्निश्चयमन्तरेण त्वद्भि-प्रायेण स्वमाध्याव्यभिचारित्वस्यापरिममाप्तत्वेन निश्चयायोगात् । तस्मात् पक्षधर्मत्वान्वय-व्यतिरेकनिश्चयलक्षणस्वमाध्याविनाभावित्वस्य शकुनानुमानेऽपि सद्भावान् तस्यापि तदाभासत्वम् । यदि विपर्यये बाधकश्रमाणाभावात् पार्थिवत्वातुमानस्य नान्तव्या-मिरिति तदाभासत्वमिति चेत्तर्हि कार्यत्वानुमानेऽपि विपर्यये वाधकप्रमाणाभावात् व्याप्य- 20 भावतस्तदाभासत्विमिति न व्यापकानुपलव्धिविषयबाधकत्वम् । तदेवं स्वमाह्याव्यभि-चारस्येव सर्वत्र प्रामाण्यनिबन्धनतया व्यापकानुपलब्धौ तस्य प्रमाणनिश्चितस्य पश्चधर्मे-स्वान्वयञ्यतिरेकस्वरूपस्य सत्त्वात्तथाविधाया एव च तस्याः स्वसाध्यप्रतिपाद्कत्वेन प्रामाण्यं न तु बुद्धिमत्कारणानुमानस्य, स्वसाध्याव्यभिचाराभावादिति । न च व्यापकानुपः लब्धावपि पक्षधमत्वाऽम्वयव्यतिरेकनिश्चयस्य स्वमाध्याव्यभिचारित्वनिश्चयलक्षणस्याभाव 25 इति वाच्यम्, विपक्षे बाधकप्रमाणसद्भावान् तत्रान्वयव्यतिरेकयोरवगमान्, तत्कारणेषु हि कुम्भादिषु तदन्वयव्यतिरेकानुविधानस्योपलब्धिः तद्नुपलब्धेबीधकं प्रमाणम् । अथवा तत्कारणत्वं तद्व्वयव्यतिरेकानुविधानेन व्याप्तम्, तद्भावेऽपि भवतस्तत्कारणत्वे मर्वे सर्वस्य कार्यं कारणञ्ज स्यात्, ततश्च न कचित्कार्यकारणभावव्यवस्था स्यात्, अनस्तद्व्यवस्था-

मिच्छता तदभावे कार्यकारणभावो नाभ्युपगन्तव्य इत्यन्वयव्यतिरेकामुविधानेन कार्यकारण-भावो व्याप्तः, स यत्रोपलभ्यते तत्रान्वयव्यतिरेकानुविधानसंनिधापनेन तद्भावं बाधत इत्यनुमानसिद्धो व्यतिरेकः, तत्मिद्धेश्चान्वयोऽपि मिद्धः, तथाहि य एव सर्वत्र साध्याभावे साधनाभावलक्षणो व्यतिरेकः स एव साधनसद्भावेऽवरयन्तया साध्यसद्भावस्वरूपोऽन्वय 5 इति व्यापकानुपलब्धेः पक्षधर्मत्वान्वयव्यतिरेकलक्षणः माध्याव्यभिचारः प्रमाणतः सिद्धः. न चैवं कार्यत्वादेरयमविनाभावः सम्भवति, पक्षव्यापकत्वे मत्यन्वयव्यतिरेकयोरभाव-स्य विषयेथे बाधकप्रमाणाभावतः प्रतिपादितत्वान् । तन्वादीनाञ्च बुद्धिमत्कारणत्वे सा-ध्ये तद्विपर्ययोऽबुद्धिमत्कारणाः परमाण्वाद्यः, न च तेभ्यो बुद्धिमत्कारणव्यावृत्तिनि-मित्तकार्यत्वनिवृत्तिप्रतिपादकं प्रमाणं प्रवर्तते अवयविनी भिन्नस्याभावेन विशिष्टावस्था-10 प्राप्तपरमाणुरूपत्वात् । न च तेभ्यः कार्यन्वव्यावृत्तिः प्रत्यक्षतः सिद्धाः, बुद्धिमत्कारण-निमित्तकार्यत्वप्राहकत्वेन प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षानुपलम्भशब्दवाच्यस्य नत्राप्रवृत्तेः, पर्माण्व-न्तरासंसृष्टपरमाणुनाक्व प्रत्यक्षबुद्धावप्रतिभासनात्र ततः साध्यव्यावृत्तिप्रयुक्ता साधनव्याः वृत्तिप्रतिपत्तिः । नाष्यबुद्धिमत्कारणेषु कार्यत्वादेरदर्शनान् माकल्येन ततो व्यतिरेक-सिद्धिः, स्वसम्बन्धिनोऽदर्शनम्य परचेतोष्ट्रतिवशेपैरनेकान्तिकत्वात् मर्वमम्बन्धिनोऽ-15 सिद्धत्वात्र ततो विपक्षाद्धेतोर्व्याच्या व्यतिरेकसिद्धः । नापि परमाण्वादीनामनुमाना-नित्यत्विमद्भेरकार्यत्वस्य कार्यत्वविरुद्धस्य तेषु सद्भावात्ततो व्यावर्त्तमानः कार्यत्वलक्षणो हेतुर्बुद्धिमत्कारणत्वेनान्विनः सिद्ध्यति, कार्यत्वस्थावुद्धिमत्कारणत्वेन विरोधासिद्धरङ्करा-दिष्वबुद्धिमत्कारणनिष्पाद्येष्वपि तस्य सम्भवान् । न च कार्यत्वमकृतकत्वादेव नित्येभ्यो व्यावृत्तं, अङ्करादीनाञ्चोत्पित्तमतां बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेन पश्चीकृतत्वाम तैहेंनोव्यीभ-20 चार इति वाच्यम् , पश्चीकरणमात्रादेवाबुद्धिमत्कारणत्वामावस्य तेष्वसिद्धेः, तथाभ्युपगमे वा पक्षीकरणादेव साध्यसिद्धेहेंतुपादानवैयध्यीत । तभ्मात्साकल्येन व्यतिरेकासिद्ध्या साकल्येनान्वयासिछेने कार्यत्वं हेतुः प्रकृतसाध्यमाधनसमर्थः। न च सर्वोनुमानेष्वेष दोषस्तुल्य इति वक्कव्यम् , अन्यत्र विपर्यये बाधकप्रमाणबलादन्वयव्यतिरेकसिद्धेः, प्रकृते तु तद्भावात । किक्केश्वरस्य शरीरसम्बन्धाभावेऽपि श्वित्यादिकार्यकर्तृत्वे कर्तुत्वं ज्ञानचि-25 कीर्षाप्रयस्तानां समवायरूपं वक्तन्यम्, तन्न मम्भवति समवायस्य निषिद्धःवात्, कुलालादौ शरीरसम्बन्धव्यतिरेकेणान्यस्य कर्तृत्वस्यानुपलम्भान् , तथा चेश्वरेऽपि तदेव कर्तृत्वं कल्प-नीयं दृष्टानुसारित्वात् कस्पनायाः । न हि शरीरव्यतिरेकेण ज्ञानचिकीर्वाप्रयत्नानां सद्भावः कविदुपलब्ध इति नेश्वरेऽपि तदभावेऽमावभ्युपगन्तव्यः। ज्ञानाशुत्पत्तौ हि ममवाविकारण-मात्मा, आत्ममनःसंयोगोऽममवायिकारणं, इरीरादि निमित्तकारणम्, न च कारणत्रया-

भावे भवद्भिः कार्योत्पत्तिरभ्युपगम्यते, न चासमवायिकारणात्ममनःसंयोगादिसङ्काव ईश्वरेऽ भ्युपगत इति न ज्ञानादेरपि तत्र भावः । न चासमवायिकारणादेरभावेऽपि तत्र ज्ञानमुत्पद्यत इति वक्तव्यम्, तथा सति निमित्तकारणव्यतिरेकेणापि क्षित्यादेकत्पत्तिप्रमङ्गात्। तज्ज्ञाना-दीनाख्य नित्यत्वे नित्यमङ्करादिकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । न च सर्वेदा न महकारिणां सिन्निधान मतो न दोष इति वक्तव्यम्, नेषामपि तज्ज्ञानायत्तजन्मतया सर्वदा सन्निधानात्, नित्यज्ञा- 5 नादीनामेव कारणमम्भवे तदाधारेश्वरकल्पनावयर्थ्यप्रसङ्गाश्व, न चानाश्रितस्य ज्ञानादेः सम्भवोऽतस्तद्वात्मा कल्प्यत इति चेन्न, तदात्मनोऽप्यनाश्रितस्याप्यसम्भवेनापरापराश्रयकल्प-नाप्रसङ्गात् । न च तस्यात्मनो द्रव्यत्वेनानाश्रितम्यापि सम्भव इति वाच्यम् , गुणाश्रित-स्येव द्रव्यत्वेन बुद्धादेर्गुणत्वासिद्धेः, तत्ममवेतत्वानिश्चयात्, इदमत्र समवेतमिती-श्वरप्रतीतिरयोगात्तेनात्मनो ज्ञानस्य चाप्रहणात् । न वा तज्ज्ञानं स्वं स्वधारक्का- 10 त्मानं वेति, अस्वसविदितत्वाभ्युपगमात्। न चापरं प्राहकं नित्यं ज्ञानं तस्येश्वरस्य मम्भवति, येनेकेन सकलपदार्थजातमपरेण च तज्ज्ञानमवगमयतीति स्यात, एकदा याव-द्रव्यभाविमजातीयगुणद्रयस्यान्यत्रानुपलब्धेः, ज्ञानद्वयाद्गीकारेऽपि ज्ञानस्य स्वामाहकत्वेन स्वाधारस्य स्वमहचारिज्ञानस्यान्यस्य गोचरस्य वा प्राहकत्वासस्भवः, यद्धि स्वप्रहणविधुरं तन्नान्यप्राह्कं, यथा घटादि, स्वप्रहणविधुरस्त प्रकृतं ज्ञानीमति। तस्मान तत्समवेतरवेन 15 बुद्धर्गुणत्वं नापि तदाधारस्य द्रव्यत्वं सिद्ध्यति, एवक्न शरीरसम्बन्धस्यंव कुम्भकारादौ कर्तृ-त्वच्यापकत्वेन प्रतीतेस्तद्भावे कर्नुत्वस्यापि व्याप्यस्याभावप्रसङ्गः. कर्नुत्वं हि कचित्करादि-व्यापारेण कारणप्रयोक्तृत्वलक्षण यथा कुम्भकारस्य दण्डादिकारणप्रयोक्तृत्वम् । अपरं बाग्वयापारेण यथा स्वामिनः कर्मकरादिप्रयोक्तृत्वस्वरूपम्, अन्यत्र प्रयत्नव्यापारेण यथा जामतः स्वशरीरावयवप्ररकत्वस्वभावम्, किश्चित्र निद्रामदप्रमादविशेषेण तास्वादिकरादि 🙄 प्रेरकत्वम् । अतः सर्वथा अरीरसम्बन्ध एव कर्तृत्वस्य व्यापकः, स यदीश्वराशिवर्तते तर्हि स्वव्याप्यं कर्नृत्वमप्यादाय निवर्त्तते, इति न तस्य कर्नृत्वमभ्युपगन्तव्यमिनि प्रमङ्गः। अथ तस्य जगत्कर्तृत्वमभ्युपगम्यते चेत्तदा शरीरसम्बन्धः कर्तृत्वव्यापकोऽभ्युपगन्तव्यः इति प्रसङ्गविपर्येयः, न हि कारकशक्तिपरिज्ञानलक्षणं तस्य कर्नृत्वम् , येन प्रसङ्गविपर्ययो-व्योत्यसिद्धरभावः स्यात् , कुम्भकारादौ मृत्यिण्डादिकारकशक्तिपरिज्ञानेऽपि शरीरव्यापारा- 25 भावे घटादिकार्यकर्नृत्वादर्शनात् , सुप्तप्रमत्तादौ च ताल्वादिकारणपरिक्रानाभावेऽपि तक्न्या-पारे प्रयत्नस्थणे सति तत्प्रेरणाकार्यदर्शनात् । किन्न मुमुक्षुभिः सर्वेद्यत्वेन विशिष्टधर्मीधर्मी-द्यपदेशकर्तेश्वर उपास्यः अन्यथाऽह्रोपदेशानुष्ठाने विप्रलम्भशंकया प्रवृत्तिनै स्यात् । तस्य सर्वेक्कत्वे सत्यपि शरीराभावे वकामावादुपदेष्टृत्वासम्भवेन तदुपदेशस्य तत्क्वतत्वेन प्रामा-

15

ण्यसिद्धिनं स्थात्, तथा च मुमुक्षूणां तत्र प्रवृत्तिनं भवेदेवातस्तस्योपदेशकत्वेऽवदयं शरीर-सम्बन्धो वक्तव्यः व्याप्याभ्युपगमस्य व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकत्वात्, शरीरसम्बन्धा-भावे च व्याप्यस्याप्युपदेशकत्वस्याभावः इति प्रसङ्गविपर्ययौ, व्याप्यव्यापकभावप्रसा-धक्क प्रमाणं प्रत्यक्षानुपलम्भशब्दवाच्यं कार्यकारणभावप्रसाधकं प्रत्यक्षमेव, ताल्वादि-व्यापाराभावेऽप्युपदेशस्य सद्भावे तस्य तद्धेतुकत्वासम्भवात् । ततो न शरीराभावे ईशस्य कर्तृत्वम्, तेन शरीरमनःसम्बन्धाभावे प्रयत्नबुद्धादेरभावादीश्वरसत्तैवासिद्धा, तदेवमीश्वर-कर्तृत्वसाधकस्य तन्नित्यत्वादिधर्मसाधकस्य च प्रमाणस्याभावात् क्षेत्रकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर इत्याद्यसिद्धमेव । तस्माद्भवद्देतुरागादिजयात् शामनप्रणेतारो जिनाः सिद्धाः, अतः सुव्यवस्थितं भवजिनानां शासनमिति दिक् ॥

10 इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य ईश्वर-कर्न्युत्वभक्को नाम षष्ठं सोपानम् ॥

# अथारमविभुत्वनिराकरणम् ।

स्थानमनुपमसुखसुपगतानामित्यनेन नवानां युद्धादिविशेषगुणानामात्यन्तिकः क्षय आत्मनो मुक्तिरित मनस्य व्यवच्छेदः । ननु विभुत्याऽऽत्मनो विशिष्टस्थानप्राप्तिद्देतुगत्य-भावेन कथमनुपमसुखं स्थानमुपगतानामिति युज्यतं, सुख्यस्थापि कर्मक्षयेन शरीरमनःसंयो-गाभावािक्रमित्तभूताममवाियकारणाभावेन मुक्तात्मसूत्पन्यसम्भवात्, नित्यस्य चावेषियकस्य सुख्यानुपल्रभ्येनासन्त्वात्, आत्मनो विभुत्वक्च नित्यत्वे सत्यस्मदाशुपल्रभ्यमानगुणाधि-ष्ठानत्वाद्गानादेरिव सिद्धम्, न च बुद्धेर्गुणत्वासिद्धाः हेतुविशेपणासिद्धिरिति वाच्यम्, प्रतिषिध्यमानद्रव्यक्मस्यभावे मति सत्तासम्बन्धित्वात्तिसद्धः, बुद्धिर्व सामान्यविशेषवत्त्वे सत्यभुत्वत्ते च सति अचाश्चय-प्रत्यक्षत्वात् शब्दवदेकद्रव्या, एकद्रव्यत्वाच क्पादिवद्गव्यं न भवति, संयोगविभागाकारण-रायक्षत्वात् शब्दवदेकद्रव्या, एकद्रव्यत्वाच क्पादिवद्गव्यं न भवति, संयोगविभागाकारण-साधकहेतोरसिद्धता । बुद्धरस्मदाशुपलभ्यमानत्वक्च तदेकार्थसमवेतानन्तरक्कानप्रत्यक्षत्वा-माधकहेतोरसिद्धता । बुद्धरस्मदाशुपलभ्यमानत्वक्च तदेकार्थसमवेतानन्तरक्कानप्रत्यक्षत्वा-माधकहेतोरसिद्धता । बुद्धरस्मदाशुपलभ्यमानत्वक्च तदेकार्थसमवेतानन्तरक्कानप्रत्यक्षत्वा-मासिद्धम्, अकार्यत्वादाकाशवदात्मनो नित्यत्वमपि सिद्धम्। न वा विभुत्वसाधकस्य हेतो-रानकान्तिकत्वं, विपक्षेऽस्याप्रवृत्तेः । नापि विकद्धः विभुत्यकाशे वृत्त्यप्रक्रभात् । नापि

बाधितविषयः, प्रत्यक्षागमयोरस्याविभुत्वप्रदर्शकयोरसम्भवात् । नापि प्रकरणसमः, तथा-विषहेत्वन्तरस्याभावात्, तस्मात्सकल्दोषरहितादतो हेतोर्विभुत्वसिद्धिरिति मैत्रम्, सत्ताया असिद्धा बुद्धेर्गुणत्वासिद्धौ तद्धिष्ठानत्वलक्षणहेत्वसिद्धः, आत्मनो बुद्धिर्भिन्नत्वे समवायस्य सद्भावेऽसद्भावे वा तस्या आत्मगुणत्ववदन्यगुणत्वप्रतिवेधामम्भवेन तस्यैव गुणोऽसावि-त्यसिद्धेश्व । न चात्मसङ्गावे भावात्तस्यास्तत्कार्यतया तद्गुणत्विमिति वक्तुं युक्तम्, आकाश- 5 सद्भावेऽपि तस्या भावात्तःकार्यत्वेन तद्भणत्वप्रसक्तेः, आत्माभावेऽभावात्तस्यास्तत्कार्यनया तथात्वमित्यपि न सम्यक्, आत्मनो निखत्वेन व्यापित्वेन च तदभावासम्भवात् । अथात्म-न्येव तस्याः प्रतीतेस्तद्भुणत्विमिति चेन्न, आत्मनः स्वसंविदितत्वानभ्युपगमेन स्वस्मिन् बुद्धेः प्रत्ययासम्भवात्, झानान्तरप्रत्यक्षत्वे विवादाच । स्वसंविदिनत्वानभ्युपरामादेव च स्वात्सन आत्मन्यवस्थितत्वेन बुद्धा प्रहीतुमशक्यत्वात, बुद्धान्तरप्राह्यत्वस्य चासंभवान, 10 बुद्धेरात्माञ्यनिरेके तु आत्मन इव तस्यापि द्रव्यत्वेन प्रतिषिध्यमानद्रव्यत्वे सतीति हेतुविशेषणासिद्धिः, इतरेतराश्रयश्च बुद्धेर्गुणत्वसिद्धौ निराधारगुणामम्भवेन तदाधारस्या-त्मनो द्रव्यत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च द्रव्यप्रतिषेधेन तदाश्रितत्वाद्भृद्धेर्गुणत्वसिद्धिरिति । किञ्च यचात्माऽप्रत्यक्षो बुद्धिश्च तद्भुणस्तदाऽस्मदाशुपलभ्यमानत्वं विरुद्धम्, अत्यन्तपरोक्षगुणि-गुणानामसमदाद्यप्रत्यक्षताच्याप्यत्वस्य परमाणुरूपादौ निश्चितत्वात् । न च वायुरपर्शेन 15 व्यभिचारः, वायोः कथक्कित्तद्व्यतिरेकेण तद्वत् प्रत्यक्षत्वात् । बुद्धिश्च यद्यस्मदाद्पित्यक्ष-विषया तर्हि तस्या अत्यन्तपरोक्षात्मविभुद्रव्यविशेषगुणिगुणत्वं विरुद्धं स्थात , घटरूपादाव-स्मदादिप्रत्यक्षत्वस्यात्यन्तपरोक्षगुणिगुणत्वाभावव्याप्यत्वनिश्चयात् । अतो बुद्धिर्यश्चस्मदादि-प्रत्यक्षविषया न तक्षेत्यन्तरोक्षात्मविद्येगुणरूपा, तथाभूता यदि न तक्षेत्मदादिप्रत्यक्षिब-षयेति अस्मदाद्युपलभ्यमानत्वलक्षणं हेतुविशेषणमसिद्धम् । आत्मा प्रत्यक्षविषयो नात 20 उक्तदोष इति चेत्तर्हि तस्य हर्षविषादाद्यनेकविवत्तीत्मकस्य देहमात्रव्यापकस्य स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसिद्धतयाऽनुमानतो विभुत्वसाधनमसङ्गतं स्यात् । पक्षधमैताविशिष्टहेतुमद्भावमात्रेण विभुत्वाभ्युपगमे पकान्येतानि फलानि, एकशास्त्राप्रभवत्वान्, उपभुक्तफलवदित्यप्यनुमानं भवेत्, न चास्य प्रत्यक्षवाधा, प्रकृतेऽपि समानत्वात्, अनुमानस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वाभ्युपगमात्र नानुमानेन स्वसंवेदनलक्षणप्रत्यक्षस्य वाधितत्वम् , तथाविधप्रत्यक्षस्यापामाण्यसाधकस्याप- 25 रस्य कस्यचिद्भावाद । तदेवं बुद्धिलक्षणो गुणो यदास्मदासुपलभ्यस्तदा हेतोः कालात्ययापदि-ष्टता, यदि चानुपलभ्यः तर्हि विशेषणासिद्धत्वम् । तथा व्यभिचारश्च परमाणूनां नित्यत्वे सत्यस्मदाशुपलभ्यमानपाकजगुणाधिष्ठानत्वेऽपि विभुत्वाभावात् । न च परमाणुपाकज-गुणा अप्रत्यक्षा इति वक्तव्यम् , तथा सति कार्यत्वेन बुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये व्याप्तिप्रहणा-

सम्भवात . तेऽपि हि कार्यत्वेनाभिमताः, तेषाञ्च व्याप्तिकानेनाविषयीकरणे कथं बुद्धिमत्का-रणत्वेन व्याप्तिसिद्धिभेवेत तथा च कार्यत्वं हेतुरेतैरेव शक्कितव्यभिचारी स्यात्। तत्र च व्यक्षिचारवारणाय यदि नित्यत्वे सत्यश्मदाविवाह्येन्द्रियोपरुभ्यमानगुणाः धिष्ठानत्वादित्युच्यतं तर्हि तस्य बुद्धावभावेन हेतीर्विशेषणासिद्धत्वं स्यात् । एवमा-5 साजलक्षणो दृष्टान्तो हेतुमाध्यविकलः, तयोस्तत्रासिद्धेः। न च तेनैव हेतुनाऽऽत्मदृष्टा-न्तेन ज्ञब्दाधिकरणस्य तस्य विभुत्वसिद्धा न साध्यविकलता, अस्मदाद्युपळभ्यमान-शब्दलक्षणगुणाधिष्ठानत्वस्य तत्र सिद्धत्वाच न साधनविकलतेनि वाच्यम्, इतरेतराश्रय-प्रमङ्गात्, सिद्धे श्वात्मनो विभुत्वे तदृष्टान्तेनाकाशस्य विभुत्वसिद्धिः, तस्सिद्धेश्वात्मनो विभुत्वसिद्धिरिति । तथा शब्दस्य गुणत्वमध्यसिद्धम् , न च प्रतिपिध्यमानद्रव्यकमैत्वे सित 10 सत्तामम्बन्धित्वात्तस्य गुणत्वं मिद्ध्यतीति वाच्यम्, सत्तायास्तत्मम्बन्धस्य समवायस्य चा-भावेन विशेष्यासिद्धेः शब्दस्य द्रव्यत्वेन विशेषणासिद्धेश्च । यद्धि क्रियावत्तद्भव्यं दृष्टं यथा शरादि:, क्रियाबांश्च शब्दस्तस्माद्भव्यम्, निष्क्रियत्वे तु तस्य श्रीत्रेण सह सम्ब-न्धाभावात्ततो महणं न स्यात् , तथापि तस्य माहकत्वेऽप्राप्यकारित्वापत्तिः स्यात् । तत्स-म्बन्धकल्पनाम दोष इति चेत्तर्हि शब्ददेशं गत्वा यदि श्रोत्रमिमम्बध्यते तदा श्रोत्रस्य स्वा-15 दृष्टाभिसंस्कृतकर्णशष्क्रत्यवरुद्धाकाशरूपत्वं न स्यात्, आकाशस्य निष्क्रियत्वात्, मिक्रय-स्वेऽपि श्रोत्रं शब्ददेशं गच्छतीति प्रतीत्यभावात् । अन्तरालवर्तिनामन्यशब्दानां महणप्रम-कात्, अनुवातप्रतिवातिर्यग्वातेषु प्रतिपश्यप्रतिपत्तीपत्प्रतिपत्तिभेदाभावप्रसङ्ख्या, गच्छ-तद्रश्रीत्रस्य तत्कृतोपकाराद्ययोगात् । यदि तु शब्दस्य श्रीत्रदेशे आगमनमुख्यते तर्हि न तस्य गुणत्वं गुणस्य निष्क्रियत्वान् , तथा च मिक्रयत्वाहृव्यत्वमेव तस्य । त च वीचीतरङ्ग-20 न्यायेन श्रोत्रदेशे ममुत्पन्न एव शब्दस्तेन गृह्यते न त्वाद्य एव तत्रागच्छतीति वाच्यम , तथा सति तुल्ययुक्त्या पूर्वपूर्वशरादिप्रभवाणामन्येषामेव शरादीनां छक्ष्यदेशसमुद्भतानां तेनाभिसम्बन्ध इति स्वीकारप्रसङ्गात्, इष्टापत्तौ मर्वत्र क्रियाया अभावप्रसङ्केन क्रियाव-हुच्यमिति द्रव्यलक्षणमसम्भिव स्यात् । न च शरादौ प्रत्यभिक्षानादेकत्वमिति चक्तव्यम्, देवदत्तोचारितं शब्दं शृणोमीति प्रत्यभिक्षयाऽत्राप्येकत्वस्य सिद्धत्वात् । न चेदं प्रत्यभि-25 ज्ञानं सादृश्यनिबन्धनम्, शराद्विप्रत्यभिज्ञानस्यापि तथात्वप्रसङ्गात् । न च शब्दैकत्वप्र-त्यभिक्कानं बाधितमिनि वक्तुं शक्यम्, तत्श्चणिकत्वविषयकप्रत्यक्षस्य विवादविषयत्वेन तद्वाधकत्वायोगात । प्रत्यभिज्ञायास्त्वया मानसप्रत्यक्षाभ्युपगमेन तया क्षणिकत्वसा-भकानुमानस्यैव बाधनात्, अत एव क्षणिक: शब्द:, अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति बिसुद्रव्यविशेषगुणस्वात् ज्ञानादिवदित्यनुमानमपास्तम् , प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षवाधितत्वात् धर्मा- देविभुद्रव्यविशेषगुणत्वेर्राप क्षणिकत्वाभावेन व्यभिचाराच । त च विशिष्टस्य हेतोस्त-त्राभावाम व्यभिचार इति वाच्यम्, अस्मदादिप्रत्यक्षत्वस्य विपक्षेणाविरोधात्। विपक्ष-विरुद्धं हि विशेषणं ततो हेतुं निवर्त्तेयति, यथाऽहेतुकत्वं ततः कादाचित्कत्वं निवर्त्तयति, न चास्मदाद्वित्रत्यक्षत्वं अक्षणिकत्वविक्रद्धम् , अक्षणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावात् , ततो यथाऽस्मदादित्रत्यक्षा अपि केचित्क्षणिकाः प्रदीपादयः, अपरेऽक्षणिकाः सामान्यादयः 5 तथाऽस्मदादिप्रत्यक्षा अपि विभुद्रव्यविशेषगुणाः केचित् क्षणिका अपरेऽक्षणिका भविष्य-न्तीति संदिग्धविषक्षव्यावृत्तिकत्वाद्नैकान्तिको हेतुः। न च तादृशविभिष्ठो हेतुरक्षणिके न दृष्ट इति ततो व्यावृत्त इति वाच्यम् , स्वसम्बन्ध्यदर्शनस्य परलोकादिनाऽनैकान्तिकत्वात् , मर्वसम्बन्धिनोऽमिद्धत्वाच । धर्माधर्मोदेश्वास्मदाद्यप्रत्यक्षत्वे देवदत्तं प्रत्युपमर्पन्तः पश्चादयो देवद्त्तगुणाकुष्टाः देवदत्तं प्रत्युपसर्पणवस्वात् यथा मासादिरित्यनुमानं तत्माधकं न स्वात् 10 व्यामेरमहणान, तथाप्यनुमाने यनः कुतश्चित् यत्कि चिद्ववगम्येत । प्रासादेर्देवदत्तं प्रत्युप-सर्पणस्य देवदत्तप्रयत्नगुणाक्रष्टत्वेन व्याप्तिदर्शनात्तस्यैव तत्पूर्वकत्वानुमानं स्यात् तस्य च वैयर्थ्यात्। न च पश्चादेरिप देवदत्तं प्रत्यूपमर्पणस्य देवदत्तप्रयत्नमभानगुणाक्रष्टत्वेन व्याप्तिः प्रतीयत इति बाच्यम् , प्रयत्नसमानगुणस्य पश्चादेर्देवदत्तं प्रत्युपसर्पणस्य वाऽप्रतिपत्तौ तदा-कृष्टत्वेन व्यार्ध्यामद्धः, न हि प्रयत्नाप्रतिपत्तौ तदाकृष्टत्वेन प्रतिपन्नम्य मासादेदेवदत्तं प्रत्युप- 15 मर्पणस्य व्याप्रिप्रतिपत्तिः, तत्त्रतिपत्तिश्च यदि तेनैवानुमानेन तदाऽन्योऽन्याश्रयः, व्याप्ति-मिद्धावनुमानं तिस्तादी व्याप्तिसिद्धिरिति, न चास्ति तज्ज्ञापकं मानान्तरमतो मानसप्रत्यक्षेण सा गृह्यत इति स्वीकार्यम् , अतः समाकर्षकस्य प्रयत्नसमानगुणस्याकृष्यमाणपश्चादेश्वास्मदादि अत्यक्षत्वे धर्मोद्रिप प्रत्यक्षत्वमेवेति । अस्मदाद्विश्वप्रत्यक्षत्वे सतीति तु न वान्यम् ज्ञानादेखथाऽप्रत्यक्षतया दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वात् । ज्ञानादेविभुद्रव्यविशेषगुणत्वासिक्या 20 दृष्टान्तः साधनशून्यः, साध्यशून्यश्च ज्ञानादेः क्षणिकत्वासम्भवात् अन्यथा न ततः संस्कारः तद्भावात्र स्मर्णं तद्भावाच न प्रत्यभिज्ञादिव्यवहारः, विनष्टात् कार्यानुत्पादात् , अन्यथा चिरविनष्टाद्ि स्थान , अनन्तरस्य कारणत्वे तु सर्वमनन्तरं कारणं स्थान् । तस्मान क्षणिकत्वं शब्दस्येति मक्रियत्वाद्वरुयतैव । तथा गुणवत्त्वाच्छब्दो द्रव्यं, लोष्टादीनामित्र स्पर्शवस्वात्त-स्य गुणवस्त्रम् , तत्र च स्पर्शामावं कांस्यपात्र्यादिध्वनिमन्बन्धेन कर्णशब्द्धत्या अभिघातो 25 न स्यात । अल्पः शब्दो महान् शब्द इति प्रतीत्या अल्पमहत्वाभिसम्बन्धादपि तस्य द्रव्य-

१ तथा च कथिकष्ट्रव्यं शब्दः, क्रियावत्त्वात्, बाणादिवदिति प्रथोगः, अत्र परिस्पन्दरूपिकयया क्रिया-वर्त्वं प्राह्मम्, तेनास्ति भवतीत्यादिधात्वर्थलक्षणिकयया क्रियावस्वेऽपि गुणादौ न व्यभिचारः॥

त्वम् । न चाल्पमहत्त्वे न परिमाणस्पे, इयत्तानवधारणात्, शब्दोऽयं महानित्यध्यवस्यन् हि न इयानित्यबधारयतीति वाच्यम् , वायोरियत्तानवधारणेऽपि अल्पमहत्वयोः सम्भवेन व्य-भिचारात्, न हि बिल्बबद्रादेरिव तत्रेयत्तानिर्णयः । तत्र सत्यपीयत्ताऽप्रत्यक्षत्वाद्वायोः न निर्णीयते, शब्दस्य प्रत्यक्षतया स्यादेव तन्त्रिर्णय इति चेन्न, स्पर्शविशेषरूपस्य वायोरप्रत्य-5 श्रत्वासिद्धेः । इयत्तायाश्च परिमाणभिन्नत्वेऽन्यस्यानवधारणेऽपरस्याभावो न युक्तोऽतिप्रस-कात्। परिमाणक्रपत्वे तु अल्पमहत्त्वपरिमाणनिर्णये कथं न तदवधारणम् , अन्यथा बिल्वा-दाविप तथाप्रसङ्गात । किञ्चालपमहत्त्वयोः परिमाणरूपत्वाभावे शब्दे ते किरूपे इति वक्त-व्यम् . स च गुणवृत्तित्वादवान्तरजातिविशेषस्य रूपे इति वक्तं शक्यम् , शब्दस्य गुणत्वा-सिद्धेः, तस्मात्तयोः परिमाणक्रपतया गुणवत्त्वाह्रव्यं शब्दः । पांश्वाद्य इव वायुनाऽभि-10 हन्यमानतया संयोगाश्रयत्वाच्छच्दो द्रव्यम्, वाधुना शब्दस्याभिघातोऽपि देवदत्तं प्रत्याग-च्छतः प्रतिकूलेन वायुना प्रतिनिवर्त्तनात्सिद्धः, प्रतिनिवर्त्तनमपि अन्यद्गिवस्थितेन श्रव-णात्मिद्धम् । न च गन्धादीनामागच्छनां वायुना निवृत्तिर्देष्टा, तेषाञ्च गुणत्वेन न वायुना संयोग इति वाच्यम् , तद्वतो द्रव्यस्यैव तेन निर्वर्त्तनात् , केवलानास्त्र गन्धादीनां निष्क्रिय-त्वेनागमनपरावर्त्तनासम्भवात् । न चात्र तद्वतो निवर्त्तनम्, आकाशस्य सर्वगत्वेनाक्रिय-15 त्वात् , न वाऽसंयुक्तस्य शब्दस्य निवर्त्तनम् , सर्वस्य निवर्त्तनप्रमङ्गात् । एकत्वादिसंख्या-वस्वादिप शब्दो गुणवान, प्रतीयते हि एक: शब्दो ही शब्दौ बहवदशब्दा इति, तस्मान् क्रियागुणवन्त्राच्छब्द्स्य द्वव्यतया प्रतिषिध्यमानद्वव्यत्वलक्षणं हेतुविशेषणमसिद्धम् । एक-द्रव्यत्वमपि शब्दस्य न द्रव्यत्वाभावमाधकम्, एकद्रव्यसंयोगित्वस्य तदर्थत्वे विरुद्धत्वात्, संयोगित्वस्य द्रव्यधर्मत्वात् । समवायस्य निरस्ततया नैकद्रव्यसमवेतत्वं तद्रथीः सम-20 वायसच्वेऽपि शब्दस्य गुणत्वसिद्धावेचकद्रव्यसमवेतत्वसिद्धः । अनेकद्रव्यः शब्दोऽस्म-दादिशत्यक्षत्वे सति स्पर्शवस्वात , घटादिवदिति प्रत्यनुमानेन बाधितत्वान्न सामान्य-विशेषवरवे सति बाह्यकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वं तस्यैकद्रुडयत्वमाधकम्, बायोस्त्यात्वेऽपि नैक-दृष्ट्यत्वाद्वयभिचारश्च । मत्तासम्बन्धित्वर्माप् यदि स्वक्रपमत्तासम्बन्धित्वक्रपं तदा सामान्याः दिभिव्यभिचारः प्रतिषिध्यमानद्रव्यक्रमेत्वे सति निकक्तसत्तासम्बन्धित्वेऽपि गुणत्वाभा-25 बात । तेषास्त्र स्वरूपमत्ताभावे खपुष्पादेरविशेषप्रसङ्गात । यदि तु भिन्नसत्तासम्बन्धित्वरूपं तदा तादृशमत्ताया अभावेन शब्दस्यापि तत्मम्बन्धित्वासिद्धिः । तस्माच्छब्दस्य गुणत्वा-सिद्धेर्नित्यत्वे भत्यस्मदाशुपलभ्यमानगुणाधिष्ठानत्वस्याकाशेऽसिद्धेः साधनविकलो दृष्टान्तः । एतेन झानं परममहत्त्वोपेतद्रव्यसमवेतं, विशेषगुणत्वे सति प्रदेशवृतित्वात् शब्दवदित्य-पि प्रत्युक्तम , अन्योऽन्याश्रयात् ज्ञानस्य परममहत्त्वोपेतद्रव्यममवेतत्वे सिद्धे तद्ष्रशन्ततः

शब्दस्य तस्सिद्धिः, तस्सिद्धेश्च तदृष्टान्तेन ज्ञानस्य तस्मिद्धिरिति ! ज्ञानस्य चात्माभेदे तद्व्यापित्वमिति न प्रदेशवृत्तित्वम्, तथापि तद्वृत्तित्वे ज्ञानेतरम्वभावतयाऽनेकान्तत्वसिद्धि-रात्मनः । आत्मभेदे तु ज्ञानस्यात्मगुणत्ववद्न्यगुणत्वाप्रतिषेधाद्विशेषगुणत्वासिद्धिः, आत्म-नस्त्वया प्रदेशानभ्युपगमेन तद्वृत्तित्वस्यासिद्धिश्च, कल्पितप्रदेशस्त्रीकारे च तद्वृत्तित्वलक्षणो हेतुरपि कल्पिन इति न ततः साध्यमिद्धिः, अन्यथा सर्वतः सर्वस्य सिद्धिः स्यात्। अहमिति 5 स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणात्मनः स्वदेहमात्रव्यापकत्वेन हर्षावषादाद्यनेकविवर्तात्मकस्य सिद्धत्वाद्धि-भुत्वसाधकतयोण्ययस्यमानः सर्व एव हेतुः प्रत्यक्षवाधितकमैनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन काला-त्ययापदिष्टः । एवं सत्प्रतिपक्षश्च तव हेतुः देवदत्तात्मा देवदत्तरारीरमात्रव्यापकः, नत्रैव व्यात्योपलभ्यमानगुणत्वातः, यो यत्रैव व्यात्योपलभ्यमानगुणः स तन्मात्रव्यापकः, यथा देव-दत्तम्य गृहे एव व्याम्योपलभ्यमानभास्वरत्वादिगुणः प्रदीपः देवदत्तहारीर एव व्याम्योपल- 10 भ्यमानगुणस्तदातमा इत्यनुमानस्य सद्भावात , तदारमनो हि ज्ञानादयो गुणाम्तद्देह एव व्यास्यो-परुभ्यन्ते न परदेहे, नाप्यन्तराले । न च देवदत्ताङ्गनाङ्गं देवदत्तगुणपूर्वकम्, कार्यत्वे सति तदुपकारकत्वात, ग्रामादिवदित्यनुमानेन कारणस्य कार्यदेशे सन्निधानावश्यकत्वात्तदङ्गना-ङ्गप्रादुर्भावदेशे तत्कारणतद्गुणसिद्धाऽसिद्धस्तव हेतुरिति वाच्यम् ,यतो यदि तद्गुणा ज्ञानदर्शन-सुखवीर्यम्बभावास्ते च तद्क्रनाङ्गे तदन्तराले च बत्तन्त इत्युच्यते तन्न मन्यक्, संवेदन- 15 स्वरूपाणां ज्ञानदर्भनसुम्वानां तत्र वृत्तितयाऽप्रतीतेः, शक्तिस्वरूपस्य वीर्यस्य च क्रियानु-मेयतया देवद्त्रशरीर एव क्रियादर्शनेन तत्रैव तम्यानुमानात् । नापि धर्मोधर्मी तद्क्वनादि-कार्यनिमित्तभूतौ तद्गणशब्देन विवक्षिताविति वक्तं युज्यते, अस्वसंविदितत्वेनाचेतनत्वा-त्तयोः शब्दादिवत्तदात्मगुणत्वासम्भवात् । सुखादीनाञ्च स्वसंविदितत्वेन चेतनरूपनया नाचेतनःवं व्यमिचारि, अभिमतपदार्थसम्बन्धसमय एव हि स्वसवेदनरूपाह्वादस्वभावस्य २० तदात्मनोऽनुभवः, अन्यथा सुखादेः स्वयमननुभवादनवस्थादोषप्रसङ्गादन्यज्ञानेनाप्यननुभवे सखस्य परलोकप्रख्यताप्रसक्तिः। न च धर्माधर्मयोज्ञीनर्रूपत्वाद् बौद्धदृष्ट्या ज्ञानस्य च स्वप्रहात्मकत्वादसिद्धो हेतुरिति वाच्यम् , तयोः स्वरूपप्रहणात्मकत्वे सुखादाविव विवादाभाव-प्रसक्तः, अस्ति चासौ, तत्रानुमानोपन्यासान्यथानुपपत्तः। न हि लौकिकपरीक्षकयोः प्रत्यक्षं कर्मेति व्यवहारसिद्धम् । नाप्यचेतनस्वे तयोस्तदात्मगुणत्वे न विगेध इति श्रङ्कयम्, अच- 25 तर्नस्य चेतनगुणत्वासम्भवात् । न वा धर्माधर्मयोरभावादाश्रयासिद्धता हेतोः, चेतनस्य स्वपर-

१ शुभाशुभफलसस्कारस्वरूपा ज्ञानिवशेषात्मिका वासना कमेंत्युच्यते वौद्धः ॥ २ वर्माधर्मलक्षणस्य ह्यदष्ट-स्यात्मगुणत्वे आत्मपरतंत्रताहेतुनं भवेत्, न खलु यो यस्य गुणः म तस्य पारतंत्र्यनिमित्तम्, यथा पृथिव्यादे स्पादिः आत्मगुणख धर्माधर्मादिसंज्ञकं कर्म परेरम्युपगम्यतेऽतो न तदास्मन पारतंत्र्यनिमित्त म्यात्, तस्माजेदं कर्माऽऽत्मगुणस्पम् किन्त्वचेतनं पुद्गलात्मकमेवेति तात्पर्यम् ॥

25

इस्य द्दीनमातृगर्भश्यानप्रवेशः तत्मम्बद्धान्यनिमित्तः, तदनन्यनेयत्वे सति तत्प्रवेशात्, मत्तस्याशुचिस्थानप्रवेशवत् , यांऽमावन्यः स द्रव्यविशेषो धर्मोदिरिति । पूर्वशरीरपरित्यागैन शरीरान्तरगमनस्य पूर्वे प्रसाधितत्वात्र तत्प्रवेशस्यासिद्धता। कार्यत्वे सति तदुपकारकत्वादित्यत्र कार्यत्वे सतीति विशेषणं व्यर्थं, सति सम्भवं व्यभिचारे च विशेषणोपादानस्य सार्थकत्वात्, 5 प्रकृते च न व्यभिचार: तद्भुणपूर्वकत्वाभावे कस्मिँश्चित्रित्ये तदुपकारकत्वस्थादर्शनात, कालेश्वरादौ दृष्टमिति चेत, न कालेश्वरादिकमतद्भुणपूर्वकमपि यदि तदुपकारकं तर्हि कार्यमपि किञ्चिदतद्वणपूर्वकं तद्वपकारकं स्यादिति संदिग्धविपक्षच्यावृत्तिकत्वादनैकान्तिको हेतुः। तस्मान तत्रैव व्यान्योपलभ्यमानगुणत्बहेतोर्गसद्भता । न च तहेहव्यापकतयैवोपलभ्य-मानगुणोऽपि तदात्मा सर्वगतो निजदेहैकदेशवृत्तिर्वा स्याद्विरोधात्, अतः संदिग्धविपक्षव्या-10 वृत्तिकत्वाद्नैकान्तिको हेतुरिति वाच्यम् , वाय्वादाविष तथाभावप्रसङ्गेन प्रतिनियतदेशस-म्बद्धपदार्थेव्यवहारोच्छेदप्रसंकः । यद्धि यथा प्रतिभानि नत्त्रथेव मद्भवनहारपथमवत्रन्ति, यथा प्रतिनियतदेशकालाकारतया प्रतिभाममानो घटादिकोऽर्थः । अन्यथा प्रतिभाममान-नियतदेशकालाकारस्पर्शविशेषगुणोऽपि वायुः मर्वगतः स्यात्, न चात्र प्रत्यक्षबाधा, त्वया तस्य परोक्षत्वोपवर्णनात । स्वदेहैकदेशवृत्तित्वे सर्वत्र शरीरे सुर्खादगुणानुपलब्धिप्रसङ्गः 15 तथा सर्वत्रोपलभ्यमानगुणोऽपि वायुरेकपरमाणुमात्रः स्यात , अनुक्रमेण मर्वदेहश्रमणात तम्य तत्रोपलव्धिरिति चेत्र, युगपत्तत्र सर्वत्र सुखादिगुणस्योपलम्भात्। न चाशुवृत्तेयौँगपद्याः भिमानः, अन्यत्रापि तथाप्रमङ्गात, शक्यं हि बक्तं घटादिरप्येकावयववृत्तिः, आशुवृत्तेर्युग-परसर्वेष्ववयवेषु प्रतीयत इति । तस्मान्नानैकान्तिको हेतुः, एवख्न निर्देष्टादस्माद्धेतोः केशन-खादिरहितशरीरमात्रव्यापकस्यात्मनः सिद्धया स्थानमनुपममुखमुपगनानामिति युक्तमुक्तम् ॥

20 इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजय।नन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजयकमलस्रीश्वर चरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टघरण विजयलव्धिस्तिणा सद्गलितस्य सम्मतितत्त्वसोपानस्य आत्मविभुत्वनिरसनं नाम

सप्तमं सोपानम् ॥



### अथ परेष्टमोक्षखण्डम् ।

ननु तथापि स्थानमनुषमसुखमुपगतानामित्ययुक्तम्, आत्यन्तिकबुद्धादिविशेषगुण-ध्वंसयुतस्यात्मन एव मुक्तिस्वरूपतया तस्यानुषमसुखत्वे मानाभावात्, न चेद्दशस्य मुक्तित्वे प्रमाणं नास्तीति वक्तव्यम्, बुद्धादिविशेषगुणमन्तानोऽत्यन्तमुच्छिशते सन्तानत्वात् प्रदीष-सन्तानवदित्यनुमानमद्भावात्, बुद्धयदिषु सन्तानत्वस्य सन्तानासिद्धता हेतोः, प्रदीषादौ सा- ध्यसमानधर्मिणि सत्त्वान्न विरुद्धत्वं, विपश्चे परमाण्वादावभावान्नानैकान्तिकत्वम् , माध्यामाव-साधकयोः प्रत्यक्षागमयोगनुपलम्भान्न कालात्ययापदिष्ठत्वं, साध्याभावव्याप्रहेत्वन्तरस्य तत्रा-भावात्र सत्प्रतिपक्षत्विमिति पञ्चक्रपत्वात्प्रमाणम् । तत्मन्तानोच्छेदे हेत्अ मिध्याज्ञानादिव्यव-च्छेदद्वारा तत्त्वज्ञानमेव, शुक्तिकादौ मिथ्याज्ञाननिवृत्तेः सम्यग्ज्ञानसाध्यत्वेनोपलम्भान्न तत्त्व-ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानव्यवच्छेदासामधर्यम् । न च सम्यग्ज्ञानस्य उत्तरकालभाविना मिथ्याज्ञाने- 5 नापि विरोधः स्यादिति वाच्यम् . मिध्याज्ञानस्यासदर्थत्वेन दुर्बेछत्वात् , सम्यग्ज्ञानस्य तु सत्यार्थत्वाद्वलीयस्त्वेन तदुच्छेदकत्वान तथा च निवृत्ते मिश्याज्ञाने नन्मूलत्वाद्वागादयो न भवन्ति कारणाभावे कार्यानुत्पत्तः, तदभावे च तत्कार्यक्रपप्रवृत्तेरभावस्ततश्च धर्माधर्म-योरनुत्पत्तिः आरब्धकार्ययोश्चोपभोगात् मख्चितयोश्च तत्त्वज्ञानादेव प्रक्षय इति, अश्चोच्यते, सन्तानुत्वलक्षणो हेतुराश्रयासिद्धत्वादिदोपदुष्टः, त्वया बुद्ध्यादीनां ज्ञानान्तरप्राह्मतास्वीका- 10 रात्तत्र चानवस्थानात् , अवेदानयाऽज्ञातस्य च मत्त्वामिद्धः । तथा म्वरूपामिद्धः मन्तानत्वस्य भामान्यात्मकत्वे बुद्ध्यादिविशेषगुणेषु प्रदीपे च तेजोद्रव्ये सन्वातिरिक्तस्योभयमाधारणस्या-परसामान्यस्यामम्भवान् । सन्तास्वक्षपत्वे तु तस्य मन् मन् इति प्रत्यये हेतुत्वमेव न्यान तु सन्तानप्रत्ययहेतुत्वम् , सन्तानत्वस्य विशेषगुणमात्राश्रितजातिरूपत्वे तस्य दृष्टान्ते प्रदीपेऽमा-वेन म साधनविकलो भवेत । स्वाधारमर्वगतस्यैकस्य मामान्यस्य प्रतिवाद्यसिद्धत्वेन प्रतिवादा- 15 सिद्धोऽपि । समनायस्याभावेन बुद्धधादिषु व्याम्या तम्य वर्त्तमानत्वमध्यसिद्धम् , समनाया-क्रीकारेऽपि तस्य तत्र वृत्तित्विमव आकाशादिष्विप नित्येषु तस्य सद्भावादनैकान्ति होऽपि । त च सम्बन्धाविशेषेऽपि सम्बन्धिनीर्विशेषात्मन्तानत्वं बुद्धादिष्वेव वर्तते नाकाशादा-विति वाच्यम् , अन्योन्याश्रयात् , सिद्धं हि समवायभ्याकाज्ञादिव्यवच्छेदेन बुद्ध्यादिवृत्तित्वे विशेषत्वमिद्धिः, तिसद्धेश्वान्यपरिहारेण तद्वृत्तित्विभिद्धिरिति। मर्वत्र समवायस्याविशेषेऽपि 20 बुद्धादिविशेषगुणसन्तानत्वयोः प्रतिनियनाधाराधेयभावो यदि सिद्धम्तर्हि समवायाध्युपग-मो व्यर्थः, तद्भ्यतिरेकेणापि तयोस्तद्र्पतासिद्धः । न च समवायिनोर्विजेषरूपत्वान्यथानु-पपस्या न समबायपरिकल्पनं किन्तु प्रमाणिसद्धत्वादिति वाच्यम् , तद्ग्राहकप्रमाणाभावात् , स हि कि सर्वेषु समवायिषु अनुगतैकम्बभावोऽभ्युपगम्यते व्यावृत्तम्बभावो वा, नाचः तस्य समवायन्वायोगात्, नित्यस्य मनोऽनेकवृत्तेः मामान्यस्य त्वया ममवायन्वानभ्यप- 25 गमात् । न द्वितीयः, सर्वतो ज्यावृत्तस्वभावश्यान्यामम्बन्धित्वेन नीलस्वरूपवत् ममवायः त्बानुपपत्ते: । निर्विकल्पकं सविकल्पकं वा प्रत्यक्ष न तावत्तत्स्वरूपंस्यापि प्राहकं किमुताने-

१ समवायस्याश्रयतयामिमतव्यक्तिद्शंनसमये समवाय स्वरूपतो बहिर्शाचाकारतया हि न प्रतीतिपय-मवतरन्तुद्भाति, बहिर्प्राचाकारतयाऽवभागथा बहिर्श्वय्यवस्थाकारो, कत्यनाधीरिय दर्शनदृष्टभेव बहिर्फालखन्ती प्रतिभातीति दर्शनाभावे सापि न प्रवर्त्तन इति न समवायस्वरूपग्रहणीमित साव. ॥

कानुगतैकस्वलक्षणतिद्वशेषरूपस्य । न च सम्बन्धत्वेनाध्यवसीयत इति युक्तम्, स हि कि सम्बन्ध इति बुद्धा उत इहेतिबुद्ध्या कि वा समवाय इति बुद्ध्या अध्यवसीयते, आचे कोऽसौ सम्बन्धः, किं सम्बन्धत्वजातियुक्तः, आहोस्विदनेकोपादानजनितः, उत अने-काश्रितः, किं वा सम्बन्धबुद्धिविषयः अथवा सम्बन्धबुद्धुत्पाद्कः, नाद्यः समवायस्या-<sup>5</sup> सम्बन्धत्वप्रसङ्गात्, तत्र त्वया जीत्यनभ्युपगमात्। न द्वितीयः, घटादेरपि सम्बन्धत्व-प्रसङ्गात् । न तृतीयः, घटजात्यादेः सम्बन्धत्वप्रसङ्गात् । न तुर्यः, घटादिष्वपि सम्बन्ध-शब्द ब्युत्पादने कृते सम्बन्धज्ञानिवयत्वेन तेषां सम्बन्धत्वप्रसङ्गात् । सम्बन्धेतरयोरेक-ज्ञानविषयत्वे इतरस्यापि सम्बन्धरूपताप्रसङ्गाख । न वरमः, चक्कुरादेरपि सम्बन्धत्वापत्तेः। न चेह्बुद्ध्यवसेयत्वं समवायम्य, तद्भुद्धेरधिकरणाध्यवसायरूपत्वात्, न ह्यन्यस्मिन्नाकारे 10 प्रतीयमानेऽन्याकारोऽर्थः कल्पयितुं युक्तोऽतिप्रसङ्गीत्। नापि समवायबुद्ध्या स प्रतीयते, तद्भुद्धेरनुपपत्तेः, न होते तन्तवः, अयं पटः, अयक्क समवाय इति परस्परं भिन्नतया त्रयं कस्यांचित् प्रतीतौ प्रतीयते, तथानुभवाभावान् । प्रत्यक्षाभावे च तत्पूर्वकानुमानस्याप्य-प्रवृत्त्या न तेन स प्रतीयते । मामान्यतो दृष्टानुमानमपि समवायजन्यकार्योनुपलक्ष्या नात्र प्रवर्त्तते, न च इह तन्तुषु पट इतिप्रत्ययः सम्बन्धनिमित्तः, अबाधितेहप्रत्ययत्वात , 15 इह कुण्डे दधीति प्रत्ययवदित्यनुमानमुखेनेहबुद्धिरेव समवायज्ञापिकेनि वाच्यम्, विक-ल्पानुपपत्तेः, अनेन हि कि निमित्तमात्रं प्रतीयते सम्बन्धो वा, निमित्तमात्रप्रतीतौ सिद्धसावनम्, हितीयेऽपि म किं संयोगः उन ममनायः, न प्रथमः, अभ्युपगत-समवायासिद्धेः । अन्त्ये च व्यास्यभावः, न चान्यसम्बन्धे सत्यन्यस्य गमकत्वम्, न हि देवदत्तेन्द्रियघटसम्बन्धे यज्ञदत्तेन्द्रियं ऋपादिकमर्थं करणत्वात् प्रकाशयद् दृष्टम्, 20 तस्मान समवायः कस्यचित्प्रमाणस्य गोचरः। असम्बद्धस्य तस्य सम्बन्धत्वासम्भवेन सम्बन्धान्तगभ्युपगमेऽनवस्था च । अतः समवायासिद्धा बुद्धयादिमन्तानेषु सम्तानत्वं न तेन सम्बन्धेन वृत्तिमदिति हेतुरसिद्ध एव । नापि उपादानोपादेयभूत बुद्धादिस्वरूपं प्रवाहरूपमेव मन्तानत्वं वक्तु शक्यम्, असाधारणानैकान्तिकत्वात्, तथाभूतहेतोरन्यत्राननुवृत्तेः, अभ्युपगमविरोधाच, न हि त्वया चुद्धग्रुपादाना बुद्धिरिष्यते, 25 आत्मोपादानाङ्गीकारात् । तथाभ्युपगमे च मुक्तावस्थायामपि पूर्वपूर्वबुद्धग्रुपादानश्रणादु-त्तरोत्तरोपादेयबुद्धिक्षणस्य सम्भवेन बुद्धिमन्तानस्यात्यन्तोच्छेदो न स्यात्, तथा च हेतु-र्बोधितः स्यात् । न वा पूर्वीपरसमानजातीयक्षणप्रवाहमात्रं मन्तानत्वम् , असाधारणानैका-

१ द्रव्यगुणकर्मस्वेव कार्तेर्नेयायिकः. स्वीकागत् समवाये जात्यक्तीकारेऽसम्बन्धस्य प्रतियोगिताऽनुयो-गितान्यतरसम्बन्धेन समवायाभावलक्षणस्य बाधकत्वाभिधानात्॥

न्तिकत्वताद्वस्थ्यात् । एकसन्तानरूपस्यान्यत्राननुषृत्तेः, व्यक्तेव्यक्तयन्तराननुगमात् , अतु-गमे वा सामान्यपक्षभाविदोषानुषङ्गात् । पाकजपरमाणुरूपादिभिव्यभिचारश्च, तत्र तथावि-धसन्तानत्वस्य सद्भावेऽपि अत्यन्तोच्छेदाभावान् । सन्तानत्वं स्यादत्यन्तोच्छेदश्च न स्यादिति विषयेये हेतोर्बाधकप्रमाणाभावेन सन्दिग्धविपक्षड्यावृत्तिकत्वाद्नैकान्तिकश्च, शब्दबुद्धि-प्रदीपादिष्वसन्तानुक्छेदवत्स्वेव सन्तानत्वस्य भावाद्विरुद्धश्च, अत्यन्तनित्येष्विवात्य- 5 न्तानित्येष्वपि अर्थेकियाकारित्वलक्षणमस्वस्यासम्भवातः प्रत्यक्षतः प्रदीपादीनामुत्त-रपरिणामस्याद्शेनंमात्रेण ते तथा न सन्तीति व्यवस्थापयितुमज्ञक्तेः, अन्यथा परमाणू-नामपि पारिमाण्डल्यगुणाधारतया प्रत्यक्षतोऽप्रतिपत्तेस्तद्रूपतयाऽसम्बप्रसङ्गात् । अनुमाना-त्तद्रृपतया तस्य प्रतिपत्तिस्तु प्रदीपादाविप तुरुयैव । यथाहि स्थूलकार्यप्रतिपत्तिस्तद्परस्र्क्म-कारण्यान्तरेणासम्भविनी परमाणुसत्तामवबोधयित तथा मध्यस्थितिदर्शनं पूर्वापरकोटि- 10 स्थितिमन्तरेणासम्भवि तामपि साधयत्येव। न च ध्वस्तस्य प्रदीपादेर्विकारान्तरेण स्थित्यभ्युपगमे प्रत्यक्षवाधा, वारिम्थे तेजसि भास्वरह्रपाभ्युपगमेऽपि तद्वाधोपपत्तेः। न चोष्णस्पर्शस्य भास्वरह्मपाधिकरणतेजोद्रव्याभावेऽसम्भवादनुद्भृतस्य तत्रानुमानतः करूपन-मिति वाच्यम् , प्रदीपादेरप्यतुपादानोत्पत्तिवत सन्ततिविपच्यभावमन्तरेण न विपत्तिस्सम्भव-तीत्यनुमानतोऽपि तत्सन्तत्यनुक्छेदस्यापि सिद्धेः । अन्यथा मन्तानचरमक्षणस्य क्षणान्तरा- 10 जनकत्वेनासत्त्वे पूर्वपूर्वक्षणानामपि तत्त्वान्न विवक्षितक्षणस्यापि सत्त्वमिति प्रदीपादेर्दृष्टा-न्तस्य बुद्ध्यादिसाध्यथर्मिणश्चाभाव इति नानुमानप्रवृत्तिः स्यात्, तस्माच्छब्दबुद्धिप्रदीपाना-मिप सत्त्वे नार्खान्तको न्युच्छेदोऽभ्युपगन्तन्यः अन्यथा विवक्षिनक्षणेऽपि सत्त्वाभाव इति सर्वेत्रानत्यन्तोच्छेदवत्येव सन्तानत्वलक्षणो हेतुर्वर्तत इति कथ न विरुद्धः । विपरीतार्थोप-स्थापकानुमानान्तरस्य सङ्कावाद्नुमानवाधितः पक्षः, हेतोर्वा कालात्ययापदिष्ठत्वम् । तथाहि 20 पूर्वापरस्वभावपरिहारावाप्तिलक्षणपरिणामवान शब्दबुद्धिप्रदीपादिकोऽर्थः, सत्त्वान, कृतक-त्वाद्वा, यावान कश्चिद्भावस्वभावः स सर्वस्ताहशस्वभावविवर्त्तमन्तरेण न मम्भवति । न हि तावत् क्षणिकस्य निरन्वयावनाशिनः मत्त्वसम्भवोऽस्ति स्वाकारानुकारि ज्ञानमन्यद्वा कार्योन्तरमप्राह्याऽऽत्मानं संहरतः सकलज्ञक्तिविरहितस्य व्योमकुसुमादेरिव सस्वानुपपत्तेः। क्षणिकत्वभक्कप्रसङ्गेन तादृशस्य कार्यकाल यावत्यास्यमम्भवात्, चिरतरविनष्टस्येव च 25 कार्यकालेऽसतस्तज्जननसामध्यविरहात्, स्वसत्ताकाले एव समनन्तरकार्योत्पत्तिजनन-सामध्येसद्भावे कार्यकाल इव ततः पूर्वमिष कार्योत्पत्तिः स्यात् , समर्थस्य क्षेपायोगात्, न वा तत्सत्ताकालेऽभवतः तद्भावे च भवतस्तत्कार्यत्व तस्य च कारणत्वं युक्तमतिप्रमङ्गात्। न वा तत्समनन्तरभावमात्रेण तस्य कारणत्वं, सर्वेषां पूर्ववर्त्तिनां कारणत्वप्रसङ्गात , अक्ष-

णिक इव क्षणिकेऽपि कमयौगपदाभ्यामर्थिकियाविरोधश्च, न हि कार्यकारणयोः कमः सन्म-वति, कालभेदाज्जन्यजनकभावविरोधात् , चिरतरापरते पितरि उत्पन्नपुत्रवत्। नापि ताहशस्या-वेक्षासम्भवः, अनाधेयाप्रहेयातिशयत्वात , न हि किञ्चिद्तिशय ततोऽनासादयत्तद् भावा-न्तरमपेक्षतं येन क्रमः स्यात । यौगपद्यन्तु तयोहेंतुफल्यावतयैवासम्भवि, समानकालयोहिं 5 न हेतुफलभावः, सञ्येतरगोविषाणव द्पेक्षानुपपत्तेः । अत एव कृतकत्वादयोऽपि हेतवो वस्तुस्वभावाः परिणामानभ्युपगमवादिनां न सम्भवन्ति, तथा हि अपेक्षितपरव्यापारो हि भाव: स्वभावनिष्पत्ती कृतक उच्यते, सा च परापेक्षा एकान्तनित्यवदेकान्तानित्येऽप्यसम्भ-विनी, तदपेक्षाकारणकृतस्वभावविद्येषेण विविध्यतवस्तुनः सम्बन्धोऽपि नोपपद्यते स्वभाव-भेदप्रसक्तेः। अभेदे वाडपेक्ष्यमाणादपेक्षकस्य मर्वथाऽडत्मनिष्पत्तिप्रसङ्गात । अतः म्वभाविम-10 अयोः प्रत्यस्तमितीपकार्योपकारकस्वभावयोभीवयीः सम्बन्धानुषपत्तेः अस्येदमिति व्यपदेश-स्यानुषपत्तिः। यदि पुनरपेक्षमाणस्य तदपेक्ष्यमाणेन व्यतिग्क्तिम्पनारान्तरं क्रियेत तदा तत्म-म्बन्धव्यपदेशार्थं तत्राप्यपकारान्तरं कल्पनीयमित्यनवस्था प्रमज्येत, तस्मान्नित्यपक्ष-योरथिकियालक्षणं सत्त्वं कृतकत्वं वा न सम्भवतीति यन्किक्चित्मत् कृतकं वा नत् सर्व परि-णामि, इतरथाऽकि ख्रित्करस्थावस्तुत्वप्रसङ्गान् , गगनार्रावन्दवन , यन कृतको ना अब्द्बुद्धि-15 प्रदीपादिरिति सिद्धः परिणामी, सन्त्रं चार्थक्रियाकारित्वमेव, अन्यस्यासम्भवात, तश्चात्य-न्तोच्छेदबत्स न मम्भवत्येव, अतस्तनो व्यावर्त्तमानो हेतुरनत्यन्तोच्छेदवत्स्वेव सम्भवतीति सन्तान्त्वहेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वम् , पक्षो वानुमानवाधितः । तथा सन्त्रातपक्षश्च, यद्भ्यादि-मन्तानो नात्यन्तोच्छेदवान , सर्वप्रमाणानुपरुभयमाननथाच्छेद्रवान , यो हि सर्वप्रमाणानुपरु भ्यमानतथोच्छेदो न म तत्त्वेनोपेयः, यथा पार्थिवपरमाणुपाकजक्ष्पादिसन्तानः तथा चाय-20 मिति प्रखनुमानसद्भावात् । एवं सम्यग्ज्ञानान्मिध्याज्ञानव्यावृत्तिक्रमेण धर्माधर्मयोस्तत्कार्य-शरीरादेरभावेऽपि सकलपदार्थविषयकमम्यग्ज्ञानानन्तानिन्द्रयसुखादिसन्तानस्य निवृत्त्य-सिब्धः। अरीरादेस्तत्रानिमित्तस्वान, ज्ञानम्य ज्ञानोपादानताप्रतिपादनान, ज्ञानादिस्वभाव-स्यात्मन उत्तरज्ञानाद्यवस्थारूपत्या परिणामे देशकालादेः महकारित्वसम्भवाश । आरब्धकार्थ-योर्धर्माधर्मयोरुपभोगात्सिख्चितयोश्च तत्त्वज्ञानात प्रक्षय इत्यपि न सम्यक् , उपभोगान् कर्मणः 🛂 प्रक्षये तदुपभोगसमयेऽपरकमेनिमित्तस्याभिलाषपृर्वेकमनावाकायव्यापारस्वरूपस्य सम्भवाद-विकलकारणस्य च प्रचुरतरकर्मणः मद्भावादात्यन्तिककर्मश्रयासम्भवान, सम्यम्बानस्यैव पापक्रियानिवृत्तिलक्षणचारित्रोपबृहितस्य मिध्याज्ञाननिवृत्त्यादिक्रमेणागामिकमीनुत्पत्तिसाम-र्थ्यवत् मिक्चतकर्मक्षयेऽपि मामर्थ्यमम्भवात्, तच सम्यग्ज्ञानं परिणामिजीवाजीवादिवस्तुवि-षयमेव न त्वेकान्तनित्यानित्यात्मादिविषयम्, तस्य विषरीतार्थप्राहकत्वेन मिध्यात्वोषपत्ते: ॥

मोक्षावस्थायां चैतन्यस्याप्युक्छेदाम तत्र विवेकिनः प्रवर्तन्त इति चिदा-नन्दस्बरूप एव मोक्षोऽभ्युपगन्तव्यः, यथा तस्य चित्स्वभावना नित्या तथा परमान-न्दस्वभावताऽपि, न चात्मनः सकाज्ञाचित्स्वभावत्वमानन्दस्वभावत्वं वाऽन्यत्, तस्य त् परमानन्द्रस्वभावत्वस्य संसारावस्थायामविद्यासंमगीदप्रतिपत्तिरात्मनोऽव्यतिरिक्तस्यापि. यथा रज्जवादेर्द्रेन्यस्य तत्त्वाप्रहणान्यथाप्रहणाभ्यां स्वरूपं न प्रकाशते, यदा त्वविद्या- 5 निवृत्तिस्तदा तस्य स्वरूपेण प्रकाशनम्, एवं ब्रह्मणोऽपि तत्त्वाप्रहान्यथाप्रहाभ्यां भे-दप्रपञ्चसंसर्गादानन्दादिस्वरूपं न प्रकाशते, मुमुक्षयन्नेन तु यदाऽनाचिवचाव्यावृत्ति-सादा स्वरूपप्रतिपत्तिः सैव मोक्ष इति, सत्यम् , परन्तु चित्स्वभावनाया आनन्दस्वभावताया-श्चैकान्तनित्यता न सङ्गच्छते, आत्मस्वरूपता तु चिद्रूपताया आनन्दस्वरूपतायाश्च कथ-श्चिद्ध्युपगम्यत एव, अविद्यानिवृत्तौ स्वरूपप्रतिपत्तिराप युक्तैव, अष्टविधपारमार्थिककर्म- 10 प्रवाहरूपानाद्यविद्याऽऽत्वन्तिकनिष्ठतेः स्वरूपप्रतिपत्तिलक्षणमोक्षावाप्तरभीष्टत्वान् । न च मु-त्त्यवस्थायां सुखोत्पत्तावपेक्षाकारणं वक्तव्यम् , आकश्मिककार्योभावादिति वाष्यम् , आम-सुखादेः चैतन्यधर्मानुवृत्तितश्चैतन्योपादेयत्वान् , सेन्द्रियशरीरादिकन्तु न तदुत्पनावपेक्षा-कारणमध्यापकत्वात् , सेन्द्रियज्ञरीराद्यपेक्षाकारणव्यापाररहितं हि विज्ञानं समस्तक्रेयविष-यत्वेनानियनविषयमुपलभ्यत एव, यथाऽव्यापृतचक्षुरादिकरणप्रामस्य सद्सती तत्त्व- 15 मिति ज्ञानम्, सकलाक्षेपेण व्याप्तिप्रसाधकं वा । न चात्राप्यात्मान्तः करणसंयोगस्य शरीराश-पेक्षाकारणसहकृतस्य व्यापारः, अन्तःकम्णस्याणुपरिमाणद्रव्यस्य प्रमाणवाधितस्वेनासिद्धेः, सयोगस्य च निषिद्धत्वात् , ज्ञानोत्पत्तिवेलायाञ्च शरीरादीनां सन्निधानेऽपि तद्भुणदोषान्वय-व्यतिरेकानुविधानस्य तज्ज्ञानेऽनुपलम्भान्नापेक्षाकारणत्वं कल्पयितुं युक्तम् , तथापि तःकल्पनेऽ तिप्रसङ्गः । देशकालादिकन्तु विज्ञानक्षणस्यान्वयिनो ज्ञानान्तरोत्पादेऽपेक्षाकारणं न प्रतिषि- 20 ध्यते मुक्तावस्थायामपि, झरीरादिकन्तु तदा कारणाभावादेवानुत्पन्नं नापेक्षाकारणं भविद्यमहैति। यदि तु शरीराद्यभावे ज्ञानादेकत्पत्तिनीभ्यपगम्यते तदा तथाभृतापेक्षाकारणजन्यस्य चक्करादि-ज्ञानस्येव प्रतिनियतविषयत्वं स्यादिति मद्सत्पदार्थन्नानः कस्यचिदेकन्नानावलम्बनः प्रमेय-त्वात्, पञ्चाङ्कालविद्त्यतुमानाद्नुमीयमानं सर्वेज्ञज्ञानमपि प्रतिनियतविषयत्वात्र सर्वविषयं स्यात् , तत्र शरीरस्थाकारणत्वेऽभ्युपगन्यमाने मुक्तावस्थायामपि तदजन्यं ज्ञानं कुतो न भवेत्। 25 किन्न सकलपदार्थप्रकाशकत्वं ज्ञानस्य स्वभावः, स च सेन्द्रियदेहाश्चपेक्षाकारणस्वरूपावरणे-नाच्छाचते. अपबरकावस्थितप्रकादयपदार्थप्रकाशकस्वभावः प्रदीप इव तदावारकशरावा-दिना । तद्पगमे तु प्रदीपस्येव स्वप्रकाइयप्रकाशकत्वं ज्ञानस्यायत्नसिद्धमिति कथमावरणभूत-

ć

सेन्द्रियदेहाश्वभावे तदवस्थायां ज्ञानस्याप्यभावः प्रेर्येत, अन्यथा प्रदीपावारकशरावाश्यभावे प्रदीपस्याप्यभावः प्रेरणीयः स्यात् । न च शरावादेरावारकस्य प्रदीपं प्रत्यजनकत्वमा-शङ्कनीयम् , तथाभूतप्रदीपपरिणतिजनकत्वाच्छरावादेः, अन्यथा तं प्रत्यावारकत्वमेव तस्य न स्यात् । उपलभ्यते च संमारावस्थायामपि वासीचन्दनकल्पस्य मुमुक्षोः सर्वत्र समवृत्तेः 5 विज्ञिष्टध्यानादिव्यवस्थितस्य सेन्द्रियशरीरव्यापाराजन्यः परमाह्णाद्रूरपोऽनुभवः, तस्यैव भावनावशादुत्तरोत्तरामवस्थामासाद्यतः परमकाष्ठागतिरपि संभाव्यत एव । परमार्थतस्त आनन्द्रपताऽऽत्मनः खभावभृता तद्विबन्धककर्मक्षयात्तस्यामवस्थायामुत्पद्यते, एकान्तनि-त्यस्य त्वविचित्रितस्त्पस्यात्मनो वेषयिकमुखदुःसभोगोऽप्यनुपपन्नः, एकस्वभावस्य तत्स्वभा-वापरित्यागे भिन्नसुखदुः खसवेदनोत्पादे ऽप्याकाशस्येव तदनुभवाभावात् । ज्ञानस्रोत्तरज्ञा-10 नोत्पादनस्वभावम् , यश्च यत्स्वभावं न तत्तदुत्पादंनेऽन्यापेक्षम् , यथाऽन्त्या बीजादिकारण-मामप्री अङ्करोत्पादने, तत्स्वभावश्च पूर्वो ज्ञानक्षणः उत्तरज्ञानक्षणोत्पादन इति स्वभावहेतुः, अन्यथाऽसौ तत्स्वभाव एव न स्यात् । न च ससारावस्थाज्ञानान्त्यक्षणस्योत्तरज्ञानजनन-स्वभावत्वमसिद्धम् , तथाभ्युपगमे सत्तामम्बन्धादेः सत्त्वस्य निपिद्धत्वात्तदजनकत्वेन तस्या-नर्थक्रियाकारित्वादवस्तुत्वापत्तंस्तज्ञनकस्याप्यवस्तुत्वं ततस्तज्जनकस्येत्येवमशेषचित्तसन्तान-15 स्यावस्तुत्वप्रसङ्गः । एव साश्रवचित्तमन्तार्नानरोधर्रुक्षणापि मुक्तिवैद्येषगुणरहितात्मम्बरूपे वाऽनुपपन्ना, निराश्रवचित्तसन्तत्युत्पत्तिस्रक्षणात्वभ्युपगम्यत एव, किन्तु सा सान्वया युक्ता, बद्धस्यैव मोक्षणात्, न हि अन्वयिनोऽभावे बद्धस्य मुक्तिः सम्भवति, अन्यस्य ब-न्धादन्यस्य च मोश्रणान् । सन्तानस्यंकत्वेऽपि मोऽयं मन्तानो यदि परमार्थतः सन् तर्ह्या-त्मैव सन्तानशब्दाभिष्ठेयः स्यात् यदि तु संवृत्त्या मन नदेकस्य परमार्थमतोऽभावाद्धन्यः 20 मोक्षयोभिनाश्रयतया बद्धस्य मुक्तयर्थं प्रवृत्तिनं स्यान् , तस्माहिज्ञानक्षणेष्वन्वयिनोऽभावे ब-न्धमोक्षयोस्तद्र्थप्रवृत्तेर्वाऽसम्भवात्सान्वया चित्तसन्ततिरभ्यूपगन्तव्या । न च विज्ञानसन्त-त्यनुच्छेदे सुप्रप्तावस्थायामपि तत्मद्भावे तस्या जामदवस्थानो विशेषो न स्यादिति वाच्यम् . मिद्धादिसामग्रीविशेषाद्विलक्षणस्य सुषुम्याद्यवस्थायां गच्छत्त्णम्पश्रेज्ञानतुरुयस्य बाह्याध्या-त्मिकपदार्थीनेकधर्भप्रहणविमुखस्य ज्ञानस्य सद्भावात्, अन्यथा जागत्प्रबुद्धज्ञानप्रवाहयो-25 रप्यभावः स्यात । यथा चाश्वविकल्पनकाले प्रवाहेणोपजायमानमपि गोदर्शनं ज्ञानान्तरवे-द्यमपि भवद्भिप्रायेणानुपलक्षितमास्ते, अन्यथाऽश्वविकल्पप्रतिसहारावस्थायां इयन्तं कालं यावन्मया गौर्रष्टो न चोपलक्षित इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रभक्तः प्रसिद्धव्यवहारोच्छेदः स्यात् , तथा

१ निराधविचनगरतानीत्पांसमाद्ध इति सौगता , तत्राविद्यानृष्णाराहतं चित्तं निराधवमिभधीयते, अविद्या-रागद्वेषाभिलाष , तृष्णा तु भाविभोगाामलाव । अपरे तु प्रदोपनिर्वाणवत्सर्वथा चित्तसन्तानोच्छेदो मोक्ष इति सिंहरनते तेऽपि मिध्यावादिनः, चित्तसन्तानाभावं शून्यतापसे. ॥

सुपुप्तावस्थायां स्वसंविदितज्ञानवादिनोऽप्यनुपस्रक्षितं ज्ञानं भविष्यतीति न तदवस्थायां विज्ञानासत्त्वात्तत्सन्तत्युच्छेदः। न च युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तरश्वविकल्पकाले ज्ञानान्तरवेद्यं सम्भवतीति वाच्यम्, मविकल्पाविकल्पयोर्क्कानयोर्युगपद्वृत्तेरनुभवात, गोदर्शनं अन्यथा प्रतिनिवृत्ताश्वविकल्पस्य गोद्र्शनस्मरणाध्यवसायो न स्यात्, क्रमभावेऽपि च तयोर्विज्ञानयोर्विज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यमपि अनुपलक्षितमवद्यं तस्यामवस्थायां परेणाभ्यु- 5 पगमनीयम्, तद्भ्युपगमे च यदि स्वापावस्थायां तादृग् ज्ञानमभ्युपगम्यते तदा न कश्चिद्विरोधः । तस्माद्नेकान्तभावनातो विशिष्टप्रदेशेऽक्षयसुम्वादिलाभो सुक्तिरिति स्थितम् । न चानैकान्तज्ञानं मिध्या, नित्यत्वानित्यत्वयोर्विधिप्रतिषेधरूपत्वाद्भिन्ने धर्मिण्यभावा-दिति बाच्यम्, एकान्तज्ञानस्यैव बाधकमद्भावेन मिथ्यात्वोपपत्तेः, प्रतीयमाने वस्तुनि विरोधासिद्धेश्च, न हि यदृपेण नित्यत्वं तदूपेणैवानित्यत्वं विधीयते येनैकन्न विरोध: स्थात 10 किन्त्वनुस्यूताकारतया नित्यत्वं व्यावृत्ताकारतया चानित्यत्वम् , तथा चान्यधर्मनिमित्तकः त्वाम्न विरोधः, अन्यथाऽतिप्रमङ्गात । न चानुगतब्यावृत्ताकारयोरात्यन्तिको भेदः, प्र्वो-त्तरकालभाविस्वपर्यायतादात्म्येन स्थितस्यानुगताकारस्य बाह्याध्यात्मिकस्यार्थस्याबाधितप्रत्य-क्षप्रतिपत्तौ प्रतिभासनात् । न च घटादिम्हेन्वादिना नित्य इत्यत्र मुन्वादि यदि ततोऽर्थान्तरं सामान्यं न ततो घटो नित्यः, तम्य कारणाद्विलयोपलब्धेरिति वाच्यम् , सामान्यस्य विशे- 10 षादर्थोन्तरत्वानुपपत्तेः समानासमानपरिणामात्मकत्वाद्धटादेः । तथाहि मृत्वादिजातिः मत्ता वा न स्वाश्रयादर्थोन्तरभूता, तथात्वे स्वाश्रयै: सम्बन्धाभावात्, स्वसम्बन्धान् प्रागमद्भिरपि स्वाश्रयैः सम्बन्धेऽतिप्रसङ्गात् , स्वत एव सङ्गः सत्तामम्बन्धकल्पनावैयध्यीत् समवायम्य मर्वेगतत्वाद्व्यक्तयन्नरपरिहारेण व्यक्तयन्तरेरेव सर्वेगतम्यापि सामान्यम्य सम्ब-न्धेऽतिप्रसङ्गपरिहारायाभ्युपगम्यमाना च प्रत्यामितः प्रत्येकं परिसमाप्ता व्यक्त्यात्मभूता 20 वाऽभ्युपगम्यमाना कथं समानपरिणामातिरिक्तम्य सामान्यम्य कल्पनां न निरस्येत्, शुक्रादिवन स्वाश्रये स्वानुरूपप्रत्ययादिहेतोः सामान्यात् सदादिप्रत्ययादिवृत्तिने भवेत् । सामान्यस्य ह स्वत एव सदादिश्रत्ययादिविषयत्वे द्रव्यादिषु कः प्रदेषः प्रतश्चेदमवस्था. तस्मात्पदार्थीनामनेकान्तस्वभावतया नानेकान्तभावना मिथ्याभृता, ततो युक्तमुक्तमनुष-मसुखमुपगतानामिति ॥ 25

इति नपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिघस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य परेष्ट-मोशस्रण्डनं नाम अष्टमं सोपानम् ॥ 5

### अथादिवाक्यसाफल्यप्रदर्शनम् ।

तदेवं स्वेष्टदेवतास्तवेन प्रध्वस्तममाप्तिप्रतिबंधकान्तराय आचार्यदशासनस्य प्रकरण-मन्तरेणापि जिनप्रणीतत्वेन स्वतः सिद्धत्वात्तद्भिष्ठेयस्य निष्प्रयोजनत्वमाशङ्कमानः प्रकरणा-भिषेयप्रयोजनमाह—

# समयपरमत्थवित्थरविहाडजणपञ्जुवासणसयन्नो । आगममलारहियओ जह होइ तमत्थमुन्नेस्सं ॥२॥

समयपरमार्थविस्तरविहारजनपर्युपासनसकर्णः । आगममलारहृदयो यथा भवति तमर्थमुञ्जेष्ये ॥ छाया ॥

समय इति, मलमिव आरा प्राजनकविश्वागी यस्यासी मलारः गौर्गली, आगमे 10 तद्वत्कुण्ठं हृद्यं यस्य तद्र्धप्रतित्तिसामध्यीभावात् असौ तथा, मन्द्धीरित्यर्थः, मन्यगीयन्ते परिच्छिचन्ते ऽनेनार्था इति समयः आगमः, तस्य परमार्थः, अकल्पितोऽर्थः, तस्य विस्तरो रचनाविशेषः, ननु 'प्रथने वावशब्दे' (पाणिट ३-३-३३) इति सूत्रेण घनि कृते वि-स्तार इति रूपं स्यात् कथं तर्हि विस्तर इति चेद्युक्त, शब्दार्थयोर्भेदेऽपि पारमार्थिकसम्ब-न्धप्रतिपादनायाभेदविवक्षया घञ् न कृतः । तस्य रचनाविशेषस्य विहाटः प्रकाशकः, 15 श्रोत्बुद्धी प्रकाशमानानथीन् हाटयति दीपयतीति त्युत्पत्तेः, स चामौ जनश्च चतुर्दशपूर्व-विदादिलोकः तस्य पर्यपासनं सेवाजनितं तद्व्याख्यानं कारणे कार्योपचारान् , तत्र सह कर्णेन वर्सत इति सकर्णः तद्भ्याख्यातार्थावधारणपट्टः, एवस्भूतो यथा येन प्रकारेण भवति तथा-भूतमर्थमुक्नेष्ये प्रतिपाद्यिष्ये इत्यर्थः, यथाभूतेनार्थेन प्रतिपाद्तिनातिकुंठिनधीरपि श्रीतृजनो विशिष्टागमस्य व्याख्यात्रा प्रतिपादितानामर्थानामवधारणे समर्थो भवति नमर्थमनेन प्रक-20 रणेन प्रतिपाद्धिरयामीति यावन् । अत्राकस्पिनस्य बाह्यार्थस्यागमप्रतिपाद्यतया अब्दार्थयोश्च वास्तवसम्बन्धभ्य समयपरमार्थविभनरेत्यनेन निर्देशः कृतः, तथा च चतुर्देशपूर्वविदादिज-नानां व्याख्यातुणां प्रतिपादितार्थावधारणमामध्येमस्पत्तिमैनद्धियामैनत्प्रकरणप्रयोजनं प्रद-र्शितम्, तज्ज्ञानं विना प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यनुपपत्तः। अनिभिहितप्रयोजनं हि काकदन्तपरी-क्षावन प्रेक्षावतामनादरणीयं भवति तस्मात् प्रयोजनाभिधानमुखेन तेषां शास्त्रादौ प्रवर्त्त-25 नायादौ तत्प्रतिपादनमावश्यकसिति ॥

अत्र केचित् प्रेक्षापूर्वकारिणां प्रवृत्तये प्रयोजनाभिधानायादिवाक्यमुपादीयते यदि तर्हि कथमप्रमाणके तेषां प्रवृत्तिः, प्रामाणिक एव प्रेक्षापूर्वकारिणां प्रवृत्तेः, न हि तद्वाक्यं तज्जन्यज्ञानं वा प्रमाणमिन्द्रियाजन्यत्वेन तस्य प्रत्यक्षत्वामम्भवात्, नाष्यनुमानं स्वभावकार्येलिङ्गप्रभवम् , तद्वीध्यप्रयोजनस्य तद्भावत्वेन तत्कारणत्वेन वा प्रमाणादप्रतिपत्तेः, तदुत्थापकस्य लिङ्गस्य

च तत्स्वभावतया तत्कार्यतया चानवधारणात्, अन्यस्य च स्वमाध्याप्रतिबन्धात्, न चेदं वाक्यं स्वाभिधेयप्रयोजनप्रतिपादने प्रमाणम् , तत्र प्रवर्त्तमानस्यास्य स्वमहिन्नेव शब्दप्रमा-णस्वरूपत्वेन स्वार्थप्रत्यायकत्वादिति वाच्यम् , बाह्येऽर्थे शब्दस्य प्रतिबन्धासम्भवेनाप्रामा-ण्यात्, विवक्षायां प्रामाण्येऽपि तस्या बाह्यार्थोवनाभावित्वायोगात्, त च येषां यदर्थ-विषयिणी विवक्षा ते तमर्थं तथैव प्रतिपादयन्ति, अन्यविवक्षायामध्यन्यशब्दोबारणद्शैनाम 5 विवश्चाया एकान्ततो बाह्यार्थप्रतिवद्धता । तस्मान्न शब्दादपि प्रमाणादादिवाक्यक्रपात् प्रयोजनिव शेषोपास्प्रतिपत्तिः, तद्प्रतिपत्तौ च तेषां ततः प्रवृत्तौ प्रक्षापूर्वकारिताव्याहति-प्रसङ्ग इत्याक्षिपन्ति तद्युक्तम् , प्रत्यक्षानुमानयोग्सम्भवेऽपि बाह्यार्थेन शब्दप्रतिबन्धस्य साधियध्यमाणत्वात, बाह्यार्थ एव च प्रतिपत्तिप्रवृत्त्यादिव्यवहारस्योपरुभ्यमानतया प्र-त्यक्षवच्छब्दस्यापि तत्र प्रामाण्यात् . न ह्यर्थाव्यभिचारित्वलक्षणप्रामाण्यनिश्चयवतां ततः 10 प्रवृत्ती प्रक्षापूर्वकारित्वक्षतिः, न चानाप्तप्रणीतान नद्यास्तीरे पद्ध फलानि सन्तीत्यादिवा-क्यादस्य विशिष्टतानवगमान्नातः प्रवृत्तिरिति बाच्यम्, प्रत्यक्षाभासात् प्रत्यक्षस्येवानाप्रप्र-णीतवाक्यादस्य विशिष्टतानिर्णयात्, यस्य तु न निर्णयो नामावतः प्रवत्तेते, अनवधृतहेत्वा-भामविवेकाद्धेतोरिवानुमेयार्थेक्रियार्थी । न चाप्ताः परहितप्रवणाः प्रमाणभूताश्चानः स्ववा-ज्यात्रेणापि ते प्रवर्त्तियतुं क्षमाः, तस्मात् कि प्रयोजनवाक्योपन्यासेनेति वाक्यम्, सुनि- 15 श्चिताप्तप्रणीतवाक्यादपि प्रतिनियतप्रयोजनार्थिनां तदुपायानिश्चये तत्र प्रष्ट्रस्ययोगात्, यदि आप्रप्राप्तिकास्त्रेऽपि प्रयोजनिवशेषप्रतिपादकं वाक्यं न स्थात्तदा कथं तत्र प्रयोजनिव-शेषप्रतिपादकतानिश्चयः स्थात येनाप्रप्रणीतवाक्यादेव तद्रथिनां तत्र प्रवृत्तिः स्थात् . तदन-भिमतप्रयोजनप्रतिपादकानामपि वाक्यानां सम्भवात्, अतः यत्र स्वस्विदं कर्तव्यमिति पुरुषाः प्रतीततदासभावा आप्तैर्नियुज्यन्ते तत्रावधारिततःप्रेरणातथाभावविषयविचारास्तर्- 💥 भिहितं वाक्यमेव बहुमन्यमाना अनाइतप्रयोजनपरिप्रश्ना एव प्रवर्तन्ते, विनिश्चिततदा-प्रभावानां प्रत्यवस्थानासम्भवादित्यपि निरस्तम्, आप्तप्रवर्त्तितप्रतिनियतप्रयोजनार्थिजनप्रेरणा-वाक्यस्यैव प्रयोजनवाक्यत्विस्त्रयाच । अन्यथाऽभिमनफलार्थिजनप्रकवाक्यस्याप्तप्रयुक्तन त्वमेवानिश्चितं स्थात्, अनिभमतार्थप्रेरकस्यावगताप्रवाक्यत्वे चातिप्रसङ्गः, न चाप्तवा-क्यादपि प्रतिनियतप्रयोजनार्थिनस्तदनवगमे तत्र प्रवर्त्तिद्वमत्महन्ते, अतिप्रसङ्गात्तस्यादादा- 95 विभिन्नेयप्रयोजनं सार्थकमेवेति ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमिष्ठजयानन्दम्रीश्वरपष्टालङ्कारश्रीमिष्ठजय-कमलसूरीश्वरचरणनलिनधिन्यस्तमिक्तभेग तत्पद्वधरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वमोपानस्याऽऽदि वाक्यसाफस्यप्रदर्शनं नाम नवम सोपानम् ॥

## अथ शब्दसङ्केतसमर्थनम्.

अत्र बौद्धाः वदन्ति नन्वागमस्याकल्पितो बाह्यार्थः शब्दार्थयोवीस्तवसम्बन्धस्य न घटते प्रमाणबाधितत्वात् , शब्दानां हि वस्तुतो वाच्यं वस्तुस्वरूपं न किञ्चिद्स्ति, सर्वेषां ज्ञाञ्दप्रख्यानां भानतत्वात. मिन्नेष्वर्थेष्वभेदाकाराध्यवसायेन प्रवृत्तेः. यत्र तु परम्परया ं वस्तुप्रतिबन्धः तत्रार्थसंवादो भ्रान्तत्वेऽपि, तत्र यदारोपितं विकल्पबुद्धाऽर्थेष्वभिन्नं रूपं तद्न्यव्यावृत्तपदार्थानुभववलायातःवात् स्वयञ्चान्यव्यावृत्ततया प्रतिभासनात् भ्रान्तैश्चान्य-व्यावृत्तार्थेन सहैक्याध्यवसित्वात् अन्यापोढपदार्थाधिगतिफल्दवाश्वान्यापोह उच्यते, अतो-पोहः शब्दार्थ इति प्रसिद्धम् । अत्र शब्दार्थौ विधिरेवेत्येवंवादिनो यदि द्रव्यगुणकर्मसा-मान्यादिपदार्थोदशब्दप्रवृत्तिनिमित्ताः परमार्थतो च सन्ति नहिं कथं लोके तिमित्ताः प्रत्य-10 यव्यवहाराः प्रवर्तन्ते, तत्र हि दण्ही विषाणीत्यादिप्रतीतिव्यवहारौ होके द्रव्योपाधिकौ, शुद्धः कृष्ण इत्यादि गुणोपाधिकौ, चलति भ्रमतीति क्रियोपाधिकौ, अस्ति विद्यत इति सत्तानिमित्तको, गौ: अश्व इति सामान्यविशेषोपाधिनिमित्तौ, इह तन्तुषु पट इति समवा-यनिमित्तौ । तत्र द्रव्यादीनामभावे एतौ प्रतीतिशब्दौ निर्विषयौ स्याताम्, तथा च सति सर्वत्र सर्वदा तयोरविशेषेण प्रवृत्तिप्रसङ्गः न चास्ति तथा, तस्मात्सन्ति द्रव्यादयः पारमा-15 र्थिकाः प्रत्ययशब्दविषयाः, तथा च ये परस्परासंकीर्णप्रवृत्तयस्ते सनिमित्ताः यथा श्रोत्रा-दिप्रत्ययाः, असकीर्णप्रवृत्तयश्च दण्डीत्यादिप्रत्यया इति स्वभावहेतुः, अनिमित्तत्वे सर्वत्रा-विशेषण प्रवृत्तिप्रसङ्गो वाधकं प्रमाणमिति प्राहुः। अत्र बौद्धाः किमत्र सिषाधयितं भवताम्, पारमार्थिकबाह्यपदार्थनिमित्तेन सनिमित्तत्वं येन केनचिक्रिमित्तेन सनिमित्तत्वं वा, नाशः, साध्यविपर्यये बाधकप्रमाणविरहेण हेतोरनैकान्तिकत्वात्, न द्वितीयः सिद्धan माधनात्, अस्माभिरपि अन्तर्जल्पवासनाप्रबोधस्य निमित्तत्वोपगमात्, न तु विषय-भूतस्य, भ्रान्तत्वेन सर्वस्य शाब्दप्रत्ययस्य निर्विषयत्वात्, न चैवं वाच्यं तस्य भ्रान्तत्वं निर्विषयत्वं च कथमिति, भिन्नेष्यभेदाध्यवसायेन प्रवर्त्तमानस्य प्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात् , यो हातस्मिम्तदिति प्रत्ययो भ्रान्तः सः, यथा शुक्तिकायां रजतप्रत्ययः, तथा चायं भिनेष्वभेदाध्यवसायी शाब्दप्रत्यय इति स्वभावहेतुः न चायमसिद्धो हेतुः, वस्तुभूतस्य सामान्यस्य प्राह्यस्याभावात्, भावेऽपि तस्य भेदेभ्यो भिन्नत्वे भिन्नेषु भावेषु अभेदा-ध्यवसायस्य भ्रान्तित्वम्, न हान्येनान्ये समाना युक्ताः, तद्वन्तो हि ते स्युः । यद्यभेदस्तर्हि सर्वस्येव विश्वस्यैकत्वापच्या परमार्थत एकमेव वस्त्वित तत्र सामान्यप्रस्रयो भ्रान्तिरेव स्यात्, न हि सम्भवत्येकस्मिन् समानप्रत्ययः, तस्य भेदनिबन्धनत्वात् तथा च सिद्धे आन्तत्वे निर्विषयत्वमपि सिद्धम् , स्वाकारापेणद्वारेण जनकस्य कस्यचिद्धेस्य विषयभूतस्याभावात् ।

किन्न सर्वे शब्दा न परमार्थतो वस्त्वभिधायकाः, तेषु परमार्थतः कृतसमयत्वाभावात्, ये . यत्र परमार्थतः कृतसमया न भवन्ति न ते परमार्थतस्तमभिद्धति, यथा साझादिमति पिण्डेऽश्वशब्दोऽक्रतसमय इति व्यापकानुपलक्ष्या शाब्दप्रत्ययस्य निर्विषयत्वसिद्धः, क्रत-समयत्वेनाभिधायकत्वस्य न्याप्तत्वात् , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्। न च हेतुर्यमसिद्ध इति वाच्यम् , स्बलक्षणस्य जातेस्तद्योगस्य जातिमतो बुद्धाकारस्य वा वस्तुतः शब्दार्थतया व्यवस्थापियतु- ह मशक्यवात्, तत्र समयासम्भवात्, सांवृतेस्य तु शब्दार्थत्वं न निविध्यतेऽतो न स्ववचैन-विरोध: प्रतिकायां!, किन्तु यः तास्विकत्वं धर्मः परैस्तत्रारोध्यते तस्यैव निषेध: क्रियते न तु शब्दबाच्यस्य धर्मिणः, न हि तावस्वलक्षणे शब्दस्य सङ्केतस्सम्भवति व्यवहारार्थमेव सक्केतस्य क्रियमाणत्वात् संकेतव्यवहारकालव्यापके एव समयस्य कर्त्तव्यतया म्बलक्षणस्य तावत्क्रालव्यापकत्वासम्भवात्, देशादिभेदेन हि शाबलेयादिव्यक्तयः परस्परमत्यन्तव्या- 10 वृत्ता अनो न ताः सकेतव्यवहारकालव्यापिन्यः, तस्मादेकत्र कृतसमयस्य पुंस्रोऽन्यैव्यव-हारी न स्यान । न वाडनैकान्तिकरवं विपक्षे बाधकमत्त्वात, अकृतसमयोऽपि शब्दो यदि तद्थेप्रतिपादकः स्यात्तदा गोशब्दोऽप्यश्चं प्रतिपादयेदिति । अशक्यक्रियःवाश्च न स्वलक्षणे समयः। उत्पन्यनन्तरविनाशिषु भावेषु सकेतः क्रियमाणो यद्यनुत्पन्नेषु क्रियेत तदा न परमार्थतः समयः स्यात्, असतः सर्वोपाख्यारहितस्याधारत्वानुपपत्तेः। यदारपन्ने तर्हि 15 प्रथमं तत्रानभवोत्पत्तौ सत्यां तत्पूर्वकशब्दस्मरणे सति सकेतो भवेत् , स एव न सम्भवति, शब्दस्मरणकाल एव स्वलक्षणस्य चिरविनष्टत्वात् । न च माहद्यास्ममयक्रियाकालभाविनि क्षणे ऐक्यमध्यवस्य समयः क्रियत इति वाच्यम् , साहद्यस्य विकल्पबुद्धाऽध्यारोपि-तत्वेन तस्य शब्दैः प्रनिपादनेऽपि म्बलक्षणस्यावाच्यत्वताद्वरध्यात् । एवं स्वलक्षणवज्ञा-तितद्योगजातिमत्स्विप न समयमम्भवः, जातेस्तद्योगम्य ममवायस्य च निषिद्धत्वातः. २० तयोरभावे जातिमतोऽप्यसम्भवात्, तद्वतश्च स्वलक्षणात्मकत्वात्तत्र च दोषस्योक्तस्वात् । नापि बुद्धाकारे सकेत. सम्भवति, तस्य बुद्धाभिष्ठत्वेन बुद्धिस्वरूपवत् प्रतिपाद्यमर्थं बुद्ध्यन्तरं प्रति बाऽननुगनतया सकेतन्यवह।रकालान्यापकत्वात् । तस्य न्यवहारकालान्वयिः

१ पररूपं हि स्वप्रतिभामेन यया बुद्धया मात्रयते यथार्थमप्रकाशनात् सा कांत्र्यका बुद्धि सष्टतिः, तया यद्भवन्धापित रूप तत्सायुन्मुच्यते सेष्ट्रतिमस्व नदेव, न पारमार्थिक, तस्यासस्वात् ॥ ६ एतान् स्वलक्षणजात्यादीन् शन्दनाप्रतिपारीपामशन्दार्थन्वं प्रतिपादियतुमशक्यम्, तत्प्रतिपिपादिययया च शन्देन स्वलक्षणजात्यादीन् शन्दार्थत्वमेषामभ्युपगत स्यात्, पुनध्य तदेव प्रातत्त्वया प्रतिषद्धिमिति स्ववचनव्याचात् स्यात्, न हि सर्वभाऽस्माभिः शन्दार्थापनाद कियते, तस्यावालगापालमित प्रतीतत्वासिर्धं कि कियत इत्यान्त्राह कि नित्वति ॥ ३ अत्र परमार्थतः इति पदं गावृतव्यावृत्तये, तेन। वातेऽपि पुत्रादौ समयदर्शनाम दृष्टविरोधः, तस्य विकल्पनिमैतार्थविषयत्वेनावास्तिवकत्वात् ॥

त्येऽवि न तत्र व्यवहर्तुणां समयो युक्तः, अस्माच्छव्दादर्शकियाश्री अर्थकियासीग्याशीन् विकास प्रवर्त्ततासित्यभिष्रायेण हि व्यवहर्तृभिर्वाचका प्वनयो नियोज्यन्ते, न चासौ विकस्पो बुद्ध्याकारोऽभित्रेतक्तीतापनोदनादिकार्यं तदर्थिनां सम्पादयितुमलम् , तदनुभवोत्पत्तावि तर्भावात् । तस्माद्वाच्यवाचकयोरभावादागमस्य परमार्थे एव नास्तीति कथ समयपरमार्थ-5 विस्तरेत्वादि इति चेन्मैवम् , शाब्दप्रत्वयस्य भ्रान्तत्वमाधनायोपन्यस्तस्य भिन्नेष्वभेदाध्यव-सायित्वहेतोरसिद्धेः, तत्र तस्यानुपपत्तेः, गौगौरित्यवाधितप्रत्ययविषयतया वस्तुरूपस्या-भिन्नस्य सामान्यस्य सिद्धत्वात् । अवाधितप्रह्मयविषयस्याप्यभावे विशेषस्याप्यभावः स्यात्, अवाधितप्रत्ययविषयताव्यतिरिक्तस्यान्यस्य तद्भ्यवस्थापकस्य तत्राप्यभावात् । पुरस्थे गोवर्गे व्यावृत्ताकारा बुद्धियेथोपजायते तथैवानुगताकारेणापि तस्या उपजायमानत्वात , तस्याश्च 10 क्यात्मकवस्तुव्यतिरेकेणासम्भवात् , अवाधिनप्रत्ययस्य विनापि विषय सद्भावे ततो वस्तु-व्यवस्थाऽभावप्रमक्तः । न चानुगताकारत्वं बुद्धवीधितम् , मर्वत्र देशादावनुगतप्रतिभागस्या-स्खलद्रपस्य तथाभूताकारव्यवहारहेतोर्दर्शनात । तस्मादिन्द्रयान्वयर्व्यातरेकानुविधायिनी व्यावृत्ताकारानुभवांश्चानधिगतमनुगताकारमवभासयन्ती अनुभूयमाना वृद्धिवेश्तुभूनं सा-मान्यं व्यवस्थीपयति । न च नियतशाबलंगादिव्यक्तिभन्नतया साधारणह्यपस्यापरस्य 15 भेदेनाप्रतिभासन। क्राक्त्यभिन्नं भिन्न वा सामान्यमभ्युपगन्तुं न युक्तमिति वाच्यम् , वाता-तपादीनां समानदेशसमाने न्द्रियमाह्याणामपि प्रतिभासभेदादन्यस्य भेदव्यवस्थापकस्या-भावाह्वकिजात्योरिप तत्सद्भावात् , शावलेयादिव्यक्तिप्रतिभामाभावेऽपि बाह्नलेयादिव्यक्ति-मतिभासे गौगौरित्तिसाधारणावभासम्य तद्वववस्थापकस्य सद्भावात् । एकान्ततो व्यक्तय-भेदे तु सामान्यस्य व्यक्तिस्वरूपस्येव तद्भिन्नसाधारणरूपस्यापि व्यक्तवन्तरे प्रतिभासो 20 न स्थात्, प्रतिभासते च व्यक्तयन्तरेऽपि, अतो न कथ भिन्नसामान्यस्य सद्भावः । न च ब्बक्तिदर्शनसमये जातेर्वेदिप्राद्याकारतया स्वेन रूपेण व्यक्तिभन्नतया बहिनीवभास इति बाच्यम् , अस्य व्यक्तयाकारेऽपि ममानत्वात् , नापि केवलं गौर्गोरिति बुद्धिरेव तुल्या-कारा बाह्यनिमित्तनिरपेक्षा प्रतिभामत इति युक्तं बक्तम, तथा मनि तद्भद्धेः प्रतिनिय-तदेशकालत्वं न स्यात्, न हि तत्र व्यक्तयो निमित्तम्, तासां भेदरूपत्वेनाविशिष्टत्वात्, 25 अश्वादीनामपि तद्बुद्धिनिमित्तत्वापत्तेः । न च तामामविशिष्टत्वेऽपि यास्वेव तादृशीबुद्धि हरेति ता एव तां जन्यितुं समर्था इति नाश्वादेः गौगौरितिप्रस्ययनिमित्तत्वमिति वा-च्यम्, तथा सति स्वलक्षणस्याप्यभावप्रसङ्गान्, सामान्यलक्षणनिमित्तमन्तरेणापि प्रति-

९ तथा बायमनुगतप्रतिभास बहिनिमित्तसापेक्ष प्रतिनियतदशकालाकारत्वान् , विशेषप्रतिभासविदित मानम् , व्यक्तेरैव निमित्तत्वे अश्वादेरिप गौगौरिति बुद्धिनिमित्तत्वानुषद्ग इति ॥

नियतदेशकालतया साधारणबुद्धेरिव विशेषलक्षणिनिमित्तन्यतिरेकेणापि तथाविधासाधा-रणमुद्धेरसम्मदात् । परेणापि हि वक्तुमेवं शक्यं वद्भेदाविशेषेऽपि एकमेव ब्रह्मादिखरूपं प्रतिनियतानेकनीलाद्याभासनियन्धनं भविष्यतीति किमपरसूपादिखलक्षणपरिकस्पनयेति । यदि रूपादिखलक्षणमन्तरेणापि रूपाद्याभासज्ञानस्य सम्भवे प्रवृत्त्यादिलक्षणो स्यवहारो न स्यात्, अपरस्यार्थिकियानिबन्धनार्थव्यवस्थापकस्याभावात्, अतस्त्वलक्षणाकारकानस्य 5 ति मित्तत्वेन तद्व्यवस्थापकत्वमिति चेन्, न, सदृशाकारज्ञानेऽध्यस्य समानत्वात, अवा-धितस्समानाकारप्रत्ययो हि तथाभूतविषयमन्तरेणोपजायमानो मिध्यारूपः न्यादिति विशे-षप्रव्ययम्येवाबाधितसमानप्रव्ययस्यापि सामान्यमालम्बनभूतं निमित्तमभ्युपगन्तव्यमिति सा-मान्यमस्ति वस्तुभूतम्, अन्यथा समानप्रतिभासायोगात् । नमु यदि सामान्यमनुगताकः १-ज्ञानजनकतेकस्वभावं तर्हि सर्वदा तज्ज्ञानं स्यात्, तस्यानपेश्वस्यापेश्वायोगात्, सहकार्यपेश्व- 10 जनकत्वे वा तत्कुनोपकारस्य ततोऽभेदे उपकारस्य तत्कार्यस्वेन तद्भिन्नं सामान्यमपि कार्यं स्यात्, भेदे वा मन्त्रन्धासिद्धिः, नित्यानाञ्चेककार्यकर्तुत्वरूपं सहकारित्वमपि न सन्भवति, तदवस्थाभाविस्वभावस्य प्रागृध्वेश्च सत्त्वात्, असत्त्वे त्वनित्यत्वम् । कार्योजनकस्वभावत्वे तु न कदापि कार्यमुत्पादयेम्, अजनकस्वभावस्यान्यसिन्नधाने ऽप्यजनकत्वाम्, साधारणज्ञा-नेऽपि सामान्यस्याप्रतिभासप्रसङ्गश्च, जनकाकारापेकस्यैव ज्ञानविषयत्वात्, एवश्च ज्ञानमध्य- 15 जनयद्वस्त्वेव स्यात्, अर्थिक्रयाकारित्वलक्ष्णत्वाद्वस्तुनः, तस्मात्सामान्यस्य नित्यत्वेन तद्विः षयस्य झानस्य वाध्यमानतयाऽवाधितविषयत्वमसिद्धम् । किञ्च मामान्यस्य सर्वेसर्वगतत्वे व्यक्तयन्तरालेऽप्युपलव्धिप्रमङ्गः, न चाभिव्यक्तिहेतुव्यक्त्यभावात्तत्रानुपलम्भ इति बाच्यम , प्रथमव्यक्तिप्रतिभासवेलायां तस्याभिव्यक्तत्वातः, अन्तरालेऽनभिव्यक्तत्वेऽभिव्यक्तानभिव्य-फरवभावभेदादनेकत्वापत्या सामान्यक्रपताभङ्गापत्तिभेवेत्, तस्मादवइयमन्तराहे तदुपछम्भ- 20 प्रसङ्गः, तत्रश्चोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य तत्रानुपलम्भादसस्वामित तम सर्वसर्वगतम्, यदि तु .स्बब्यक्किसर्वेगतं तदित्युच्यते तर्हि प्रतिव्यक्ति तस्य परिसमाप्ततया व्यक्तिस्व सपतेव भेदः स्यात् । अभेदे चैकव्यक्तावभिव्यक्तस्य प्रहणेऽन्यव्यक्तिस्थस्यापि तस्य प्रतिभासप्रसङ्गेन तदाधारप्रतिभासमन्तरेण तदाधेयप्रतिभासानुवपत्त्या सर्वन्यक्तीनां युगपन् प्रतिभामप्रसङ्गः। किक्रीकत्र घटादौ समवेतं सामान्यमन्यत्रोत्पन्ने घटे निष्क्रियत्वाम याति, न च तदुत्पत्तिपूर्व 25 तत्रैवासीत् देशस्यापि तस्य तद्वत्ताप्रसङ्गात्, नाष्येकत्रांशेन वर्त्तमानमपरत्र व्यत्क्युत्पत्तावंशेन सम्बद्धाते, सर्वसर्वगनत्वाभ्युपगमात् । नापि पूर्वव्यक्ति परित्यच्यात्र सम्बद्धाते पूर्वव्यक्तरघ-

टादिरूपताप्रसेङ्गादिति कुत्स्नैकदेशवृत्तिविकस्पानुपपत्या व्यक्तिभिन्नत्वे तस्य कथमबाधि-तप्रत्ययविषयत्वान् सत्त्वम् । व्यक्तिस्वभावत्वे च व्यक्तिषदुत्पाद्विनाशयोगित्वेन तस्या-साधारणरूपत्वं स्यात्, असदेतत् यदि सामान्यं नित्यं व्यापकमेकान्तेन व्यक्तिभ्यो भिन्न-मभिन्नं वा स्यात्तदा निरुक्तवाधकानुषद्धः स्यात्, यदा तु सहशपरिणामलक्षणं सामान्यं 5 विसदृशपरिणामलक्षणस्तु विशेषस्तदात्मकञ्चेकं वस्तु तदाऽत्यन्तभेदाभेदपक्षभाविदोषातु-षङ्गोऽनास्पद् एव । न च साधारणं रूपमसाधारणस्वरूपाद्भिनं, तदाकारपरिहारेणाव-स्थितस्वरूपत्वात् , यद्यदाकारपरिहारावस्थितस्वरूपं तत्ततो भिन्नं यथा घटस्वरूपपरि-हारावस्थितस्वरूपः पट इत्यनुमानेन माधारणासाधारणस्वरूपस्य एकत्वविरोधोऽत्रापि अन्यथा न किञ्चिद्पि भिन्नं स्यात्, अन्यस्य भेद्व्यवस्थापकस्याभावा-10 दिति वाच्यम् , समानासमानाकारतया शाबलेयादेः परिस्फुटप्रतिपत्तौ बहिः प्रतिभास-मानस्यैकत्वेन विरोधासिद्धेः, अन्यथा ब्राह्मप्राह्कसंवित्तित्रितयाध्यासितं संवेदनं कथमेकं स्यात् , परस्परिवरुद्धनीलाद्यनेकाकारं चित्रज्ञानं वा कथमेकमभ्युपगम्येत । यदीद्मपि अने-काकारमेकं न स्यात्तर्हि प्राह्माह्यकाकारादिविविक्तं तद् भवेत्, तथैव स्वसंवेदनेऽपि तद्व-भासेत चेत्तदा कचिदपि जाने प्राह्मप्राहकाकारप्रतिभासाभावेनाप्रवृत्तिक जगत्स्यात । किञ्च 15 द्विविधो विरोध:, सहानवस्थानलक्षणः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणश्च, स द्विविधोऽप्ये-कोपलम्भेऽपरानुपलम्भाद्भ्यवस्थाप्यते साधारणासाधारणाकारयोऽस्त प्रत्यक्षेण भेदाभेदा-त्मकतया प्रनीतेः कथं विरोधः, तद्रूपातद्रूपाकारते हि तयोर्भेदाभेदी तथाऽवभासनमेव च भेदाभेदप्रहणमिति कथं विरोधादिद्षणम् । न च तयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणता सम्भवति, अव्यवच्छेद्रूपतया प्रत्यक्षे प्रतिभामनात् । न च सामान्यविशेषयोराकारभे-20 द्डप्यभेदेडन्यत्रापि अन्यनोडन्यस्यान्यत्वं न स्यादिति वाच्यम्, सामान्यविशेषवत्तादात्म्ये-नान्यत्र प्रत्यक्षतोऽप्रहणातु , प्रहणे वा भवत्येवाकारभेदेऽप्यभेदः । आकारनानात्वे सामान्य-विशेषयोरभेदप्रतिपत्तिर्मिध्येति चेन्न तथाविधप्रत्यक्षे बाधकाभावात । सामान्यविशेषौ भिन्नौ स्वभावभेदात्, घटपटादिवदित्यनुमानं वाधकमिति चेन्न प्रत्यक्षेण बाधितत्वादत्रानुमाना-प्रवृत्तेः दृष्टान्तस्य माधनविकल्दवाश्च, घटादेरपि केनचिदाकारेण सहशतयाऽभेदात्तिद्वरो-25 थिनः सर्वथा स्वभावभेदस्याभावात् । एवं सामान्यविशेषयोर्भेद एव, भिन्नयोगक्षेमत्वात्, हिमवद्विन्ध्ययोरिवेत्यपि अनुमानम्युक्तं ज्यात्यसिद्धेः, विपक्षेण सह साक्षाद्विरोधिनः भिन्नः

१ तथा च ये यत्र नोत्पन्न। नापि प्रागम्प्यापिनो नापि प्रधादनपतो देशादागिनमन्तस्ते तत्र नोपलभ्य-नेत नापि वर्त्तन्ते यथा शश्रशिर्यस तिह्नपाणम्, तथा च मामान्यं तत्त्र्ञ्चन्यदेशोत्पादवित घटादिके वस्तु-नीति व्यापकानुपल्यत्वि, न चायमनकानितको हेत् तत्र वृत्युपलम्भयोः प्रकारान्तराभावादिति बाध्यम् ॥

योगक्षेमत्वस्य व्यतिरेकानिश्चयात् । न च साध्याभावस्य साधनविरुद्धैकयोगक्षेमत्वव्याप्त-स्वात् पारम्पर्येण विरोधः सिद्ध एवेति वाच्यम् , अत्रापि अभेदछक्षणहेतोः एकयोगक्षमत्व-रूपसाध्यविरोधिना विरोधासिद्धेः। न च भिन्नयोगक्षेमस्याप्यभेदाभ्युपगमे न कचिदपि भेदः सिक्सेदिति विश्वमेकं स्यादिति वाच्यम् , भिन्नयोगक्षेमत्वैकयोगक्षेमत्वाभ्यां भेदाभेद-व्यवहारव्यवस्थाया असिद्धेः किन्तु भेदाभेदप्रतिभासादेव, अतः सामायन्विशेषयोः सहो- 5 त्पादिनाशामावेऽपि अभेदप्रतिभासादभेदो न विरुद्ध इति वस्तुभृतसामान्यसद्भावे बाधका-भावः । न च अदेव शाबलेयव्यक्ती सदृशपरिणतिक्रपं सामान्यं तदेव बाहुलेयव्यक्ता-विष, व्यापकस्यैकस्य सर्वेगोव्यत्त्यनुयायिनः तस्यानभ्युपगमात्, तदनभ्युपगमश्च शाबले-यादिव्यक्तीनां बाहुलेयादिव्यक्तिसदृशतया प्रतिभासेऽपि एकानुगतसामान्यकोडीकृत-त्वेनाप्रतिभासनात्, तस्मात्समानासमानपरिणामात्मनः शाबलेयादिवस्तुनोऽवाधिताकार- 10 प्रत्यक्षप्रतिपत्तौ प्रतिभासनाद्विशेषवञ्च सामान्याभावः । तुनु सजातीयविजातीवव्यावृत्तं निरंशं वस्तु तत्सामध्येभाविनि च प्रत्यक्षे तत्तथैव प्रतिभाति, तदुत्तरकालभाविनस्तु विकल्पा अवस्तुसंस्पर्शिनः व्यावस्यैवस्तुबलेन भिन्नभिन्नव्यावृत्तिनिमित्तान् सामान्यभेदान व्यावृत्ते वस्तुन्युपकल्पयन्तः समुपजायन्ते, अतो न तद्वशात्तद्व्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्, एवद्व सर्व भावाः स्वभावतः स्वभावपरभावाभ्यां व्यावृत्ताः, स्वस्वभावव्यवस्थितेरित्यनुमानेन सत्ता- 15 तीयिषजातीयव्यावृत्तनिरंशवस्तुसिद्धिरिति चेन्मैवम् . स्वमाध्येन हेनोव्यांस्यसिद्धः, न ताव-दनुमानेन तत्सिद्धिः सर्वभावानां प्रत्यक्षाविषयत्वेन धर्म्यसिद्ध्याऽनुमाया अप्रवृत्तेः । साध्यहे-त्वोरविनाभावस्य सर्वोपसंहारेणानुमानान्तरेण माधनेऽनवस्थानान् । नापि प्रत्यक्षेण तः त्मिद्धिः, तस्य समिहितविषयप्राहकत्वेन देशादिविष्रकृष्टाशेषपदार्थीलम्बनत्वामुपपत्तेः । मर्च प्रत्यक्षेण पुरोवत्तिषु भावेषु भेदेन साध्यलक्षणेन सह हेनोः सर्वोपसंहारेण व्याप्ति प्रतिपद्यन 20 इति बाच्यम्, अध्यक्षस्य यत्रैव स्वव्यापारानुसारिम्बोत्तरिकल्पजनकःवं नत्रैव नस्य प्रा-माण्येन सर्वतो ज्यावृत्तात्मनि तद्दलेन विकल्पानुत्पत्तेः, सर्वदा विकल्पस्यानुवृत्तन्यावृत्ता-काराध्यवसाधिन एवोत्पत्तेः, अन्यथा सजातीयाद्भेद इत्यभिधानानर्थकत्वापत्तेः। किञ्च क्षणि-कत्वानुमानमपि व्यर्थे स्यात्, अक्षणिकादिव्याष्ट्रतेः खलक्षणानुभवजन्यविकरूपेनाध्यवसान यात्, तथा सर्वतो व्यावृत्ताकाराध्यवसायिनां विकल्पानां स्वलक्षणमपि विषयं स्यात, 25 यथाद्यध्यक्षं प्रतिनियतस्वरूपस्यानुकरणात्स्वलक्षणविषयं तथेव सर्वतो न्यावृत्ताकारमाही, विकल्पोऽपीति सोऽपि स्वलक्षणविषयः कुतो न भवेत्। तस्याविशदावभासित्वाम तथेति चे<sup>ज</sup> दूरे वर्त्तमानवृक्षादिस्वरूपविषयस्याध्यश्नस्यापि अविशदावभासितया स्वलक्षणविषयत्वा-भावप्रसङ्गात् । न चेष्टापत्तिः अयथार्थाकारब्राहित्वेन तस्य भ्रान्तत्वादिनि वाच्यम्, तद-

म्बश्चस्यानिभगतार्थगन्तृत्वेनाविसंवादित्वेन च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तेः, न च तस्य प्रत्वश्चता, भानतस्वाभ्युपगमात्, नानुमानत्वमलिङ्गजत्वात्, नापि विकल्परूपता, तत्कारणं स्वलक्षण-सन्तरेषापि बाह्यार्थसिक्षधिवलतस्तरयोपजायमानत्वात् । न चाध्यक्षविषयस्वलक्षणाध्यवसा-विस्वादस्याप्रामाण्यम्, तथाभ्युपगमेऽध्यक्षेश्चितशब्दविषये श्चणिकत्वानुमानस्याप्यप्रामा-5 ण्यापत्तेः । न चानुमानमनिश्चितार्थाध्यवमाध्यतोऽनिधगतार्थगन्तृत्वात् प्रमाणम् , निश्चितौ ह्मध्यक्षविषयः, क्षणिकत्वस्य चानिश्चयान्नाध्यक्षविषयत्वमिति वाच्यम् , तथा सति क्षणिक-त्वानुमानवद्विकलपस्यापि प्रामाण्यं स्यात् , अनिश्चितार्थाध्यवसायत्वस्योभयत्र समानत्वात् । यत्रांको प्रत्यक्षं निश्चयोत्पादनसमर्थं तत्र प्रतिभासाविक्षेषेऽपि विकल्पो न प्रमाणम् , प्रत्य-क्षगृहीतांश्रमाहित्वात्, अनुमानन्तु प्रमाणम्, अगृहीताथीधिगन्तृत्वात्, तद्विषयेऽथेऽध्य-10 श्वस्य निश्चयोत्पादनासामध्यादिति चेम. एकस्यैवानुभवज्ञानस्य स्वार्थविषयकनिश्चयोत्पादने बिरोधेन सामध्यीसामध्यीनुषपत्तः। नापि समारोपव्यवच्छेदकस्वेनानुमानं प्रमाणं न पुनः प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प इति वक्तन्यम् , अनुमानस्य समारोपन्यवच्छेदकत्वानुपपत्तेः क्षणिके इ। इ। विकास समारोपः, तदानुमानप्रवृत्तेः प्राणिव पश्चाद्व्यविकलमेवेति । पश्चाद्स्वल-द्रुपेण समारोपस्याप्रवृत्तेस्तद्वैकल्यमिति चेत्, न, तदा स्खलद्वृत्तेरक्षणिकप्रत्ययात स्वपुत्रादौ 15 प्रवृत्ति स्यात् । किञ्ज समारोपव्यवच्छेदः अभावक्रपत्वेनाहेतुकः, स कथमनुमानेनान्येन बा कियते शाप्यते वा, अभावेन मह कश्यचिद्सम्बन्धात्तथा तस्याप्रतिपत्तेश्व, अतो न क्षणिकसमारोपाव्यवच्छेदकत्वात् क्षणिकानुमानस्य प्रामाण्यम् । तस्मादनुमानप्रामाण्यवा-दिना सर्वोपसंहारेण व्याप्तिमाहकः प्रत्यक्षप्रभवः स्वविषयाविसंबादी विकल्पः प्रमाण-यितव्यः, म चास्मदर्शने आभिनिबोधिकं ज्ञानमिति प्रसिद्धः, अम्पष्टतया श्रुतं वा उह्झब्द-20 बाच्यतया न प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयव्यतिरिक्तं तत् प्रमाणान्तरम् । प्रत्यक्षानुमानवादिनान्तु व्यातिमाहकं प्रमाणान्तरं प्रसक्तमः, ताभ्यां व्याप्तिम्हणासम्भवातः। न च प्रतिबन्धमाहकस्य प्रमाणस्य स्वार्थे व्यभिचारस्तत्र प्रतिबन्धाभावादिति बाच्यम् , तत्र योग्यतालक्षणप्रतिबन्ध-सद्भावान , प्रत्यक्षेऽपि हि स्वार्थपरिच्छेदो योग्यनात एव, न तु तदुत्पच्यादेः, अन्यथा इन्द्रियादेरपि तत्परिच्छेचत्वप्रसङ्गान् । न च थोग्यतायाः प्रतिबन्धसाधकत्वेऽनवस्थाः

१ जात्य देश्पोहरूपस्य व्यक्ती आलोचनाज्ञानेन गृहीताथां गृहीतत्वात्तिहिष्यं सविकत्पकं गृहीतमाहि-स्वारस्मृतिवन प्रमाणम्, न च प्रथमं राम्मुग्धरू पेणालोचनाज्ञानेनाधिगतं न हि निश्चितरूपेण, उत्तरीत्तरस्तु निश्चयः प्रमाण समारोपव्यवच्छेदविष्यस्वादनुमानविदित वाण्यम्, प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदेनैवानुमानस्य प्रमाणस्वात्, न तु समारोपविष्यव्यवच्छेदमात्रेण स्मृतंगि प्रामाण्यप्रसङ्खात् । दर्शनानन्तरभाविनो गवादै-विकरपस्य तु न प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदकता अन्तरा समारोपस्योपलविधलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भतोऽनुत्पन्नत्वा-विकरपस्य तु न प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदकता अन्तरा समारोपस्योपलविधलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भतोऽनुत्पन्नत्वा-

प्रसन्नः, लिङ्गवद्रय प्रतिबन्धनिश्चयापेक्षया गमकत्वाभावात् , प्रत्यक्षवत् योग्यतयैव स्वार्ध-प्रकाशनात् स्वहेतोरेव नियतार्थप्रकाशनयोग्यस्योत्पत्तेः । न च स्वत्रक्षणाष्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पस्याविशदावभासित्वान सामान्यमाह्कत्विमिति वाच्यम्, सहशेष्वर्थेषु विश्फारिता-क्षस्य पुरःस्थितेषु स्फुटं तस्यावभासनात् । सविकल्पाविकल्पयोर्युगपद्भृतेस्तयोरेकतां विमुढोऽ ध्यवस्यति, अतः स्पष्टतावभासस्तत्र संलक्ष्यत इति चेन्न युक्तयाऽनुपपत्तेः, कि तयोरेक- 5 विषयत्वादेकत्वाध्यवसायः, उतान्यतरेणान्यतरस्य विषयीकरणात् . कि वाऽपरस्येतरत्राध्या-रोपात् । नाधः, विकेल्पस्य पूर्वोनन्तरप्रत्ययामाह्यस्वसमानकालवस्तुविषयत्वात् । न द्वितीयः समानकालभाविनोरपारतंत्र्यात् । नान्त्यः, अविषयीकृतस्यान्यस्यान्यत्राध्यारोपासम्भवात् । न च तदुत्तरभाविज्ञानं तौ विषयीकृत्यापरमन्यत्राध्यारोपयतीति वाच्यम्, तयोविवेकेनोप-लम्भक्रकान्, तस्मान्नेकत्वाध्यवसायः । किञ्च ज्ञानयोर्युगपद्वत्तित्वमप्यसिद्धम्, तथोरेक- 10 दोत्पत्ती हि युगपद्वत्तिः स्यात् , अर्थेन्द्रियादिलक्षणैकसामग्रीविशेषाद्विकस्पाविकल्परूपकार्य-द्वयोदयासम्भवान सामग्रीभेदाद्धि तज्जन्यकार्थस्य भेदो युक्तोऽन्यथा स भेदो निर्हेतुकः स्यात्। न च यस्य व्यतिरेकात्कार्यस्य व्यतिरेको दृष्टस्तत्र तस्य सामर्थ्यनिर्णयः, अर्थोदिव्य-तिरेके च न विकल्पस्य व्यतिरेकः, अर्थन्द्रयाद्यभावेऽपि विकल्पममानजातीयस्यातीता-दिविषयविकस्पम्योदयान . अतोऽर्थेन्द्रियादेरविकस्पोत्पादन एव सामर्थ्यनिश्चयादस्येव 15 सामग्रीभेद इति कार्यभेदोऽपि युक्त एवेति वाच्यम् , अविकल्पद्शैनस्यापि अनर्थजन्यत्व-प्रसक्तेः, तैमिरिकचक्षपोऽर्थाभावेऽपि कस्यचिद्विकस्परयोत्पत्तिदर्शनान्, तस्मात्सिद्धमक्ष-जन्यस्य विकल्पस्यार्थसाक्षात्करणलक्षणं वैज्ञात्तम् । तथा एकम्यैव विकल्पस्यार्थमाहिण उप-**छभ्यमान्तया तदपरं दर्शनं नास्ति यद्भ्यापारानुसारिणो विकल्पस्य गृहीतमाहितया भवद्भिः** रप्रामाण्यं प्रतिपाद्येत । न च साहत्रयात्त्योभेंदेनानुपलक्षणमिति वाच्यम् , सन्तानतद्भिन्न 20 विषयत्वेन तयोरेकविषयत्वकृतसादृश्याभावात् , ज्ञानत्वेन सादृश्ये नीलपीताकारज्ञानयोरपि ज्ञानत्वेन मान्द्यात् भेदेन:नुपलक्षणप्रसङ्गात्, अतो नाविकल्पकज्ञानसङ्खावः। न च प्रथमेऽक्षसिन्नात एव यदि सविकल्पकं दर्शनं भवेत्तद्वाह्यश्चार्थात्मा, तथा सत्यर्थमहणाभाव एव स्यात्, तथाहि सति हि वस्तुदर्शने तत्मिश्राने दृष्टे ततस्तद्वाचकशब्दस्मृतिः स्यात्, तत्समतौ तेनार्थं योजयति, तद्योजितद्वार्थं विकल्पिका बुद्धिरध्यवस्यति, न हि सविकल्पक- 25 प्रत्यक्षवादी शब्दरहितमर्थं पदयति, स्वाभिधानिवद्येपणापेक्षा एवार्था विज्ञानैव्यर्वेसीयन्त इति नियमात् । विना तद्दर्शनं न तद्वाचकशब्दरमृतिः तामन्तरेण च न वचनपरिष्वकार्थदर्शन-मित्यर्थदर्शनाभाव एव प्रमक्त इति वाच्यम्, शब्दसंयोजितार्थप्रहणमेव विकल्प इत्यन-भ्युपगमात्, किन्तु निरंशश्चणिकानेकपरम।णुविछश्चणस्थिरस्थूछार्थप्रद्दणं विकरूपः, स 🔫

प्रथमाक्षसिन्नपातवेलायामप्यनुभूयते, संहतसकलविकल्पावस्थायामपि स्थिरस्थूलक्रपस्यैव स्तम्भादेवेहिमीह्याकारतां द्धानस्य प्रतिभासः, न तु निरंशक्षणिकानेकपरमाणुप्रतिभासः, अश्वादिविकल्पकालेऽपि पुरोऽवस्थितस्य गवाद्स्तथाभृतस्यैवानुभवविषयतया प्रतिभासः। तस्मादभिछापसंसर्गयोग्यस्थिरस्थूछार्थप्रतिभासं ज्ञानं प्रथमाश्चसित्रपातोद्भवं सविकल्पकं 5 तथाभूतार्थव्यवस्थापकमभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा सकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः। अतः साधा-रणासाधारणरूपे वस्तुनि प्रमाणप्रवृत्तिः नासाधारणात्मनि , निर्विकल्पकस्याप्यसाधारणा-त्मनि विषये विकल्पानुत्पादकत्वादग्राहकत्वमेव, प्राहकत्वे तु क्षणिकत्वानुमानस्याप्रामाण्यप्र-सक्तिः. तस्मात्स्वस्वभावव्यवस्थितेरिति हेतोर्भेदेन सर्वपदार्थानां प्रत्यक्षेण व्याप्तिप्रहणाभा-बाज सर्वभावानां सर्वतो भेदः, तस्मात्सदृशपरिणामलक्षणसामान्यस्यावाधितप्रत्ययविषयत्वेन 10 सत्त्वादसिद्धः स्वस्वभावव्यवस्थितेरिति हेतुरिति स्थितम् । यदुक्तं सर्वे शब्दा न परमार्थतो वस्त्वभिधायकाः तेषु परमार्थतः कृतसमयत्वाभावादित्यादि तद्पि न सम्यक् , सामान्यविशेषा-रमकस्य वस्तुनः पारमार्थिकस्य सङ्कतव्यवहारकालव्यापिनः प्रमाणसिद्धत्वात् , यशपि शाब-लेयादयो व्यक्तिविशेषा नानुयन्ति परस्परं तथापि समानपरिणामस्वरूपतया श्रयोपशम-विशेषाविर्भृतोह। रूपं ज्ञाने तथैव प्रतिभासमानाः सङ्कतविषयतामुपयान्त्येव, अगोव्यावृत्तेषु 15 सङ्केतव्यवहारकालव्याप्तिमत्स भावेष्वगोशब्दव्यावृत्तगोशब्दस्वम्तपस्य सङ्केतितत्वात्, देशा-न्तरे कालान्तरे च तत्रशब्दात्तद्र्यप्रतिपत्तिर्याञ्यभिचारिण्यपजायत एव । एकत्वन्त शब्दार्थयोः शाब्दप्रतिपत्तावनक्कमेव, तदन्तरेणापि सक्केतस्य कर्तुं शक्यत्वान् सार्थकत्वाच । न चोदयानन्तरमेव विनाशिषु भावेपूर्पश्रेष्वनुत्पश्लेषु वा न समयः कर्तुं शक्यत इति बाच्यम् . एकान्तेनोद्यानन्तरं विनाशित्वस्य भावेष्यसिद्धेः । न च पर्यन्ते वस्तूनां क्षयदर्शनात्ततः 20 प्रागपि नत्स्वभावत्वसिद्धिरिति वाच्यम् , आहौ स्थितिदर्शनादन्तेऽपि तत्स्वभावतायाः सिद्धि-प्रसङ्गात् । स्थिरत्वस्यान्तेऽनुपलम्भान्न तत्सिद्धिति तु वचः श्रूणश्चयस्यादावनुपलश्चणाञ्च क्षणिकतासिद्धिरित्यनेन प्रतिहतम, आदौ क्षणिकत्वानुपलम्भः सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रल-म्भादिति चेन्न क्षणिकत्वस्यैवासिद्ध्या तथाभिधानासम्भवात्। न च कृतकत्वात्तरिसद्धिः, साध्य-माधनयोर्भेदामिद्धा ततस्तत्साधनायोगान , न हि स्वात्मना स्वात्मनः सिद्धिः । न च तयोठ्या 25 वृत्तिभेदाद्वेद इति साम्प्रतम् ,कुतो हि तयोर्भेदः, कि स्वतः कि वा व्यवच्छे सभेदात् , उतारोपात् , आहोस्वित् बुद्धिप्रतिभासभैदान , न प्रथमः,स्वतो भेदे भेदम्य वस्तुत्वापत्तेः,न द्वितीयः,अनित्य-

१ इत्थभूत सर्वे: शब्द इत्यंभूतस्य सर्वार्धस्य वाचक , इत्यम्भृतस्यवीऽर्थ इत्यम्भृतस्य सर्वस्य शब्दस्य बाच्य इत्येवम्भूतालकात्स्वविषयञ्चानावरणवीयान्तरायक्षयोपद्यमविशेषमहकृतात् सामान्यविशेषा-स्मकेऽर्थे सामान्यविशेषात्मकस्य शब्दस्य सङ्कतः प्रतिपयत इति भावः ॥

त्वादिक्यवच्छेचस्य नित्यादेर्वस्तुनोऽभावेन व्यवच्छेचाभावाद्वेदासिद्धः । कस्पितब्यवच्छे-रोन न्यवच्छेदभेदाभ्युपगमे तु अन्योन्याश्रयः, तत्र कल्पनाया अपीतरव्यवच्छेदेन क्रिय-माणतयाऽन्योन्यव्यवच्छेद्येन व्यवच्छेदयोव्यवस्थितस्वरूपत्वात् । न तृतीयः, असन्वाद्या-रोपस्य सत्त्वादावभावात्, भावे चानित्यत्ववत् साध्यत्वमनुषज्येत, तत्माधने च तद्धतोर-सिद्धविरुद्धानैकान्तिकदोषत्रयानतिवृत्तिर्भवद्भिप्रायेण । न चरमः, शब्दत्वादेरपि बुद्धिप्रति- 5 भासभेदेन भेदात साधनभावः स्यात्, तथा च न कश्चित प्रतिकार्धेकदेशासिद्धो हेतुः स्यात्, न च शब्दाच्छब्दत्वस्य न प्रतिभासभेदः, तथा सति धर्मधर्मिव्यवस्थाऽभावप्रसक्तेः। न च प्रतिभासभेदेऽपि व्यवच्छेचभेदाभावाच्छव्दत्वस्य प्रतिकार्थेकदेशत्वम् , तथा सति भावद्रव्या-भिधायिनोरभिधानयोरपर्यायता न स्यात्, शब्दशब्देन शब्दत्वस्याप्यभिधानात्, अन्यथः प्रतिशार्थैकदेशतापि न स्यात्, तस्मान कृतकत्वानित्यत्वयोः साध्यसाधनभावो भवद्भिप्रा- 10 येण, तथोर्भेदाभावात् । वस्तुतस्तयोरभेदेऽपि निश्चयवशाद्गम्यगमकभाव इति कृतकत्वाध्य-वसायिनिश्चयेन भेदेन निश्चीयमानं कृतकत्वमनित्यत्वस्य गमकमिति चेन्न. वस्तुगतयोर्थयोः कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्यप्रतिवन्धस्तयोरनिश्चयात् , ययोश्च विकल्पबुद्धिप्रतिभासिनोर्भे-देन निश्चयस्तयोस्तादात्म्यनिबन्धनगम्यगमकत्वाभावात् , ते हि बुद्धाक्रदे, अतोऽवस्तुत्वेन न तयोः प्रतिबन्धः । ननु तयोभद् एव काल्पनिकः, न तु वस्तुस्वरूपमपि, शब्दस्वलक्षण- 15 स्याकृतक्तित्यव्यावृत्तितरंशैकस्वभावत्वात् , कृतकत्वादिविकल्पास्तु शब्दस्वलक्षणगतकृत-कत्वादिभिन्नधर्माध्यवसायिनः तथाभूतम्बलक्षणानुभवद्वारायातत्वेन तत्प्रतिबद्धाः, अतस्त-त्प्रतिभासिधर्मयोः साध्यसाधनभावोऽव्यभिचारश्च पार्म्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धादुपपद्यत एवेति चेन्न. तथाविधस्वलक्षणस्य प्रत्यक्षतोऽिमद्धः, स्त्रप्नेऽिप निरंशक्षणिकानेकपरमाणुरूपस्य तस्यासंवेदनात् , कृतकत्वादिधर्माध्यासितस्य प्रत्यक्षे प्रतिभासमानस्य तस्य चानिरंशस्वात् । 20 न वाइनमानलक्षणविकल्पेन तस्य मिद्धिः, प्रतिबन्धासिद्धावनुमानाप्रवृत्तेः । किन्न साध्य-साधनयोभेंदेऽपि न त्वत्पक्षे तयोरविनाभावसाधकं प्रमाणमस्ति । न च विनाशस्य निर्हेतु-कत्वात ' भावो विनाशस्वभावनियतः, तद्भावे भावस्थान्यानपेक्षणात्, यथा स्वकार्योत्पा-दनेऽन्त्यकारणसामग्रीविशेष इत्यादि साधनसद्भावान् प्रकृतसाध्यसाधनयोरविनाभाव इति बाच्यम् , साधनस्यानैकान्तिकत्वात् , शाल्यक्करोत्पादने Sनपेक्षमाणानामपि यवबीजादीनां 25 तद्दत्पादनसामग्रीसिक्षधानद्शाया तद्भावनियमाभावात् । यववीजादौ शाल्यक्करोत्पादनस्व-भावताविरहात् , तस्य तत्स्वभावापेश्रयाऽनपेश्रत्वमसिद्धमिति चेत्तर्हि कृतकानामपि विनाश-स्वभावापेक्षत्वात् केषाञ्चित्तत्म्वभावाभावादनपेक्षत्वस्यासिद्धत्वापत्तेः । नुनु विनाशितयोप-छन्धानामधीनां प्रतिक्षणं विनाशाभावे न स्याद्विनाशप्रतीतिः, द्वितीये क्षणेऽपि भावस्य सद्भावे

सर्वेदा सङ्काबप्रसङ्गात , द्विक्षणावस्थायित्वे हि द्वितीयेऽपि क्षणे क्षणद्वयस्थितिस्वभावत्वम् । अम्बन्धा स्वभावभेदान क्षणिकत्वप्रसङ्गात्, एवं तृतीयेऽपि क्षणेऽवस्थानं स्वात्, तदापि तत्स्व-भावस्य भावात् तथा चतुरादिक्षणेष्वपि । तथा च सत्यासंसारं भावस्य स्थितेरविनाज्ञाहिना-शप्रतितिने स्यात , भवति च विनाशप्रतीतिः, अतस्तद्ग्यथानुपपत्त्या प्रतिक्षणविनाशानुमानं 5 हड्यात्मकस्य कार्यस्य । अहद्यात्मनोऽप्याद्ये क्षणे यः स्वभावः प्रागभूत्वा भवनस्रक्षणः स एव चेद् ब्रितीयक्षणेऽपि तर्हि प्रागभूत्वा भावस्य भावान् क्षणिकत्वम् । यदि प्रथमे क्षणे जन्मैव न तु स्थिति:, द्वितीये क्षणे स्थितिरेव न जन्मेत्युच्यते नथापि जन्म तद्वतोः स्थिति-तद्वतीमाभेदेन तयोध्व भेदान् प्रतिक्षणमनवस्थायित्वमेव सिद्धम्, परस्परभिन्नस्थापरापर-कालसम्बन्धिःवस्य भावस्वभावत्वाद्पि प्रतिक्षणमनवस्थायित्वमिति सिद्धं विनाशं प्रत्यनपे-10 क्षत्वं भावस्येति चेन्मैवम् , स्वहेतोरेवानेकक्षणस्थायी भावो भूतक्षणेष्वभवन् वर्त्तमानक्ष-णेषु तिष्ठन भविष्यत्क्षणेषु स्थास्यश्च प्रथमक्षण एव जान इत्यसताप्यनागतादिना कालेन भावस्य विशेष्यन्वमितद्भम् , द्वितीयक्ष्णे कार्यकारिकारणसामर्थ्यवतः , अन्यथा कार्यकारण-योरेकदैबोत्पत्तेरेकक्षणस्थायि जगत स्यादिति प्रागुत्पत्तेरभूत्वा भावेऽपि भावस्य हिती-याविक्षणे सत्त्वाम क्षणिकत्वम् । न वाऽपरापरकालसम्बन्धेऽपि भावस्यान्यान्यस्वभावत्वम् , 15 परमाणुषद्कमम्बन्धेऽप्येकपरमाणुवत् । न वासम्बन्धः परस्परं परमाणृनामयः झलाकाक-ल्पत्वादिति बाच्यम् , सम्बन्धस्य प्रतीयमानत्या तदभावकल्पनाऽयोगात् । न च सम्बन्ध-कल्पने कृत्स्नैकदेशसम्बन्धविकल्पयोगः, सर्वात्मना हि परमाणनां सम्बन्धे पिण्डस्याणु-मात्रता स्यात्, एकदेशेनाभिमम्बन्धे तेषामैकदेशानां परमाण्यातमभृतत्वे नैकदेशेनाभिस-म्बन्धः, तेषामभावात् । परमाणुभिन्नत्वे तु एकदेशानां परमाणुभिः सर्वात्मना सम्बन्धेऽभे-20 दान , एकदेशैकदेशिनोरेकदेशाभावाभैकदेशेनापि सम्बन्धस्तेपाम , तत्राप्येकदेशकल्पनेऽनव-स्थानात । न च प्रकारान्तरेण सम्बन्धो हुप्रस्तेषां तस्मादनुष्रस्यमानस्यापि प्रमाण्यसम्बन्धस्य करपनेति वाच्यम् , अदृष्टस्यासम्बन्धस्येव सम्बन्धप्रकारान्तरस्यैव करपनाप्रसङ्गान् , यतः सबीत्मना एकदेशेन वा सम्बन्धां नोपपदातं, अथ च मम्बन्धः प्रतीयते तस्मात्प्रकारान्तरेणैवां सम्बन्ध इति कल्पनाया एव सम्यर्कत्वान् , तथा च सति नापि प्रतीतिविरोधः स्यान् । यदि

१ पारतंत्र्यं हि सम्बन्धां सदतंत्रता । तस्मात् सबस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽसन् वधमपेक्षते । सध्य सर्यानराज्ञंसो भाव कथमपेक्षते ॥ २ अर्थाना सम्बन्धो हि प्रांतभासतेऽबाधिताध्यक्षे, पटो हि तन्तुसम्बद्धः स्पाद्यश्व पटादिसम्बद्धाः अवभासन्ते. सम्बन्धामावे तेषां विश्वष्टताप्रातभास स्थात् अर्थाकयाध्यन च न स्थात् परमाण्ना परस्पर् सम्बन्धामावेन जलपारणावर्थाकयाया अध्यनत् । तस्मान् केनाचदंशन सम्बन्धिनीस्तादारम्यमानादारम्यशावद्यसभ्यु-पैयम्, भावाना प्रतीयमानोऽयं कथितर्थावर्यामितिविप्रधर्पय स्वस्वभाव न तु सर्वथा विप्रकर्षः प्रतीयति केन पारतंत्र्यादप्रयुक्तदंशावकाशो भवेदिति भावः ॥

प्रतीतिविकल्पक्रवत्वादारोपितगोचरा सम्बन्धेऽसत्यपि तमाद्शेयत्यतो न तस्मात्सम्बन्धव्य-वस्येति कथ्यते वर्हि सम्बन्धप्रतीतेर्वैशचानुपपत्तिः विकल्पस्याविशद्रूपताभ्युपगमात् , न हि विकल्पाविकल्पयोर्युगपद्वृत्तेरेकत्वाध्यवसायाद्वैशद्यश्रमः, तथा मति सहभाविनोर्गोदर्शनायः विकल्पचोरप्येकत्वाध्यवमायात् वैशद्यविश्रमः स्यात् । न चासम्बद्धेः परमाणुभिस्सम्बन्ध-प्राहीन्द्रियज्ञानं जन्यते ततो न दोष इति वाच्यम् , असम्बद्धान् सम्बद्धानिव प्रकाशयतोऽ- 5 ध्यक्षज्ञानस्य भ्रान्तत्वापत्त्या प्रत्यक्षत्वासम्भवात् , प्रत्यक्षत्वे च परमाणुसम्बन्धसिद्धिरेष स्यात्, असम्बद्धानाञ्च परमाणूनां जलघारणाद्यर्थेक्रियाकारित्वानुपपत्तेः, वंशादीनामेकदे-शाकर्षणे परस्पैरं परमाणूनामसम्बन्धे तद्परदेशाकर्षणस्योपलभ्यमानस्याभावापसेश्च, तस्मा-श्रीकान्ततः प्रतिक्षणविनाशस्यानपेश्रतासिद्धिः। न च क्रमयौगपद्याभ्यामर्थकियाउश्रणस्य व्यापकस्याक्षणिकेऽनुपछव्य्या तती व्यावर्त्तमानं सत्त्वछक्षणं कृतकत्वं गत्यन्तराभावात् क्षणि- 10 केविवावतिष्ठत इति व्यापकानुपलब्धा साध्यसाधनयोरिवनाभावसिद्धिरिति वाध्यम्, निल्यानिलात्मकस्य भावस्य प्रकारान्तरस्य सद्भावेन व्यापकानुपलब्ध्याऽविनाभावस्यासिद्धः, कृतकत्वस्य क्षणिकत्वेनैव व्यात्ययोगात् क्षणिकम्बभावापक्षया कृतकानामपि केपाक्किन्मते उभयात्मकत्वेन क्षणिकस्वभावाभावादनपेक्षत्वहेनोर्भागासिद्धेश्च । विपक्षाद्ध्यापकानुपलब्ध्या व्यावृत्तस्य हेतोरभीष्ट एव साध्याव्यभिचार इति चेन्न, अक्षणिकवादिनाऽक्षणिकाव्यभिचा- 15 रस्याप्येवं वक्तं शक्यत्वान् , क्रमयौगपद्याभ्यां हि श्लणिकेऽर्थिकियाविरोधः, एकसामध्यन्त-र्गतयुगपदनेककार्यकारिण एकस्य स्वभावभेदमन्तरेण जनकत्वस्य कार्यभेदस्य वाऽयोगात् स्वभावभेदे चानेकत्वप्रमङ्गान्नैकस्य युगपद्नेककार्यकारित्वम् , कारणस्वभावशक्तिभेदं विनापि उपादानभेदात्कार्यस्य भेदमिच्छता शक्तिभेदोऽभ्यूपगत एव, उपादानसहकारिभावेनानेकेषु कार्येषु वस्तुक्षणस्यैकस्योपयोगाध्यपगमान्, उपादानत्वसहकारित्वयोः परस्परं भेदात्। न 20 चैकत्र योऽयमुपादानभावः स एवान्यत्र महकारिभाव इति वाच्यम्, तथा मति तःकारणं सहकारि वा स्यादुपादानं वा, सहकार्युपादानभावयोरभेदात्, तद्यद्यपादानं स्याम तर्हि कार्य-भेदः, सर्वे प्रत्युपादानत्वात्, यदि तु सहकारि तहीपादानम्यवाभावात् तद्वेदात्कार्यभेदो न स्यात्, तथापि क्षणस्यैकत्रोपादानभाव एवापरत्र सहकारिभाव इति न शक्तिभेद उच्यते नहिं अक्षणिकस्याप्येकदैककार्यकारित्वमेवान्यदाऽन्यकार्यकारित्विमति क्रमेणान्यकार्यकारिणः शक्ति- 25 भेदो न स्यात्। न वोपादानभेदादेव कार्यभेदः, गोद्शेनसमयेऽश्वं विकल्पयतः मन-स्कारलक्षणोपादानभेदाभावेऽपि सविकल्पाविकल्पयोः परेण भेदाभ्युपगमात् । तद्भेद्दैऽपि च तदुत्तरकालभाविनोऽतुमन्धानस्याभेदाक्रोपादानभेदादुपादेयस्य भेद एव । अतः अक्तिभेदा-

देव भेदः कार्यस्य, शक्तिश्च भिन्नाभिन्ना, शक्तिमतो प्रहणेऽपि तस्या अप्रहणाद्विन्ना, कार्यान्य-थानुपपत्या च तत्रैव प्रतीयमाना सा ततोऽभिन्ना । शक्तिमतश्च शक्तेर्भेदेऽशकात् कार्योतु-त्पत्तिः, न च शक्तरेव कार्योत्पादकत्वम्, शक्तिमतोऽकारकत्वेनावस्तुत्वप्रसङ्गात्, न च शक्तिमतोऽपि कारकत्वम् , तस्यासामध्यात् । नापि शक्तियोगात्तस्य शक्तत्वम् , भिन्नशक्त्या 5 योगेऽपि झक्तत्वानुपपत्तेः शक्तेस्तत्रानुपयोगान् । उपयोगाङ्गीकारे तु शक्तितः शक्तिमत उत्प-त्तिरभ्यूपगता स्यात् , तथा च स्वहेतोरेव शक्तस्योत्पत्तिरभ्यूपगन्तव्या कि भिन्नशक्तिकल्प-नेन, नापि शक्तिरशक्तिमतोऽभिन्ना, शक्तिमनो महेण तद्महणात्। सर्वतो व्यावृत्तवस्तु-वादिनां वस्तुभूतसाधम्याभावान् 'अतत्फलसाधम्यीद्वहीतार्माप तां विप्रलुब्धो नाध्यवम्य-तीति' बक्तमशक्यस्वात्, तस्माच्छक्तिशक्तिमतीर्भेदाभेद एव, अबाधिताकार प्रत्ययस्य 10 तथैव विषयत्वात , निरंशे च क्षणे शिक्तभेदादिप न कार्यभेदी निरंशत्वादेव, तस्मान क्षणिक-स्याक्रमकारित्वम्, नापि क्रमकार्यकारित्वम्, द्वितीयक्षणे क्षणिकस्याभावान्, अनेककाल-भाविकार्यकारित्वं ह्येकस्य क्रमकारित्वम् . तच्चैकक्षणस्थायिनि भावे न स्यादेव । क्रमिकाणां क्षणानामपेक्षयाऽक्रमोऽपि क्षणः क्रमकारी भवतीति चेन्न, अक्षणिकस्यापि क्रमवत्मह-कार्यपेक्षया क्रमकारित्वमम्भवात् । अक्षणिकस्य स्वतोऽक्रमत्वेऽक्रमेणैव कार्योत्पत्तिः स्यात् , 15 अनाधेयातिशयस्याश्चणिकस्य कालान्तरसहकारिप्रतीक्षाऽयोगादिति चेन्न, क्षणिकस्येवा क्षणिकस्य अनाधेयातिशयस्यापि कार्यकारित्वस्य कालान्तरनियतस्वात्, सहकारित्वं ह्याकका-र्यकारित्वमतोऽश्रणिकस्य युक्ता सहकारिप्रत्ययापेक्षा । श्रणिकस्यापि हि न सहकारिणि कालान्तरे बाऽतिशयाधायकत्वेन।पेक्षा, तस्यानतिशयत्वात् क्षणस्याविवेकास, किन्तु काला-न्तरभाव्येककार्यकारित्वेन सहकारिसहायस्येव च सामध्यान, अन्यथा सामग्री जनिका 20 न स्यान्, इष्टापत्ती द्वितीयक्षणापेक्षा न स्यान् , आद्यक्षण एव कार्यस्योत्पत्त्यापत्तेः । परस्परी-पकारित्वज्ञ सन्ताने व्वेककार्यकारित्वमेव, सहकारिक्षणात ,कार्यकारिणः क्षणस्याप्यनुपकारान् मर्वत्रैकार्थकारित्वमेव महकारित्वम् , अतोऽनुपकारिण्यपि महकारिणि कालान्तरे वाडपेक्षा-सम्भवात् क्रमवत्सहकार्यपेक्षयाऽकमस्यापि क्रमकारित्वं कि न स्यात् , तदेवं क्षणिके क्रमयौ-गपद्याभ्यामर्थिकियाविरोधान् तनोऽर्थिकियालक्षणसत्त्वविधिष्टं कतकत्वं निवर्तमानं गत्य-25 न्तराभावादक्षणिकाद्यवकाशमिति साध्यविपर्थेयसाधनाद्विरुद्धं स्यात्। एव शब्द्विद्युत्प्रदी-पादिचरमक्षणानामन्यत्रानुपयोगेनानर्थिकयाकारिणामपि कार्यत्वेनानैकान्तिकं स्यात, न च तेपामन्यत्रानुपयोगेऽवस्तुत्वाद्कार्यत्विमिति वाच्यम्, अशेषतत्सन्तानस्याप्यवस्तुत्व-प्रसङ्गात । न च तेषामनुपयुक्तनाऽिमद्धा थोगिविज्ञानलक्षणविज्ञातीयकार्यकरणादिति वा-च्यम् , सजातीयं प्रत्यनुपयोगे विजातीयेऽणि तेपामनुपयोगात् , एकत्रानुपयोगिनोऽन्यत्राप्यु-

पयोगे ज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानवादिनोऽपि स्वज्ञानानुपयुक्तस्यापि ज्ञानस्यार्थज्ञाने उपयोगसम्भ-वाद्र्यचिन्तनोच्छेद्रुक्षणदोषप्रसङ्गदानानौचित्यात् , स्वज्ञानजननासमर्थस्यापि ज्ञानस्यार्थ-मानजनने सामर्थ्यसम्भवात् । तस्मादनर्थिकयाकारिणोऽक्षणिकस्य यद्यवस्तुत्वेनाकार्यत्वं तर्हि चरमक्षणस्यापि तत्स्यात् , सर्वथाऽर्थकियाकारित्वाभावात् । अथानर्थकियाकारिणोऽपि चरमक्षणस्य कार्यत्वं न तर्हि कृतकत्वमक्षणिके क्षणिकवादिना प्रतिक्षेप्तव्यं न्यायस्य 5 समानत्वात्, तस्मान्नार्थेकियालक्षणसत्त्वविशिष्टं कृतकत्वं नित्यादक्षणिकाच सत्त्वं व्याव-र्त्ति यतुमलम् । एतेन सामान्यस्यानर्थे क्रियाकारित्वादवस्तुत्वं निरस्तम्, न च नस्य तत्साध्यकार्यस्येवाप्रसिद्ध्याऽनथेकियाकारित्वमिति व।च्यम् , तस्य वाह्दोहाद्यथेकियाकारि-त्वाभावेऽपि विज्ञानलक्षणकार्यकारित्वात्, अन्त्यशब्दक्षणवत्। न च केवलात्सामान्यात्तद्भा-हिज्ञानोद्ये तेन व्यक्तः कदाप्यप्रहणात्तत्सम्बन्धित्वेन व्यक्तिप्रह्णाभावेन ततो व्यक्तौ न 10 अकृतिः म्यातः, व्यक्तिसहकृतमामान्यात्तव्ज्ञानीत्पादाङ्गीकारे च प्रत्येकं व्यक्तयभावेऽपि सामान्याज्ज्ञानोत्पत्त्या नदुत्पत्ति प्रति तासां सामर्थ्यानवधारणादिति उभयथापि ज्ञानक्रियाऽ मन्भव इति वाच्यम् , अन्यतमञ्यक्तिमञ्यपेक्षस्यैव सामान्यस्य तत्र सामध्यीत् , अन्य-तमवेमापेक्षस्य कविन्दादेश्व, न हि प्रत्येकं वेमाभावे कुविन्दः पटं करोतीति कुविन्दादेव पटोत्पत्तिः, वेमरहितादनुत्पत्तेः । एवं प्रत्येकं व्यक्तयभावे विज्ञानीत्पत्ताविप न केवलं सामा 15 न्यमेत्र तद्वेतुः अन्यतमञ्यक्त्यपेक्षस्यैव सामध्यीत्, सामान्यस्य व्यक्तयपेक्षत्वस्त्रीककार्य कारित्वेनैव, तस्मान्न ज्ञानलक्षणकार्यकारिणः सामान्यस्यावस्तुत्वम् । नाप्यभिषेयत्वात्तस्या-वस्तुत्वम्, हेतोर्विपक्षाद्वपावृत्यसिद्धः । न च वस्तुनोऽभिष्येयत्वे माक्षाच्छब्दादेव वस्तुनो झानादिन्द्रियसंहतेर्वेयर्थ्यं स्यान, न चैवम्, तस्मात् प्रकृतहेतोर्विपश्चाद्व्यावृत्तिसिद्धिरिति बाच्यम्, शब्दादस्पष्टाकारतया प्रतीतस्य वस्तुनः स्पष्टाकारप्रतीत्यर्थमिन्द्रियसंहतेः साफ- 20 ल्यात्, एकस्यापि वस्तुनः स्पष्टास्पष्टप्रतिभासभेदः सामग्रीभेदात्, दूरासन्नादिभेदेन स्पष्टा-स्पष्टाप्रतिभासादिभेद्वत्। ततो न सामान्यमवस्तु । इत्यभ्युपगमवादेन नित्यसामान्यपक्षभा-विदोषपिहारः कृतः । वस्तुतस्तु नैकान्ततः किञ्चिद्वस्तु नित्यमनित्यं वा, बहिनैवपुराणा-चनेककमभाविषयीयाकान्तस्य समानासमानपरिणामात्मकस्यैकस्य घटादेः अन्तस्य हर्ष-विषादाश्चनेकविवक्तीत्मकस्य वैतन्यस्याबाधितप्रतीतिविषयस्य व्यवस्थितत्वात् । तस्मान्ने- 25 कान्ततः क्षणिकत्वं व्यक्तीनामिति सङ्कतव्यवहारकालव्यापकत्वस्य भावाम्न तत्र शब्दसंके-तासम्भवः, न वा सङ्कृतवैयर्थ्यम् । प्रधानोपसर्जनभावेनानेकान्तात्मकवस्तुनः प्रमाणविषय-त्वाद्यत्रैव प्रत्यक्षविषये सङ्केतः स एव सामान्यविशेषात्मकः शब्दार्थं इति केवलस्वलक्षणज्ञा-

5

तितथोगजातिमत्पदार्थबुद्धाकारपक्षमाविनो दोषा अनाम्पदा एव, न होकान्तपक्षमाविदीषा कोकान्तवादिनं समाश्चित्रपन्ति इति ॥

> इति निर्पागच्छनभोमणिश्रीमिङ्गजयानन्दस्रीश्वरपष्टालङ्कारश्रीमिङ्गजय-कमलस्रीश्वरवरणनिलनिवन्यस्तमिकभरेण तत्पष्टघरेण विजय-लिखस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य शब्दसङ्गत-समर्थनं नाम दशमं सोपानम् ॥

#### अपोहवाच्यतानिरसनम्।

अपोह: शब्दार्थ:, म च द्विविध:, पर्युदासरूप: प्रसज्यप्रतिषेधरूपश्चेति, पर्युदामोऽपि 10 द्विविधः, अर्थेषु अनुगतैकरूपत्वेनाध्यवभिनो .बुद्ध्योत्मा बुद्धिप्रतिभामः, विजानीयव्याष्ट्रत-खलक्षणरूपांऽर्थात्मकश्च । तत्र यथा हरीनक्याद्यो बहबस्मामान्यलक्षणमेकमर्थमन्तरेणापि उबरादिशमनं कार्यमुपजनयन्ति नथा शावलेयाद्योऽत्यर्था वस्तुभृतं मामान्यमन्तरेणापि प्रकृत्या एकाकारपरामर्ज्ञहेतवो भविष्यन्ति, तदनुभववलेन यदुत्पन्नं विकल्पक्कानं तत्रार्थाका-रतया ज्ञानादिभन्नं यदर्थप्रतिविम्बकमर्थामामो भानि तत्रान्यापोह इति व्यपदेशः, न 15 चासावर्धामामी बाह्यकृत:, ज्ञाननात्तात्म्येन व्यवस्थित: सन बाह्याधीमानेऽपि तत्र तस्य प्रतिभासनात् । न चात्रापोद्दव्यपदेशो निर्निमित्तः मुख्यगौणलक्षणनिमित्तसद्भावात् । विक-ल्पान्तरारोपिनप्रनिभामान्तरा देने म्वयं प्रतिमामनान्मुख्यस्तत्र तद्व्यपदेशः, अपोद्यत इत्य-पोहः, अन्यस्मादपोह इति व्युत्पत्तेः । उपचारान् त्रिभिः कारणैस्तत्र तद्व्यपदेशः, अन्य-व्यावृत्तवस्तुप्राप्तिहेतुन्वात् कार्णे कार्यधर्मारोपः एकः, अपरः अन्यविविक्तवस्तुद्वाराऽऽ-20 यातत्वात् कार्ये कारणधर्मारोपः, अन्यश्च विजातीयापोढपदार्थेन मह श्रान्तेः प्रतिपत्तृभिरै-क्येनाध्यवमानलक्षणः, कारणैरेभिस्तत्रोपचारः। अर्थस्तु विजातीयव्यावृत्तत्वात् मुख्यतस्त-द्भापदेशभाक् । प्रमायप्रतिपेधलक्षणस्त्वपोहः गौरयमगौर्ने भवतीत्येवं लक्षणः स्फट एव । तत्र शाब्दे हाने माक्षाद्य एव हि भासते तस्यैव शब्दार्थत्व युक्तम् , न च शाब्दे ज्ञाने प्रसज्य-प्रतिषेधस्य भानम्, वाच्याध्यवस्तितस्य बुद्धाकारस्य शब्द्जन्यत्वान्, न वेन्द्रियजज्ञानवद्वस्तु-25 स्वलक्षणप्रतिभासः, किन्तु बाह्यार्थाध्यवसायिनी केवलशाब्दी बुद्धिरुपजायते, तेन तदेवार्थ-प्रतिबिम्बकं शाब्दे झाने माश्चात्तदात्मतया प्रतिभासनान् शब्दार्थो युक्त इति अपोहत्रये प्रथ-मोऽपोह्डयपदेशमासादयति। यश्च शब्दस्यार्थेन सह बाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः प्रसिद्धो

१ स्वभावत परस्परविरुक्षणानयांनेकार्थकारितया समानहेतुत्वेन च समानानाश्रित्य यदेकप्रत्यवमर्शस्य अर्थप्रतिविष्णस्यभावज्ञानमृत्ययते स बुद्धवारमेति माव ॥

नासी कार्यकारणभावादन्यः, बाह्यक्षपतयाऽध्यवसितस्य बुद्धशकारस्य शब्दजन्यस्वात् । तथा व शब्दस्तस्य प्रतिविम्बात्मनो जनकत्वाद्वाचक उच्यते प्रतिविम्बद्ध शब्दजन्यत्वाद्वा-च्यम्, न तु निषेधमात्रम् । एवञ्च प्रतिविन्बछक्षणोऽपोहः नाक्षाच्छब्दैरुपजन्यत्वानमुख्यः शब्दार्थो व्यवस्थितः, शेषयोरन्यापोहयोगौंणं शब्दार्थत्वमविरुद्धमेत्र, सामर्थ्यात्तयोरपि प्रतीतेः । सामध्येश्व गवादिशतिविन्वात्मनोऽपरप्रतिविन्वात्मभिन्नत्वात्तद्संयुक्तत्या प्रतीयमा- 5 नत्वम् , तथा तत्त्रतीतौ प्रसञ्यलक्षणापोहप्रतीतेर्प्यवद्यसम्भवाद्तः सोऽपि गौणकारुदार्थः । स्बलक्षणमपि गौणशब्दार्थः प्रथमं हि यथावस्थितवस्त्वनुभवः, ततो विवक्षा, ततसाल्वादि-परिस्पन्दः तत्रदशब्द इत्येवं परम्परया यदा शब्दस्य बाह्यार्थेष्वभिसम्बन्धः स्यासदा विज्ञा-तीयव्याष्ट्रसस्यापि वस्तुनोऽधोपित्ततोऽधिगम इत्यन्यव्यावृत्तवस्त्वातमाऽपोहशस्यार्थ इत्युप-चर्यत इति, अत्र बदामः, विजातीयव्यावृत्तपदार्थानाश्रित्यानुभवादिमुखेन यच्छाद्दं विज्ञानं 10 त्थाभूतपदार्थोध्यवसाय्युत्पद्यत इत्यत्राविसंवाद एव, किन्तु तत्त्रथाभूतवास्त्रविकार्थमाध-भ्युपगन्तव्यम् , अध्यवसायस्य प्रहणक्रपत्वात् , विजातीयव्यावृत्तेस्तु समानपरिणतिक्रपतया बस्तुधर्मत्वात, तत्रान्यापोह्शब्द्वाच्यता न क्षतिकारिणी, सङ्केतविद्रोषसव्यपेक्षस्य तच्छ-ब्दस्य तत्रापि प्रवृत्त्यविरोधात् । विकल्पप्रतिबिम्बकमात्रमपि न शब्दार्थः. शब्दासस्य बाच्यतयाऽप्रतिपत्तेः । किन्तु विशिष्टसङ्केतसव्यपेक्षाच्छव्दाह्यार्थप्रतिपत्तेः तत्पूर्वकप्रवृ- 15 त्यादिव्यवहारम्यापि तत्रेव भावात् स एव बाह्यः शब्दार्था युक्तः । एवं विजातीयव्या-बृत्तस्वलक्षणस्योपचारेणापोहत्वमपि न युक्तम् , यदि शब्दवाच्यस्य वस्तुस्वरूपस्यापोहत्वं तदाऽ वस्तुन्युपसर्जनीकृतविशेषस्य पारमार्थिकवस्त्वात्मकसामान्यधर्मकस्वापस्य शब्दवाच्यत्वादुपचारेणापोहत्वामम्भवात् । तुन्छस्वरूपायाः व्याष्ट्रतेः अन्यव्यावृत्तविक-स्पाकारस्य चापोहत्वे मामान्यमामानाधिकरण्यविशेषणविशेष्यभावादिव्यवहारश्च सर्वे 20 एबाघटकमानः । तत्र मामान्यं साधितमेत्र । सामानाधिकरण्यव्यवहारश्च धर्मद्वययुक्त-स्वैकधर्मिणो बहिर्भूतस्यामद्भावादयुक्तः स्यात , नायं बाह्यार्थीसंस्पर्शिविकल्पप्रतिविम्बके युक्तः । न च धर्मद्वयानुरक्तिकधर्मिविकल्पेऽप्ययमुपपत्स्यत इति वाच्यम् , तथाविधविकल्पा-भ्युपगमें ऽनेकान्तवादप्रसङ्गात्। न चानेकत्वं न तात्त्विकमिति वक्तव्यम् , तथा सति ज्ञानस्व-क्रपेऽविद्यमानस्यानेकत्वस्य स्वसंवेदनेनापरिच्छेद्प्रमङ्गात् परिच्छेदे वा स्वसंबेदनस्याप्रत्यक्ष- 25 स्वप्रसङ्गात्, अविद्यमानवस्तुविषयकत्वान्, सद्सतोरेकत्वानेकत्वयोर्मध्येऽनेकत्वादे र्क्शनतादा-स्म्यविरहेणानात्मभूतवैचित्रयस्य अतदाकारज्ञानवेदनेन परिच्छेदामम्भवाव । यदि च वैचित्रयं बुद्धिमाश्रिष्यतीत्यक्नीक्रियते तदा बहिर्भृतोऽप्यर्थसादाश्रिष्येन, एकत्वनानान्वयोर्विरोधस्तु विज्ञानेऽपि तुरुय एव । बुद्धेर्नीलादिप्रतिभामानाञ्चेकयोगक्षेमत्वादेकत्वमिति चेन्न, सहभा-

विनां चित्तचैत्तानां नानात्वेऽप्येकयोगक्षेमत्वात्तेन स्वभावभेदस्यानिराकरणात्, वित्तमर्थ-मात्रप्राहि, चैताः विशेषावस्थामाहिणः सुखादयः। नीलादिप्रतिभासानां सर्वेथैकत्वमपि प्रत्यक्षविषद्धम्, प्रतिभासभेदाद्भेदसिद्धेः, भेदप्रतिभामस्यावाधित्वेनाभ्रान्तत्वाव । अथ विक-स्परयायं विश्वमः, बहिरथें सामानाधिकरण्यादेरयोगात् , नानाफलयोनीलोत्पलादिशब्दविक-5 त्पयोरेकस्मिन्नर्थे वृत्तिविरोधात , धर्मधर्मिणोरेकान्तभेदाभेदाभ्यां गत्यन्तराभावात् , धर्मध-र्सिणोर्हि अमेदाभ्यपगमे शब्देनैकेन विकल्पेन च स्वलक्षणाय विषयीकरणे निखिलस्वमा-बाक्षेपादपरस्य शब्दादेः खळक्षणैकवृत्तेसाद्धिमफलत्वाभावात्तद्मेदे सकृत् प्रहणस्यावद्यंभावि-त्वम्, अभेदस्य तद्वक्षणत्वादन्यथा गृहीतागृहीतयोर्भेदप्रसक्तः । धर्मधर्मिणोर्भेदाभ्युपगमपक्षेऽ पि घटपटादिशब्दवत् एकत्रावृत्तेः, उपाधिद्वारेणैकत्रोपाधिमति शब्दविकल्पयोस्तदा प्रवृत्ति-10 भेबेत्, यदि तयोक्पकार्योपकारकभावः स्यात्, अन्यथा पारतंत्र्यासिद्धेः । तयोख्योपाध्यु-पाधिमद्भावाभावाम तद्वारेणापि तयोस्तद्वति वृत्तिर्कृता । अथ तयोष्ठपकार्योपकारकभावस्तदो-पाध्यपकारिका शक्कितपाधिमतो यद्यभिन्ना तदैकोपाधिद्वारेणाप्यपाधिमतः प्रतिपत्तौ सर्वोपा-ध्यपकारकस्वरूपस्यैव तस्य निश्चयाद्वपकार्यस्योपाधिकलापस्याप्यशेषस्य निश्चयप्रसक्तिः, उप-कारकनिणीतेरुपकार्यनिश्चयनान्तरीयकत्वात् । उपाधिमनी भेदे तच्छकेः सम्बन्धाभावः, 15 ततस्तासामनुषकारात्, उपकारे वा तदुषकारशक्तीनामपि उपाधिमती भेदाभेदकल्पनाया-मनवस्था सवीत्मना प्रहणक्क प्रसच्यत इति, मैन्स्, अभेदस्य सक्कद्वहणलक्षणत्वाभावान, घटाद्याकारपरिणतानां परमाणूनां सक्कद्वहणेऽप्यभेदस्याभावेनातिन्यातेः, सत्त्वानित्यत्वयोग-भेदेऽपि सक्तद्रहणाभावेनाव्याप्रेश्च. तयोस्सक्तद्रहणे च सत्त्वप्रतिपत्तौ क्षणक्षयस्यापि प्रतिपत्त-रमुमानवैयध्येत्रसङ्गात् । न चानादिसंसाराध्यस्ताक्षणिकादिवामनाजनितमन्द्युद्धेः पूर्वोत्तर-20 क्षणयोविंनेकनिश्चयाभावात्स्वलक्षणस्य सर्वोत्मनाऽनुभवेनाधिगमेऽपि क्षणिकतायां निश्चयानु-स्पत्तरतुमानस्य साफल्यमिति वाच्यम् , घटकपालक्षणयोरप्यविवेकनिश्चयप्रमक्तः । सहजाप-रापरोत्पत्तेविप्रत्रम्भनिमित्तस्याभावाञ्चात्र तत्प्रसङ्घ इति चेन्न, हस्ववर्णद्वयोश्वारणे तत्प्र-सङ्गात, न च तयोर्विप्रलम्भनिमित्तस्यानन्तर्यस्य वर्णद्वयान्तराले सन्बलक्षणसद्द्रप्रधर्मस्या-भावाश तत्मसङ्ग इति वाच्यं लघुवृत्तेविभ्रमनिमित्तस्य सद्भावात्, एवज्र संयुक्ताङ्गल्यो-25 रप्वविषेक्रनिश्चयः स्यात्, देशनैरन्तर्यसादृशयोभीवात् । किञ्चान्यापोहवादिनां भ्रान्ति-निभित्तं साद्ययं वस्तुभूतं नास्त्येत्र, सामान्यवादप्रसक्तः, न वैकविज्ञानजनकक्षणानां साष्ट्रचरूपता बाच्या, तस्माद् विवेकानिश्चये रूपालोकमनस्कारादीनामपि एकविज्ञानज-नकत्वेन साहद्यादेकत्वनिश्चयस्तेषामपि भवेन् । एवं देशनैरन्तर्थमपि न भ्रान्तिनिसित्तम्, तत्सद्भावेऽपि संयुक्ताङ्गुरुयोर्भान्त्यभावात् । कालनैरन्तर्गे लघुवृत्तिरेव, तद्वि न भान्ति-

निमित्तम्, ह्रस्ववर्णद्वयोषारणे तद्भावेऽप्यभावातः, नाप्यभयं निमित्तम्, संयुक्ताक्रुल्योः पूर्वोपरक्षणयोरपि समयसद्भावेऽप्यभावात , तस्मादान्तरेतरभ्रान्तिकारणाभावायथानुभवं कुतो न विकल्पोत्पत्तिः, तस्मादुपाधितद्वतोरभेदेऽपि नानाफलत्वं शब्दविकल्पयोरविषद्भम् । भेदपक्षेऽपि तयोरेकार्थवृत्तिर्घटत एव, तहारेण शब्दविकल्पयोरेकस्मिन् धर्मिणि वृत्तेः सामानाधिकरण्यादिव्यवहारसिद्धिः । उपकार्योपकारकप्रतीत्योरन्योन्याविनाभावित्वाभावात् 5 नैकोपाधिद्वारेण सर्वोत्मनोपाधिमतः प्रतिपत्तिः, अन्यथा कथक्कित्सर्वस्यापि परस्पर्र उपकार्योपकारकभावादेकपदार्थप्रतिपत्तौ तदाधारादिभावेनोपकारकभूतस्य भूतलादेसत्कार्थ-भूतसन्तानान्तर्रवर्तिज्ञानस्य वा महणं ततोऽपि तदुपकारिणस्तस्माद्र्यपरस्य तदुपकारिण इति पारम्पर्येण सकलपदार्थाक्षेपात्सर्वः सर्वदर्शी स्यान् । ननु भवत्ययं दोपः सम्ब-न्धवादिनाम्, सम्बन्धस्य सम्बन्धिभ्यो व्यतिरेकेऽनवस्थाप्रसङ्गनैकधर्मद्वारेणापि निस्ति- 10 लक्ष्मसम्बन्धात्मकस्यैव धर्मिणोऽवगमान् सम्बन्धिनो धर्मकलापस्याशेषस्य प्रह्रगप्रसक्तिः, सम्बन्धिप्रहणमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरभावान्, अङ्गुलिद्वयप्रतिपत्तौ तत्संयोगप्रतिपत्ति-वत् । सम्बन्धिष्वेकसम्बन्धानभ्युपगमवादिनामस्माकं नायं दोषः, न हि प्राग्भावीत्तर-भावावन्तरेणापरः कार्यकारणभावादिरेकः मम्बन्धोऽस्माभिरभ्युपगम्यते येन समस्ताव-गमात् मर्वः सर्वेद्शी स्यादिति मैत्रम्, सम्बन्धवादिनः समस्तर्धमसम्बन्धानां धर्म्य- 15 भिन्नत्वेऽपि तदेकधर्मसम्बन्धात्मकर्येव धर्मिणो ज्ञानादशेषधर्मप्रहणप्रसङ्गाभावात । सम्बन न्धाभाववादिनोऽपि यगुपकारकप्रतिपत्तावपि एकसम्बन्धाभावान्नोपकार्थस्यादगतिस्तदा कथं क्रपादं रसतोऽनुमानेनावगतिः, उपकार्यविशिष्टस्योपकारकस्याप्रतिपत्तेः, प्रतिपत्तौ च कथं भवनमतेन न सर्वः मर्वविद्भवेत्। न च धर्मधर्मिप्रतीत्योरितरेतराश्रयत्वात्तःप्रतीत्यभावेन न धर्मधर्मिभाव इति वाच्यम् , युगपत्तयोरध्यक्षे प्रतिभासनात् , न वा क्रमप्रतिभासेऽपि 20 तस्प्रतीत्योरितरेतराश्रयत्वम् , दूराद्ध्यक्षेण प्रतीतस्य वृक्षत्वविशिष्टस्य प्रत्यासमे आम्रादिवि-शेषणविशिष्टस्य तस्यैवावसायात्, शाब्दप्रतिभासे ऽपि गोशब्दाद्वीत्वमात्रोपाधेरवभातस्य शुक्रशब्दात्तद्वपाधिविशिष्टस्य तस्यैवावभासनात्। न च गुणप्रहणतन्तरेण गुणिनोऽपि गवादेरमहः तदमहे च गुणामह इति वाच्यम्, गोशब्दाद्विशेषणविशेष्ययोर्थुगपदेव प्र-तिपत्तेः । अथ सिवकल्पप्रत्यक्षवादिनां स्यादयं दोषः, धर्मविशिष्टधर्मिणो निश्चयाद्धर्म- 25 धर्मिणोश्च परस्परसञ्यपेश्वत्वान् , निर्धिकल्पकप्रत्यक्षवादिनान्तु सर्वोपाधिनिरपेश्वनिरंशस्वछ-क्षणसामध्यभाविना तद्र्पमेवानुकुर्वता निर्विकल्पकाध्यक्षेण अन्यनिरपेक्षस्वस्रक्षणप्रहणाभ्यु-परामान्नायं दोष इति, न सम्यगंतत्, सकलोपाधिशून्यस्वलक्षणमाहिणो निर्विकल्पकस्याः भावात्, तदेवं भिन्ननिमित्तयोरेकविषयत्वाविरोधात् कथं न बहिरथे सामानाधिकरण्यव्य-

बहारः । विशेषणविशेष्यभावोऽपि वाह्यसमाश्रित एव, न च विशेषणविशेष्ययोरुपकार्योद्य-कारकश्रूवत्वेनासमानकाळयोस्तद्भावानुपपत्तेस्तथाभूतविकल्पाश्रय एवायं व्यवहार इति वक्त-ध्यम्, सपकार्योपकारक्रयोः पितापुत्रयोरिव समकालत्वाविरोधात्, एकान्तानित्यपक्षस्य च निषिद्धत्वात् । लिङ्गसंख्यादियोगोऽपि अनन्तधर्मात्मकवाद्यवस्तुसमाश्रित एव । न चैकस्य तटस्तटी तटमिति स्त्रीपुंनपुंसकाख्यं स्वभावत्रयं विरुद्धमिति वाच्यम्, विरुद्धधर्माध्यासस्य भेवाप्रतिपादकस्वात्, अनन्तधर्माध्यासितस्य च वस्तुनः प्रतिपादितत्वात् । न चैकस्माच्छ-दादेर्मेचकादिरत्ववच्छवलाभासताप्रमङ्गः प्रतिनियतोपाधिविशिष्टवस्तुप्रतिभासस्य प्रतिनि-यतक्षयोपक्षमनिमित्तस्य साधितत्वात् । एवं दारादिष्वर्थेषु बहुत्वसख्या वनसेनादिषु चैकत्व-संख्या न विरुद्धा, यथाविषक्षमनन्तधर्माध्यासिते वस्तुनि कस्यचिद्धर्मस्य केनचिच्छन्देन प्रतिपादनाविरोधाविति ॥

प्रजाहरूरतेवमाह, तथाहि यद्यत्र प्रतिभाति तत्तस्य विषयः, यथाऽक्षजे संवेदने परिस्फ्टं प्रतिभासमानवपुरर्थात्मा नीलादिस्तद्विपयः, शब्दलिङ्गजे संवेदने दर्शनप्रभवे बहिरर्थस्वतत्त्व-प्रतिमासरहितं स्वरूपमेव चकास्ति ततस्तदेव तस्य विषयः, परिष्टृतवहिरथेसम्बन्धक्क संविद्ध-परेबान्यापोहः, वस्तुनि शब्दिखक्कवृत्तरयोगात् । न हि जातिस्तयोर्विषयः, जातेरेवासम्भ-15 बात्, दर्शने व्यक्तेरेव स्फुटतयाऽनुभवनान्, आवलेयादिविवेकेन जातेरप्रतिभासनाहौरिनि प्रतीताविष साधारणरूपस्थाननुभवाद । न च ज्ञावलेयादिरूपमेव माधारणम्, तस्य प्रतिष्यकि भिन्नरूपोपलम्भात् । न च सर्ववस्तुपु व्यावृत्त्यनुगमात्मिका क्र्यात्मिका बुद्धिरिति वक्तव्यम् , तस्या इन्द्रियबुद्धिक्रपत्वं न सम्भवति , अमाधारणक्पत्वात्तम्याः, नापि कल्प-मा रूपा, तत्रापि जातेरनवभामनान्, पुर:परिस्फुटमुद्धासमानं व्यक्तिस्वरूपं व्यवस्यन्ती 20 हृदि चाभिजल्पाकारं हि कल्पना प्रतीयते न तु नद्भिन्नो वर्णीकृत्यक्षराकारश्चन्यः प्रतिभासो लक्ष्यते, वर्णीदस्त्रह्मपरहितञ्ज जातिस्त्रक्रपमभ्यपगम्यते, तस्मान्न कल्पनावसेया जातिः असती च. कचिद्पि ज्ञाने स्फुटं व्यक्तिप्रतिभासवेद्याया स्वक्रपतोऽप्रतिभासनात् । न च शब्द-किंक्रजे हाने स्वरूपेण जातिः प्रतिभाति. तत्र सम्बन्धप्रतिपत्तेः न त स्वलक्षणम् . तस्यासा-धारणरूपतया प्रतिभासेन सम्बन्धप्रह्णासम्भवादिति वाच्यम्, व्यक्त्याकारस्यैव तन्नापि 25 स्फुटं प्रतिभामनात्, न तु वर्णाकाररिहतोऽनुगतंकस्वरूपः प्रयोजनसामध्येव्यतीतः कश्चि-दाकारः केनिवद्पि लक्ष्यते, शब्दलिङ्गान्वयं हि दर्शनं अर्थक्रियासमर्थतयाऽस्फूददहनाकारमा-ददामं जनं प्रवर्तेयति । यदि जान्यादिरेव लिङ्गादिविषयः स्यात्तर्हि जातेरथैकियासामध्यै-विरहाद्धिगमेऽपि शब्दलिङ्गा स्यां न बहिर्धे प्रयुत्ति र्जनस्येति विफलः शब्दादिप्रयोगः स्यात् । न च स्वस्थलं तत्र समर्थं तद्थी च प्रयुक्तिजैनानामिति वक्कव्यं, तत्र स्वस्थलस्यश्रप्रतिभा-

सनात, न ह्यात्मानमनारूढे विज्ञानं प्रवृत्ति विधातुमलम्, अतिप्रसङ्गान् । नाप्याकृतिवि-शिष्टा व्यक्तिस्तयोरथीः, तस्याः प्रतिभासाभावात्, न हि शब्दलिङ्गप्रभवे विज्ञाने व्यक्तरू-पतया तस्याः प्रतिभासः, तद्भावेऽपि तस्योदयान्, न च व्यक्तेरेवाकारद्वयं व्यक्तरूपम-व्यक्तरुष्ट्रेति, व्यक्तरुपमिन्द्रियज्ञानभूमिरव्यक्तरूपं शब्दार्थे इति वाच्यम् , रूपद्रयमाह-काभावान् । न हि शब्देन ज्ञानेन तद्रश्वते तत्र स्पष्टरूपानवभासनात्, नापीन्द्रियज्ञानेन, तत्र 5 स्पष्टाकारस्येव प्रतिभासनात्, श्रुतं पद्यामीति व्यवसायाद्दृदयश्रुतयोरेकतेति चेन, दृदयक्र-पतथा श्रुतस्यावगमे दृश्यक्रपस्यैवावभासात्, श्रुतक्रपतया दृश्यस्यावगमे तु व्यक्तः श्रुतक्रप-स्यैवावगतेः, तरमात् प्रतिभासरहितमभिमानमात्रमिन्द्रियशब्दार्थयोरध्यवमानम्, न तत्त्वम्, अन्यथा दर्शनवच्छाब्दमपि स्फुटप्रतिभासं स्यात् । न चेन्द्रियसम्बन्धस्य तत्राभावाद्वय-क्तिप्रतिभासेऽपि प्रतिपत्तिविशेषोऽस्तीति वाच्यम् , तथापि प्रतिपत्तिभेदासम्भवात् , यत इन्द्रि- 10 यैग्रिप स्वरूपमुद्धासनीयम्, शब्दिलङ्काभ्यामपि तदेव दृइर्यत इत्यन्युनानतिरिक्तम्य स्वरूप-म्याधिगमः स्यात् । व्यक्तिरूपं नीलादिकमेत्र केवलम्भयत्र प्रतीयते व्यक्ताव्यक्ताकारौ त ज्ञानस्यात्मानाविति चेत् , तर्हि नीलादिस्वरूपतया तयोः प्रतिभासनं म भवेत् , प्रतिभासते च तथा तम्मान्नीलाकागवेतौ. न हि व्यक्तरूपनामव्यक्तरूपतां च मुक्तवा नीलादिकमपरमा-भाति तदनवभासनात्तस्याभाव एव, तस्मान्नाक्षशब्दयोरेको विषयः । किञ्च व्यक्तिर्गदि 15 शब्दलिङ्गयोरर्थस्तदा सम्बन्धवेदन विनैव ताभ्यामर्थप्रतीतिः स्यात्, शब्दलिङ्गयोश्रार्थे सम्बन्धवेदनासम्भवात् , तथाहि व्यक्तौ सम्बन्धवेदनं प्रत्यक्षेण वा, अनुमानेन वा भवेत्, नत्र पुरस्थितकप्रमात्रप्रतिभामकत्वात् प्रत्यक्षम्य तेन शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकभावमम्बन्ध-स्य प्रहणं न सभवति, अथेन्द्रियज्ञानारूढे रूपे इट्मेतच्छव्दवाच्यम् , इदमस्य वाऽभिधान-मिति सम्बन्धन्यत्पत्तिर्देश्यत इति चेन्न विकल्पानुपपत्तेः, अस्येदं वाचकमित्यस्य हि 20 कोऽर्थः, कि प्रतिपादकं तथा मति किमधुनैव, उतान्यदा, तत्र नाधुनैव, अधुनेन्द्रियव्यापा-रेणैव स्फुटं नीलादेरवभासनान्, शब्दत्र्यापारस्य वैयर्थ्यान्, तत्र तस्य सामर्थ्यानधिगतेः। न वाडन्यदा, तदा हि शब्दः किमथीन विशदाकारेणावभामयति, आकारान्तरेण वा, नाद्यः, तदानीमिं चक्षुरादिभिरेव विशदाकारेण तम्यावभाग्यमानत्वान किं शब्देन, तत्र तस्य सामध्यीद्शेनात्, द्शेनाकांक्षासद्भावास । यदि हि शब्देनेवार्थः सर्वथा प्रतिपन्नस्तर्हि 25

१ यया जातिर्जातिलङ्गान चारूयायन्ते तामाकृति विद्यात् तत्र लाक्षादाकृत्या शिर पाष्यादसंनिवेश-दर्शनाद्गीत्वादिजातिर्वयेज्यते, यदा विषाणादिभिरवये पृथक् पृथक् स्वावयत्रस्तिवेशाभिव्यक्तंगीत्वादिर्वयंश्यत्, तदा जातिलङ्गिन तेन जातेस्तिहिंगानाम्च प्रस्थापिका भनन्याकृतिः, स्वलक्षणवचाकृतिविशिष्ठव्यक्तेः शब्दार्थ-तानिराकरणं विशेयम् ॥

किमर्थं दर्शने प्रवृत्तिः स्थातः स्फूटं प्रतिपन्नेऽपि पुनः प्रवृत्तौ प्रवृत्तरविरामप्रसङ्गात् । नाप्याकारान्तरेणार्थः शब्दप्रतिपाद्यः, तदाकारस्य सम्बन्धव्युत्पत्तिकाले कालान्तरे वा अक्षातीचरत्वादती नाध्यक्षतः सम्बन्धवेदनम् । नाष्यनुमानेन, प्रत्यक्षाभावेऽनुमानानवताः रात । तस्मात्सम्बन्धवेदनासम्भवेन न वस्तु शब्दार्थः किन्तु शब्देभ्यः बहिरश्रीसंस्पर्शिन्यः 5 करुपनाः प्रस्यन्ते ताभ्यश्च शब्दा इति कार्यकारणभावमात्रं तस्वं न वाच्यवाचकभावः, शब्दाद्धि विज्ञानमुत्पराते न त तत्तेन प्रतीयते, अत एव च ज्ञानतदाकाराविप न शब्दबाच्यौ । कथं तर्हि अन्यापोहः ज्ञव्दवाच्यः, लोकाभिमानमात्रेण तथाऽभिधानात्, लौकिकानां हि शब्दश्रवणात् प्रतीतिः प्रवृत्तिः प्राप्तिश्च बहिर्ग्ये दृश्यते । न च यदि छोकाभिपाय इष्यते तर्हि बहिर्थ: शब्दार्थाऽस्त, नान्यापोहः तदभावादिनि वाच्यम्, तस्यैवान्यापोहत्वान्, न च 10 तहि स्वलक्षणं शब्दार्थ इति वाच्यम् , विजातीयव्यावृत्तक्ष्पेण तस्य शब्दभूमित्वस्ये-ष्टत्वात् , न तु सजातीयव्यावृत्तकपम्य, तर्रंय शाब्देऽप्रतिभामात् । न च विजाती-यग्यावृत्तक्तपाभिन्नत्वात्मजातीयभ्यावृत्तकपस्य शब्दैविकल्पश्च विजानीयव्यावृत्तक्रपम्याधि-गतौ तद्प्यधिगतमेवेति बाच्यम् , विकल्पानामिवद्यास्वभावतया स्वलक्षणासंस्पर्शित्वात् , तथा च अन्द्रलिकाभ्यां बहिरर्थासंस्पर्शिप्रत्ययः क्रियते तत्संस्पर्शाभावेऽपि पारम्प-15 येंण बस्तुप्रतिबन्धादिवसवात:, पदार्थस्यास्तित्वाद्धि प्राप्तिने दर्शनात्, केशोण्ड्कादेर्दर्श-नेऽपि प्राप्त्यभावात् । न च प्रतिभागमन्तरेण कथं प्रवृत्तिरिति वाच्यम् , प्रतिभासेऽ-प्यनिर्धित्वे प्रवृत्त्वभावात्, अर्थित्वे च मति दर्शनविरहेऽपि भ्रान्त्या प्रवृत्तिसङ्गावात् किन्तु नत्र वस्तुप्रतिबन्धाभावाद्विसंबादः यत्र तु प्रतिबन्धसद्भावः तत्राविसंबादः, यदा तु विकल्पानां स्वरूपनिष्ठत्याञ्चान्यत्र प्रतिवन्धः तद्। स्वसवेदनमात्रं परमार्थमत्तन्वमिति, इद-20 मपि मतं निरस्तम्, सामान्यविशेषात्मकवस्तुनः शब्दलिङ्गविषयत्वात्। सामान्यविशे-षात्मकं हि बस्तु मर्बस्यां प्रतिपत्तौ प्रतिभाति कंवलं प्रधानीयसर्जनभावेन जातिव्यक्तयोः सामप्रीभेदात् प्रत्यक्षादिवृद्धौ प्रतिभागनात्तत्र वेशदाविशदावभागभेदः । शब्दार्थयोश्च तादात्म्यतदुत्पत्तिस्थणसम्बन्धमन्तरेणापि सम्बन्धः परेणाभ्युपगन्तच्यः, अन्यथा यत्स-त्तत्सर्वं क्षणिकं, अक्षणिके कमयौगपद्माभ्यामधीकयाविरोधान संश्र शब्द इति, तथा 25 बिकिश्वित्सन नन्सर्वेमक्षणिकम् क्षणिकेऽर्थिकियानुपलब्धेः संश्व शब्द इति साधनवाक्ययोः म्बपराभिष्रेतार्थसृचकयोः म्बलक्षणासम्पर्शित्वेन भेदाभावात् साधनतदाभामव्यवस्थानुपप-त्तिप्रसङ्गः । न चान्यतरसाधनवाक्यस्य परम्पर्या स्वलक्षणप्रतिबन्धादपरस्माद्विशिष्टतेति बाच्यम, तथा सनि वाच्यवाचकयोः कार्यकारणमावातिरिक्तस्य सामध्येप्राप्तस्यानिष्टस्यापि सम्बन्धान्तरस्याभ्यपगमप्रमङ्गान् । न च शब्दस्य कविदर्धे व्यभिचारदर्शनात्सर्वेत्रानाश्वासाद भामाण्यकरुपना युक्ता, प्रत्यक्षस्यापि तथाभावप्रसङ्खात । किञ्चान्यविवक्षायामन्यशब्दवर्शना-

द्विवक्षायामपि कचिक्र्यभिचारान् सर्वेत्रानाश्वासेन न तेषां विवक्षाविशेषसूचकत्वं स्यात्, न च सुविवेचितकारणस्य कार्याव्यभिचाराम् शब्दविशेषाणां दिवशाविशेषसूचकत्वं विरुद्ध-मिति बाच्यम्, येन प्रतिबन्धेन झब्द्विशेषस्य विवक्षाविशेषस्वकस्वं तत एव तेषा-मर्थविशेषप्रतिपादकत्वौचित्यात् । स्वाभिधित्सितार्थप्रतिपादनशिक्वैकल्यादन्यवापि प्राय-शोऽभिधानयृत्तिदर्शनाद्विचित्राभिमन्धित्वान् पुरुषाणां विसंवादश्कृया वक्रभिप्रायेऽपि तेषा- 5 मप्रामाण्यमिति चेत्तर्हि सर्वव्यवहारोच्छेदप्रमङ्गः, तथाहि यज्ञातीयात् कचित्कदाचिशया-भूतं दृष्टं ताह्यादेव सर्वदा सर्वत्र तथाभूतमेव भवतीति निरिभत्रायेष्विप नियमो नीप-लभ्यते, इन्धनादिसामग्रीतोऽनलप्रादुभीवद्शैनेऽपि एकदा मण्यादिप्रभवत्वेनापि तस्य समी-क्षणात् कथं कार्यहेतोरप्यव्यभिचारित्वनिबन्धनं प्रामाण्यं परेणाभ्यपगतं युक्तं स्यात्, बहुषा वृक्षस्य चूतस्योपलम्भेऽपि कचित् कदाचिह्नतात्मतयापि तस्य दर्शनात् शिशपा वृक्ष- 10 म्बंभावमेव विभन्तीति कथं प्रेक्षापूर्यकारिणां नि: शक्कं चेतो भवेन, यतो छता च स्यात् शिशपा च, नैवात्र कश्चिद्विरोध इति वृक्षोऽयं शिशपात्वादिति स्वभावहेतोरप्यव्यभिचार-निवन्धनश्रामाण्याभ्युपरामः परस्य विशीर्थेत । यदि स्वभावसदसद्भावे भवतो भावस्य निः स्वभावनापत्या तादात्स्यादव्यभिचारलक्षणं त्रामाण्यं तथा कारणाभावे भवतः कार्यस्य कार्यत्वाभावापत्त्या नदुत्पत्तिस्वरूपाव्यभिचारनिबन्धनं प्रामाण्यमस्तीत्वनुमानं प्रमाणमित्यु- 15 चयते तर्हि स्वसन्ताने याहरमृतं विज्ञानमुत्पन्नं नाहरभूनस्यैव श्रीतृसन्नाने विज्ञानस्योत्पि-पाद्यिषया वचनमुज्ञारयन परार्थानुमानं वाऽभ्युपगच्छन् शब्दानां बहिर्थं सम्बन्धनिमिनं प्रामाण्यं कथं प्रतिक्षिपेत् । अनुमानस्यापि प्रामाण्यं यद्यव्यभिचारप्रतिपत्त्यभावामाभ्युप-गम्यते तदा तत्त्वव्यवस्था न स्यादेव, प्रत्यक्षेऽपि स्वार्थाव्यमिचारित्वस्य निश्चयासम्भवेन ततस्तद्वयवस्थाऽसम्भवात् , न वा स्वसंवेदनमात्रात्तत्सम्भवः प्राह्यपाहकाकारशृन्यस्य तस्या- 20 पि यथातस्वमभ्युपगतस्याननुभूयमानत्वेन स्वत एवाव्यवस्थितत्वात्तत्त्वव्यवस्थापकत्वास-म्भवात् । न च सर्वभावानां प्रतिभामोपमतया न किञ्जित्तत्वमस्तीति वक्तव्यम्, शून्य-ताया निराकरिष्यमाणत्वान् । तस्मान् प्रत्यक्षाविकं प्रमाणमभ्यपगम्यते यदि तदा शुब्दोऽपि बहिरर्थे प्रमाणतयाऽभ्युपगन्तव्यः, तन्निबन्धनस्य सामान्यविशेषलक्षणबाह्यार्थेप्रतिबन्धस्य तत्रापि सक्वात्, तत्रैव च शब्दाबक्ष्यादेरिव नियमेन प्रतिपक्तिप्राप्तिलक्षणव्यवहार- 25 दर्भनात् , गुणरोषयोश्चोभयत्र समानत्वात् । यथा चातद्व्यावृत्तिवह्निधूमव्यक्तीनामानंत्येऽपि परम्परं प्रतिबन्धो निश्चीयते तथा व्यक्तीनामानन्त्येऽपि तत्र सङ्केतः संभवत्येव, प्रतिबन्धो हि विह्विधूमव्यक्तीनां परेण प्रत्यक्षेणवाभ्युपगन्तव्यो नानुमानेन, अनवस्थाऽन्योन्याभयदो-षातुषद्वात् । तदपि प्रत्यक्षं विकल्परूपमेव, तस्यैव प्रामाण्यसम्भवात् , सत्यपि हि निर्विक-

ल्पकप्रत्यक्षे यत्रैव विकल्पः तत्रैव प्रवृत्त्यादिव्यवहारकर्तृत्वेन तस्य प्रामाण्यं नान्यत्र, अनु-मानविकल्पे च प्रत्यक्षाभावेऽपि प्रवृत्त्यादिव्यवहारविधायकत्वेन प्रामाण्यमित्यन्वयव्यति-रेकाभ्यां विकल्पस्यैव प्रामाण्यं तस्यैव च व्याप्तिप्राहकत्वमवद्यमभ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा प्रत्यक्षं म्बल्क्षणं विषयलक्षणं वा तत्त्वं न निश्चिनीति विकल्पस्तु साकस्येनावस्त्वेव 5 निश्चिमीति इति निश्चयिकयाप्रतिषेपात्र किञ्चित्केनचित्रिश्चेयमनिश्चितेन च स्वरूपेण न तत्त्वव्यवस्था स्यान्, तस्मात् प्रत्यक्षवच्छाब्दस्याप्युभयात्मकवस्तुनिश्चायकत्वेन प्रामाण्य-मभ्युपेयम्, दृश्यन्ते हि स्वयमदृष्टेषु नदीदेशपर्वतद्वीपादिष्वाप्तप्रणीतत्वेन निश्चितात्तच्छन्दा-त्तत्वप्रतिपत्ति कुर्वाणाः । न च पुरस्थं घटादिकं चक्षुर्जन्ये प्रत्यक्षे श्रोत्रजे च शब्दस्वरूपं प्रतिभासते नान्यः कश्चिद्वाच्यवाचकभावस्तयोरिति बाच्यम्, एकान्तेन ताभ्यां भिन्नस्य 10 बाच्यवाचकभावस्यास्माभिरनभ्युपगमात् , यश्चभ्युपगम्यते तदा तस्य पृथक् प्रतिभामप्रसङ्ग आपाद्येत, किन्तु संकेतसव्यपेश्वस्य शब्दस्य वाचकृत्वं कथक्किद्भिन्नो धर्मः. तद्येश्वया चार्थ-स्यापि वाच्यत्वं तथाभूत एव धर्मः, तब द्वयमि जब्दार्थप्रतिभाससमये क्षयोपज्ञमिव शेषाविर्भूते कचिज्जाने प्रतिभासत एव । सङ्कतसमये हि इदमस्यवाच्यम्, इदमस्य वाचकमिति तद्राहिविशिष्टेन्द्रियादिसामग्रीपभनं ज्ञानमनुभूयत एव । अविशदस्यापि दूर-15 स्थबृक्षाचर्थमाहिणः प्रत्यक्षत्वान् तत्प्रतिभासाविशिष्टस्य शाब्दस्यापि नत्र प्रामाण्येन तदुत्था-पकशब्दस्य तत्र सामध्येनिश्चयात् वाचकत्वस्य प्रतिपादकत्वस्वस्वप्यक्षे प्रदर्शितदोषाणां नावकाशः । श्रुनं पद्यामीत्यत्र हष्टश्रुतकःपादिकल्पनानिमित्तदोषोद्भावनमपि न सम्यक् एकचित्रप्रतिभामिज्ञानेऽपि तथा प्रसङ्गात, तथा हि तत्रापि पीताद्याकारतया नीलाद्याकार-महणे पीताद्याकारापस्या न नीलाद्याकारः, नीलाद्याकारतया च पीताद्याकारमहणे नीला-20 बाकार एवासाविति कुनः चित्र एकः, तथा नीलसंवेदनेऽपि प्रतिपरमाणु एव कल्पनया नैकं नीलप्रतिभासं ज्ञानं स्यात , विविक्तस्य च ज्ञानपरमाणोरसवेदनातः सर्वशूर्यतापत्त्या सर्वेच्यवहारोच्छेदः स्यात्, यरोकत्वेन संवेदनादनेकनीलपरमाणुसमूहात्मकमेकं नीलझा-निमत्युच्यते नहिं दृष्टश्रुतक्रपमबाधितकत्वप्रतिभासादेकं वहिर्वस्तु कि नाभ्युपगम्यते । यथा युगपद्भाव्यनेकनीलक्कानपरमाण्यवभासानां स्वसंवेदने नैकत्वविरोधस्तथा क्रमेणापि दृष्ट-95 श्रुताबभासयोरेकत्वेनाविरोधो हुछ श्रुगोमीति ज्ञानेन भविष्यतीत्येकत्वावभासिना दर्शन-शब्दविषयस्यार्थेन्येकत्व निश्चीयत इति परमार्थत एव तत्तत्त्वम् । शब्दार्थयोः सम्ब-न्धोऽपि न काल्पनिकः, प्रतिनियतसंकेनानुसारिणो नियताच्छब्दात प्रतिनियतार्थप्रति-पत्तिदर्शनात् । न च श्रोतुः प्रतिपत्तिः संकेतानुसारिणी हृइयते, कलिमार्यादिशब्देभ्यो द्रविडार्ययोथेयाकममन्तकालवर्षोपमर्गादिशांतपत्तिदर्शनाञ्च नियतः सम्बन्ध इति वाच्यम्,

नियतसंकेतसहस्रुतस्य शब्दस्य नियतार्थप्रतिपत्तिदर्शनात्, कार्यगम्यं हि वस्तूनां नियतत्व-मन्यद्वा यदा च नियतं तत्कार्यमुपलभ्यते तदा कुतो न तस्य नियतत्वम् । तस्माद-वाधितशब्दार्थसम्बन्धप्रतिपत्तेरवाधिताकारप्रतिपत्त्या तास्विकार्थधर्मव्यवस्थापकत्वाद्यक्तमे-वोक्तं समयपरमार्थविस्तरेति ॥ २ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपद्दालङ्कारश्रीमद्विजयकमलस्रीश्वर- 5 चरणनिक्षनिवन्यस्तमिक्तमरेण तत्पद्दधरेण विजयलिधस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य अपोद्दस्य शब्दार्थतानिरसनं नाम पकादशं सोपानम् ॥



#### नयद्वयघटकद्रव्यार्थिकस्वरूपम्।

10

अथ प्रकरणस्यास्यारम्भः कुण्ठिधयामप्यन्तेवासिनां योग्यतासम्पादनार्थं कृतः, सा च योग्यता विशिष्टसामान्यविशेषात्मकपदार्थतदुपायभूतनयप्रतिपादनं विनाऽस्मात् प्रकरणाम्न सम्पद्यतेऽतो योग्यताया उपायभूतं प्रकरणाभिषयमर्थं निर्द्दिशति—

#### तित्थयरवयणसंगहविसेमपत्थारमूलनागरणी। दव्वद्रिओ य पज्जवणओ य सेमा वियप्पा सिं॥३॥

15

तीर्थकरवचनसङ्घदविद्योपप्रस्तारमूलव्याकरणी । द्रव्यार्थिकश्च पर्यवनयश्च द्येषा विकल्पा एषाम् ॥ छाया ॥

तीर्थकरेति, संसाराणवं येन तर्रान्त तत्तीर्थ, द्वादशाङ्गम्, तदाधारो वा सङ्गः, उत्पद्यमानं तत् कुर्वन्ति उत्पादयन्ति तत्स्वाभाग्यान् तीर्थकरनामकर्मोदयाद्वेति तीर्थकराः, तेषां
वचनमाचारादि, तस्यार्थतस्तैरुपदिष्टत्वात्. तस्य सङ्ग्रह् विशेषौ सामान्यविशेषसञ्द्वाच्यौ 20
अभिषयभूतौ द्रव्यपर्यायौ, तयोः प्रस्तारः, सङ्ग्रहा दिकेन नयराशिना येन प्रस्तीर्यते विस्तीर्यते स प्रस्तारः, तत्र सामान्यप्रस्तारस्य सङ्गह् व्यवहारप्रस्ताररूपस्य तस्य मूख्व्याकरणी मूत्वतो व्याकर्ता आद्यवक्ता झाता वा द्रव्यार्थिकः द्रव्यमेव सत्तेवार्थोऽस्येति द्रव्यार्थिकः, पयैवो विशेषः तज्ज्ञाता वक्ता वा म चासौ नयनं नयः पर्यवनयः पर्यायास्तिकः, स च विशेपप्रस्तारस्य ऋजुसूत्रशब्दादेराद्यो वक्ता, अत्र द्रव्यार्थिकपर्यायनययोर्मूळव्याकरणीशब्दाभि- 25
घेयतया मूळव्याकरणीशब्दस्य द्विवचनान्तताया औचित्येऽपि प्रत्येकं वाक्यपरिसमाग्नरेकवचनान्ततया निर्देशः, अत एव चकारद्वयं मूले आदतम्, शेषा नेगमादयो विकल्पा भेदा

अनयोः द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकयोः । अत्र सि इति प्राकृतशैल्या, ' बहुवयणेण दुवयणं ' इति द्विवयनस्थाने बहुवयनमित्वर्थः ॥

तथाहि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकावेव नयी, परस्परविविक्तसामान्यविशेषविषयत्वात्, न चास्त्याभ्यां भिन्नो विषयो यद्वाहकतयाऽन्यः कश्चन तृतीयो नयः स्यात्, भेदाभेदरहितस्या-5 परस्य भावस्वभावस्यानुपपस्या तृतीयस्य विषयस्यासम्भवः । न च भेदाभेदाभ्यामन्यस्तद्वान् एकोऽथों उस्तीति बाच्यम् , सोऽपि भावस्वभावो वा स्थान्भावस्वभावो वेति विकल्पानतिवृत्त्या तस्य तदुभयभिन्नस्वभावःवासम्भवात् ,तस्वभावातिकमे हि भावः खपुष्पसदृशो भवेत्। ताभ्यां तद्वतोऽर्थान्तरत्वे तु सर्वथा तत्सम्बन्धप्रतिपादनोपायो नास्त्येव, समवायस्य च तस्य भेदाभेद-तद्वद्भिरमम्बन्धे तेन नद्भपदेशो न स्थान् , समवायान्तरम्य तैः तस्य सम्बन्धकतया कल्पने ६० चानवस्था, तथैव विशेष्यविशेषणभावसम्बन्धकल्पनेऽष्यपरापरतत्कल्पनाप्रसङ्गान्न सम्बन्ध-सिद्धिः,तस्मात्र नयद्वयविद्याविभावस्वभावान्तरसम्भवः। किन्तु तयोरेव शुद्ध्यशुद्धिभ्यां यस्तु-स्वरूपनिरूपणविकल्पाभिधानवृत्तयो व्यवतिष्ठन्ते नयाः । तत्र सङ्गहनयाभिमतविषयनिरू-पणपरी द्रव्यार्थिकनयः शुद्धः, तत्रेत्थं सञ्चहनयाभित्रायः सर्वमेकं सद्विशेषान्, सर्वे हि भावाः खरूपेण प्रतिभान्ति, तद्तेषां सङ्गक्षणं न्वरूपं निर्विकल्पकप्रत्यक्षमाद्यम् , भेद्रछक्षणो 15 विशेषश्चान्यापेक्षत्वात्र तेषां स्वरूपम्, इतरानपेक्षया झटित्यप्रतीतेः, यद्धि तथा प्रतीयते तत्तस्य स्वरूपम्, भेद्श्च विकल्पविषयत्वादितरापेक्षत्वेन काल्पनिकम्, तश्चापरमार्थसद्क्यते। इदमस्माद्वयावृत्तमिति हि भेदप्रतीतिः, म च नाध्यक्षस्य गीचरः, अतः मवीवस्थास् यदनुगतं रूपं तदेव तात्त्विकम् , यथा सर्पीदिविकल्पेषु बोधमात्रं सर्वेध्वतुगच्छत्तात्त्विकम् , मर्पाद्या-कारास्तु व्यावृत्ताः परस्परतो भिन्नरूपा बाधकेन बाध्यन्ते न तु बोधमात्रम् , तथा घटादिष् 20 विभिन्नेष्त्रपि यावद्रेण्यवस्थानं तावन्मृद्रूपतानुष्ट्नेः मृद्रूपतायाः सत्त्वम् , घटादीनान्तु किञ्चि-त्कालं प्रतीयमानानामप्यर्थिकियाञ्च कुर्वतां स्वप्नदृष्ट्पदार्थवस्र सन्वम्, एवं यथा स्वभेदे-ष्वनुगताया मृदूरतायाः सत्त्वं तथा मृदूरत्वादीनामपि सत्त्वापेक्षया भेदरूपत्वाञ्च तात्त्व-कत्वम , अत एबोक्तम 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। वितथैः सदृशाः सन्तोऽ बितथा इव लक्षिताः ' [ गौडपा. का० ६ पू. ७० वैतथ्य प्र० ] तथा ' सर्वमेकं सहक्षणं 25 ब्रह्म 'इति । 'एकमेवाऽद्वितीयं ' (छान्दोग्य. अ. ६ ग्वं०२ मं०१) ' पुरुष एवेदं सर्वं' (ऋक्सं० मण्ड० १० सू० ९० अ. २) इत्यादिकोऽनेकोऽद्वैतप्रतिपादक आस्तायः। न चाभेदप्रतिपातक आगमः प्रत्यक्षवाधितः, प्रत्यक्षस्यानुगतक्रपद्माहकत्वेनाभ्युपगमान्, न तु भेदबाहकतयापि, न वाभ्युपगममात्रमेनेनि वक्तव्यम् , प्रत्यक्षप्रतीतिविवयतबाऽभ्युपगम्यमानो भेदः कि देशभेदान्, उत कालभेदान्, किंवाऽऽकारभेदाद्भ्युपगम्यते, न तावत्प्रथमः पक्षः,

स्वतोऽभिश्वस्वान्यभेदेन भेदानुषपत्तेः न ह्यन्यभेदोऽन्यत्र संक्रामति । देशस्यापि भेदकान्तरा-पेक्षायामपरदेशभेदादिकल्पने ऽनवस्था, स्वतो भेदे च भावभेदोऽपि तथा स्यादिति देशभेदा-द्रेदकल्पनाऽन्याय्या । देशभेदस्य च ज्ञानाभावे न तद्रेदाद्वेदोऽपि ज्ञातं ज्ञक्यः स्वतोऽव्यव-स्थितस्यापरव्यवस्थापकत्वायोगात . न द्वितीय: प्रत्यक्षस्य सिन्निहितमात्रवृत्तित्वेन ततः काल-भेदाद्वस्तुभेदस्य प्रतीत्ययोगात् , मृत्विण्डोपलम्भक्षणे हि घटस्य भाविश्वेनाप्रतीत्या प्रतियोगि- 5 प्रहुणाभावेन ततो भिन्नमिद्मिति न प्रतीतिः सृत्पिण्डमात्रस्य प्रतीयमानत्वात् , घटकालेऽपि प्रत्यक्षस्य पूर्वहृष्टार्थप्रहणाक्षमःवात पुरः प्रतिभासमाने वस्तुनि सृत्विण्डभेदो न ततो प्रहीत् शक्यः, तस्मान कालभेदाद्वि भेदावगमः । न च पूर्वदृष्टार्थस्मरणसहस्रुतेन दर्शनेन भेदांऽव-गम्यत इति वाच्यम् , स्मृत्या पूर्वतृष्टार्थावगमेऽपि भेदस्य पूर्वमदृष्टत्वात् , भिन्नस्य प्रतियोगिनोऽ-वगमने तस्या असामध्यान् । किन्न स्मृतिः स्वरूपनिमग्ना कथं भेदमाद्दीयतुं क्षमा भवेत् , 10 तथाँहि स्मृतौ कि सार्यमाणरूपेणार्थ आरूढः, दृइयमानरूपेण वा, नाद्यः, सार्यमाणरूपस्य तत्राभावान , पूर्व हि नस्य दशनाक्रढं परिस्फुटं क्ष्पमधिगतं न च तत्स्मृतौ प्रतिभाति, न द्वितीय:, इज्यमानरूपेणार्थस्य स्मृतावप्रतिभासनात् । न चोत्तरदर्शने स्मृतौ वा पूर्वरूपाप्र-तिभासनमेव भेद्वेदनमिति वाच्यम् , प्रत्यक्षे स्मृतौ च पूर्वरूपविविक्तताप्रतिभासकस्य कस्या-प्यभावात. न हि पूर्वरूपस्येव प्रतिभामकं किञ्चिद्स्ति तद्नवगमाच न तद्विविक्तताया 15 अबगमदशक्यः । न च भावस्वरूपमेव भेदः तत्प्रतिमासे सोऽप्यवगत इति बाच्यम् । भा-वरूपमेव भेद इत्यमक्रते:, प्रतियोग्यपेक्ष्या ततो भिन्नमेतदिति भेदव्यवस्थापनात् । भाव-म्बरूपस्येव भेटरूपत्वे च परापेक्षया भेट इव स्वापेक्षयापि भेदः स्थात् . परापेक्षयेव भेदो न स्वात्मापेक्षयेति चेन्न परम्पर्यवाप्रतिपत्तरिति न पूर्वीपरकालभेदात्पदार्थभेदः । नाप्या-कारभेदाद्भेदः, समानकालयोनीलपीतयोरिवेति वक्तु शक्यं विकल्पानुपपतः, मोऽयं हि स्व- 20 रूपभेदः कि स्वत एव प्रतिभाति, उत व्यतिरिक्तप्रतिभासावसँयः, नाद्यः, नीलादेः स्वतः प्रकाशने स्वप्रकाशस्वप्रसङ्गात् , नथात्वे च नीलस्वरूपं स्वात्मनि निमम्नं न पीतस्वरूपसंस्पर्शि, पीतस्वरूपम्प स्वस्वरूपावभास न नीलम्बरूपसंस्पर्शीति परस्परासवेदनात् स्वरूपतोऽपि न भेदसंबेदनम् , भेदस्य द्विष्टत्वेन द्वयासंवेदने तद्वेदनासम्भवात् । न वैकस्वरूपप्रतिभासेऽपरस्व-रूपाप्रतिभासनमेव भेदवेदनम्, नीलस्वरूपप्रतिभासे नीलस्यैव विदितत्वेन पीतादेरनवभा- %5 सनात्तत्र पीतादिकं नास्तीति नास्तित्वावेदनात्स्वरूपमात्रप्रतिभासेन भेदासिद्धः। न द्वितीयः. व्यतिरिक्तो हि बोधः स च न भेदमवगमियतं समर्थः, अपरोश्चनीलमुखाद्याकारव्यतिरिक्तस्य तस्याप्रतिभासमानत्वेनासत्त्वात् . बहिनीलादेरन्तश्च सुन्वादेरेव प्रतिभाममानत्या तदुभयव्य-तिरिक्तस्य बोधात्मनः स्वप्नेऽप्यन्तपळम्भात् । न चाहंप्रत्ययेन बोधात्माऽवसीयते, विश्वद्धः

बोषस्यात्राप्यप्रतिभासनात्, अहं सुसी, अहं दुःसी स्थूलः कृशो वेति सुस्राविशरीरा-दीनबल्डन्द्रेय तस्य समुद्यात , तस्मान्न स्वरूपेणाप्रतिभासमानवपुर्वोधो भावान् व्यवस्था-पिंखतुं समर्थः । व्यतिरिक्तस्य वोधस्य प्रकाशेऽपि स्वरूपनिमग्नत्वाञ्च भिञ्जनीलादेर्घोह-करवम्, बोधकाले हि न नीलादिकं प्रतिभासते येन बोधस्तस्य प्राहको भवेत्, नीलादेर 5 पि बोर्भ प्रति माहकतापत्तः । न च पुरोवर्चिषु नीलादिषु प्रत्यक्षतां प्रति बोधस्य व्याप्रिय-माणतयोपलम्भाद्वाहकत्वं तद्विषयत्वाच नीलादेर्भाद्यत्वमिति वाच्यम् , तद्ववतिरिक्तस्य व्यापा-रस्यानुपलम्भेनासत्त्वात्, उपलम्भे च तस्य बोधस्य तत्राप्यपरो व्यापार इत्यनवस्था-प्रसङ्गान् । स्वत एव व्यापारोपलम्भेऽङ्गीकृते स्वानन्त्रयेणोपलम्भान्न तस्य बोधव्यापारत्वम् , बोधपरतंत्रतया तद्व्यापारत्वमिति चेन्न ममानकालं प्रतिभासिनस्तस्य पारतन्त्रयायोगात्. 10 अन्यथा बोधस्यापि व्यापारपरनंत्रतापत्ते:। तस्माद्वोधनीलव्यापारलक्षणस्य त्रितयस्यैककाल-मुपलम्भान्न कर्त्तृकमेक्रियाव्यवहारः सम्भवतीति न वस्तुनो प्राह्मप्राहकभावः, भिन्नकालयोस्तु क्कानक्षेययोः परस्परसिक्षधिनिरपेक्षतया न वैद्यवेदकतासम्भव इति न बोधारमा तुल्यकाल-योनींलपीतयोभेदस्य साधकः, स्वरूपनिष्ठत्वात् । किञ्च भेदो न कापि स्वरूपेण स्थितिमासा-द्यति, स्थूलावभासिनो नीलादेरनेकदिक्सम्बन्धान परमाणुरूपतया तस्यापि नानादिक्सम्बन 15 न्धेन भेदात , तथा चानवस्थानाम्न भेदस्थितिः, एकस्य कम्याप्यमिद्ध्या तत्रान्यभेदम्यावस्था-नासम्भवात् । न च नीलादेः मुखाद्यात्मनाऽनत्भवाद्वेदस्यवाभेदस्यापि प्रत्यक्षतो न प्रसि-द्धिरिति वाच्यम् , नीलादिप्रतिभामानां भदावेदनस्यैवाभेदवेदनह्यपत्वान् । न च तेपामभेदावे-दनमेव भेदवेदनम् , न हि देशकालाकार्ररेकत्वं जगतः प्रतीयते, परम्परोपलम्भपरिहारेण देशा-दीनां प्रतिभासनादिति वक्तव्यम् , अन्योन्यपरिहारेणोपलम्भस्याद्वैतवादिनोऽप्रसिद्धस्वान् , न 20 च भेदवादिनः परस्परानुप्रवेद्योपलन्धिरसिद्धित वाच्यम् , सर्वत्र सन्मात्रोपलन्धेः सद्भावात् , तस्मान कुतश्चित्प्रमाणाद्भेदिसिद्धिः । ननु मल्लक्षणमैकं यदि ब्रह्म नहिं तत्कि विद्यास्वभाषम् , उनाविद्यास्वभावम् , नाद्यः निवर्त्यस्य प्राप्तव्यस्य वा कस्यचिद्भावेन तद्धानां शास्त्राणां प्रवृत्ती-नाम्म वैयर्थ्यापातात । न द्वितीयाऽमत्यनात्रमङ्गात्, मैवम्, ब्रह्मणोविद्यास्वभावत्वेऽप्यवि-द्याया व्यापारनिवर्त्तनीयस्वरूपायाः मद्भावेन शास्त्रादीनां माफल्यात्। न चाविद्या तत्त्वतो त्र-25 झणो भिन्ना नास्त्येव, या प्रयत्ननिवर्श्या भवेदिति वाच्यम , तद्भेदे तात्त्विकायास्तस्याः स-द्भावे तत्स्वरूपस्य केनापि निवर्त्तियतुमशक्यत्वान, न चारमाकमेव मुमुक्षूणां पुरुषप्रयत्नोऽ विद्यामिवर्त्तकः किन्तु सर्वत्र प्रवादेषु अतात्त्विकानाद्यविद्योच्छेदार्थो मुमुक्षुयत्नः। ननु नाना-देनीं ऋषेद इति बदामः, किन्तु नित्यस्य महाणोऽविद्या कि स्वभावः, उताथीन्तरभूता, तत्र नाद्यः, तस्य नद्विरुद्धविद्यास्वभावत्वात् , न द्वितीयः, तस्यास्तत्त्वतः सद्भावे उच्छेदासम्भवान् ,

द्वैतप्रसङ्गाच । न च अप्रहणमविद्या, सा कथमथीन्तरम् , न चानिवर्ण्यो, सर्वेप्रमाणव्यापारा-णामप्रहणनिवृत्त्यर्थत्वादिति वाच्यम् यतः तत्त्वाग्रहणस्वभावाऽविद्या तत्त्वप्रहणस्वभावया विद्या निवर्च्यते सा च विद्या ब्रह्मणि नित्या. न चास्ति ब्रह्मणोऽन्यो यस्य तत्त्वतोऽपहणं ब्रह्मणि प्रयत्नलभ्यया विद्यया निवर्चेत, ब्रह्मणि तु युगपद्गहणाग्रहणे विरोधेन विप्रतिषिद्धे, अविरोधे वा न विद्यया नन्त्राप्रहणव्यावृत्तिभेवेत , यस्य तु मते अन्यथाप्रहणस्त्पाऽविद्या तन्म- 5 तेऽपि तस्या ब्रह्मस्वभावत्वेऽनिवृत्तिः, अशीन्तरत्वे च हैतापत्तिः, नित्यप्रबुद्धत्वे च ब्रह्मणः कस्यान्यथात्वप्रदुः इति वक्तव्यम् , तद्भ्यतिरिक्तस्यान्यम्यासन्त्रात् , तस्य च विद्यास्वभावत्वात्र तद्विपरीताऽविद्यास्वभावता, विरुद्धधर्भममावेशायोगात, अविरोधे विद्यया नाविद्याव्यावृत्ति-रिति चेत्, अत्राहः अविद्या न तावद्ववाणोऽनन्या, न वा तक्त्रान्तरं नाप्येकान्तेन।सती, एवमे-वेयमविद्या माया मिध्याभाम इत्युच्यते, वस्तुत्वे हि तत्त्वान्यत्वविकस्पावमरः, अस- 10 न्तासंच्वे च म्यपुष्पवद्वयवहारानङ्गम् , अनोऽनिर्वचनीया सा । तस्मान्नाविद्या सती, नाष्य-सनी, नाष्युभयहत्पा, अत एवास्या अदृदस्यभावत्वेन निवृत्तिमीयामात्रत्वात् । कस्यामाव-विद्यति चेजीवान।मिति त्रमः, ननु तेऽपि न ब्रह्मणोऽधीन्तरभूता इति चेत्सत्यं, न परमार्थतः, किन्तु काल्पनिकस्तेषा ततो भेदः, । ननु कस्य कल्पना भेदिका, न हि ब्रह्मणः, तस्य विद्या-खभावत्वेन मकलविकल्पातीनत्वात्, नापि जीवानाम्, कल्पनायाः प्राक् तेपामसत्त्वात्, 15 इतरेतराश्रयप्रसङ्गाच, कल्पनातो जीवविभागः नहिभागे सति कल्पनेति, अत्र केचि-हुसवादिन:, वस्तुत्वे मति हि ' असिद्धं वस्तु वस्त्वन्तरसिद्धये सामध्यै नासादयती 'ति दोपः स्यान्, मायामात्रे तु नेतरेतराश्रयदोपप्रमङ्गः, न हि मायायाः कथन्निद्रतुपपत्तिः, अनुपपद्यमानार्थेव हि माया लोके प्रसिद्धा, उपपद्ममानार्थेत्वे तु यथार्थभावान्न मायेति वदन्ति । अन्ये तु मायाया जीवविभागस्य चानादित्वादु बीजाङ्करसन्तानयोरिव नेत- 20 रेनराश्रयहोषप्रसङ्गः । न च करूपनया जीवविभागेऽपि तेषां तत्त्वतो ब्रह्माभिन्नतया विश्रद्ध-स्वभावत्वात्र तत्राविद्याऽवकाशं लभत इति वाच्यम् , विशुद्धस्वभावाद्विस्वात् कुपाणा-दिषु यत्कस्पनाप्रदर्शितं प्रतिविम्बं नत्र स्थामताद्यशुद्धरिव जीवेषु अविद्याया अवकाश-सम्भवात । न च कृपाणादीनां मुखाद्भिन्नत्वेन भ्रान्तिहेतुता युक्ता, अत्र तु ब्रह्मव्यतिरि-क्तस्याभावात्कथं विश्रम इति वाच्यम्, जीवविभागस्यानादित्वेन परिहारात्, अनादित्वेऽपि 25 चोच्छेदः शक्यत एव विधातुं यथा भूमेरूपरस्येति वदन्ति। तदेवं सर्वमेकं सद्विशेषादिति श्रद्धद्रव्यास्तिकाभिप्रायः॥

अशुद्धस्तु द्रव्यार्थिको व्यवहारनयमनार्थावलम्बी एकान्तनित्यचतनाचेतनवस्तुद्धयप्रति-१२

पादकसांख्यदर्शनाश्रितः, अत एव तन्मतानुसारिणः मांख्या प्राहु:-सत्त्वरजस्तमसां साम्या-बस्थानलक्षणं प्रधानं महदादिसकलकार्येजनकराक्तियुक्तम् , तस्माद्वुद्धिमेहद्भिधाना घटः पट इत्यध्यवसाय छक्षणा जायते, ततोऽह्ङ्कागः अहं सुभगः अहं दर्शनीय इत्याद्यभिमान-स्वरूप:, तस्मात् शब्दस्पर्शरूपरमगन्धात्मकानि पञ्च तन्मात्राणि, बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मे-5 न्द्रियाणि पञ्चमनश्चेति पोडशको गणः प्रवर्तते, पञ्चतनमात्रभ्यश्च पञ्चभूतानि आकाशवायु-तेजोजलपृथिवीरूपाणि जायन्ते, तथा च महदादयः प्रधानं पुरुषश्चेति पञ्चविंशतिरेषां तस्वानि। महदादयः कार्यभेदाः प्रधानान्नात्यन्त्भिन्नाः किन्तु प्रधानात्मका एव, त्रैगुण्यादिना प्रकृत्यात्मकत्वात् त्रिगुणं प्रधानम् , एवमविवेकि, इमे सत्त्वादयः इद् महदादिकमिति पृथक् कर्त्तुमशक्तः, व्यक्तस्त्रक्ष्या महदादयोऽव्यक्तस्त्रक्षं प्रधानञ्च विषयः, भोग्यस्त्रभावत्त्वात्, 10 मामान्यं सर्वपुरुषभोग्यत्वान् पण्यस्त्रीवन्, अञ्चेतनं सुखदुःखमोहावेद्कत्वान्, प्रसवधर्मि त्रेगुण्यादिक्रपेण नद्रपमहदादिकार्यप्रवर्तकत्वान, नदुक्तम् 'त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्य-मचेतनं प्रमवधर्मि । व्यक्तं तथा प्रधान नहिपरीतस्तथा च पुमानं इति [सांख्यका० ११] तत्र महदादयो व्यक्ताः कुनश्चिदुन्पत्तः. उत्पत्तिधर्मकत्वान , अव्यापित्वान , क्रियावस्वान् , अनेकत्वात्, कारणाश्चितत्वात्, कारणे लीयमानत्वात्, अव्दाद्यवयवयुक्तत्वात् मर्वदा 15 कारणायत्त्वाश्च, न त्वेव प्रधानपुरूषौ । तदुक्तम् 'हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्चितं लिङ्गम् । मावयवं परतत्रं व्यक्तं विपरीनमव्यक्तम् 'इति । मारुयका० १० ] तन् कारणे कार्याणां महदादीनां लीयमानत्वोत्तया कारणे सन एव कार्यस्योत्पादो गम्यते तत्कथं आयते, तत्रोक्तम् ' असदकरणादुपादानयहणात्मर्दमम्भवाभावान् । अक्तस्य शक्यकरणान् कारणभावाच सत्कार्यम् ' इति | सांख्यका ० ९ | उत्पत्तः प्राक् कारणे यदि कार्यं न स्या-20 तत् तत् केनचित्र स्यात् गगनार्गवन्द्वत्, न चेव भवति, अतः पूर्वमपि कार्यं कारणे सत्, तत्र तस्य शक्तिरूपेणाङ्गीकारात् , न त् व्यक्तरूपतयापि, तथा चामदकरणात् कार्यं कार्ण सत् । कारणे च कार्यस्यागच्वे पुरुषाणां प्रतिनियनोपादानप्रहण न स्यात् , आलिफलार्थिनो हि आलिबीजमेबोपाद्दते न कोद्रवचीजम् , कारणे कार्यस्यासन्वेऽसन्वाविद्योपान् किमिति प्रति-नियतान्येव कारणानि गृह्णन्ति नान्यानि, नन्फलशून्यत्वान्न गृह्णन्तीति चेत्तिहैं शालिफलार्थिना 25 शालिबीजमाप न गृह्येत, न चेंत्रं तस्मात्तत्र शक्तिरूपेण कार्यमस्तीनि गम्यते । तथा यद्यम-देव कार्यमुत्पद्यते तटा सर्वस्मान्त्रणपांश्वादेरसर्वं स्वर्णरजतादिकार्यमुत्पद्येत, सर्वस्मिन्नत्पत्ति-मति भावे तृणाविषु कारणभावात्मताविरहर्याऽविशिष्टत्वान , पूर्वे कारणमुखेन प्रसङ्गः,सन्प्रति कार्यद्वारेणेनि विशेषः न च सर्वे सर्वतो भवति, तम्मान्सवैसम्भवाभावात्तत्रेव नस्य सद्भावो गम्यते । ननु कारणानि प्रतिनियनकार्येषु प्रतिनियतशक्तिमन्ति, तेन तत्र कार्यस्यासत्त्वेऽपि

कि ऋदेव कार्य कियते न सर्वम्, कि ऋदेव चोपादानमुपादीयते तदेव समर्थं न तु सर्वम्, किञ्चिदेव च कुतिश्चद्भवति न तु सर्वं सर्वस्माविति चेझ, शक्तानामपि हेतृनां कार्यं कुर्वाणानां शक्यक्रियस्यैव कार्यस्य करणात्राशक्यस्य । न च नाशक्यं कुर्वन्तीति वदामः किन्तु असद्पि कार्यं कुर्वन्तीति, तच अक्यक्रियमेवेति वाच्यम्, अमत्कार्यकारित्वाभ्युपगमादेवाशक्य-कियं कुर्वन्तीति प्राप्ते:, यद्धमन् तन्नीरूपं यच नीरूपं तच्छशविपाणादिवदनाधेयातिशयम्, 5 यश्वानाधेयातिशयं तदाकाशवद्विकारि, तथाभूतख्वासमामादितविशेपरूपं कथं केनचिच्छ-क्येत कर्तुम् । न च सदवस्थाप्रतिपन्नर्नाविकारीति वाच्यम्, तथा सत्यात्महानिप्राप्तेः, विकारे हाभीष्टे निरुपाख्यलक्षणस्य स्वरूपस्य हानिर्भवेत्, न हासतः स्वभावापरि-त्यागे मद्रपतापत्तिर्युक्ता, परित्यागे वाऽसदेव सद्रपतां प्रतिपन्नमिति न सिद्धोत , अन्यदेव हि मद्रूपमन्यदेवासदृषम्, परस्परपरिहारेण तयोरत्रस्थानात्, तस्मासद्सत्तद्शक्यक्रियत्रेव, 10 अतस्तथाभृतपदार्थकारित्वाभ्यपगमे कारणानामज्ञक्यकारित्वमेवाभ्युपगतं स्यात् , न चाज्ञक्यं केनचिन् कियते यथा गगनांभोरुहम्, अतः शक्तिप्रतिनियमादित्यनुत्तरम्, तस्मात् शकस्य शक्यकरणात्मत् कार्यम् । पूर्वोदितेभ्यो हेतुभ्योऽमत्कार्यवादे कथमपि कार्यस्यायोगाद्वीजादिकं कि कुवित्कारणं स्यान, ननश्चेवं वक्तुं शक्यं न कारणं बीजादिः, अविद्यमानकार्थेत्वान्, गगनाब्जवत्, न चैवं भवति तम्मात्कारणभावात् मिद्धं प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यभिति । भवतु 15 मत्कार्थिमिति, प्रधानादेव महदादिकार्यभेदाः प्रवर्त्तन्त इति कथं गिद्ध्यति, उच्यते ' भेदानां परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्थविभागाद्विभागाद्वैश्वरूपस्य । कारण-मस्त्यव्यक्तम् ' इति [ मांच्यका० १५ ] अस्ति प्रवानं, भेदानां परिमाणान्, लोके हि यस्य कत्ती भवति तस्य परिमाणं दृष्टम् , यथा कुछालः परिमितानमृत्पिण्डात् परिमितं घटमुत्पाद-यति प्रस्थमाहिणमाडकप्राहिणं वा, महदादिन्यकुत्र परिमितमुपलभ्यते, एका बुद्धिरेकोऽह्रह्वार 20 इत्येवम् . तस्माद्स्ति प्रधानं यत्परिमितं व्यक्तमुत्पाद्यति, यदि तन्न स्यान्निष्परिमाणमिदं व्यक्तं स्यादिति । भेदानां समन्वयादस्ति प्रधानम्, यद्धि यज्ञातिसमन्वितमुपलभ्यते तत्तन्म-यकारणसम्भनम्, यथा घटशरावादयो मृज्जात्यन्विना मृदात्मककारणसम्भूताः, व्यक्तक्षेदं सुखदुः खमोहादिजातिसमन्वितं तस्मात्तन्मयप्रकृतिसम्भूतं तदिति प्रधानिसद्धिः। शक्तिः प्रवृत्ते-रस्ति प्रधानम् , इह लोके यो यश्मिन्नर्थं प्रवर्त्तते स तत्र शक्तः, यथा तन्तुवायः पटकरणे, अतः 25 प्रधानस्यास्ति शक्तियेया व्यक्तमुत्पादयति, सा च शक्तिनै निराश्रया, अनोऽस्ति प्रधानं यत्र शक्तिर्वत्तेत इति । कारणकार्यविभागादस्ति प्रधानम् , लोके हि कार्यकारणयोर्विभागो दृष्टः यथा मृत्पिण्डः कार्ण घटः कार्यं स च मृत्पिण्डाद्विन्नस्वभावः, घटो हि जलधारणादिसमर्थो न मृत्पिण्डः, एवमिदं महदादिकार्यं दृष्टाऽस्ति प्रधानं कारणं यस्मादिदं महदादिकार्यं जायत

15

इति साध्यामः । वैश्वरूप्यस्याविभागाश्वास्ति प्रधानम् , वैश्वरूप्यमिति त्रयो लोका उच्यन्ते, एते हि प्रलयकाले कविद्विभागं गच्छन्ति, तथा हि पञ्चभूतानि पञ्चमु तन्मात्रेष्विभागं गच्छन्ति, तन्मात्राणीन्द्रयाणि चाहङ्कारे, अहङ्कारस्तु बुद्धौ, बुद्धिः प्रधाने, तदेवं प्रलयकाले त्रयो लोका अविभागं गच्छन्ति, अविभागोऽविवेकः, यथा स्तीरावस्थायामन्यत् स्तिरमन्यद्वधीति विवेको न शक्यतेऽभिधातुं तथा प्रलयकाले इदं व्यक्तमिद्मव्यक्तमिति विवेको न शक्यतेऽभिधातुं तथा प्रलयकाले इदं व्यक्तमिद्मव्यक्तमिति विवेकोऽशक्यक्रिय इति मन्यामहे अस्ति प्रधानं यत्र महदादिलिङ्गमविभागं गच्छतीति । सस्वरजस्तमोलक्षणं सामान्यमेकमचेननं द्रव्यं अनेकं च चेतनं द्रव्यमर्थोऽस्तीति द्रव्यार्थिकः, अशुद्धो व्यवहारनयामिप्रेतार्थाभ्युपगमस्त्ररूपो बोद्धव्यः । वक्ष्यति चाचार्यः ' जं काविलं दरिमणं एयं दश्वद्वियम्स वत्तश्च ' इति ( गा० १४५ ) । नैगमनयाभिप्रायस्तु द्रव्यास्तिकः शुद्धाशुद्धतयाऽऽचार्येण न प्रदर्शित एव, नैगमस्य सामान्यप्राहिणः संमहेऽन्तर्भृतत्वात्, विशेषप्राहिणश्च व्यवहारे इति नैगमाभावादिति द्रव्यप्रतिपादकनयप्रस्ययगशिम् लव्याकरणी द्रव्यास्तिकः शुद्धाशुद्धतया व्यवस्थित इति ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमिहजयानन्दसूरीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिहजय-कमलसूरीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभिक्तभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य नयद्वयघट-कङ्गब्यार्थिकस्वरूपनिरूपणं नाम हादशं सोपानम् ॥

### नयद्वयघटकपर्यायार्थिकस्वरूपम् ।

अश्च ऋजुस्त्रशब्दसमिमस्देवस्भूतनयप्रत्ययराशिम् छव्याकरणी पर्यायार्थिक इशुद्धा20 शुद्धतया व्यवस्थितः पर्यायलक्षणिविषयव्यवस्थापनपरो द्रव्यार्थिक नयाभिप्रेतवस्तुव्यवस्थापन्युक्ति प्रतिश्चिपति, तथाहि सर्वमेकं सदिविशेपादिति द्रव्यार्थिकेन भेदस्य प्रमाणवाधितस्वात् किमेक गुच्यते, कि वाडभेदे प्रमाणसद्भावात् । न प्रथमः, प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य भेदपोषकत्या तद्वाधितुमप्रवृत्तेः, न हि भेदं विना प्रमाणेतरव्यवस्था सम्भवति, प्रमाणस्य
प्रत्यक्षानुमानादिभेदेन भिन्नं सद्भेद्माधकमेव, न तु तद्वाधकम्, चक्षुव्यापारसमनन्त25 रमाविप्रत्यक्षं हि वम्तुभेदमधिगच्छदुत्पद्यते, भाव एव च भेदः, अतस्तमधिगच्छता
प्रत्यक्षेण भेदोऽप्यधिगत एव । न च भेदः कल्पनाविषयः, इदमस्माद्व्याष्ट्रत्तमिति वस्थ
व्यवस्थापनातः, अभेदस्तु निरपेक्षप्रत्यक्षक्षानसमधिगम्य इति वाच्यम्, अभेदस्यैव
कल्पनाक्षानिषयस्वातः, इदमनेन ममानिस्यनुगतार्थप्रतिभामस्यैव परापेक्षस्य कल्पनाकानं विनाऽनुपपतः। भेदस्तु परस्परामंमिश्रवस्नुवलसम्भूतेन तदाकारसवेदनेन विक्रेयः,

तदाभासाध्यक्षस्यानुभवसिद्धत्वात्, अध्यक्षस्य भावप्रहणह्यत्वाच । भावाश्य स्वस्वह्रप-व्यवस्थिताः परेण साकं नात्मानं विना कल्पनाञ्चानं योजबन्ति । परस्परासंकीर्णरूप-प्रतिभासेन हि भावा व्यवहाराक्कं नान्यथा। न च पदार्थान्तरात् पदार्थस्य भेदं प्रताक्षं न प्रतिपाद्यतीति वाच्यम्, सर्वतो व्यावृत्तभावानामेवाध्यक्षे प्रतिभासनात्, पुरोव-स्थिते हि घटपटादिके वस्तुनि चक्षुव्योपारसम्भूतप्रतिनियतार्थप्रतिभासादेव सर्वस्मादन्यतो 5 भेदोऽध्यक्षेण प्रतिपन्नः, अन्यथा प्रतिनियतप्रतिभासायोगात् । न ह्यघटरूपतयाऽपि प्रति-भासमानी घटः प्रतिनियतप्रतिभासी भवति, अघटक्रपपदार्थाप्रतिभासने च तत्र कथं न तती भेदप्रतिभासः स्यात्, न हि घटस्तदारमा भवति, सर्वभावानां स्वस्वभावव्यवस्थिते:, अन्यथा सर्वत्र सर्वस्थोपयोगादिशसङ्ग इत्यन्याप्रतिभासनमेव घटादेः प्रतिनियतरूपपरिच्छेदः । यदि प्रतिनियत्रूपस्य परिच्छेदे सत्यपि अन्यक्रपपरिच्छेदो न स्यात्तदा प्रतिनियतैकस्य- 10 रूक्नियापि परिच्छेरो न स्थात् । घटक्रपे हि यद्यध्यक्षप्रत्ययेनापि अघटक्ष्पभेदो नाधिगत-स्तदाऽघटरूपमपि घटरूपं स्यादिति न प्रतिनियतघटरूपप्रतिपत्तिः स्यात्, तथा च सति प्रतिनियतवस्तुद्शीनात् कचिदेव कस्यचित्पुरुषस्य प्राप्तिपरिहारार्थो दृष्टो व्यवहारी न स्यात्, न च तत्रासतो रूपभ्य प्रतिभासो युक्तः, तद्प्रतिभासने च प्रतिभासमानरूपस्य ततो विवेकप्रतिभासो युक्त एव । न च भेदः कल्पनाज्ञानविपयोऽबाधितानुभवगो- 15 चरत्वात् । अत् एव भेद् इतरेतराभावरूपो न प्रत्यक्षविषय इति प्रत्युक्तम् , भाव-म्बरूपप्रहणे इतरेतराभावरूपस्य भेदस्य प्रतिभासनात् । अनुमानागमयोः स्वरूपस्य तु भेदनिबन्धनत्वान्न भेदबाधकत्वम् , एवं प्रमेयभेदनिश्चये प्रमाणादपि प्रमेयस्य भेदो निश्चत एव भवतीति प्रमाणनिश्चिते भेदे तस्यावाधितत्वादभेदाभ्युपगमो न युक्तः । यदपि देशका-लाकारभेदैभेदो न प्रत्यक्षादिभिः प्रतीयत इत्युक्तं तद्भेदप्रतिपत्ताविप समानम्, यदि 20 पदार्थीनामभेदोऽपि देशाभेदात्तदा पूर्ववदेवानवस्थादिदोषप्रसङ्गः । नृतु नानादेशसम्ब-न्धित्वेन प्रतिभासमानाः सर्वे घटपटाव्यः सद्भूपतया प्रतिभासन्ते सद्भूपत्वस्य सर्वदाऽ-विच्युतेरबाधितप्रत्ययविषयत्वेन पारमार्थिकस्वम, घटादिभेदाश्च देशान्तरेषु प्रच्युतिमन्तो बाधितप्रत्ययविषयतया न पारमार्थिका इति चेश. यतः अन्यतमदेशगतघटाविभेदाना-मध्यक्षेण प्रतिपत्तिसमये तत्सम्बन्धितया यत्स्वरूपं स्फुटं प्रतिभासते तदा नापरदेशस्थघटा- 25 दिभेद्सम्बन्धितत्त्वकृषमवभासते, तत्र तद्भदानामसन्निधानेन तथा प्रतिभासायोगात्, अतः कर्य तत्स्वरूपस्य देशान्तरस्य घटादिभेदानुगतत्वं प्रतिभासेत, यादृशं हि रूपं तद्भेदप-रिष्वक्तं प्रत्यक्षेण स्पष्टमवगतं तस्य तदेव रूपमभ्यपेयम्, अन्यदेशस्यभेदानुगतस्य स्वरूपस्य तहरीनासंस्पर्शिनोऽसम्भवात् , सम्भवे वा तस्य खरूपम्य दृश्यस्त्रभावाभेदत एकत्वात् सर्वत्र

भेदप्रतिहतेरनानैकं जगत् स्यात्। तथा च दर्शनविषयमेतहेशभेदसंमक्तं स्वरूपं नान्यभे-दसंसक्तमिति न तदस्ति, यदि तु तत्स्वरूपमन्यभेदपरिगततया भासेत तर्हि निस्तिछदेशगता भेदा अपि प्रतिभासेरन् । न च प्रथमदेशस्थभेदप्रतिभासकाले देशान्तरगतभेदसम्बन्धि-सङ्ग्रदायाप्रतिभासेऽपि देज्ञान्तरगतभेदान्तरोपलम्भसमये तन्निष्ठसद्रृपस्य प्रतिभासनात् 5 पश्चादभेदप्रतिपत्तिभैवतीति वाच्यम् , तदापि भेदान्तरपरिष्वक्तत्यैव सद्रूपस्य भानेन पूर्वभेद्संस्पर्शितया तस्यानिधगते:, पूर्वभेद्स्यासन्निहितत्वेनाप्रतिभासनात्, तस्मान्नापरापर-देशभेदसमन्वयिसद्रपताया अवगमः । नापि प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षण तद्देशभेदेष्वनेकेष्वन्वयि-सद्भूपत्वं प्रतीयत इति वाच्यम् , तस्याः प्रत्यक्षत्वे तद्वसेयस्य सद्भूपस्य नानाभेदेषु एकत्वा-सिद्धेः, तस्याः प्रत्यक्षरूपताऽसम्भवादः । न चाक्ष्व्यापारसम्भूतायास्तस्याः कथं न प्रत्य-10 श्वत्वं विकल्पातिरिक्तस्य भेदप्राहिणो विश्वद्वर्शनस्याध्यक्ष्वयापारजन्यत्वादेव प्रत्यक्षत्वादिति वाच्यम्, तथा सति प्रथमभेदद्शैनकाल एव अवरभेद्समामक्तवया सद्वतायाः पैरिच्छेद-प्रसङ्गात । अथ तदा सहकारिण्याः स्मृतेर्विरहान्नान्वियतया सदृषताया अवगमः किन्तु अपरभेददर्शने सति, तदोद्रुद्धसंस्कारजन्यायाः स्मृतेः सन्वादिति चेन्न, तत्महक्कतस्यापि लोचनस्य सिमहित एवं घटादिभेदे नत्परिष्वक्तमद्रूपत्वे च प्रतिपत्तिजनन्मामध्यीन्, 15 न पूर्वदर्शनाधिगतभेदान्तरे, तस्यासित्रहितत्वेनातद्विषयत्वात, न हि गन्धस्मरणसहकृतं पश्चर्गन्धवद्भव्ये सुरिभ द्रव्यमिति प्रतिपत्ति जनियतुमीष्टे, तस्मान्न देशभेदाद्भेदः सन्मा-त्रस्य केनचिरप्रमाणेनावगन्तुं शक्यः । नापि पूर्वीपरकालसम्बन्धित्वं मन्मात्रस्याभेदः प्रत्यक्षविषयः, पूर्वीपरविविक्तवर्त्तमानमात्रपरिच्छेत्स्वभावस्य प्रत्यक्षस्य कालान्तरपरिगत-पदार्थप्रकाशनासामध्यीत् । उपलम्भो हि मत्ता, उपलब्धिश्रक्षाक्षान्वया वर्त्तमानमेव रूप-20 मुद्रासयति, अक्षस्य वर्त्तमान एव व्यापारोपलम्भान, तत्नुसारिणी चाध्यक्ष्प्रतीतिर-क्षगोचरमेव पदार्थरवरूपमुद्भामयितु प्रभुरिति दर्शनविषयो वर्त्तमानमात्रं सदिति स्थि-तम् । न चाक्षप्रभवे दर्शने साम्प्रनिकरूपप्रतिभासेऽपि कथं प्रवीपरक्षणभेदोऽध्यक्षावसेयः. मध्यमक्षणस्य परमाणोरण्वन्तरात्ययकालतुलितमृत्तिः क्षणभेदः, म चाध्यक्षस्य मध्यक्षण-वर्शित्वेऽपि न तद्रम्यः सिद्ध्यतीनि वाच्यम् , यस्य पृर्वापरकालसम्बन्धौ न स्तः परिहृत-25 पूर्वीपरकालविभागस्य तस्य क्षणभेदव्यवहारविषयत्वान् न हि पूर्वीपरकालस्थायित्वेना-

९ प्रत्यक्षेण सताऽवस्यं स्वलक्षणांवययस्य त् कत्पनापादेन भवितव्यम्, प्रभाणत्वाचाभ्रान्तेन । न च अस्यभिज्ञान कत्पानःपोदम्, म एवार्याभित्यं अभिजल्पाकारनया संवैद्यमानत्वात् । नाप्यभ्रान्तं भिज्ञेष्वभेदाध्य-वसायेन प्रक्तेरिति भाव ॥ २ यदि हि पूर्वेपलब्धार्थनिषया गा नहिं पूर्वमेव भवेत्, अविकलकारणत्वात् पूर्व-ज्ञानवत्, अन्नाविकलकारणत्वमिषद्वमित्याह अथ तदेति ॥

गृह्यमाणी भावोऽभेद्व्यपदेशभाग्भवति कालान्तरव्यापित्वमनुभवतामेव भावानां नित्यत्वेना-भेदवस्वेन वा व्यपदेशाहीत्वात् , न च तत्राध्यक्षप्रत्ययः प्रवर्त्तते, भाविभूतकालतायामनु-मानस्युत्योरेव व्यापारदर्शनात्, दृद्ये हि वस्तुनि पूर्वमिदं दृष्टमिति स्मरन् स्थिरावस्था-दर्शनाद्भाविकालस्थितिमनुमिन्वन् पूर्वोत्तरकालसम्बन्धित्वमधिगच्छति जन इति न परि-स्फुटसंवेदनपरिच्छेदाः कालभेदः, न हि भूतावस्था भाविकालता वा स्फुटहर्शा विषय इति 5 कथमध्यक्षगम्योऽभदः । अथ क्षणभदो न सविदोहित्वयत इति कथं तद्वाद्यः, मैदम्, क्षणभेद-स्याभेदविषयीसक्षपत्वेन कालान्तरस्थितिविषयीसेन मध्यक्षणसत्त्वमेव गृह्वता प्रत्यक्षेण क्षण-भेदस्याधिगते:। नन् प्रत्यक्षमभेदं नाधिगच्छति, तदुत्थापितन्त्वनुमानं तमधिगच्छिति, अर्थानां स्थिरावस्थामुपलभ्य वर्षादिकालस्थितिमधिगच्छन्ति व्यवहारिणः, यतो यदि ध्वंसहेतुरस्य न संनिहितो भवेत् नदा वर्षादिकमेष स्थास्यतीति, तस्माद्यस्य विनाशः सहेतुकः तस्य नकेतु- 10 सिंशिधानमन्तरेण स्थितिसद्भाव इति कालांभदः, यस्य तु मन्दरादेनीशहेतुनै विद्यते स सर्वदा स्थितिमनुभवतीत्युभयथाऽप्यभेदोऽनुमानावसेयः, मैवम्, अध्यक्षस्याभेदे कदाप्यप्रवृत्त्याऽनु-मानम्यापि तत्राप्रवृत्तेः, न हि कालान्तरस्थायी भावोऽध्यक्षगोचरः, अध्यक्षगोचरःवे वा तदा स्पष्टरावगत एवाभेद इति किमनुमानेन, तस्माद्यत् प्रतिभाति तत्सकलं क्षणान्तरस्थितिव-रहितमिति पदार्थाना सिद्धः क्षणभेदः । ननु यस्य ध्वंसहेतुसन्निधानं न विद्यतेऽसौ भाषोऽ 15 ध्यक्षविषयतामतिकान्तोऽपि तिष्ठतीति कथं क्षणभदः, यद्यपि पूर्वोत्तरकालसंस्पर्शित्वेन ना-ध्यश्लोद्यः, तथापि स पूर्वोत्तरकाल्यृत्तिभावप्रहणे समर्थ एव, न हि तथा प्रहणाभावादेवार्थी न मन्तीत्यभ्यपगन्तुं युक्तोऽतिप्रमङ्गादिति चेन्न, तस्य भावस्य स्थिरत्वे दर्शने तस्यास्थिरतया प्रतिभासायोगात, न हि शुक्तं वस्तु पीततया परिस्फुटप्रत्ययेऽदुष्ट्रिन्द्रयजे प्रतिभाति तयोः परस्परं विरोधात , प्रतिभासते चास्थिरतया तस्मान् क्षणभदोऽध्यक्षगृहीत एव भावानाम्। 20 न वा भावानां विनाशो हेतुसान्निध्यापेश्वः, येन तद्भावे भावः स्थायी भवेत्, अद्र्शनस्यैवा-भावरूपत्वात . नाशहेत्वसम्भवाच , प्रतिभासमाने हि पुरोवस्थिते वस्तुनि न पूर्वापररूप-योर्द्शनमस्ति, यतो ध्वंसस्य मुद्ररादिहेतुन्वं स्थात्, मुद्रराशन्तरेणाःयदर्शनस्य सम्भवात् । न च तदानीमदर्शनमेव न वस्तुनोऽभावः मुद्रर्व्यापारानन्तरन्तु घटादेरभावो नादर्शन-मात्रमिति वाच्यम्, यतः कोऽयमभावो नाम, किमस्तमयः उतार्थकियाविरहो वा, यदा- 25 स्तमयः, पर्यायभेद एव तदा, अद्र्शनं अभाव इति । अर्थिकयाविरहोऽप्यभाव एव, स च परिदृश्यमानस्य नास्तीत्यदर्शनयोग्य एव विद्यते, तथा चादर्शनमेवाभावस्तसाद्भावादर्श-नस्वरूपो नाशो मृद्रगदिव्यापारात प्रागपि भावस्थास्तीनि न तज्जन्यो ध्वंस इत्यदृश्य-मानोऽप्यस्तीत्यभिधानं विरुद्धं स्यात् । न च मुद्ररपातानन्तरं न घटादिः केनचिद्

दृश्यते. स्वस्थाक्षव्यापाराभावे च पुरुषान्तरदर्शने प्रतिभाति सः, स्वयमध्यक्षव्यापारे पुन-कपळभ्यते, तस्मान्मुद्गरच्यापारजन्यो ध्वंस इति वाच्यम्, पुनर्दर्शनस्यैवासम्भवात्, ति कि पूर्वेष्टष्टस्य, उतान्यस्य । उत्तरकाले दर्शनं यदि पूर्वेष्टष्टस्यैव तदा स्यादभेदसिद्धिः, किन्तु तस्यैयोत्तरदर्शनमित्यत्र प्रमाणं नास्ति, अन्यस्य चेन्न तह्यभेदः । नापि अनवरतमविच्छे-5 देन यद्वहणं तदेवाभेदप्रहणम्, अविच्छेददर्शनस्यानन्यदर्शनरूपत्वासिद्धेः, पर्र्दपरासंघ-टितवर्तमानसमयसम्बद्धपदार्थप्रतिभासनात् , न हात्र वर्तमानदर्शने पूर्वहरपप्रहणं प्रत्यक्षेण, तस्य वर्त्तमानस्यैव प्रहणे प्रवृत्तेः. नापि स्मृतिः तत्र पुर्वेह्नपतां संघटयति, नस्याः स्वमहण-**च्यापार्**पर्यवसितत्वेन बहिरश्रेमप्रतिभासयन्त्याः पूर्वापर्योरेकत्वसंघटने ऽशक्तः । प्रत्यभि-**ज्ञानाश्वाभेदोऽध्यारो**ष्यमाणो दलितपुनहदितनखशिखरादाविव प्रतिभासभेदेनापाक्रियमाणो न 10 बाम्तवः. किन्त्वविच्छिन्नदर्शनेऽपि प्रतिकलमप्रापरज्ञानप्रसर्वेरवगतस्याप्यर्थस्य भेदः। न च दर्शनमेव शिक्षं भिन्नमनुक्षणमर्थस्वभिन्न एवति वक्तव्यम् , दर्शनभेदादेव द्वयमानार्थ-स्य भेदसिद्धः, यहा ह्यकं दर्भनं स्वकालेऽर्थमत्तां वेत्ति न तहाऽपरं दर्भनं यहा च तत्स्वका-छमर्थं वेक्ति न तदा पूर्वं द्रीनिमिति न तत्प्रतिभासित्वम्, अनो वर्त्तमानसंविद्स्तीति तदु-पलभ्यमानतैवार्थस्यास्तु न तु पूर्वदर्शनोपलभ्यमानता, तस्मादुपलम्भभेदादुपलभ्यमानता-15 भेदः । न च पूर्वेत्तरदर्शनोपलभ्यमानतैव भिन्ना नार्थ इति वाच्यम्, पूर्वदर्शनोपलभ्य-मानतायुक्तार्थेप्रतिभासकाले उत्तरदर्जनोपरुभ्यमानतायुक्तस्य तत्प्रतिभासवेलायाञ्च पूर्वदर्श-नोपलभ्यमानतासङ्गतस्याप्रतिभासनात्, तम्मादुपलभ्यमानताभेदादपि तद्वेदः, तदतिरिक्त-स्योपलभ्यमानरूपस्यापरस्य अननुभवेनाभावान्, केवलं प्रत्यभिज्ञानादभेद आरोप्यते स च न वास्तवः । न चापरापरसंविन्मात्रव्यतिरिक्तभ्यैकस्यात्मनोऽभावे क्रमवत्संवेदना-20 भावादर्थकमस्याप्यभाव इति वाच्यम्, अनेकत्वे सति पूर्वापरयोरपत्ययोरिव दर्शनस्या-प्यनेकत्वे कमसंभवात्, न चानेकत्व न प्रतीतिविषय इति वक्तत्रयम्, एकत्वप्रतिभासा-भावप्रतिभासस्यानेकत्वप्रतिभासरूपत्वात् , तस्य च स्वसंवेदनसिद्धत्वात् । न च कार्छ विना न पूर्वीपरभावः अतोऽनेकत्वमात्रमविशिष्यते इति कथं क्रम इति वाच्यम्, दृश्य-मानस्मर्थमाणतया पौर्वापर्यसद्भावेन क्रमसङ्गतेरविरोबात्, हेतुमिश्रधानासिश्रधानाभ्यां 25 कार्याणां क्रमत्वात्, हेतुसन्निधानामन्निधाने अपि तद्धेतुसन्निधानासन्निधानाभ्यामित्यना-दिहेतुपरम्परा, अतः स्वनावविशेष एव क्रम इति न किञ्चित् कालेन, कालस्याप्यन्य-

१ अविच्छेददर्शनं हि धाराहणेण वस्तुनो दशनं तच प्रांतक्षणवस्त्ना सम्बद्धाना दर्शने सति स्यात् . तदेव न सम्भवित प्रतिक्षणभाविवस्तूना परस्पर सम्बन्धानुवपत्ते. दर्शनस्य च पूर्वात्तरक्षणग्रहणासाम-भ्यांचिति भाव ।।

कासापेशकमत्वे चानवस्था, स्वतः क्रमत्वे पदार्थानामपि स्वत एव गुक्त इति। ददेवं क्रमेणो-परुभ्यमानमपरापर्श्वभावमिति सिद्धः स्वभावभेदोऽत एव न स्वभावाभेदाद्भेदः सिद्धाति। अध क्षणिकेऽपि संवेदने पदार्थजातं युगपद्भासतेऽतो न क्षणभेदः, मैवम् , अनेकक्षणस्त्रितिर्हे कालाभेदलक्षणं नित्यत्वमुच्यते, न चानेकक्षणस्थितिर्युगपद्वभाति, यदा हाका क्षणस्थितिरव-भासते तदैव यदि द्वितीयक्षणस्थितिरपि तद्भिन्ना प्रतिभाति तदा क्षणद्वयस्य परस्परविविक्तस्य 5 युगपत्प्रतिभासनात् कथं नित्यतालक्षणः कालाभेदः । ननु द्शैनमेव न क्षणिकं येन तद्भेदा-द्वाह्यभेदो भदेत्, किन्तु तत्कालान्तर्श्यितिमत्, तस्मात्कालान्तरानुषक्षमर्थमवगमयति, असद्तम्, स्थिरं हि द्शेनं किमनेककालतां युगपदवभासयति. आहोस्वित् कमेण, नाद्यः, यदा हि घटिकाद्वयपरिगतमर्थमनुभवति न तदैव तदवभाससम्बन्धिनं, तदनुभवे च तस्व बर्त्तमानतापत्तेने कालान्तरता । यदि च प्रथमदर्शनमेव भाविरूपतामवगच्छति नदा महण- 10 विरती किमिति न जानाति पदार्थस्तिष्ठतीति । तदा ग्रहणमुपरतमतो नाधिमच्छतीति चेन, तर्हि तत्कालनायाः परिग्रहणासम्भवः, यदा तदासीत्तरैव भाविह्रपताया अपि परिच्छेदो जात इति न बाच्यम् , तत्कालताया एव तेन प्रहणात् , न भाविकपतायाः, असन्निहितत्वात् , सिन्नधाने तु भाविकपत्वानुपपत्तेः। नापि द्वितीयः, वर्त्तमानताप्रकाशममये कालान्तरिधतेः तत्त्रकाशममये च पूर्वकालताया अप्रतिभासेन परस्परासंस्पर्शिक्षणपरम्परैव द्शैनचिष- 15 यो भवेत् । न च निरन्तरं दर्शिनस्तदेवेदमिति अभेदप्रतिपत्तिर्भविष्यतीति वक्तव्यम्, हृद्यमानात्तदूषस्य भेदं तृहृषाभेदो न स्यान्, अभेदे च पूर्वरूपतया हृद्यमानस्य प्रतिभासे पूर्वेह्रपानुभव एव स्थात्, न वत्तमानह्रपावभाम इति सर्वेषामध्यश्रह्मानानां स्मृतिहरपताः प्रसङ्गः । यदि दृश्यमानतया पूर्वेरूपस्याधिगतिः तदापि तस्य स्फुटमनुभूयमानरूपमेव स्यात्, न पूर्वरूपता, न हि सा तिरोहिताऽपतिभासमानमूर्तिरस्तीति शक्यं बक्कम्, यदेव 20 हि तत्र दृशि प्रतिभाति वर्तमानं रूपं तदेव सगुक्तम, पूर्वरूपता तु तत्र न प्रतिभाति, असम्निहितत्वात्, असमिहिनाया अपि तया दशा प्रतिभासने साऽनृता भवेत्, पूर्वे रूप-तायाः सांत्रधाने वा तह्शि प्रतिभासमाना सा वर्त्तमानैव भवेत्रातीता, तथा च न पूर्वापरह-पभेदः । तथापि द्शैनं यद्यभयरूपतामवगमयति तदा सम्निहितासन्निहितस्वरूपप्राहित्वा-त्संविद्पि परस्परभिन्ना भवेत्, वर्त्तमानतासाक्षात्कारिसविदः पूर्वेरूपमाहिस्वरूपतया, पूर्वे- 25 रूपतावेदिकायाश्च वर्त्तमानरूपसाक्षात्कारिस्वरूपतयाऽप्रतिभासनात् , अन्यथा सर्वत्र भेदो-परतिप्रसङ्गः, तस्मान कापि स्थायितालक्षणोऽभेदः प्रतिभासते । यश्च भेदप्रतिभासोऽविद्या-बिरचितत्वादपारमार्थिक इत्युक्तं तन्नेतरेतराश्रयप्रमङ्गादमङ्गतम्, भदप्रतिभासस्य श्रपारमा-

र्थिकस्वरूपत्वे ऽधिगतेऽविद्याविरचितत्वं स्यात् , तत्सङ्कावाच तद्धिगतिरिति । किन्नाभेदप्रति-मासस्य पारमार्थिकत्वं विद्यानिर्मितत्वादिति त्वया वक्तव्यं तत्राप्यन्योऽन्याश्रयो दुर्वार इति, तस्माभ भेदे प्रमाणवाधा । किञ्च यद्यविद्याऽवस्तुसती तदा प्रयत्ननिवर्शनीया न स्यात्, न ह्मबस्तुसन्तः शश्यक्कादयो यत्ननिवर्त्तनीयतया दृष्टाः, अतो मुमुक्षुप्रवृत्तीनां शास्त्राणाञ्च 5 वैयर्थ्य दुर्वारम् । न च वाच्यं तस्याः सत्त्वे कथं निष्टृत्तिः, तद्निवृत्तौ कथं वा मुक्तिरिति, सत एव घटादेनिवृत्तिदर्शनात् । घटादीनामपि न परमार्थसत्त्वं तेषा-मतादवस्थ्यादिति चेत्ति अतादवस्थ्यात्तेषामनित्यत्वमेवास्त् नासत्त्वमन्यथा तेषां व्य-वहाराङ्गत्वं न भवेत्। न च परमार्थसत्शत्तेषां न व्यवहाराङ्गता, अपि तु संवृत्येति वाच्यम, संवृतेः स्वभावासंवेदनात्, सांवृतं श्रुपचरितं काल्पनिकं रूपमभिधीयते, यश्र 10 काल्पनिकं तद्वाधकप्रत्ययेन व्यावस्थेन इति कर्ध व्यवहाराङ्गं भवेत् । तथा सर्वमेकं सत्, अविशेषादिति यदुक्तं किमयमक्षव्यापारो निर्दिष्टः, उतानुमानम्, नाद्यः, अद्वेत-माहकत्वेनाध्यक्षस्य प्रतिषिद्धत्वान्, न द्वितीयः, दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभेदे सत्येव तस्य प्रवृत्तेः, स चैत्पारमार्थिकश्तर्हि कुतोऽद्वैतम्, अपारमार्थिकश्चम तनः पारमार्थिकाद्वैतसिद्धिः, तत्सा-धको हेतुरपि भिन्नश्चत्कथमहैनम्, अभिन्नश्चेत्र ततः साध्यसिद्धिः, प्रतिक्रार्थैकदेशामिद्ध-15 त्वेन तस्यागमकत्वात्, नापि कल्पितंभदात्ततत्त्विद्धः, कल्पनाविरचितस्य कार्य-निर्वत्तीनाक्षमत्वात् , तदेवमभेदे प्रमाणाभावाद्भेदस्य चाबाचितप्रमाणविषयत्वान् तद्भ्युपगमो ज्यायानिति शुद्धद्रव्यास्तिकमतप्रतिक्षेपिपयीयास्तिकाभिप्रायः॥

अगुद्धद्रव्यास्तिकमांख्यमतप्रतिक्षेपकस्तु पर्यायास्तिकः प्राह—यदुक्तं प्रधानादेव महदादि कार्यविशेषाः प्रवर्त्तन्त इति, तत्र महदादयो यदि कार्यविशेषाः प्रधानस्वभाषा एव तदा नैषां 20 कार्यत्या प्रवृत्तिः कार्यकारणयोभिन्नलक्षणत्वेन तद्मिन्नस्य तत्कार्यत्वेन तस्य च कारणत्वेन व्यवदंशायोगात, अन्यथेकस्यैव कार्यत्वे कारणत्वे च तयोरसंकीर्णव्यवस्था न स्यात्, तथा च प्रकृतिः कारणमेव भूतेन्द्रिययोः कार्यत्वमेव, महदादयः कार्यकृषाः कारणकृषाश्चे-त्यभिधानमसङ्गतमेव स्यात्, सर्वेषां परम्परमभेदात् कार्यत्वं वा कारणत्वं वा स्यात् कार्यकारणभावस्यान्योऽन्यापेश्चत्वेन।पेश्चणीयान्यकृषाभावात् पुरुषवत्मवेषां न प्रकृतित्वं न व्यक्तित्वस्त्र स्यात्, अन्यथा पुरुषवत्यापि प्रकृतिविकारव्यपदेशप्रसङ्गः । एवस्त्र हेतुमत्त्वादि-धमेवत्त्वान्महदादिकं व्यक्तं तद्विपरीतमव्यक्तिभानमपि न सङ्गतम्, विपरीतत्वाया कृषान्तरलक्षणत्वान्महदादाव्यतिरिक्तस्य प्रधानस्य तद्विपरीतत्वासम्भवात्, अन्यथा भेद-व्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः, ततश्च सक्वरज्ञत्तमसां चैतन्यानां च परस्परभेदाभ्युपगमो निमित्तो भवेतः. एवस्त्र विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभेद-विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्यस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्यस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्यस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्यस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्यस्य विश्वकृत्वादभव्यस्य विश्वकृत्वादभद्वस्य विश्वकृत्वादभद्वाद्यस्य विश्वकृत्वादभव्यस्य विश्वकृत्यस्य विश्वकृत्वाद्यस्य विश्वकृत्यस्य विश्वकृत्यस्य विश्वकृत्वाद्यस्य विश्वकृत्यस्य विश्वकृत्वाद्यस्य विश्वकृत्यस्य विश्वकृत्वाद्यस्य विश्वकृत्यस्य वस्थिते: । व्यक्तस्वरूपाव्यतिरेकाचाव्यक्तमपि हेतुमदादिधर्मासङ्गि स्यात्, अहेतुम-स्वादिधर्मवद्या व्यक्तं भवेत् । किश्च कार्यकारणभावस्यान्वयव्यतिरेकनिमित्तकत्वेन तदभावास महदादिकारणं प्रधानम्, नित्यस्य च प्रधानस्य क्रमयौगपद्यामधेकिया-विरोधाम महदायुत्पादकत्वम् । ननु सर्पः कुण्डलादिक्रपेणेव प्रधानं महदादिक्रपेण परिणमति, तावतैव तन्महदादिकारणमुच्यते, महदादयश्च तत्परिणामक्रपाः तत्कार्य- 5 व्यपदेशभाजः, न चाभेदे परिणामो विरुद्धः, एकवस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य, अपूर्वस्वभा-बोत्पच्या कार्यकारणभावाभ्युपगमे हि स्वरूपाभेदाचयोः कार्यकारणभावो विरुद्धो भवेदिति चेन्मैवम् , परिणामासिद्धेः , पूर्वावस्थापरित्यागमन्तरेणावस्थानतरप्रादुर्भावेऽवस्थासाङ्करेण वृद्धावस्थायामपि युवत्वाद्यवस्थोपल्लब्धिप्रसङ्गान् , तःपरित्यागे च स्वरूपहानिप्रसङ्गान् , पूर्वस्वभावस्य निरुद्धत्वादपरस्य चोत्पन्नत्वात्, अतो न कस्यचित् परिणामः सिद्ध्येत् । 10 किञ्च तस्यैवान्यथाभावो भवद्भिः परिणाम उच्यते, स किमेकदेशेन, सर्वात्मना वा, नाद्यः, एकम्येकदेशासम्भवात , न द्वितीयः, पूर्वपदार्थविनाशेन पदार्थान्तरोत्पादप्रसङ्गात् , ततो न तस्यैवान्यथात्वं तस्य स्वभावान्तरोत्पाद्निबन्धनत्वात्। न च धर्मिणो व्यव-स्थितत्वेऽपि धर्मान्तरनिवृत्त्या धर्मान्तरप्रादुर्भावलक्षणः परिणामोऽभ्युपगम्यते न तु स्वभावान्यथात्वमिति वाच्यम्, निवर्त्तमानप्रादुर्भवद्धर्मयोधैर्मिभिन्नत्वापत्तेः, अन्यथा धर्मी 15 व्यवस्थितो धर्मयोरेव प्रच्युतिकत्पादश्चेत्यभिधानमनर्थकं भवेत्, धर्मिभिन्नत्वे च तयोः कथं धर्मी परिणतः स्यात्, न हार्थान्तरभूतयोः कटपटयोरुत्पादविनाशेऽविचलित-स्वरूपस्य घटादेः परिणामो भवति, अन्यथा चैतन्यमपि परिणामि स्वात्। तत्स-म्बद्धधर्मग्रोक्त्पादविनाशात्तस्यासावभ्युपगम्यते नान्यस्येति चेन्न, सद्सतोः सम्बन्धाभावेन तत्मम्बन्धित्वायोगात्, न हि सतः सम्बन्धो युक्तः समधिगताशेषस्वभावस्यान्यान- 20 पेक्षतया कचिदपि पारतन्त्रयासम्भवात , न वाडसतः सम्बन्धः, तस्य निरुपाख्यस्वेन कचिदाभितत्वानुपपत्तेः, न हि शशविषाणादिः कचिद्याश्रितः । न वा व्यतिरिक्त-धर्मान्तरोत्पादविनाशयोः सत्योः परिणामो भवद्भिव्यवस्थापितः, यत्रात्मभूतैकस्वभा-बानुष्टृत्तिरवस्थाभेदश्च तत्रैव तद्व्यवस्थापनात् । धर्मयोऽर्यतिरेके च नैकस्वभावानु-वृत्तिरस्ति, धर्म्येव हि तयोरेक आत्मा स च न्यतिरिक्त इति नात्मभूतेकस्वभावानु- 25 वृत्तिः, न च धर्मद्वयव्यतिरिको धर्मी उपलब्धिलक्षणप्राप्तो हग्गोचरमवतरतीति ताह-शोऽसद्व्यवहारविषय एव । अभेदे चैकस्माद्धर्मिखरूपादव्यतिरिक्तवात्तिरोभावाविभीव-वतोर्धर्मयोरप्येकत्वं धर्मिस्वरूपवदिति केन रूपेण धर्मी परिणतः स्याद्धर्मी ना, अवस्थातुश्च धर्मिणः सकाशाद्व्यतिरेकाद्धर्मयोरवस्थातुःत्वरूपवन्न निवृत्तिर्गिष प्रादुर्भावः, धर्मीभ्याञ्च

धर्मिणोऽनन्यत्वाद्धर्मस्वरूपवदपूर्वस्य चोत्पादः पूर्वस्य च विनाझ इति नैकस्य कस्यचित् षरिणतिः सिद्ध्येदिति न परिणामवशादिप सांख्यानां कार्यकारणव्यवहारः सङ्गच्छते । एवं कार्यं न सत्, सदकरणात्, यदि हि दुग्धादिषु दृध्यादीनि मध्यमावस्थायामिव सन्ति तदा तेषां किमपरमुत्पाद्यमस्ति, यत्तेर्जन्यं स्यादतः सत्कार्यवादे कार्यत्वाभिमतानामकार्यत्वापत्तिः। 5 नन् न वयमभिव्यक्तादिरूपेण कारणे सत्त्वमध्यपगच्छामः किन्तु शक्तिरूपेणातो न दोष इति चेन्न, यतः सोऽयमभिव्यक्तयादिलक्षणोऽतिक्रयो यं हेतवः कुर्वन्ति किमभिव्यक्तयाद्यव-स्थातः प्रागासीत् किं वा नासीत्, नाद्यः, अकार्यत्वप्रसङ्गात्, न द्वितीयः, असतो हेतुभ्यः श्रादुर्भावासम्भवात् , तस्मात्मदकरणात्र सत् कार्यम् । एवञ्च साध्यस्य कस्यचिद्भावादुपा-दानप्रहणादित्यादिहेतवोऽप्यनुपपन्नाः । किञ्च प्रवर्त्तमानं हि सर्वमेव साधनं स्वप्रमेयार्थ-10 विषये उत्पद्यमानौ संज्ञयविषयेयौ निवर्त्तयति, स्वसाध्यविषयं निश्चयञ्चोपजनयति, न चैत-त्सत्कार्यवादे सङ्गच्छते, तथाहि संदेहविपर्ययौ कि चैतन्यस्वभावौ, उत बुद्धिमनःसङ्कल्परूपौ, न प्रथमः, चैतन्यक्रपतया तयोरनभ्यपगमात्, अभ्यपगमे वा मुक्तगवस्थायामपि चैतन्यस-द्वावेन तयोद्धत्पन्यनिवृत्तेरिनर्भोक्षताप्रमङ्गात , साधनव्यापारात्तयोरिनवृत्तिश्च चैतन्यवित्रस्य-त्वात् । न द्वितीयः, बुद्धिमनसोर्नित्यत्वेन तयोर्पि नित्यत्वानिवृत्त्ययोगात् । न वा निश्चयो-15 त्पत्तिः साधनात्सम्भवति, तस्या अपि सर्वत्।ऽवस्थितेः, अन्यथा सत्कार्थवादो विशीर्थेतेति साधनोपन्यामप्रयासो विफलः कापिलानाम् । तथा निश्चयोत्पादनार्थे हि साधनं ब्रवताऽमतो निश्चयस्योत्पत्तिरङ्कीकृता भवेत . सा च सतु कार्यमिति प्रतिक्रया निषिद्वेति स्ववचनविरोधः स्पष्ट एव । यदि च साधनप्रयोगमार्धक्याय निश्चयोऽमन्त्रवोत्परात इत्यङ्गीक्रियते तर्हि असदकरणादित्यादिहेनवो व्यभिचरिता भवेय: । न च साधनप्रयोगान पर्व निश्चयोऽनिभ-20 व्यक्तः साधनप्रयोगाश्चाभिव्यक्तनामामादयतीनि वाच्यम् । विकल्पानुपपत्याऽभिव्यक्तरिस-द्धत्वात् , तथाहि कि म्वभावातिशयोत्पत्तिरभिन्यांकः, आहोस्वित् तद्विषयं ज्ञानम् , कि वा तदुपलम्भावारकापगमः, तत्र प्रथमपक्षेऽपि खभावातिशयो निश्चयस्त्रभावादव्यतिरिक्तो व्यतिरिक्तो वा. नाशः, निश्चयस्वरूपवन् तस्य मर्वदेवावस्थितेरुत्पादायोगातः न द्वितीयः. तस्यासाविति सम्बन्धानुपपत्तः, तयोः परम्परमनुपकार्योपकारकत्वेनाधाराधेयलक्षणसम्ब-25 न्धासम्भवात , उपकाराभ्युपगमे तस्य भिन्नत्वे सम्बन्धानुपपत्तिः, अपरोपकारकल्पनायां

<sup>9</sup> तथा च प्रयोगः यत्नवांकारेण सक तत्केनचिजन्यम् यथा प्रकृतिखैतन्यं वा सदेव च कार्यं प्रथमा-वस्थायाम्, सम्ब मवांत्मना तव महोन द्रश्यादि क्षीरादाांवित व्यापकविरुद्धोपलब्धः, अत्र प्रतिषेष्यं केनचिजन्यत्वं तक्कापकं सर्वात्मनाऽमत्त्व तेन विरुद्धं सर्वात्मना कारणे मत्त्व तचोपलभ्यमानं केनचिजन्यत्वं निवर्त्यति इति व्यापकविरुद्धोपलब्धः । अनुत्यन्नातिशयस्यापि द्रश्यादे र्जन्यत्वे सर्वेवां जन्यत्वप्रमन्नोऽनवस्थाप्रमन्नो वा विपक्षे वाधकं प्रमाणम् ॥

त्वनवस्था स्थात्, अभिन्नत्वे च साधनोपन्यासो व्यर्थः, निश्चयादेवोपकाराभिन्नस्यातिसय-स्योत्पत्तः, न चातिज्ञयस्य कश्चिदाधारो युक्तः, अमूर्त्तत्वेनाधःप्रसर्पणाभावात् , अधोगित-प्रतिबन्धकत्वेनाधारस्य व्यवस्थानात् । जन्यजनकभावलक्षणोऽपि सम्बन्धो न युक्तः, सर्ब-देव निम्नयाच्यस्य कारणस्य सञ्चिह्तत्वेन नित्यमतिश्चयोत्पत्तिप्रसक्तेः। न च साधनप्रयो-गापेक्षया निश्चयस्यातिक्षयोत्पादकत्वं युक्तम्, अनुपकारिण्यपेक्षायोगात् । नापि तद्विषय- व क्रानीत्पत्तिरभिव्यक्तिः, तद्विषयक्रानस्य त्वन्मतेन निखत्वात्, आसर्गप्रज्यादेका बुद्धिरिति अवन्मतेन संविक् एकत्वाच । न वा तदुपछम्भावारक।पगमोऽभिव्यक्तिः, द्वितीयस्योपकम्भ-स्यासंभवेनोपलम्भावरणस्याप्यभावात् , न इत्सत आवरणं युक्तम् , तस्य वस्तुसद्विधवस्वात् , न चासतस्तदावरणस्य कुतश्चित् क्षयो युक्तः, सन्देऽपि तदावरणस्य नित्यत्वाम क्षयः, नापि-तिरोभावः, अपरित्यक्तपूर्वरूपस्य तिरोभावानुपपत्तेः । तद्विषयोपत्रम्भस्य सत्त्वेऽपि नित्य- 10 त्वान्नावरणसम्भव इति कुतस्तत्क्षयोऽभिव्यक्तिः । न चापि तत्क्ष्यः केनचिद्धिधातुं शक्यः, तस्य निःस्वभावत्वात् , तस्माद्भिव्यक्तेरघटमानत्वात् सत्कार्यवादपक्षे साधनोपन्यासवैगर्थ्यम्। यदपि भेदानामन्वयदर्शनात् प्रधानस्यास्तित्वमुक्तं तत्र हेतुरसिद्धः, न हि शब्दादिस्रक्षणं व्यक्तं सुखाद्यन्वितं सिद्धम्, सुखादीनां ज्ञानरूपत्त्रात्, शब्दादीनाञ्च तदूपविकलत्वात्, शब्दाद्यो ज्ञानरूपविकलत्वान सुखाशात्मकाः, यथा परोपगत आत्मेति व्यापकार्तुपलब्धेः । 15 ननु सुखादिरूपत्वं यदि ज्ञानमयत्वेन व्याप्तं सिद्धं तदा तिलवर्त्तमानं सुखादिमयत्वमादाव निवर्तेत, ब्याप्तिश्व न मिछा, पुरुषस्येव संविद्रूपतयेष्टःवादिति मैवम् , सुखादीनां स्वसंवेदन-रूपतया स्पष्टमनुभूयमानत्वात्, शब्दादिविषयसिक्षधानेऽसिक्रधाने च प्रीतिपरितापादिरूपेण प्रकाशान्तरनिरपेक्षा प्रकाशात्मिका सुम्वादीनां हि स्वसंवित्तिः स्पष्टा । यदेव हि प्रकाशान्तर-निरपेक्षं साताहिरूपतया स्वयं सिद्धिमवतर्ति तज्ज्ञानं संवेदनं चैतन्यं सुखमित्यादिभिः 20 पर्यायरिभधीयते, न च सुखादीनामन्येन सवेदनेनानुभवादनुभवरूपता प्रथत इति वाच्यम्, तत्संवेदनस्यासातादिक्रपताप्रसक्तेः, स्वयमतदात्मकत्वात् | तथाहि योगिनोऽनुमानवतो वा परकीयं सुखादिकं संवेदयतो न सातादिकपता, अन्यथा योग्यादयोऽपि साक्षात् सुखाचतु-आबिन इबातुरादयः स्युः, योग्यादिवद्वा अन्येषामध्यतुप्रहोपचातौ न स्यातामिवशेषात् । संवेदनस्य च सातादिरूपत्वाभ्युपगमे संविद्रपत्वं सुस्रादेः सिद्धम् । इत्मेव हि नः सुस्रं दुःखन्न 25 यत्सातमसातद्भ संवेदनमिति नानैकान्तिकता हेतो:। बाह्यार्थवादिनां सर्वेषां शब्दादिषु संवि-द्रूपरहिततायाः सिद्धत्वाम व्यापकानुपलब्धेरसिद्धता । सपक्षे हेतोस्सद्भावादेव न विक-

९ अत्र हि प्रतिषेध्यं मुखाद्यात्मकत्वं तङ्क्षापकं सिवङ्ग्यत्वं तस्य शब्दादावनुपलब्धेः सुखाद्यात्मकत्वं निषिध्यत इति भावः ॥

द्धता । न च यथा बाह्यदेशावस्थितस्य नीलादेः समिधानात् ज्ञानमनीलमपि नीला-कारं संवेशते तथा बाह्यसुखाशुपधानसामध्यीदसातादिक्षपमपि सातादिक्षपं छक्ष्यते तेन संवेदनस्य सातादिक्तपत्वेऽपि न सुखादीनां संविद्र्पत्वं सिद्धातीत्यनैकान्तिको हेतुरिति बा-द्यम्, एकत्रैव शब्दादौ भावनादिविशेषात् प्रीत्याद्याकारप्रतिनियतगुणोपलिधदर्शनात्, 5 मावनावशेन हि मदाङ्गनादिषु कामुकादीनां जातिविशेषाच करभादीनां केषाञ्चित् प्रति-नियताः प्रीत्यादयः सम्भवन्ति न सर्वेषाम्, एतच शब्दादीनां सुसाविरूपत्वाभ युक्तम्, सर्वेषामभिन्नवस्तुविषयस्वान्नीलादिविषयसंवित्तिवत् प्रत्येकं चित्रा संवित् प्रसञ्येत । न च बद्यपि सुखदु:खमोहात्मकं वस्तु तथाप्यदृष्टादिलक्षणसहकारिवशात् किख्निदेव रूपं कस्यचिदाभाति न सर्वै सर्वैस्येति वाच्यम् , अनालम्बनप्रतीतिप्रसङ्गात् , तद्वस्तु ज्याकारं 10 संविद्श्रेकाकाराः संवेद्यन्त इति कथमनालम्बनास्ता न भवेन्ति । न च प्रमादतापदैन्याद्य-पलम्भाच्छव्दादीनां सुखाचन्त्रितत्वं सिद्धमिति वाच्यम् , पुरुषेणानैकान्तिकत्वात् । प्रकृ-तिब्यतिरिक्तं पुरुषं हि भावयतां योगिनां तमालम्बय प्रकर्षप्राप्तयोगानां प्रसादः प्रीतिश्च प्रादुर्भेत्रति, अप्राप्तयोगानाम् दुतनरमपश्यतामुद्देग आविभेवति जडमतीनाम् प्रकृत्याव-रणं प्रादुर्भवति न च पुरुविद्यागुणात्मकस्तवाभीष्ट इति । समन्वयादिति हेतुश्चानैकान्तिकः 15 प्रधानास्येन कारणेन हेतो: कचिद्प्यन्वयासिद्धे:, सिषाधयिषितं हि व्यापि नित्यमेकं त्रिगुणात्मकं कारणम्, न वैत्रम्भूतेन कारणेन हेतोः प्रतिबन्धः प्रसिद्धः । वेतनत्वादिधर्भ-समन्वयिनः पुरुषा अभीष्टाः. न च ते तथाविधैककारणपूर्वका इत्यन्त इति तैर्नैकान्ति-कक्ष । साध्यविवर्यये बाधकप्रमाणामावाब परिमाणात, शक्कित प्रवृत्तेः, कार्यकारण-भावात्, वैश्वरूप्यस्याविभागादिति हेतूनां न प्रधानास्तित्वसाधकत्वम्, न हि प्रधाना-20 ख्यस्य हेतोरभावेन परिणामादीनां विरोधः सिद्धः । किञ्च बुद्धिव्यतिरिक्तं चैतन्यमा-त्मनो रूपम, पुरुषश्च शुभाशुभकर्मफलस्य प्रधानीपनीतस्य भोक्ता, न तु कत्ती, सकलजगत्य-रिणतिक्रपायाः प्रकृतेरेव कर्तृत्वात , प्रमाणक्कात्र यत्संघातक्रपं वस्तु तत्परार्थे दृष्टम् , यथा अयनासनादि, संघातरूपाश्च चक्षुराद्य इति स्वभावहेतुः, यश्चासौ परः स आत्मेति तव मतं तदपि न युक्तम्, तथा हि चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति वदता चैतन्यं नित्यै-25 करूपमिति प्रतिक्षातं तस्य निरंपैकरूपात् पुरुपाद्व्यतिरिक्तत्वात् , अध्यक्षचिरुद्धक्रेदम , रूपादिसंविदां स्फुटं खसंवित्त्या भिन्नस्वरूपावगमान्, एकरूपत्वे त्वात्मनोऽनेकविधार्यस्य

१ भावना-अभ्यासः, आदिना जातिपरिष्रहः, जाति स्वर्धेया प्रकृतिः श्रीत्यादीत्यादिना हेषो-हेगादयः दैन्यावरणादयश्चेति त्रेगुण्यकार्थगणाना प्रहणम् ॥ २ तदाकारामैवेदनस्य तहिषयकाभावन्या-प्यत्वात् शन्दाकारामेवेदनस्य चाश्चषस्य शन्दविषयकत्वाभाववदिति भावः॥

भोकुत्वाम्युपगमो विरुद्ध आसञ्चेत, अभोक्त्रवस्थाव्यतिरिक्तत्वाद्भोक्त्रवस्थायाः । कर्नुत्वा-भावाच न युक्तं भोकृत्वमपि, न हाकृतस्य कर्मणः फलोपभोगः कस्यचित्, अकृताभ्या-गमप्रसङ्गात् । न च प्रकृतिः पुरुषस्य कमीकर्तुरप्यभिल्वितमर्थमुपनयत्यतोऽसौ भोकेति बाच्यम्, अस्या अप्यचेतनत्वाच्छुभाशुभक्षमैकर्त्तृत्वासम्भवात् । न च पङ्ग्वन्थयोः परस्पर-सम्बन्धात् प्रवृत्तिरिव चेतनसम्बन्धानमहदादिकं चेतनावदिव कार्येष्वध्यवसायं करोतीति 5 बाच्यम्, यद्यक्रतस्यापि कर्मणः फलमभिल्वितं प्रकृतिरूपनयति तदा सर्वदा सर्वस्य पुंसोऽ भिलिषतार्थसिद्धिः स्यात्, प्रकृत्योपनीतमर्थं प्रति तस्य भोकृत्वासम्भवाशाविकारित्वात् अन्यथा नित्यत्वद्दानिप्रसङ्गः, अतादबस्थ्यस्यानित्यत्वलक्षणत्वात् । प्रधानं यदि पुरुषि-दक्षामधिगच्छति तर्हि भोकृत्वमपि तम्य स्यात्, करणक्रस्य भुजिकियावेदकत्वाविरोधात्, यिंदू नाचिगच्छति तदा जंडस्थात पुरुषार्थं प्रति प्रवृत्तिने स्यात्, अतो न पङ्ग्बन्धदृष्टा- 10 न्तात्प्रवृत्तिः, तयोश्चेतनत्वात्, परस्परविवक्षावेत्तृत्वात् । परार्थाश्चक्षुरादय इति साधन-मध्ययुक्तम् , किमत्र आधेयातिशयः परः साध्यत्वेनाभिष्रेतः, अविकार्यनाधेयातिशयो वा सामान्यतश्रक्षुरादीनां पाराध्येमात्रं वा, नाद्यः. सिद्धसाध्यतात्रसङ्गात्, अस्माभिरपि वि-ज्ञानोपकारित्वेन चक्षुरादीनामभ्युपगमात । न द्वितीयो हेतोविंकद्वताप्रसङ्गात् विकार्थुप-कारित्वेन चक्षरादीनां दृष्टान्ते हेनोव्यीप्तत्वप्रतीतेः, अविकारिणि ह्यतिशयस्याधातुमशक्य- 15 त्वाच्छयनासनादयोऽनित्यस्यैवोपकारिणो युक्ता न नित्यस्येति कथं न हेतोविंरद्भता । न तृतीयः, चश्चरादीनां विज्ञानोपकारितयेष्टत्वेन सिद्धसाधनात्, तस्मान्नाशुद्धद्रव्यास्तिकमता-वलन्त्रसांख्यद्श्रीनपरिकल्पितपदार्थेसिद्धिरिति पर्यायास्तिकमतम् ॥

अथ संक्षेपतो नयस्वरूपम्, नैगमसङ्ग्रह्व्यवहारास्त्रयो नयाः शुद्धशुद्धिभ्यां द्रव्यास्तिकान्तर्गताः, शेषाश्च ऋजुम्त्रादयः शुद्धितारतम्येन पर्यायमाश्रिताः, तत्र सङ्ग्रह्- 20
मतमुक्तमेव, येषान्तु मतेन नेशमनयस्य सद्भावस्तैस्तस्य स्वरूपमेवं वर्णितम्, राइयन्तरोपळ्छं नित्यत्वमनिद्धस्वद्ध नयतीति निगमव्यवस्थाभ्युपगमपरो नेगमनयः निगमो हि
नित्यानित्यस्यस्कृतकाकृतकस्वरूपेषु भावेष्वपास्तमाङ्कर्यस्थमावः सर्वथेव धर्मधर्मिभेदेन
सम्पद्यत इति । स पुनर्नेगमोऽनेकधा व्यवस्थितः, प्रतिपत्रभिप्रायवशास्त्रयव्यवस्थानात्,
प्रतिपत्तारश्च नानाभिप्रायाः, यतः केचिदादुः पुरुष एवेदं सर्वमित्यादि, पुरुषोऽप्येक- 25
त्वनानात्वभेदाद्विधा कैश्चिद्भ्युपगतः, नानात्वेऽपि तस्य कर्तृत्वाकर्तृत्वभेदः परैः, कर्तृत्वेऽपि सर्वगतेतरभेदः, असर्वगतत्वेऽपि शरीरव्यात्यव्याप्तिभ्यां भेदः, अव्यापित्वेऽपि
मूर्तेतरभेदः, अपरैत्तु प्रधानकारणिकं जगदभ्युपगतम्, तत्रापि सेश्वरनिरीश्वरभेदाद्वेदाभ्युपगमः, अन्येत्तु परमाणुप्रभवत्वं जगतोऽभ्युपगतम्, तत्रापि सेश्वरनिरीश्वरभेदाद्वेदः,

大小のないないないないないないでは、 おものない

सेखरपक्षेऽपि कर्मसापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्यां भेदाभ्युपगमः, कैश्चित्त्वभावकालयरच्छादिवादाः समाजिता:, तेष्वपि सापेश्वत्वानपेश्वत्वाभ्युपगमाद्भेद्वयवस्था, तथा कारणं नित्यं सार्थ-मिक्सिमिति भेदः, तत्रापि कार्यं नियमेन स्वक्षपं खजति न वेति भेदाभ्युपगभः, एवं मृर्वेदेव मृर्वमारभ्यते, मृर्वेर्मृर्तम्, मृर्वेरमृर्तमित्याद्यनेकथा प्रतिपन्नभिपायतोऽनेकथा नि-5 गमनामेगमो अनेकभेद इति । व्यवहारनयस्तु, अपास्तसमस्तभेदमेकमभ्युपगच्छतोऽध्यक्षी-कृतभेदनिवंधनव्यवहारिवरोधप्रसक्तेः कारकज्ञापकभेदपरिकल्पनानुरोधेन व्यक्हारभारस्यन् कारणस्यापि न मर्वदा नित्यत्वं कार्यस्यापि न सर्वदा नित्यत्वं कार्यस्यापि नैकान्सतः प्रश्लय इति तत्रश्च न कदाचिदनीदृशं जगदिति प्रवृत्तोऽयं व्यवहारो न केनापि प्रवस्थेते, अन्यभा प्रवर्तकानवस्थाप्रसक्तिरतो न व्यवहारशून्यं जगत्। न च प्रमाणाविषयीकृतः पक्षोऽभ्युप-10 गन्तुं युक्तः, अदृष्टपरिकल्पनाप्रमक्तः, दृष्टानुरोर्धेन ह्यदृष्टं वस्तु कल्पयितुं युक्तमन्यथा कल्प-नाऽसम्भवात् । सङ्गडनैगमाभ्युपगतवस्तुविवेकाल्लोकप्रतीतपथानुसारेण प्रतिपत्तिगौरवपरि-हारेण प्रमाणप्रमेयप्रमितिप्रतिपादनं व्यवहारप्रमिद्धार्थं परीक्षकेः समाश्रितमिति व्यवहार-नयाभिप्रायः, तत्रिस्थतं नैगममङ्गहृद्यबहाराणां द्रव्यास्तिकनयप्रभेद्त्वम् । पर्यायनयभेदा ऋजुसूत्रादयः, देशकालान्तरमम्बद्धस्वभावरहितं वस्तुतत्त्वं साम्प्रतिकमेकस्वभावमकुटिलं 15 ऋजु सूत्रयतीति ऋजुद्ध्यः, न ह्येकस्वभावस्य नानादिकालसम्बन्धित्वस्वभावमनेकत्वं युक्तमेकस्यानेकत्वविरोधात, न हि स्वभावभेद्।दृन्यो वस्तुभेदः स्वक्रपस्यैव वस्तुत्वोपपत्तेः तथाहि विद्यमानेऽपि स्वरूपे किमपरमिभन्नं वस्तु यहूपनानात्वेऽप्येकं स्यात् । यद्वस्तुरूपं येन स्वभावेनोपरुभ्यते तस्तन सर्वात्मना विनइर्यात न पुनः क्षणान्तरसंस्पर्शीति क्षणि-कम्, क्षणान्तरसम्बन्धे तत्क्षणाकारस्य भ्रणान्तराकाराविशेषप्रसङ्गत्, अतो जातस्य 20 यदि द्वितीयक्षणसम्बन्धः प्रथमक्षणस्वभावं नापनयति तदा कल्पान्तराबस्थानसम्बन्धोऽपि तन्नापनयेत् स्वभावभेदे वा कथं न वस्तुभेदः, अन्यथा मर्वत्र सर्वदा भेदाभावप्रस-क्तिः, अश्वणिकस्य कमयौगपद्याभ्यामर्थिकियानुत्पत्तरसत्त्वम्, सहकारिकृतातिशयमनङ्गीकुर्व-तस्तदपेक्षायोगादक्षेपेण कार्यकारिणः मर्त्रकार्यमेकदैव विद्रध्यादिति न क्रमकर्तृत्वम्, न बा कदापि स्वकार्धमुत्पाद्येष्ठिरपेक्षस्य निरतिशयत्वात, न हि निरपेक्षस्य कदाचित्करणम-25 करणं वा विरोधात, वत्कृतमुपकारं स्वभावभूतमङ्गीकुर्वतः श्रणिकत्वमेव, व्यतिरिक्त-त्वे वा सम्बन्धासिद्धः, अपरापरोपकारकल्पनेऽनवस्थाप्रसिक्तः । युगपदिप न नित्य-स्य कार्थकारित्वम्, द्वितीवेऽपि क्षणे तत्स्वभावात्ततस्तदुत्पत्तितस्तकसप्रसक्तेः । क्रमाक्रमध्य-तिरिक्तप्रकारान्तराभावाच न निलस्य सस्वमर्थकियाकारित्वलक्ष्णत्वात्तस्य, प्रश्वंसस्य च निर्देतुक्त्वेन स्वभावतो भावात्स्वरसभक्करा एव सर्वे भावा इति पर्यायाश्रिवर्जुसूत्राभिन्नायः।

वखपि प्रमाणप्रमेयनिवन्धनं सामान्येन शब्दार्थी भवतस्त्रधापि प्रमाणस्य कार्णमेव स्वाकाराः र्पकविषयः, ' नाननुकुतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषयः ' 'अर्थेन घटयत्वेनां न हि मुक्तवार्थक्रपताम् । तस्यात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयक्रपते 'त्यादिश्वनात् । तहाकाराज्-विभायिनी तद्य्यवसायेन च तत्राविसंवादात संवित प्रमाणत्वेन गीयते । अध्यक्षभीक्षाज्ञस्य-मर्थमात्मन्याधत्ते, अन्यथाऽर्थदर्शनप्रच्युतिप्रसङ्गान्, न ह्यक्षगोचरेऽर्थे शब्दास्तन्ति तदा- 5 त्मानी वा, येन तस्मिन प्रतिभासमानेऽपि नियमेन ते प्रतिभासेर्ज्ञिति कथं तत्संसृष्टाऽध्यक्ष-धीर्भेवेत् । कि**द्य** वस्तुसिक्रधाने Sपि तन्नामानुस्मृति विना तद्र्थस्यानुपछन्धाविष्यमाणायामः र्थसिनिषिरश्रष्टग्जननं प्रत्यसमर्थ इति अभिधानस्मृत्युपक्षीणशक्तित्वान कदाचनापीन्द्रियसुद्धि जनयेत्, सन्निधानाविशेषात् । यदि चायं भवतां निर्वन्धः स्वाभिधानविशेषापेक्षमेव चक्ष-रार्दिप्रतिपत्तिः स्वार्थमवगमयति तदाऽस्तङ्गतेयमिन्द्रियप्रभवार्थोधिगतिः, तन्नामस्मृत्यादेरस- 10 म्भवान् , तथाहि यत्रार्थे प्राक् शब्दप्रतिपत्तिरभून् पुनस्तव्रथेवीक्षणे तत्सक्केतितशब्दस्सृतिभै-वेदिति युक्तियुक्तमन्यथातिप्रसङ्गात्, न चेदनभिलापमर्थं प्रतिपत्ता पदयति तदा तत्र दृष्टम-भिलापमपि न स्परेत, अस्परंश्च राव्द्विशेषं न तत्र योजयेत, अयोजयंश्च न तेन विशिष्ट-मर्थं प्रत्येतीत्यायातमान्ध्यमञ्चेषस्य जगतः । ततः स्वाभिधानरहितस्य विषयस्य विषयिणं चक्षुरादिश्रत्ययं प्रति स्वन एवोपयोगित्वं सिद्धं न तु तद्भिधानानाम् , तद्र्थसम्बन्धरहि- 15 तानां पारम्पर्येणापि सामध्यीसम्भवात् , इत्यर्थन्या व्यवस्थिताः । शब्दन्यास्त मन्यन्ते कारणस्यापि विषयस्य प्रतिपत्ति प्रति नैव प्रमेयत्वं युक्तं यावद्ध्यवसायो न भवेत्, सोऽप्य-ध्यवसायविकल्पस्तद्भिधानस्मृति विना नोत्पत्तं युक्त इति सर्वेव्यवहारेषु शब्दसम्बन्धः प्रधानं निबन्धनम् , प्रत्यक्षस्यापि तत्कृताध्यवसायलक्षणविकलस्य बहिरन्तर्वो प्रतिक्षणपरि-णासप्रतिपत्ताविव प्रमाणनानुपपत्तः, अविसंवाद्रस्थलात् प्रमाणानाम् , प्रतिक्षणपरिणा- 20 ममहणेऽपि तस्य प्रामाण्याभ्युपगमे प्रमाणान्तरप्रवृत्तौ यत्नान्तरं क्रियमाणमपार्थकं स्थात् । ततः प्रमाण्व्यवस्थानिबन्धनं तन्नामस्मृतिव्यवसाययोजनमर्थप्राधान्यमपहस्तयतीति ज्ञब्द एव सर्वेत्र प्रमाणादिव्यवहारे प्रधानं कारणमिति स्थितम् ॥ अव्दन्यश्च ऋजुस्त्राभिमतप-यीयाच्छद्धतरं पर्यायं स्वविषयत्वेन व्यवस्थापयति, तथाहि तटस्तटी तटमिति विषद्धिक्करु-क्षणधर्मीकान्तं भिन्नमेव वस्तु, न हि तत्कृतं धर्मभेदमननुभवतस्तत्सम्बन्धो युक्तः, तद्वर्मभेदे ११ वा स्वयं धर्मी कथं न भिद्यते. यथा हि क्षणिकं वस्त अतीतानागताभ्यां क्षणाभ्यां न सम्ब-न्धमनुभवत्येवं परस्परविरुद्धक्वीत्वाद्यन्यतमधमेनम्बन्धं नान्यधर्मसम्बद्धौ धर्म्यनुभवति, विरु-

द्यधर्माध्यासस्य भेदछक्षणत्वात , तथाप्यभेदे न किञ्चिद्रिमं जगदस्तीति भेद्व्यवहार एबोत्सीदेत् । तथैकस्मिन्नुदकपरमाणावाप इति बहुत्वसंख्याया निर्देशोऽनुपपनः, न झेकत्व-संस्थासमाध्यासितं तदेव तद्विरुद्धबहुत्वसंख्योपेतं भवतीत्येकसंख्ययेव तिश्चर्रेष्टव्यम्। काल-भेदाइस्तुभेद ऋजुसूत्रेणाभ्युपगत एवेति अग्निष्टोमयाजी पुत्रोऽस्य जनितेत्ययुक्तमेव, वच-5 सोऽतीतानागतयोः सम्बन्धाभावात । तथाऽन्यकारकयुक्तं यत्तदेवापरकारकसम्बन्धं नातुभ-वतीत्यधिकरणञ्जेद्वामोऽधिकरणकारकवाचिविभक्तिवाच्य एव न कर्माभिधानविभक्त्यभिषेयो युक्त इति प्राममधिशेते इति प्रयोगोऽनुपपन्नः । तथा पुरुषभेदेऽपि नैकं तद्वस्त्विति एहि मन्ये रथेन यास्यसि यातस्ते पितेति च प्रयोगो न युक्तः, अपि तु एहि मन्यसे यथाई रथे-न यास्यामि इत्यनेनैव परभावेनैतिन्निर्देष्टव्यम् । एवमुपसर्गभेदेऽपि विरमतीति प्रयोगी न 10 युक्तः, आत्मार्थतायां हि विरमते इत्यस्यैव प्रयोगस्य सङ्गतेः । न चैवं छोकशास्त्रव्यवहारविछोप इति बक्तव्यम्, सर्वेत्रैव नयमते तद्विछोपस्य समानत्वादिति यथार्थशब्दनाच्छब्दनयो व्यव-स्थितः ॥ एकसंज्ञासमभिरोहणात्मुम्भिह्यद्वस्त्वाह यथाहि विरुद्धिक्वादियोगाद्भिद्यते वस्तु तथा संझाभेदाद्पि, तथाहि संझाभेदः प्रयोजनवशात्मक्केनकर्तृभिविधीयते न व्यसनितया, अन्यथानवस्थाप्रसक्तेः, ततो यावन्तो वस्तुनः खाभिधायकाः शब्दास्तावन्तोऽर्थभेदाः, प्रत्यर्थ 15 भिन्नशब्दनिवेशान्नेकस्यार्थस्यानेकेनामिधानं युक्तमिति घटः कुटः कुम्भ इति वचनभेदाद्विन एवार्थ:, क्रियाशब्दत्वाद्वा सर्वशब्दानां मर्वेऽप्यन्वर्था एव वाचकाः, ततो घटते क्रुटति की भा-तीति च क्रियालक्षणितिमत्तभेदात्रीमित्तिकेनाप्यर्थेन भिन्नेन भाव्यमिति घट इत्युक्ते कुतः कुट इति प्रतिपत्तिः, तेन तदर्थस्यानिमहितत्वात् । यथा वा पावकशब्दोक्तरन्यैव घटादिभ्यः पाषकशक्तिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां लोकतः प्रमिद्धा तथा घटनकुटनादिशकीनामपि भेदः 20 प्रतीयत एवेति नानार्थवाचिन एव पर्यायध्वनयः नैकमर्थमभिनिविशन्त इति समभिक्दः ॥ शब्दाभिषयिकियापरिणतिवेलायामेव तद्वस्तु इति भूत एवम्भृतः प्राह यथा संज्ञाभेदादेदव-इस्तु तथा कियाभेदादपि, सा च किया तदेत्री यदेव तामाविशति तदेव तक्तिमत्तं तक्र्यपदेश-मासाद्यति, नान्यदाऽतिप्रसङ्गात्, तथाहि यदा घटते तदैवासौ घटः न पुनर्घटितवान घ-टिष्यते वा घट इति व्यपदेष्टुं युक्तः सर्वत्रस्तूनां घटतापत्तिप्रसङ्गात्। अपि च चेष्टासमय एव 25 चक्करादिन्यापारसमुद्भतशब्दानुनिद्धप्रत्ययमास्कन्दन्ति चेष्टात्रन्तः पदार्थाः, यथावस्थितार्थन प्रतिभास एव च बस्तूनां व्यवस्थापको नान्यथाभूतः, अचेष्टावन्तोऽपि चेष्टावत्त्या शब्दा-नु विद्धे ऽध्यक्षप्रत्यये प्रतिभास्यन्त इत्यभ्युपगमे तत्प्रत्ययस्य निर्विषयतया भ्रान्तस्यापि वस्तु-व्यवस्थापकत्वे सर्वः प्रत्ययः सर्वस्यार्थस्य व्यवस्थापकः स्यादित्यतिप्रसङ्गः, तन्न घटन-

5

10

समबात् प्राक् पश्चाद्वा घटस्तक्र्यपदेशमामाद्यतीत्येवम्भूतनयमतम् । तत् स्थितमेतदृजुसूत्रा-दयः पर्यायास्तिकस्य विकल्पा इति ॥ ३ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिक्स्स्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य नयद्वयघट-कपर्यायार्थिकस्वरूपनिरूपणं नाम त्रयोदशं सोपानम् ॥

## शुद्धाशुद्धनयद्वयवर्णनम्

' दव्वद्विओ य पत्तवणओ य ' इति पूर्वगाथापश्चार्धेकदेशस्य विवरणार्थमाह---

दव्वहियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओ। पडिरूवं पुण वयणत्थनिष्छओ तस्स ववहारो॥ ४॥

द्रव्यास्तिकनयप्रकृतिः शुद्धाः सङ्ग्रहप्रकृपणाविषयः । प्रतिकृपं पुनर्वचनार्थनिश्चयस्तस्य व्यवहारः ॥ छाया ॥

द्रव्यास्तिकेति, व्यावर्णितस्यक्तपस्य द्रव्यास्तिकनयस्य प्रकृतिः स्वभावः शुद्धा-असद्रीणा-विशेषासंस्पर्शवती सङ्ग्रहस्याभेदप्राहिनयस्य प्रकृत्यतेऽनयेनि प्रकृतणा-पदसंहितन्त- 15
स्या विषयोऽभिष्यः । नतु ज्ञानस्वक्त्पे शुद्धद्रव्यास्तिकेऽभिषातुं प्रकान्ते सङ्ग्रह्मरूपणाविषयाभिधानस्य कः प्रस्तावः, मैवम्, उपचारतो विषयेण विषयिणोऽभिधानान, विषयाकारेण
हि वृत्तस्य विषयिणो विषयव्यवस्थापकत्वमिति । सङ्ग्रह्मयप्रस्ययः शुद्धो द्रव्यास्तिक इति
भावः । सङ्ग्रह्मभिप्रायेण हि प्रकृत्यास्वभावस्य पदस्य वाक्यस्य वा भाव एव विषयः, स्वार्थद्रव्यिक्तक्रमोदिप्रकारेण सुवन्तार्थस्य भावाद्विक्रत्वेऽभावविक्रक्षण्यत्या न द्रव्यादिक्त्य- 20
तेति सुवन्तपद्वाच्यत्वामम्भवः स्यात्, अभिन्नत्वे वा सुवन्तार्थो भावमात्रमेव, एवं तिङ्ग्रन्तार्थोऽपि क्रियाकालकारकादिक्षपेणाभिधीयमानः सत्ताक्त्य एव, असद्रूपाणां तेषां खपुपादिवत् कारकासाध्यत्वात्, इति सर्वत्र मङ्ग्रहाभिप्रायेण प्रकृपणाविषयो भाव एव, तमेव सङ्गृह्म सङ्ग्रहः शुद्धा द्रव्यास्तिकप्रकृतिरिति तात्पर्यार्थः । प्रतिहृतं प्रतिविक्तं, विशेवेण घटादिना द्रव्येण सङ्गीणां सत्तेति यावत्, पुनरिति प्रकृति स्मारयति, सा प्रकृतिः 25
स्वभावः । वचनार्थनिश्चय इति, हेयोपादेयोपेक्षणीयवस्तुविषये निवृत्तिप्रवृत्त्युपेक्षालक्षणव्यवहारसम्पादनार्थं उच्यत इति वचनं तस्य घट इति विभक्तक्ष्रत्या अस्तीत्यविभक्तात्मतया च प्रतीयमानो व्यवहारक्षमोऽर्थः, तस्य निश्चयः परिच्लेदः, तस्य द्रव्यास्तिकस्य व्य-

10

25

बहार: छोकप्रसिद्धव्यवहारप्रवर्तनपरो नयः । हेयोपादेयोपेक्षणीयस्वरूपाः परस्परं पृथवस्य-भाषा भाषाः शाब्दे संवेदने सदूपतया प्रतिभान्ति ततश्च निवृत्तिप्रयृत्यपुषेक्षालक्षणो व्यवहार-स्तद्विषयः प्रवृत्तिमासादयति नान्यथा, सङ्ग्रहाभिमतेष्वेकान्ततः सदूपाविशिष्टेषु भावेषु पृथक् स्वरूपतया व्यवहारनिमित्तोऽबाधिनरूपः परिच्छेदो न सम्भवतीति व्यवहारनय-5 स्याभिप्राय हति ॥ ४ ॥

विशेषप्रस्तारस्य मूलव्याख्याता पर्यायनयः, शब्दाद्यश्च नयाः तस्यैव भेदा इति समर्थनायाह—

### मूलिणमेणं पज्जवणयस्स उज्जसुयवयणविच्छेदो। तस्स उ सद्दाईआ साहपसाक्षा सुहुममेया॥ ५॥

मूलनिमेनं पर्यवनयस्य ऋजुसूत्रवचनविच्छेदः। तस्य तु दाद्दादयः दाखाप्रदाखाः सृक्ष्मभदाः॥ छाया॥

मूलेति, पर्यवनयस्य-विशेषविषयपरिच्छेदस्य मूलिनेमेनं प्रथमाधारः ऋजुस्त्रवचन-विच्छेदः, ऋजु वर्त्तमानसमयं वस्तु स्वरूपावस्थितत्वात्तदेव स्त्रयित परिच्छिनत्ति नातीतम-नागतं वा तस्यासत्त्वेन कुटिलन्वात् तस्य वचनं पदं वाक्यं वा तस्य विच्छेदः अन्तः—सीमे-15 ति यावत्। ऋजुस्त्रवचनस्येति कर्मणि पष्टी, तेन ऋजुस्त्रस्यैवमयमथों नान्यशेति प्ररूपयतो वचनं विच्छिद्यमानं यत्तन्मूलिनमेनमत्र गृह्यते । अत्रापि वचनविच्छेदस्य शब्दरूपत्वेऽपि विषयेण विषयिणोऽभिधानात् झानस्य भावस्य नयस्याधारता बोध्या । वचनार्थयोश्वाभेदाच्छ-ब्रस्यापि विषयत्वम् । विषयशब्दानिभधानन्तु शब्दनयानां शब्दाभिहितस्येव प्रमाणत्त्रमिन्ति स्वयितुम् । पूर्वापरपर्यायविविक्तेकपर्याय एव प्ररूपयतस्तस्य च वचनं विच्छिद्यते, एक-20 पर्यायस्य परपर्यायासंस्पर्शात् । तस्यर्जुस्त्रनयस्य तुरवधारणे, ऋजुस्त्रनयस्येव शब्दाद्यः शब्दाद्यं बोधयन्तः शब्दनयत्वेन प्रतीताः शब्दसमिमरूढेवम्भूतास्रयो नयाः शासा-प्रशासाः सूक्ष्मभेदाः न तु द्रव्यास्तिकस्य । यथाहि तरोः स्थूलाः शाखाः सूक्ष्मास्तरप्रशास्ताः प्रतिमास्तर्भाताः तथेव ऋजुस्त्रतरोः शब्दादयः स्थूलस्थममूक्ष्मतरा दृष्टव्या इति ॥

इति तयोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजय।नन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजयकमलस्रीश्वर-चरणनिक्वनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजयलिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मनितस्वसोप।नस्य शुद्धाशुद्धनयद्वयवर्णनं नाम चनुर्वदां सोपानम् ॥

## शुद्धर्जुसूत्रस्वरूपम् ।

न्तु क्षणक्षयपरिणामसिद्धावेवं वक्तं युक्तम्, तत्रैव न प्रमाणव्यापारः परेहि प्रसक्षेण क्षणिकतानिश्चयोऽन्त्यक्षणदर्शिनामेव प्रकल्प्यते, न प्राक् भ्रान्तिकारणसञ्जावात्, भ्रान्तिश्च सदृशापरापरवस्तृत्पादविप्रलम्भः । तत्रानुमानमपि न प्रवर्तते, सामान्यलक्षणस्य विशेषलक्षः णस्य च हेतोरनिश्चयात् । त्रैरूप्यं हि सामान्यस्थणम् , तत्र सर्वार्थोनां सिषाधयिषितत्वेत 5 सपक्षस्याभावात्सस्वादिहेतोर्ने सपक्षसत्वनिश्चयसम्भवः, साध्यस्य तन्मात्रानुबन्धः स्वभा-वहे तोविंशेषळक्षणम् , क्षणक्षयस्यानध्यक्षत्वात्र सोऽपि तत्र निश्चेतं शक्यः, अनुमानात्तिन-श्रये त्वनवस्था । तत्कार्यत्वावगमः कार्यहेतोरपि विशेषलक्षणम्, न च किञ्चिद्रस्तु श्रणिक-कार्यृतया प्रसिद्धम् , प्रत्यक्षानुपलम्भसाध्यत्वात् कार्यकारणभावस्य । न च क्षणिकस्य कि-श्चित् कार्यं सम्भवति, असतोऽजनकत्वेन विनष्टकारणात् कार्योत्पादानुपपत्तेः, अविनष्टादपि 10 निव्यापारात् तदसम्भवात् । प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षेण तु भावानां स्थैर्यतावगमान क्षणिकत्वा-भ्युपगमो युक्तः, प्रत्यक्षं च प्रत्यभिज्ञा, अक्षान्वयन्यतिरेकानुविधानादितरप्रत्यक्षवत्, न च स्मृतिपूर्वकत्वान प्रत्यक्षता, तथात्वेऽप्यक्षसहकुतायास्तस्याः प्रत्यक्षत्वाविरोधात् । विनाशस्य हेतुसापेक्षतया तत्मिश्रधेः प्राक् तदभावान क्षयिणामपि भावानां कियत्कालं स्थेर्यमनुमाना-द्प्यवसीयते। न च नाशहेतवोऽिमद्धाः, दण्डेन घटो भग्नः, अग्निना काष्ठं दग्धमिति नाश- 15 हेतूनां दण्डादीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रमिद्धेः। न च विनाशोऽवस्तु कथं कार्यमिति वाच्यम् , घटेन्धनपयसां समामादितविकाराणामवस्थान्तरस्यैव ध्वंमत्वात्, भावान्तर्व्यतिरेकेणा-भावस्यासवेद्यस्वात् , वैशेषिकादिभिरप्यनपेक्षितभावाऽन्तरसंमर्गत्वेऽपि प्रच्यतिमात्रस्वऋपस्य प्रथ्वंसाभावस्य हेतुमत्त्वेनानुभवनान् , तस्मान्न भावानां क्षणिकतासिद्धिरिति चेन्न, अध्यक्षतः क्षणिकत्वाचगमस्य सञ्चाहनयनिराकरणप्रस्तावे प्रतिप्रादितत्वात्। न वा लिङ्गस्य सामान्य- 20 विशेषलक्षणायोगादनुमानमसम्भवि क्षणिकतायाम्, सपक्षसत्त्वादिनिश्चयायोगादिति बक्क-व्यम् । हेतो,र्नेश्चितस्य स्वसाध्यप्रतिबन्धस्य स्वपक्षसत्त्वादिनाऽभिधानात्, न तु दर्शन-मात्रस्य. सर्वत्र सपक्षविपक्षयोर्हेतुभावाभावयोर्निश्चयायोगात् । किन्तु यत्र साधनधर्म-स्तत्र सर्वत्र साध्यधर्मः यत्र च साध्याभावस्तत्र सर्वत्र माधनधर्मस्याप्यभाव इत्यशेषप-दार्थाक्षेपेण सपक्षविपक्षयोः सदसन्वे ख्यापनीये स्तः । तथा तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वक्षणस्य 25 प्रतिबन्धस्यैकस्मिन्नपि प्रमाणतोऽधिगमेऽन्वयन्यतिरेकतो न्यात्या निश्चयः सम्पर्धते नान्यथा, तदात्मनस्तादात्म्याभावे नैरात्म्यप्रसङ्गात्, कार्यम्य च स्वकारणत्वेनाभिमतस्य भावस्याभावे भवतो निर्हेत्कस्वप्रसक्तेश्च । दृष्टान्तश्च प्रमाणेनावगतप्रतिबन्धम्य सम्प्रति विस्मृतस्य स्मरणा-

यैबोपन्यस्यते । सरवमपि अर्थक्रियासामध्येमेव, तश्वक्षणिकात् क्रमयौगपद्यविरोधाद्व्यावर्त-मानं क्षणिक एवावतिष्ठत इति सदात्मकमेव तत्, ततश्च यत सत् तत् क्षणिकमिति स्वभाव-हेतुः । सच्छब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभेदाद्यैभेदेन परमार्थतो धर्मिभेदाभावेऽपि न धर्मिण एव हेतुता, पारमार्थिकं हि रूपमवाच्यम्, ध्वनिभिर्विकल्पावभासिनामर्थानामेव प्रतिपादनात्, 5 क्षणिकज्ञब्दस्यापि अक्षणिकसमारोपव्यवच्छेदविषयनया मच्छव्दार्थभिन्नार्थतेति तहारे-णापि न प्रतिक्रार्थेकदेशता हेतो:, अन्वयादिनिश्चयस्त प्रतिबन्धनिश्चायकप्रमाणात् । स्व-भावहेतीस्तादात्म्यलक्षणप्रतिबन्धश्च प्रत्यक्षादिप्रमाणाभिश्चेयः । ननु क्षणिकत्वं न प्रत्यक्ष-प्राह्मसतो न तत्तावात्म्यं स्वभावद्देतोः सिद्धम्, न च भावा विनाशनियताः तद्भावं प्रत्यन-पेक्षत्वादित्वनुमानात्तित्विदिति वाच्यम् , विनाशस्य निर्हेतुकत्वेऽपि घटादीनां नाशानुभव-10 समय एव तस्य निर्हेत्कत्वसम्भवेन क्षणविज्ञराहताया असिद्धेः, खहेतुभ्य एकक्षण-स्थायिभावीत्पत्तिवदनेकक्षणस्थायिभावीत्पत्तरिवरोधाँत् । न च कचित्कदाचिद्विनाशोक्कवे तत्कालद्रव्याचपेक्षत्वाद्वनपेक्षत्वहानिरिति वाच्यम् , विनाशहेत्वनपेक्षत्वेनानपेक्षत्वान् , अ-न्यथा द्वितीयेऽपि क्षणे विनाञ्चो न स्यान तत्कालाचनपेक्षत्वात् । न च कमाकमाभ्यां सा-मध्येलक्षणसत्त्वस्य व्याप्तत्या क्रमाक्रमनिवृत्तौ नित्यात्सत्त्वं निवर्त्तमानं क्षणिकेष्वेचावतिष्ठत 15 इति सन्वं क्षणिकत्वस्य गमकमिति वाच्यम्, क्षणिकत्वे सति क्रमाकमप्रतिपत्तेरसम्भवातः कालस्यैव बौद्धमतेऽभावादिति मैनम्, कमयौगपद्ययोः प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, सहभावो हि भावानां यौगपद्यं पूर्वोपरभावश्च क्रमः स च कमिणामभिनः, एकस्य प्रतिभास एव क्रमप्रति-भासः, परस्यापि तदा प्रतिभासे यौगपद्मप्रतिभासप्रसक्तेः । क्रमिणोः पूर्वापरज्ञानाभ्यां प्रहणे तदास्मकः क्रमोऽपि गृहीत एव, क्रमो गृहीत इति व्यवस्था च पूर्वानुभूतपदार्थाहितसंस्का-20 रत्रबोघादिदमस्मादनन्तरमुत्पन्नमित्येवंत्रिधविकस्पज्ञानोदयान् । तस्मादर्थेक्रियाकारी घटाविः पदार्थः क्रमाक्रमाभ्यां प्रत्यक्षसिद्धः। तस्यैककार्यकरणं प्रति यत्सामध्यै तत्त्वव न पूर्व नापि पश्चातः तत्कार्याभावातः, मामध्यमपि नतोऽव्यनिरिक्तमेव, एवमुत्तरकार्योत्पत्तावपीति साम-ध्येभेदेन पदार्थभेदात् कथं न क्षणिके कमाक्रमयोर्नियमः, अतो यत्र सत्त्वं तत्र कमाक्रमप्रती-तावपि अणिकस्वप्रतीतिरेव । यदि अयमेव कमाक्रमनियमो नित्येऽपि, तदा घटादौ प्रतीति-25 विषयत्वेनाध्यवसितं नित्यत्वं मस्वविषद्धमिनि क्रमयौगपद्याभ्यामधेकियाविरोधो नित्यस्य सिंदः । यथा च दृष्टेषु घटादिषु क्षणिकत्वव्याप्तं सत्त्वं तथाऽदृष्टेष्वप्यविशेषादिति सर्वोप-संहारेण ज्याप्तिमचगत्य यथा यथा यत्र मन्त्रं निश्चीयते तथा तथा क्षणिकत्वानुमानम्।तस्मात् क्षणिकत्वेन सह मत्त्वस्य तादात्स्यं प्रमाणनिश्चितमिति अन्वयव्यतिरेकनिश्चयो भवत्येव।

न चाक्षणिकेषु कथं क्रमयौगपद्यायोग इति बाच्यम्, यतो न ते क्रमेणार्थकियाकारिणो भवन्ति, कारकावस्थाया अविशेषाद्वितीयादिक्षणभाविकार्याणां प्रागेव करणप्रसङ्खात्, तःकारकःवभावन्य प्रागेव सन्निधानात्। सहकारिक्रमात् कार्यक्रम इति चेन्न, तेषां कि विशेषाधायकत्वेन सहकारित्वं किं वा चक्षरादीनामिक स्वविज्ञाने एककार्यप्रतिनिग्रमात्। तत्र न प्रथमः, तन्निष्पन्नस्य विशेषस्य ततोऽर्थान्तरत्वप्रसङ्गात्, अक्षणिकस्योत्पत्तिसमयेऽ 5 नुरपन्नस्य पश्चादुरपन्नस्य तरस्वभावताऽसम्भवात् भिमहेतुकस्वात् , विकद्वधर्माध्यासस्य का-रणभेदस्य च वस्तुभेदकत्वात्। एवच्च विशेषस्य भेदे भावः पूर्ववत्तदवस्थ एवेति पश्चादप्यका-रकः स्यात् । न द्वितीयः सहैव कुर्वन्तीति सहकारिणां नियमो न स्यात् , अपरिणामितया सहकारिणां प्राक् प्रश्नात् पृथग्भाव।वस्थायामपि कार्यकारित्वप्रसङ्गात्, सहकारिसन्निधा-नेऽपि नाक्षणिकस्य कार्यकारित्वं परक्षपेणैव, स्वयमकारकस्यापरयोगेऽपि तत्कारित्वासम्भ- 10 वात्, सम्भवे तु पर एव वस्तुतः कार्यकारकः स्यात्, एवक्क स्वात्मनि कारकत्वव्यपदेशो विकल्पनिर्मित एव भवेत्, तथा चानुपकारिणोऽस्य सद्भावं कार्यं नापेक्षेतेति तद्विकलेभ्य एव सहकारिभ्यस्तदत्पद्येत । अथवा तेभ्योऽपि न भवेत्, स्वयं तेषामध्यकारकत्वान् परक्रपेणैव कर्तुत्वाभ्युपगमात् । अतः सर्वेषां स्वतः परतो वाडकर्तृत्वाम कुतन्नित् किश्चितु-त्पद्येत, तस्मात्स्वरूपेणैव कत्तीर इति न कदाचिन् क्रियाविरतिभैवेत्। क्रमभाविकार्याणाञ्ची 15 त्पादने एकस्यैव सामध्यीन तेषां क्रमभाविसामग्रीजन्यस्वभावता । सामध्यै विश्वणोऽपि यदि तानि न जनयति तदा केवलस्य तस्य न तज्जननस्वभावता सिद्ध्येत्, तस्याः कार्यप्रादुर्भावेणानुमीयमानःवात् , ततः कारणान्तरापेक्षाण्यपि कार्याण कारणान्तरानादरेण हठादेव जनयेत्। यो हि यम जनयति नासौ तज्जननस्वभावः, न चायं केवलः कदाचिक्षि उत्तरोत्तरकालभावीनि कारणान्तरापेक्षाणि कार्याणि जनयतीति न तत्स्वभावो भवेत्, 26 अतत्स्वभावश्च कारणान्तरसन्निधाने ऽप्यपरित्यक्तस्वरूपी नैव जनयेन . तत्कथमेकन्न जनकाजनकरवभावते विरुद्धे स्याताम् । न च स्वहेतुभिर्हेत्वन्तरापेक्षकार्यजननस्वभावोऽ यमुश्पन्न इति न केवलस्य जनकता, न वा सहकारिसन्निधानासन्निधानावस्थयोरस्य स्वभावभेदः. कारणान्तरापेश्वस्वकार्यजननस्वभावतायाः सर्वदा भावादिति बाच्यम् सह-कारिसिक्रधानावस्थायामपि स्वरूपेणैवास्य कार्यकारित्वात्, तस्य च प्रागपि सद्भावात्, 25

१ न हि कार्यस्य स्वेच्छया भवनसभवनं वा, किन्तु कारणसद्मत्तानुविधायिनी तस्य सद्मत्त्वे, तत्र यद्यसौ स्थिरैकस्पो भावः सर्वदा सर्वकार्याणा हेतुभावेनावस्थितस्तदा किमिति तरमत्तामात्राकाक्षीणि का-र्याणि सर्वाणि सक्तदेव नोत्पद्यन्ते, येन कभेण भवयु., विलम्बासम्भवात्, तेन पाश्चात्यमपि तदीयं कार्ये प्रागेव सवेत्, अप्रतिरुद्धसामध्येकारणस्वात्, अभिमनकार्यबदिति भावः ॥

सहकार्यम्तरापेक्षायाः ततो लभ्यमानस्यात्मातिशयस्याभावेनायोगाम्, उपकारलक्ष्मणत्वाद-पेक्षायाः, अन्यथाऽतिप्रसक्तेः, तत्सिश्रधानस्यासिश्रधानतुल्यत्वाच केवल इर्थात् अकुर्वेश्च सक्रिधानावस्थायां च कुर्वन् कथं न भिन्नस्वभावो भवेत्। सहकार्यपेश-कार्यजनसम्बद्धावताकपत्वे तस्य सर्वेदा सद्भावात् सर्वेदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । सहकारि मिक्रियान एव तत्स्वभावत्वे त स्वभावभेदापस्या वस्तुभेदो भवेत्, स्वभावस्यैव वस्तुत्वात्। तस्मामाक्षणिकस्य क्रमेण कार्यकरणसम्भव इति न क्रमयोगः। यौगपद्यमपि तस्यासङ्गतं हितीयाविक्षणेषु तावत एव कार्यकलापस्योदयप्रसङ्गात्, हेतीस्तज्जननस्वभावस्याप्रच्युतेः द्वितीयादिक्षणेषु वा सकलकारणमन्निधानेऽपि कार्यस्य प्रथमक्षण इवोदसी न स्यात्, उदये वा प्रयमक्षणेऽपि तद्भावापत्तः, अतः क्रमयौगपद्यायोगादश्वणिकानामधैकियासामध्ये-10 विरहत्वक्षणमसत्त्वमायानिर्मात सन्वत्रक्षणः स्वभावहेतुः क्षणिकतायां बाधकप्रमाणवलान्नि-श्चिततादात्म्यः कथं न विशेषलक्षणभाकः प्रतीतः । नत्त्रक्षणिकानामिव क्षणक्षयिणामपि अर्थक्रियासामध्येखक्षणं सत्त्वमनुष्पन्नमेव, क्रमायोगेध्य तत्रापि ताद्वस्थ्यात् । अर्थ परेर-बाधीयमानम्बरूपभेदा क्षणिका अपि नोत्पादयितं शकाः, न हि ते प्रतिक्षणमुत्पद्यमानाः परस्परतो विशेषभाजः, भावभेदप्रसङ्गात, विशेषो हि न तेषामुख्यतेः प्राग्भवति, तेषामेव 15 तदाऽसस्वात्, न वा पश्चात्, तदा तत्स्वरूपस्यासत्त्वेनाकार्यकारित्वात्तदुपहितानुपहितक्षणा-नामविवेकादिति न महकारिभिक्रपकारः, तस्मान्निविशेषाणां न क्रमयौगेपशाभ्यामर्थ-कियाकारित्वलक्षणं सत्त्वमिति चेन्न, क्षणिकानामेत्रं विधोपकारानभ्यगमात्, उपकारो हि सकलकारणाधीनिविशेपान्तरविशिष्टक्षणान्तरजननम् , तच कथमभिन्नकालेषु परस्परं क्षणि-केषु भावेषु भवेत् , कार्यकारणयोः परस्परकाळपरिहारेणाबस्थानान् । तस्मात्सामध्या 20 एव जनकरवादेकस्य जनकरवाविरोधाद्वयवधानदेशाः सकला एव प्रत्येकमित्ररेतरसहकारिणः स्वं स्वं विशिष्टं क्षणान्तरमारभन्ते तदपि चीत्तरीत्तरं विशिष्टं क्षणान्तरं कारणभेदात्तद्वेद-सिद्धेः । न च परस्परमहकारित्वेऽपि अन्यवधानतः श्राणिकानां विशिष्टक्षणान्तरारम्भ-कत्वमयुक्तम् , प्रथमक्षणोपनिपातिनां क्षित्यादीनां परत्परतः तथाभूतक्षणान्तरजननस्य-भावातिशयकाभाभावान् , निर्विशेषाणां विशिष्टक्षणान्तरजननायोगादिति वाच्यम् , यतः 25 कि कार्योत्पादातुगुणविशेषविरहात्रिविशेषास्ते, आहोस्विन् तदुत्पत्तिनिबन्धनविशेष अननसा-मध्यैवैकस्यात्, उत विशेषमात्राभावात्, न प्रथमः न ह्यस्मन्मते कारणस्थमेव कार्यमभि-

१ एक एव परार्थ काचिरेको काले वा किञ्चिकार्य कृत्या पुनरपेक्षितगहकारिमांकिथ कथिबदुपालस्वभावान्तरो देशान्तरे कालान्तरे च कार्य कुर्वाण. कमेण करोतीत्युच्यत क्षणमात्रस्थायित्वे त्वर्थस्थवंविधकमक रित्वं कथं सम्म-वेदिति भाषः ॥ २ नापि शीगपयेनाप्यर्थकियाऽस्यास्ति, निरंशत्वेन युगपदनेकशक्तयात्मकस्वाभावादिति बोज्यम् ॥

व्यक्तिमात्रमनुमनित यनस्तद्भावे न स्यात् , अपि तु कारणं कार्यसपिकलमेव कार्यमारभते, सतः क्रियाविरोधात् , कारणात्कार्यस्य भिन्नस्वभावस्वाच । न द्वितीयः, वतोऽज्यवहितः मिला-विकारणकलापः कार्योत्पादानुगुणविद्योषजननसमर्थः प्रत्यक्षानुपलम्भतः सिद्धः, केवलमत्र वि नादः, कि क्षित्वादयः क्षणिकास्त्रथाभूतविशेषारम्भकाः, कि वाऽक्षणिका इति, तत्र व साहि-त्येऽपिन ते परहरोण कर्तारः, स्वरूपख्य तेषां प्रागपि तदेवेति कथं कदाचित् कियाबिराम इति 5 क्षणिकतैव तेषामभ्युपगमनीया । नापि तृतीयः, अपरापरकारणयोगतः प्रतिक्षणं भिन्नज्ञक्ती-नामेद भावानामुत्पादान्, कुतश्चित्साम्यादेकताप्रतिपत्तावपि भिन्नस्वरूपतेव भावानाम्, न हि कारणानां भेवें ऽप्येकह्मपतेष, भावस्य वैश्वकृष्यस्यानिमित्ततात्रसङ्गात् । तश्मात् सामग्रीभेदे कार्यभेदस्येष्टत्वात कार्यस्याप्यनेकसामग्रीजनितस्यानेकत्वात्तद्वेलक्षण्ये च तस्यापि विलक्षण-तैवेति सिद्धं यत्मत्तत्क्षणिकमिति । यदुक्तं क्षणिकस्य किञ्चित्कार्यं न सम्भवति, असतोऽज- 10 नक्ष्येन विनष्टात् कारणात् कार्योत्पादानुपपत्तः, अविनष्टादपि निव्योपारात्तदसम्भवादिति तद्युक्तम्, यदि हि व्यापारसमावेशाद्भावाः कार्यनिर्वर्त्तकाः स्युन्तदा स्याद्वितीयक्षणप्रतीक्षा, यदा तु हितीयसमयप्रतीक्षाव्यतिरेकेणापि स्वमहिद्भेव कार्यकरणे प्रवर्त्तन्ते तदा को दोषः, अन्यथा तद्व्यापारजननेऽप्यपरव्यापारममावेशस्यावश्यकतयाऽनवस्था व्यापारजनने तेषां व्यापारान्तरानपेक्षत्वे तु कार्यभिप व्यापारनिरपेक्षा एव कुतो न 15 कुर्युः, तस्मान् स्वभावत एव स्वकार्यकारिणो भावाः, न ध्यापारसमावेशात्, ते च स्वहेतुभ्य एव तथाविधा उत्पन्नाः स्वसन्निधिमात्रेणैव कार्यं निर्वर्त्तयन्तीति कुनः क्षणभन्न-भक्कप्रसङ्गः । यदुक्तं क्षणध्वंमो न कार्यहेतुप्रतिपाद्यः, कार्यकारणभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भ-साधनत्वादिति तन्न युक्तम्, मर्वत्र कार्यकारणभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भमाधनत्वामम्भवात्, अन्यथा चक्षरादीनां स्वविज्ञानं प्रति कारणनाप्रतिपत्तिने स्यात्। न च तिव्ज्ञानस्यान्यहेतु- 20 सद्भावेऽपि कादाचित्कतया तद्भ्यतिरिक्तकारणान्तरसापेक्षत्वाश्वक्षरादीनां तत्र हेत्त्वमनुमी-थत इति वाच्यम् , प्रकृतेऽपि तुल्यत्वान् , विषयेन्द्रियादिवज्ञान् प्रतिक्षणविशराक्रणि क्रमव-न्त्युपजायमानानि ज्ञानानि तथाविधकारणप्रभवत्वमात्मनः सूचयन्तीति कथं न कार्यहेतुश्च-क्षुरादीनां क्षणध्वंसितां प्रतिपाद्येत्, कार्यक्रमाद्धि कारणक्रमः प्रतीयते । प्रत्यभिक्राप्रत्यक्षेण भावानामक्षणिकत्वावगम इति यदुक्तं तद्पि न सम्यक्, तस्याः प्रामाण्यामिद्धेः । भवन्मते 25 हि ' तत्रापूर्वीर्थविज्ञानं निश्चितं बाधवांर्जेतम् । अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मत '-मिति प्रमाणलक्षणम् , तत्र नास्या बाधकवर्जितत्वं सम्भवति, पुरोदीरितानुमानबाध्यत्वात् । न चातुमानमनया बाधितम्, अनिश्चितप्रामाण्याया अन्या बाधकत्वानुपपत्तेः । प्रमाणसिद्धेषु

प्रतिक्षणविशराक्षु सहभापरापरोत्पत्त्यादिविप्रलम्भहेतोरूपजायमानाया अस्या दुष्टकार-णारब्धत्वेनाप्रामाण्याच । अर्थिकयार्थी हि सर्वः प्रमाणमन्वेषते न व्यसनितयेत्यर्थेकिया-साधनविषयं प्रमाणमित्रभ्युपगन्तव्यम्, न च प्रत्यभिज्ञानविषयेण स्थैर्यं भजताऽर्थकिया काचित्साध्यत इति तैमिरिकज्ञानवदपूर्वमर्थिकयायामक्षमं सामान्याद्यचिगच्छदपि पत्य-5 भिक्षानं न प्रमाणम्, न वा तत् प्रत्यक्षम्, तज्जनकाभिमतेनार्थेनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगासिद्धेः, अर्थस्य नित्यत्वात्, सिद्धौ वा तत एव तिसद्धेर्व्यर्था प्रत्यभिज्ञा भवेत्। न चानेकदेश-कालावस्थासमन्वितं सामान्यं द्रव्यादिकञ्चास्याः प्रमेयमित्यनिधगतार्थगन्द्रत्वात्प्रमाणमिति बाक्यम्, सामान्यादेरभिन्नस्य तद्विषयस्याभावात्, भावेऽप्यनेकप्रमाणगोचरत्वेन तत्र प्रवर्त्तमान्त्य प्रत्यभिज्ञानस्यानिधगतार्थगन्तृत्वायोगात् , भिन्नभिन्नालम्बनत्वेऽपि च प्रत्यभि-10 ज्ञानस्य न प्रामाण्यमपूर्वप्रमेयाभावात् , न हि देशाद्यस्तत्र प्रत्यभिज्ञायन्ते, प्रागद्शेनात् । न च पूर्वप्रसिद्धमेव बह्रिमामान्यं देशादिविशिष्टतयाऽधिगच्छद्तुमानं प्रमेयातिरेकाद्यथा प्रमाणव्यपदेशभाक तथा सामान्यादिकं प्रारापछव्यमेव देशादिविशिष्टतया प्रतिपद्यमान-स्याप्यपूर्वप्रमेयसङ्गतेने प्रामाण्यक्षतिगिति वाच्यम् , द्वितीयप्रत्यक्षादेव तरिसद्ध्या तस्यापूर्व-प्रमेयायोगान् । न च पश्चादुपछव्यस्य पूर्वदृष्टार्थेता प्रत्यक्षानवगताऽधिका प्रत्यभिज्ञानेन 15 प्रतीयत इति वाच्यम् , पूर्वेद्रष्टार्थेतायाः प्रसाक्षद्वयगोचरादनतिरिक्तत्वात् , अतिरिक्तत्वे वा स एवायमित्यभेदोक्केखवतस्तरय मिथ्याप्रत्ययत्वापत्तेः. तस्मात्प्रत्यभिज्ञानस्य प्रामाण्यासिद्ध्या न क्षणभङ्गवादिनः प्रत्यक्षविरोधमनुभवन्ति । यद्प्युक्तं विनाशस्य कारणाधीनत्वात्तत्सिश्चिः प्राग्यटादिषु तद्नुद्य इति नद्पि प्रतिबिह्तिसेव, प्रतिक्षणध्वंसित्वाभावे सर्वसामध्यी-भावलक्षणस्यामस्वस्य भावान् । तथापि किञ्चिद्वचयते, इन्धनादीनामग्निसंयोगावस्थायां 20 त्रयमुपलभ्यते, तदेवेन्धनादि, कश्चिद्विकारः, कल्पनाज्ञानप्रतिभासी तुच्छस्वभावः, तत्रा-ग्न्यादीनां क व्यापारः, न तावदिन्धनाशुत्पादे, तम्य खहेतुत एव भावान् , नाप्यक्वारादि-दिविकारे, अग्न्यादिभ्यस्तद्विकारीत्पत्तावपीन्धनादेरनिष्टृत्ततया तथैवीपलब्ध्यादिप्रसङ्गात् । न च तेभ्यः काष्टादेर्ध्वमान्नायं दोप इति वाच्यम्, ततो वस्त्वन्तरम्बरूपध्वंसोपगमे काष्टादे-स्तादवस्थ्यापातात् । न च भावान्तरमेव काष्ट्रादेः प्रध्वंमाभावोऽतः कथं काष्ट्रादेकपुरुद्धध्यादि-25 प्रसङ्ग इति बाच्यम्, काष्ठादेरङ्गारादिरेव ध्वंम इत्यत्र नियामकस्य वाच्यत्वात्. अङ्गारे सति काष्ठनिष्टत्तिर्नियामक इति चेन, तुच्छस्वभावनिष्टस्यनङ्गीकरणेऽङ्गारादिकमेवार्थान्तरं निष्ट-

१ यदि भावः स्वतो नश्वरश्चेत्तदा न कि.जिद्धिनाशहेतुनि कार्यमस्ति, न हि स्वयमेव पततः पात-प्रयासः सफलः । स्वतोऽनश्वरश्चेत्तार्हि नाशहेतुर्व्ययं एव, तत्स्वमावस्य केनाप्यन्ययाकर्तुमशक्यत्वात्, तथा च नित्यस्य सतः सर्वसामार्थविषुरता दुर्वारा, तस्मात्स्वमावन एव विनश्वरो भावोऽभ्युपेय इति तात्पर्यम् ॥

त्तिशब्देनोक्तं स्वान् तेनाङ्गारे सति अङ्गार इत्युक्तं भवेत्, न तु नियामकं तावताप्युक्तम् । तथा बुद्धिप्रदीपादीनामनुपजातविकाराणां कथं ध्वंमः, आत्माञ्यक्तरूपविकारान्तरमेव ध्वंस इति चेम, बुद्धादीनामात्मरूपविकारापत्तौ प्रमाणाभावात्, आत्मनश्चासत्त्वात्। प्रदीपादेरपि अव्यक्तरूपता हि कार्यदर्शनानुमेया, तस्या अतीन्द्रियत्वात्, न च ध्वस्तस्य प्रदीपादेः किञ्चि-त्कार्यमुपलभ्यते येन तस्या अनुमितिः स्यान्, तस्यान्न भावान्तरं प्रध्वंसाभावः, भावान्तरस्य 5 प्रध्वंसरूपत्वे च तद्विनाशाद्धटाचुन्मज्जनप्रमक्तिः । न च कपालादेभीवरूपतेव ध्वस्ता नाभा-वात्मकतेति नायं दोष इति बाच्यम्, भावान्तररूपस्याभावस्य तदभावे प्रच्युतत्वात्, अन्य-थाऽमावस्य कृतकस्याविनाशित्वेऽनित्यत्वेन कृतकत्वस्य व्याप्तिर्ने सिद्ध्येन , अकृतकत्वे त्वभ्यु-पगम्यमाने भावान्तरकार्यात्मको ध्वंमो न भवेत् । प्रध्वंमाभावाविनाशेऽकृतकत्वे च सर्वदा तत्सद्भावाद्धरादीनां सत्ता न भवेत् , ततो यथा कारणस्वह्रपः प्रागभावः कार्योद्ये कारण- 10 निवृत्तौ निवर्त्तते, अन्यथा तदात्मकत्वायोगात्, तथा कार्यात्मा ध्वंमोऽपीति नष्टैर्घटादिभिः पुनर्भेक्कव्यमेव, तस्मान्न कपालादिरूपं भावान्तरं धटादेधीमः, तत्र कारकव्यापारामम्भवेन कियाप्रतिषेधमात्रप्राप्तेः. अभावस्य च हेत्मस्वे कार्यत्वादभावरूपताप्रच्यतिष्रसङ्गः भावस्य कार्यलक्षणत्वात्, स्वकारणमद्भावे हि यद्भवति नद्भावे च न भवति तत्कार्यमुच्यते, भवन-धर्मी च कथं न भावः, भवतीति हि भाव उच्यते, अङ्करादेरिप नातोऽपरं भावशब्दप्रवृत्ति- 15 निमित्तमुपलभ्यते, तच्चसावेऽप्यस्ति कथमसौ न भावः । न चार्थकियामामध्येमेव भाव-शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं, तश्वाभावे नास्तीति नासौ भाव इति बाच्यम् , मर्वसामर्थ्यविकलस्त्रे तस्य प्रतीतिविषयत्वाममभवात् , प्रतीतिजनकत्वे च कथं न सामर्थ्यम् । न च यथा घटपटयोः कार्यत्वाविशेषेऽपि प्रतिनियतप्रतीतिविषयतया भेदः तथा भावाभावयोः कार्यत्वेऽपि सत्प्रत्य-यविषयस्य भावत्वमसत्प्रत्ययविषयस्याभावत्विमिति वाच्यम् , तस्यामत्प्रत्ययविषयत्वे कार्य- 20 त्वस्यासम्भवात्, स्बहेतुमन्वेऽस्य भावात्कार्यत्वे सत्प्रत्ययविषयनाया दुर्वोरत्वात्, भवतीति प्रतीतिविषयस्यैवास्तीति प्रत्ययविषयत्वान् , अस्ति भवतीत्यादिशब्दानां पर्यायत्वान् । किञ्चा-ग्न्यादिभ्यो यद्यभावो भवेत तदा तद्भावे काष्ट्रादयः किमिति नोपलभ्यन्ते, न हि तेभ्यो ध्वंससद्भावेऽपि काष्टादयो निवृत्ताः, ध्वंसोत्पादन एव तेषां चरिनार्थत्वान् । अथ काष्टोपमर्देन ध्वंसस्योत्पत्तेर्न तेषाग्रुपछिधिरिति चेत्कृतस्तद्वपमर्दः, न प्रध्वंसाभावात्, काष्टादिसत्ताकाले 25 तस्याभावात् , नाम्त्यादिभ्यः, तेषां ध्वंसीत्पादन एव व्यापारात् । न चीत्पन्नः प्रध्वंसाभावी काष्ट्रादीतुपमर्देयति, तद्यौगपद्यत्रसङ्गात्, तथा च सत्यविरोधप्राप्तिः। न वा ध्वंसेनावृतत्वात्

१ न भवतीत्यभावो ध्वंस उच्यतेऽतः कथं न भवनधर्मा भवेत्, विरोधात्, यदि स्वविषयविज्ञाने प्रतिनि-यतक्षेणानवभासनादभाव उच्यते तिर्हे अत्यन्तपरोक्षचक्षरादीनामध्यभावहपताप्रसङ्ग इति ॥

10

काक्सदेरतुषक्षम्यः, तद्वस्ये काछावावावरणायोगात् । अपि च विनाशस्य हेतुमस्वे तद्रेता-स्त्र भेदमनुभवेत्, कार्यात्मानो हि घटादयः कारणभेदाद्भदमनुभवन्तोऽध्यक्षत यवावसीयन्ते नैवमनासादितभावान्तरसम्बन्धः प्रच्युतिमात्रस्वभावो ध्वंसः, अग्न्यादिहेतुमेदेऽपि तुच्छ-स्वस्थतवैव सर्वत्र विकल्पज्ञानेऽवभासनात् । तस्माहिनाशोऽयमहेतुनिःसभावोऽभ्युषगन्त-उ व्य इति निहेतुको विनाश उच्यते, एवछ भावानां निरुक्तानुमानतोऽपि श्रणस्व-त्वं सिद्धमिति प्रत्यक्षतोऽनुमानतश्च श्रणिकत्वव्यवस्थितेः सिद्धः पर्यायनयस्य मूख्यभारः स्वसुम्ववनविच्छेद इति ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टान्नद्वारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टवरेण विजय-लिबस्रिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वस्रोपानस्य शुक्कंस्त्र-स्वरूपनिक्रपणं नाम पश्चव्हां सोपानम् ॥

#### ——沙多化——

# शुद्धतरर्जुसूत्रनिरूपणम् ।

अश्रवा ऋजु बाह्यापेक्षया प्राहकसंवित्तिभेदशुन्यमविभागं बुद्धिन्दरूपमकुटिलं सूत्रय
तीति ऋजुमूत्रः शुद्धतरः पर्यायास्तिकः। ननु कथं विद्विप्तिमात्रमभ्युपगम्यते, किमविभागबुद्धिस्वरूपप्राहकप्रमाणमद्भावान, कि वाऽर्थस्य सद्भावे वाधकप्रमाणात्। तत्र न प्रत्यक्षण विद्वपिमात्रनिश्चयः, अर्थाभावनिश्चयं विनाऽर्थस्पर्शशून्यं विद्विप्तिमात्रमेव तस्विमत्यवधारणरूपतो निश्चयामम्भवात, अर्थाभावम्तु नाध्यक्षगम्योऽर्थप्रतिभामकतयेव प्रत्यक्षस्योत्पत्तेः।

न चेद्दिमन्दुह्वयद्रभैनिमव भ्रान्तम्, तद्विपयत्त्राच घटादेरमन्यत्विमिति वाच्यम्, शुद्ध
श्ववस्य वाध्यत्वं वाच्यम्, नम्येवाऽयोगान, न हि द्र्शनं वाध्यते, तस्योत्पन्तत्वात्, नापर्वः, प्रतिभाममानरूपेण सन्वात्, अन्यथा प्रतीयमानत्वायोगात्, न च प्रतिभासेऽपि
तिक्षभौसिरूपमसःयमिति निर्वाच्यम्, प्रतिभासमानरूपवनोऽप्यमत्यत्वे संविद्रोऽपि तथास्वप्रस्तः, न चैवं वक्तव्यं भ्रान्तज्ञानावभामिनोऽर्थिक्रयाविरहाद्वेतथ्यमिति, तद्नुद्वेऽपि

पूर्वज्ञानावभासिनो वैतथ्यासम्भवात्, न द्यन्यस्याभावेऽपरस्याभावोऽतिप्रसङ्गात्, तस्मान्

प्रत्यक्षं विद्रर्थावभामि तद्भावं गमयति । प्रत्यक्षाभावे नानुमानमपि तद्भावावेदकम्, प्रत्यक्षविरोचेऽनुमानस्याप्रामाण्याच । अत एव न द्वितीयः, भाववाधकप्रमाणविरहात् । ननु नार्थाभावद्वारेण विद्वानमात्रं साध्यते किन्त्वर्थसंविदोः सहोपज्ञभनिवम्रा-

दभेदः विधिमुखेनैव सार्ध्यत इति चेन्न, अभेदस्य प्रत्यक्षेण वाधनात्, पुरस्थं नीलादि रकुटवपुः प्रतिभाति, हृदि च रूपप्राहकाकारं विभागा संविचकास्तीति क्रुतोऽर्थसंविदीरभेदः साधियतं सम्यः, पक्षस्य प्रत्यक्षवाधितत्वादशावणः ज्ञब्द इति पक्षस्येव । न माभेदेऽपि प्रसाक्षं भेदाधिगन्त उपलब्धिमन्द्रद्वयादिवदिति न तेन बाघेति बाच्यम् . द्विचन्द्रादौ बाधा-इर्जनतस्तत्त्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेऽपि स्तम्भागावर्धक्रियाकारिक्रपोपलक्षेत्रीधाभावेन सत्त्रत्यक्षस्य व सस्यत्वात्, ततो नीलबुद्धार्भेद् एवेति न कृतिश्चिद्धिज्ञानमात्रसिद्धिः अत्रीच्यते. प्रत्यक्षेणार्थ-परिच्छेदासम्भव इति, तद्धि प्रत्यक्षमर्थं तुल्यकालं न प्रकाशयति, प्रत्यक्षतया यदैव ज्ञानमदः सासते तदैव नीकादिस्वरूपमपीति स्वस्वरूपनिष्ठत्वेनोभयोर्पि प्रतिभासनाद्वाद्वापाहकसावा-तुपपत्तः, नीलाकारविविक्तस्य स्वरूपनिममस्य ज्ञानस्य हृदि सन्धानादर्थस्य च तद्रूपपरिहा-रेण बहि: स्फुटतया प्रतिभासनात्। दशैनस्य बाह्यार्थकानं प्रति प्रहणक्रियाकर्तृत्वाद्वाहकता, 10 तत्प्रतिबद्धप्रकाशतया चार्थस्य प्राह्मतेति चेन्न, नीलाद्यर्थद्शेनाभ्यां भिन्नस्य प्रहणिकयाया अभावात्, तथाऽप्रतिभासनात्, न च तामन्तरेण नीलबोधयोः कर्नुकर्मते युक्ते, अति-प्रसङ्गात, क्रियायाः सत्त्वेऽपि परोक्षतयाऽतिप्रसङ्गादर्थस्य कर्मता बोधस्य च कर्नुतेति न स्यात् , अतः प्रतिभासमाना साऽभ्युपगमनीया, तथाऽभ्युपगमे च सा कि स्वक्रपतो भाति, चत तद्वाह्यतया, आद्ये नीलबोधप्रहणिकयाणां स्वतन्त्रतया प्रतिभामनात् कर्त्तकमेकियाव्य- 15 बहारी न स्यात्, तस्याः स्वरूपनिमम्रतया प्रतिभातत्वात् । स्वतंत्रप्रतिभासादेव च तथा-व्यवहाराभ्यपगमे स्तम्भादेरपि तथापरस्परव्यवहारप्रसिक्तः। न द्वितीयः, अपरश्रहण-क्रियायाः प्रतिभासमानायाः कर्मतया तस्याः प्रतिभासेऽपरापरिक्रयाप्रसङ्गतोऽनवस्था स्यात् . अपरक्रियामन्तरेणैव प्रहणक्रियायाः कर्मत्वे नीलादेशपि प्रहणक्रियाव्यतिरेकेण प्रकाज-मानस्य प्राह्मता भवेत्, तथा च नीलादीनां स्वह्मपमेष प्रकाशात्मकमिति विश्वप्रिमात्रमेष 20 सर्व भवेत । किन्न ज्ञानकाले संवेदनिक्रयायाः सन्वे समानकालतया प्रतिभासनेन सन्येतरगोविषाणयोरिव ज्ञानस्य संविकियां प्रति कर्त्तुत्वं न स्यात् । तस्याख ज्ञानी-त्तरकालस्वेऽपि न कार्यकारणभाषः. ज्ञानकाले संविक्रियायाः तत्काले च ज्ञानस्या-भावात् । न च पूर्वे स्वरूपेण बोधस्य प्रतिभासस्ततो नयनादिसामप्रीवशेन संवेदन-कियायुक्तत्वा प्रतिभासनाद्वोधस्य कर्तृत्वमिति बाच्यम्, संविकियायुक्तवोधप्रतीतिकाले 25

१ वयोः सहोपलम्भनियमः तयोरभेदः, यथा तैभिरिकोपलम्यमानचन्द्रद्वयस्य, सहोपलम्भनियमधः झानार्थयोरिति व्यापकविरुद्धोपलिष्य , भेदे हि नियमेन सहोपलम्भो न रष्टः यथा घटपटयोः, तथा च भेदः सहोपलम्भानियमेन व्याप्त तद्विरुद्धव सहोपलम्भानियमः दश्यमानः सहोपलम्भानियमे निवर्त्तयति, सोऽपि निवर्त्तमानः स्वव्याप्यं भेद निवर्त्तयति भावः॥

तत्पूर्वदशानवगमान् तद्वगमकाले च संवित्कियायुक्तावस्थावगमाभावात्, तयोस्तदनव-गमे तु न बोधस्य प्रहणं प्रति कर्नुताप्रतीतिः। न च नीळातुभवसमये पूर्वदशां स्मरन् बोधस्यानुभवं प्रति कर्नुतां प्रतिपद्यत इति देश्यम्, बोधमहणयोनींखपरिच्छेदवेखायां परस्परासंसक्तयोः समानकालयोः प्रतिभासेन कर्तृतावगमासम्भवात्, न हि स्परणं बोधस्य 5 पूर्वीवस्थामध्यवस्यत् मह्णावस्थां प्रतिपद्यत इति कथं तत्कनृतामवगमयेत् । न च बोधात्मै-बात्मानमुपलभत इति कर्तत्वावगतिरिति गीम्साधीयसी, यदा बोधः स्वं नीलपाहकतया प्रतिपद्यते तदा नानुभवकत्रीं पूर्वेसत्तां प्रतिपद्मत इति न प्रहणं प्रति जनकतामात्मनोऽसावधि-गच्छति । न च प्राक्तनीममहणावस्थां नीलावभामकालेऽसावध्यवस्यति युगपद्विरुद्धयोः प्रतिभासयोरापत्ते:, तस्माझ तुल्यकालो बोधो प्रहणक्रियां जनयितुं समर्थ इत्यपाहक एव । 10 किन्न बोधो यदि व्यतिरिक्तिकयाजनकस्तदा नीलविज्ञानयोः कथं प्राह्यपाहकत्वम्, न च बोधोद्येऽपरोक्षतया नीलादेभीनाद्वाह्यत्वमिति युक्तं वक्तम्, अप्रकाशात्मकस्य तस्य तदुत्पा-देऽपि प्रतिभामायोगात , नीलादिरथों हि जडस्वरूपो न स्वयं प्रतीतिगोचरतामवतरतीति द्शीनमस्य प्रकाशकमभ्यपगतम्, यदि तु नीलं स्वप्रकाशात्मकं स्थात्तदा विक्वप्रिरूपतया पर-बादाभ्यपगमप्रसङ्को भवेत्, यद्याप्रकाशात्मकं वस्तु तत्प्रकाशसद्भावेऽपि नैव प्रकाशते, 15 प्रकाशस्त्रक्ष नीलं न सङ्कामित, भेदप्रतिहतिप्रसङ्गात् । न चार्थस्य प्रस्यक्षता अर्थाकार-कार्यस्वात्प्रकाशस्येति वक्कव्यम्, अपरोक्षाकारक्षपत्व एव तस्य प्रत्यश्चत्वसम्भवात्, न तु प्रकाशात्मनः कार्यस्योद्भवान , प्रकाशस्य हि अधिकार्यतया तत्मम्बन्धित्वं युक्तं न तु तत्त्वरूपं प्रकाशः, अतो न वेश्ववेदकभावस्तयोः । न च नीलसंवेदनयोः स्वरूपनिमन्नयोः स्वतंत्रत-याबभासने तदुत्तरकालभावी कर्मकर्श्रीभनिवेशी नीलमहं वेद्यीत्यवसायो न स्यात् , न हि 20 पीतदर्शने नीलोक्केस उपजायमानः स संलक्ष्यते, भवति च तथाध्यवसायी विकल्प इति तयोशीद्यमाहकतेति वाच्यम् , मिध्यारूपकल्पनया माह्यप्राहकरूपतायाः परिच्छेदासम्भवात , नीलमिति हि प्रतीतिः पुरोवर्तिनीलमुक्तिलन्ती वर्नमानद्शेनानुमारिणी मिन्ना संलक्ष्यते, अहमित्वात्मानं व्यवस्यन्ती स्वानुभवायत्ता परा प्रतीयते, वेद्मीति प्रतीतिरप्यपरैव क्रिया-व्यवसितिरूपा, अतः परस्पराव्यतिमिश्रसंवित्तित्रितयमेतत्। भवतु वेयमेका तथावसा-25 यिनी करपनाप्रतीतिः तथापि नातो प्राह्मपाहकता सत्या, मृगतृष्णिकासु जलाध्यवसाया-

१ यथा हि नयनकार्य प्रकारः, अत स नयनगम्बन्धी भवेत् न तु म्बरूपं प्रकाशः, तथा नीला-दिकार्थ प्रकाशः स्थान तावता नीलादिः प्रकाशरूपां भिवतुमहीते तथा च यदि नीलादिरप्रकाशास्मा तदा स प्रकाशसद्भावेऽपि नैव प्रकाशतः, तस्माच न वेद्यतेदकभावः, यदि च प्रकाशास्मा तदा विज्ञानक्ष्पो नीलादिः स्थादिति भावः ॥

ज्जलसत्यसाप्रसक्तेः । न चात्र बाधसद्भावादसत्यता, प्रकृतेऽपि नीलसंविदोः स्वतंत्रतया निर्भा-सहपदाधकस्य सत्त्वात् , तस्मान्न प्राह्मप्राहकभावः सत्यः। अयञ्च प्राह्मप्राहकभावस्य प्रतिह्ये-पस्तुल्यकार्छ प्रकाशमानवपुर्नीलमुद्भासयन्ती प्रतीतिमभ्युपेत्य, सेव प्रतीतिविवार्यमाणा न सङ्गच्छते, कुतः साऽर्थमाहिणी भवेत , अनुभूयमानं हार्थीकारं विहाय नान्या काचिदामा-ति, बहिः प्रकाशमानं नीलादिकं अन्तः स्वसंविदितं मुखादिकञ्च मुक्तवा नान्या संवित्सती 5 कदाचित् प्रतिभातीत्यस्ती सा कथमर्थप्राहिणी भवेत्। अहङ्कारास्पदं सुखादिकमेव हृहि परिवर्तमानं नीलादेर्घाहकमिति चेन्न, सुखादेः प्रतिभासमानवपुषी प्राहकत्वानुपपत्तेः, सुखा-द्यो हि स्वसंविदिता हृदि प्रकाशन्ते नीलादयस्तु बहिस्तथाभूता एवाभान्ति, न च परस्परासंसृष्टयोः समानकालयोर्वेद्यवेदकता, तुल्यकालतया प्रकाशमाननीलपीतयोरपि पर-स्परं नद्भावापत्तेः । सुखादिराकारः स्वपरप्रकाशतया प्रतिभासमानो नीलादेवेदकः, सवि- 10 तृप्रकाश इव घटादीनामिति चेतिक द्रश्वेनात्मनः प्रकाश एव बहिरथीवभासः, उत द्रशैन-काले तेषां प्रस्रक्षात्मता, आद्ये ज्ञानात्मनो हि प्रकाशः म्बसंविद्गेऽनुभवः, तज्ज्ञानस्य रूपं न बाह्यार्थोत्मनाम्, अन्यथा प्रत्यक्षात्मतया तयोरभेदप्रसङ्गः, द्वितीये च दर्श-नोद्यसमये यदि पदार्थप्रत्यक्षता तथा सति साममीवशान् प्रत्यश्लाकारं नीलमुत्पादि-तमिति दर्शनवत्तत् स्वसंविदितं प्रमक्तम्, अत एव दृष्टान्तोऽप्यसङ्गतः, सवितृप्रकाशो हि 15 स्वरूपनिमग्र एवाभाति घटादिरपि स्वात्मनिष्ठ एव भासत इति नानयोरपि परस्परं प्रकार्यप्रकाशकभावः । अपि चालोकाद्भटादिः प्रकाशरूपः प्रादुर्भवतीत्यालोकः प्रकाशकः स्यात, उपकाराभावे व्यतिरिक्तोपकारप्रादुर्भीवे वा घटादीनां प्रकाशायोगात्। न चात्रा-ह्कारास्पदमन्तर्दर्शनं बहिः परोक्षाकारमथै जनयति, तुस्यकालतया हेतुफलभावायोगात्, उपकार्योपकारकभावमन्तरेण बाह्यार्थीनामन्तर्दशास्त्र वेदावेदकभावानुपपत्तेः सर्वे वस्तु सं- 20 विन्मात्रकमेवेति स्थितम् । नृतु यदि सर्वे विक्रप्तिमात्रमेव तर्हि मेयमातृमानादिव्यवहार-विलोपः स्यात् , तस्य भेदनिबन्धत्वात् , प्रमितिक्रियया त्र्याप्यमानत्वाद्धि प्रमेयमर्थः, तत्र नीखादयो यदि बोधः स्यात्तदाऽसौ स्वतंत्रो नीलटशं प्रति प्रमाता भवेत्, चक्षुरादयश्च करणतया मानं भवेयुः, अर्थप्रतिभासः फलम्, उपलम्भसाध्यत्वान्, मेयादेरभावे तु न नीळादयोऽपि संविद्रूपाः सिद्धान्ति, सिद्धेः प्रमाणनिवन्धनत्वात्, न च स्वसंवेदनमेव ध्य- 25 बस्थाकारि प्रमाणम्, तत्र दृष्टान्तासिद्धः। प्रदीपादयोऽपि हि परप्रकाश्या एव, न च स्वेनैवा-त्मना त एवाधिगन्तुं शक्याः, न हाक्कुल्यमेण तेनैव तदेवाक्कुल्यमं स्पृशति इति, मैद्रम्, यथा हि बाह्यार्थवादे सुखादीनामात्मस्वरूपं स्वविषये प्रमाणं तेषामेव वेदनं फलं सुम्बादयश्च मेयम् , यथा वा परेषामात्माऽपरोक्षो मेयः, तस्य च प्रकाशरूपता मानम् तत्प्रतिभासः फलं

10

मक्तियमेव में बादीनां व्यवस्था सर्वत्र नीलादी योजनीया विकानवादेऽपि । न च तन्नान्य-मक्काश्मावादसी मिध्योक्केस इति वाच्यम् , नीलादाविष व्यतिरिक्तप्रकाशासावान्मिध्यात्वात् , अपरोक्षस्य नीलादेदेव कर्नृकर्मादितया मिध्याप्रकाशनात् । न च निर्वाजस्यायोगादस्याः कर्मकर्तृक्तियाध्यवसितेवीं वं वक्तव्यमिति वाच्यम् , कविद्षि वास्तवस्य कन्नोदिनेदस्यानु-प्रवक्तिस्वास्ताप्रभवप्रधानादिविकल्पवद्स्याः परम्परामात्रत्वात् । तस्मान्नीलादयोऽपरो-श्वस्वभावाः प्रकाशन्त इति विक्रितिमात्रमेव विदर्थसंस्पर्शरिहतम् , तद्षि विक्रितिमात्रं पूर्वा-परस्वभावविविकं क्षणक्ष्यम् , स्वसंवेदनाध्यक्षतस्त्रथेव प्रतिपत्तेः पौर्वापर्ये प्रमाणाप्रवृत्तेः अतः क्षणिकविक्रतिमात्रावलस्वी शुद्धपर्यायास्तिकभेदः ऋजुसूत्रः ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दम्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलमृरीश्वरचरणनिलनिवन्यस्क्यक्तियंरण तत्पट्टघरेण विजय-लिखमृरिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य शुद्धनर-जुंसुत्रनिक्षपणं नाम पोडशं सोपानम् ॥



# शुद्धतमर्जुमृत्रनिरूपणम् ।

15 यद्वा एकः वानेक त्वसमस्तधर्मक छापित्र कलत्या तदिष विद्यानं शून्य रूपं ऋजु सूत्रस्वतिति ऋजुस्त्रः, म हि माध्यमिक दर्शनावल सर्व सर्वभाव नैरास्त्यप्रतिपादनाय प्रमाणयितसिंद् श्रु द्दे नावभासि तन्न परमार्थ महत्य हारप्यमवतरित, यथा तिमिरपरिकरित हगवभासी न्दु ह्रयम्, विश्व द्देशनावभासि नश्च मनम्भकुम्भादयः प्रतिभासाविशेषात्। अयेन्दुह्रयाद्यो न परमार्थ मन्तः. तत्र कारणदोषात्, बाधोदयाद्वा, परिशुद्ध हगवसे यास्त्वे केन्दु१० मण्ड छाद्यो न वितथाः, तत्र कारणदोषित्र हाद्वाधाभावादेति प्रतिभासाविशेष त्वमसिद्धमिति चेन्न, बाध्यत्वायोगान् न हि तत्का छभाविविद्यानस्वरूपं बाध्यते, तस्य तदानी
स्वरूपेण प्रतिभामनान्। नाष्युत्तर कालम्, तदा तम्य क्षणिक त्वेन स्वयमेवाभावान्। न
वा प्रतिभासमान रूपेण प्रमेय बाध्यते, तस्य विश्व प्रतिभासादेवाभावासिद्धेः। न चाप्रतिभासमान रूपेण, प्रतिभाम रूपात्तस्यान्य त्वान्। नाष्युत्पन्ना प्रवृत्ति बौध्यते, उत्पन्न व्या१० देवास स्वायोगान्। न वाऽनुत्पन्ना, स्वत एवास स्वान्। अर्थ कियाऽपि न वाध्यते, उत्पन्य नुत्वस्योबीध्यत्वायोगान्। इ वाऽर्थिक याद्या अपि सस्वासिद्धेः, अपरार्थिक यातः तस्याः
सस्वान किरोध्यत्व सम्यम्, अर्थिक याया अपि सस्वासिद्धेः, अपरार्थिक यातः तस्याः
सस्वान किरोधन सम्याप्त । नाष्य विज्ञ न्यस्वाद्य विषयायास्त स्वम्, अन्योऽन्याक्ष यात्।

न च मत्तामम्बन्धाद्वावानां मत्त्वम्, सत्तातत्सम्बन्धयोरेवासम्भवात्। नापि दुष्टका-रणप्रभवत्वेनेन्दुद्वयावभासञ्चानस्यासत्यार्थत्वम् , तत्प्रभवत्वस्य ज्ञातुमशक्तेः, इन्द्रियादेरती-न्द्रियत्वेन तृत्वत्रोषस्याष्यध्यक्षेणाप्रतिपत्तेः । न वाऽतुमानात्तद्दोषावगतिः, अध्यक्षाभावेऽ-नुमानस्याप्रकृतः । पुरुषान्तरम्य चन्द्रद्वयादेरप्रतिभासनात्तस्य द्रष्टकारणजन्यविज्ञानविष-यस्वमिति चेन्न, स्वप्नाहिङ्गाने परिस्फुटतया प्रतिभासनात्, याविसिरादिममानसामप्री 5 पुक्रपान्तरस्य वर्त्तने तावत्तस्यापि नत्प्रतिभासनात् । तथा स्तम्भादेरवैतध्यं न निश्चेतं शक्यम्, तदवभासिक्कानवाधाभावाद्वतध्यनिश्चयो भवतीति चेन्न, बाधाभावस्य तदवैत-थ्याप्रसाधकत्वात्, न हि तत्कालबाधाभावस्तत्माधकः, चन्द्रद्वयविज्ञाने ऽपि तत्कालबाधाः भावसत्त्वात्तिष्ठिषयम्यावैतथ्यप्रसङ्गात् । न वोत्तरकालभावी तद्भावः पूर्वज्ञानविषयस्य सत्य-तासाधकः, नत्कालपरिहारेण तत्त्रवृत्तः, बाधाभावस्य प्रसज्यरूपस्य तुच्छतयाऽर्थसत्य- 10 तावक्रवस्थापकत्वासम्भवाद्य, अन्यथा तुच्छत्वायोगात्, पर्युदासह्यपोऽपि बाधकाभावो न तद्भयवस्थापकः, तस्य विषयोपलम्भस्वभावत्वात्, यथा स प्राक्कालभावी नार्थेतथाभाव-व्यवस्थापकस्तथोत्तरकालभाव्यपि, प्रतिभामाविशेषात् । न व। सवादित्वाद्पि स्तम्भादेः सत्यत्वम् , समानजातीयोत्तरकालभाविज्ञानलक्षणस्य सवादस्य यावतिमिरं तावदिनदृद्धया-दाविष भावात , भिन्नजातीयज्ञानसवादस्य च तथात्वे भ्रान्तज्ञानावभासिनो रजतादेः श्रक्ति- 15 काज्ञानसवादात्मत्यताप्रमक्तिः । न चैकार्थाङ्गिजातीयज्ञानसवादातः, एकार्थत्वे पूर्वोपर-ज्ञानयोर्गवशेषात पूर्वज्ञानवदुत्तरज्ञानस्यापि व्यवस्थापकत्वं न स्यात् , विजातीयत्वे एकार्थ विषयस्वासम्भवाश । एवं स्तंभादिनैकानेकरूपतया त्र्यवस्थापयितं शक्यतं, कालभेटादि भेदो नाध्यक्षेण विज्ञेयः, तस्य सन्निहिन एव प्रवृत्तः, न हि मृत्पिण्डस्वरूपमाह्यध्यक्षं तदा घटम-सिन्निहितमुपलभते. अनो न तदपेक्षया तस्य भेदोऽधिगन्तुं शक्यः, नापि घटस्वरूपमाहिणा 20 मृत्पिण्डांद्रदोऽधिगम्यते, तत्स्वऋपात्रहणे तद्भद्यहणाधवृत्ते:। नापि स्मरणं तद्भाहकम्, अतु-भूतस्यैव स्मरणात्, तस्य स्वरूपमात्रपर्यवसितत्वेनार्थब्रह्णंऽसामर्थ्याश्च । अत एव स्मरणसह-क्रतमध्यक्षमपि न भेदमाहि। न च पूर्वह्रपाग्रहणमेव भेदवेदनम्, तद्वहणस्य भेदं व्यवस्था-पयितुमशक्ते । स्वरूपमेव भेदः, नद्वहणे सोऽपि गृहीत इति चेन्न, अपेश्लया भेदन्यवस्था-नात्, अन्यथा स्वक्ष्पापेक्षयापि भेदप्रमक्तः । दंशभेदाद्पि न भावभेदः देशस्याप्यपरदेश- 25 भेदाद्वेदप्रसङ्गनानवस्थाप्रसंकः । न चान्यभेदोऽन्यमनुविश्वतीति न देशभेदादिप तद्वेदः । एव

१ उत्तरदर्शने स्मृतौ वा यदि प्रवेष्ट्य न प्रतिमासन तर्हि तद्प्रतिभासनमायानं तदेव च भदवेदनम्, न पृषेषपविविक्ततायाः प्रत्यक्षेण स्मृत्या बाडनवगतत्वातः, तथोः स्वस्वरूपे निमम्स्वात्, तथा च पूर्वस्पान् बिष्यमे न तद्विविक्ततायाः अप्योगर्गतः, तस्माक्ष तद्यतिभासनगिप निद्धामिन मार्यः॥

स्वरूपमेदादपि न भावभेदः, न हि सेमानकालमुद्भासमानयोधैटपटयोभिन्नं संवेदनं भेद-मबस्थापयति, प्रकाशमाननीलसुखादिव्यतिरेकेण तस्यानुपलम्भतोऽसत्त्वात्, सत्त्वेऽपि समानकालस्य मिन्नकालस्य वाऽध्यक्षस्य परोक्षस्य वा प्रहणिकयासहितस्य तद्विकलस्य वा तस्यार्थमाहकत्वानुपपत्तेर्विज्ञानवादोक्तरीत्या सिद्धत्वेन न भेदप्राहकत्वम् । न च तस्य स्वयम-5 थौद्भदेनाप्रतीतस्य भेदपाहकत्वम्, त्वरविषाणादेरपि तत्प्रसक्तः। न च तस्य भेदोऽन्यज्ञाना-द्वसीयते, तस्याप्यप्रतिपञ्चभेदस्य तद्भेदाव्यवस्थापकत्वात्, तत्रापि भेदस्यान्यज्ञानानिर्णये चानवस्था। न वा स्वसंवेदनत एव तड़ेत्: सिद्धाति, तथा सति स्वस्वरूपमात्रपर्यवसितत्वा-त्तस्य नीलादिभेदव्यवस्थापकत्वानुपपत्तेः । स्वत एव स्तम्भादयो भिन्नरूपाः प्रथन्त इति चेत्तर्हि तेषां स्वसंवेदनरूपत्या स्वरूपनिमग्नत्वादन्यत्राप्रवृत्त्या परस्परासंवेदनाम स्वरूपतोऽपि 10 भेदसंवित्तिभेवेत , द्रयह्मपासवेदने तन्निष्टभेदस्याप्यप्रतिपत्तेः । न ह्यपरोक्षे नीलस्वरूपाद-परं पीतमाभाति, न चापराप्रतिभासनमेव भेद्वेद्नम् नीलस्वरूपसंवेद्नेऽप्रतिभासमानस्य पीतस्यास्तित्वेन नास्नित्वेन वाऽधिगनतुमशक्यत्वान्, नास्नित्वावेदने च कुतः स्वरूपमात्रप्रति-भामनाद्भेदसिद्धिरित । नन्वनेन न्यायेन यग्नध्यक्षावभासिनो नीलादेने भेदस्त् हीभेदो न्याय-प्राप्त इत्यहैतापत्ते शृत्यता, अन्तर्यहिश्च प्रतिभाममानयोः सुखनीलाद्योरपह्नोतुमश्रक्यत्वा-15 दिति, मैवम्, अस्माभिरवभाममानस्य नीलादेरवभासज्ञून्यत्वानभिधानात्, प्रतिभासविरति-लक्षणशुन्यत्वस्य कथाब्रद्रप्रतीनः, किन्तु प्रतिभामोपमन्त्रं मर्वधर्माणां शुन्यत्वम् , प्रतिभासश्च सर्वो भेदाभेदश्त्यः, न हि नीलम्बह्य सुखाद्यात्मकतयाऽभेदह्र्यसुपलभते, तद्रृवतासुपलम्भे च कथमेकं भवेत । न च तावद्यमम्तीति प्रतिभासाद्द्वैतमस्तु इति वक्तव्यम्, विचित्रस्य नीलादेः प्रतिभामाज्ञगतो विचित्रताप्राप्तेः । त च बहिर्नीलादेरेकानेकरूपतथा युक्तयाऽनुप-20 पत्तेः प्रकृतिपरिशुद्ध ज्योनिर्मात्रं परमार्थमद्स्तिवति वाच्यम् , तथाभूतज्योतिर्मात्रस्य कदा-चनाप्यप्रतिपत्तरमत्त्वात्मर्वधर्भग्रन्यनाया एव मिद्धेः, ततः केवलमनादिवासनासमुत्थ-व्यवहारमात्रमेवेदं मिध्यार्थं ज्ञानम् । न च व्यवहारमात्रादेव बहिरेकं वस्तु सिद्ध्यति, नीलादीनां स्वभाव इति व्यवहागद्दपि स्वभावस्थैकताप्राप्तेः । न चार्थाभावे नियतदेशका-लाकारः प्रतिभामः कथमित्याशङ्कथम् , वासनावलेन तथाभूतप्रतिभामस्य स्वप्नद्शायामुप-25 लड्डे जीमह्हायामीय तहुलेनेव नदुद्यमम्भवान्, अर्थस्य कस्यचित्स्वह्रपतोऽसिद्धः प्रति-भामनियामकत्वातम्भवावेति नार्थवादो युक्तिमङ्गतः। नापि वासनावछान्नियताकारं झानं सद्रस्तु, नीलादिरूपज्ञानस्यापि एकानेकरूपन्वायोगात्, दिग्भेदादिलक्षणविरुद्धधर्मसंसर्गतो

१ कि स स्वम्पभट भिन्नप्रांतभासाधिगम्य कि वा स्वत एव, तन्न प्रथमपक्षे दोषमाइ न हीति, द्वितीयपक्षे दोषमाइ-स्वत एव स्तम्भादय इति ॥

भेदात । नापि नीलादिक्कानं परमाणुक्ष्यम् , दिक्षट्योगात्सांशतापत्तेः, अनेकप्रतिपत्तेरयोगात्र । न वा बाह्यनीलादेवितथत्वं परिशुद्धस्य बोधस्य चावितथत्विमित वक्तन्यम् ,
तस्यानुपल्डवेरेवाभावनिश्चयात् । न च वासनाप्रतिबद्धत्वमनुभवस्य निश्चेतुं शक्यम् , पौर्वापर्ये हि प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेनीन्वयन्यतिरेकनिश्चायकत्वं तदनिश्चये च न हेतुफलभावावगतिरध्यक्षात् , प्रत्यक्षामावे च नानुमानमपि तद्वगमकम् । किञ्च वासनापत्रोधप्रभवं नीलसुखा- 5
दिन्यतिरिक्तं प्रतिपुक्षवित्यतं संवेदनं यद्यनुभूयेत तदा विज्ञानवादो युक्तिसङ्गतः स्यात् ।
न च उत् कदाचनाप्युपल्डधिगोचरः, नीलसुखादेस्त्वेकानेकस्वभावायोगातः, वासनाजन्यस्वस्यापि परमार्थतोऽत्तमभवात् सर्वधर्मशून्यतेव वस्तुबलायाता । नीलाद्यवभासस्य वासनाप्रतिबद्धत्वं संवृत्त्या शून्यत्वसुच्यते, न सर्वसंवेदनाभावः, तस्य कदाचिद्रप्यननुभवात् । न च
प्रतिभासे सति कथं शून्यत्वसुच्यते, त सर्वसंवेदनाभावः, तस्य कदाचिद्रप्यननुभवात् । न च
प्रतिभासे सति कथं शून्यत्वसिति वक्तन्यम् , तस्यैकानेकस्वभावायोगतः शून्यतेति प्रतिपाद- 10
नात् क तद्वस्थितमेतद्यत् प्रतिभाति तद् द्विचन्द्राविवत् सकलमप्यसत्यमिति शुद्धतमपर्यायास्तिकमतावलम्बी ऋजुसूत्र एवं व्यवस्थितः ॥

अथवा सौत्रान्तिकवैभाषिकौ बाह्यार्थमाश्रितौ ऋजुसूत्रशब्दौ यथाक्रमं वैभाषिकेण नित्या-नित्यशब्दवाच्यस्य पुद्गलस्याभ्युपगमात् शब्दनयेऽनुप्रवेशस्तस्य बाह्यार्थप्रतिक्षेपेण विज्ञान मात्रं समभिक्षढो योगाचारः। एकानेकधर्मविकलतया विज्ञानमात्रस्याप्यभाव इत्येवंभूतो 15 व्यवस्थित एवम्भूतो माध्यमिक इति व्यवस्थितमेतन तस्य तु शब्दादयः शास्त्राप्रशास्ताः सूक्ष्मभेदा इति ॥ ५ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य गुद्धतमर्जु-स्त्रनिक्रपणं नाम सप्तदशं सोपानम्॥

20

## निक्षेपचतुष्टयवर्णनम्

नयानुयं।गद्वारवत् शेपद्वारेष्विप द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ मूलव्याकरणिनाविति दर्शय-भनयोव्योपकतामाह, अथवा वस्तुनियन्धनाध्यवसायनिमित्तव्यवहारमूलकारणतामनयोः प्र-तिपाद्याधुनाऽध्यारोपितानध्यारोपितनामस्थापनाद्रव्यभावनिवन्धनव्यवहारनियन्धनतामनयो- 25 रेष प्रतिपादयमाह—

> नामं ठवणा दविएत्ति एस दव्वडियस्स निक्खेवो । भावो उ पज्जवडिअस्स परूवणा एस परमत्थो ॥ १ ॥ ६॥

नाम स्थापना द्रव्यमित्येष द्रव्याधिकस्य निक्षेपः । भागस्तु पर्यायाधिकस्य प्ररूपणा एप परमार्थः ॥ छाया ॥

नामेति, चतुर्विधेषु निश्लेपेषु नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्यार्थिकनिरूपणाया निश्लेपाः, भावस्तु पर्यायार्थिकनिरूपणाया इत्ययं परमार्थ इति समुदायार्थः ।

5 तत्र नामनिक्षेपस्तावत् यत्किञ्चिद्वस्तुनो व्यवहाराय निमित्तापेश्चयाऽनपेक्षया वाऽभि-धानं यत्मङ्केखते तन्नाम । मङ्केतविधानं च कविद्देभेदेन, यथाऽयं घट इति, कचिद्धेदेन अस्यायं घटगढरो वाचक इति । एतच्च समानासमानाकारपरिणामात्मकेऽपि वस्तुनि समान नाकारश्रतिपादनायेव नियोज्यते, तस्यानुगतन्वेन कत्र सङ्केतकरणभौकर्योत् । असमानपरिण-तेष्वननुगमादानन्त्याच न तत्र सङ्केतः कर्त्तुं शक्यः, शब्द्रव्यापाराच वस्तुगतसहअपरिणते-10 रेव प्रतिभासनात् । स एव शब्दार्थः यः आव्दां प्रतीतौ प्रतिभातीति नामहअपरिणामोऽन्यन्तविलक्षणभास्यार्थ इति वस्तुम्थितः ॥

अत्र च द्रव्यार्थिकमनावलस्वी जञ्दत्रह्मवादी भर्नृहरिः प्रात-' अनादिनिधनं त्रह्म जञ्द-तस्वं यद्श्रमः । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ [वाक्य० श्रो. ॥ ८ प्रथमका० ] इति, अत्रोत्पत्तिविनाशा मात्रादनादिनिधनम् , अकाराह्यक्षरम्यः निमित्तन्वादक्षरम् . अनेन च 15 विवर्त्तोऽभिधानस्पतया निर्दार्शनः, अर्थभावेनेन्यादिना न्वभिधेयो विवर्तः, प्रक्रियेति भेदाना-मेव सङ्कीर्चनम्, ब्रह्मेति पूर्वापरदिश्विभागरहितम्, अनुत्पन्नमविनाज्ञि यच्छप्दमयं ब्रह्म तस्यायं स्वपादिभाववामपरिणाम इति छोकार्थः । एतज्ञ झटदस्वभावात्मकं ब्रह्म प्रणवस्व-रूपं तथ मर्वपां अव्यानां समस्तार्थीनाम्च प्रकृतिः । वर्णकमरूपी वेदस्तद्धिगमीपायः प्रतिच्छन्दकन्यायेन तस्यावस्थितत्वान् । तद्य परमं ब्रह्म अभ्युद्यितःश्रेयसफलधर्मानुगृ-20 हीनान्तःकरणेरवगम्यते । अत्र च प्रयोगः ये यदाकारानुम्यूनास्ते तन्मयाः, यथा घट-शराबोदञ्चनादयो मृद्रिकारानुगता मृष्मयत्वेन प्रसिद्धाः. शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वे भावा इति स्वभावहेतुः । प्रत्यक्षन एव सर्वभावाना शब्दाकारानुगमोऽनुभूयते, नथाहि अर्थे-ष्वनुभूयमानेषु शन्दोल्लेमानुगना एव सर्वे प्रत्यया विभाव्यन्ते । उक्तक्क ' न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते ॥ ' [ वाक्य० 25 फी॰ १२४ प्रथमका० ] इति । न च वामृपताननुवेधे बोधस्य प्रकाशक्रपतापि भवेत्, तस्यापरामर्शस्यत्वात . तद्भावे तु तस्याभावाद्वीधस्यात्यभावः, परामर्शोभावे च प्रवृत्त्या-दिन्यवहारोऽिप विशीर्येतेति । आह च ' वाग्रुपना चेद्रगुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेन सा हि प्रत्यवमर्जिनी ॥ `[वाक्य० ऋो० १२५ प्रथमका०] इति । ज्ञानाकारनियन्धन। च वस्तृनां प्रज्ञप्रिरिति नैपां शब्दाकारानुस्यूतत्वमसिद्धम् , तत्मिद्धेश्च

तम्मात्रभावित्वात तन्मयत्वस्य तन्मयत्वमपि सिद्धमेव । अत एवायं घट इत्यभेदेन शब्दार्थसम्बन्धो वैयाकरणः ' सोऽयमित्यभिसम्बन्धाद्रपमेकीकृत 'मित्यादिनाऽभिजल्पश्वरूपं दर्शयद्भिः प्रतिपादितः। अत्र च पर्यायान्तिकमतेन प्रतिज्ञादिदोष उद्भाव्यते, किमत्र जगतः साध्यत्वेनाभिलिषतम्, शब्दपरिणामह्तपत्वाच्छब्दमयत्वं शब्दादुत्पत्तः शब्दमयत्वं वा, न प्रथमः, परिणामानुपपत्तः, नीलादिक्रपत्वं हि प्रतिपद्यमानं शब्दात्मकं ब्रह्म यदि स्वरूपपरि- 5 त्यागेन प्रतिपद्यते तर्हि न तद्नादिनिधनं भवेतु, पूर्वस्वभावविनाजातु, यहि त्वपरित्यागेन तदा नीलादिसंवेदनकालेऽपि वधिरस्य शब्दसवेदनं प्राप्नोति, शब्दस्य नीलाद्यव्यतिरेकान् , यदभिन्नं हि यत्तत् तत्सवेदने संवेद्यते यथा नीलादिसवेदनकालं तस्येव नीलादेरात्मा, नीला-वैमिनश्च शब्द इति स्वभावहेतुः, अन्यथा भिन्नयोगश्चेमत्वात्तस्वभावत्त्रमेव न प्रमिद्धादिति विपर्यये बाधकं प्रमाणम् । यदि तु नदा नास्य वेदनिमय्यते तदा नीलादेरिप जब्दस्वरूप- 10 वदसंवेदनं स्यात् , तेन मह नीलादीनाभैकात्स्यात् , भिन्नस्वभावत्वे च शब्दनीलादेरत्यन्तभेदो भवेत्, न हाकमेकदेकप्रतिपत्रपेश्रया गृहीतमगृहीतम् , एकतामङ्गप्रसङ्गात्, विरुद्धधर्माध्यासेऽ प्येकत्वे घटपटादीनां कल्पितो व्यक्तिंभदो न भवेतु , परेणाभ्यूपगतश्च घटादिव्यक्तीनां भेदः. यतः स्वात्मनि व्यवस्थितस्य ब्रह्मणो नास्ति भेदोऽविकारविषयन्वादस्येति परिमद्धान्तः, तथा हि घटाद्यात्मना न तस्यानादिनिधनत्त्रमिष्यते किन्तु परमात्मापेक्षया, घटादयो हि इक्य- । मानीदयव्ययाः परिच्छिन्नदेशाश्चोपलभ्यन्ते, एवच्च वधिरस्य यः शब्दसंवेदनप्रसङ्क उक्तः स यदि ब्रह्मणो रूपमुपलिध्यलक्षणप्राप्तमिष्यते तदा । यदि चातिसूक्ष्मतयातीन्द्रियत्वं तस्य तर्हि नादृष्यात्रीलादीनामपि प्रहणं न स्यात । ननु भवता यथा श्रूणिकत्व नीलाद्यव्यति-रिक्तं नीलादिसंवेदनेऽपि न संवेद्यते नद्वच्छव्दरूपमपीनि चेन्न, नीलादिसवेदने क्षणिकत्वं न संवेद्यत इत्यनभ्युपगमात, किन्तु निर्विकल्पेन गृहीतमपि न निश्चीयते श्रान्तिकारणव- 20 शात , तस्मादन्भवापेश्वया गृहीतमपि निश्चयज्ञानापेश्वयाऽगृहीनमिति ज्ञानभेदेनैकम्य गृही-तत्वमगृहीतत्वक्काविरुद्धमेव, न तु भवन्मते अब्दृश्य प्रहणायहणे युक्ते, सर्वज्ञानानां सवि-कस्पकत्वाभ्यपगमात्, एकेनेव ज्ञानेन सर्वात्मना तस्य निश्चितत्वेनागृहीतस्वभावान्तरानुप-पत्तेः। अथ किञ्चिद्विकस्पकमपि ज्ञानमभ्युपगम्यते तर्हि 'न मोऽस्ति प्रत्ययो लोके ' इति न वक्तव्यम् । शब्दाकारानुस्यूतत्वादिति हेतोरसिद्धिशमिकश्च । यथा च प्रमाणान्त- 25 रतः श्रणिकत्वप्रसिद्धेरतुभूनमपि निश्चयापेश्चयाऽगृहीनमिनि त्र्यपदिइयते नथा न अब्दात्मना तथाव्यपदेशमासादयति शब्दात्मताप्रमाधकप्रमाणान्तराभावात् । अपि च शब्दात्मा परि-णामं गच्छन् प्रतिपदार्थं भिद्यते न वा, आदे शब्दब्रह्मणोऽनेकत्वप्रमङ्गः, विभिन्नानेकपदार्थ-स्वभावत्वात् , तत्स्वरूपवत् , एकञ्च ब्रह्मेच्यते परैरित्यभ्युपगमवाधा प्रतिकायाः । द्वितीये तु

सर्वेषां नीळादीनामेकदेशकाळपरिणामादिरूपत्वं एकाकारश्च प्रतिभासः प्राप्नोति, सर्वेषां नीलादीनामेकशब्दत्रहारूपाव्यतिरेकान् । जगतो नित्यशब्दश्वरूपत्वे च सर्वदा भावानां झडरेन सह यौगवद्याभित्यःवप्राप्त्या परिणामात्मता न स्यात्, तस्माद्भावानां न परिणामकृतं शब्दमयत्वम् । नापि शब्दात्तस्योत्पत्तेः शब्दमयत्वमिति द्वितीयः पक्षो युक्तः, तस्मा-5 त्कार्योदयासम्भवात्, शब्दो हि नित्योऽविकारी च ततः कयं क्रमेण कार्योदयः स्यात्, युग-पच कथं न भवेत्, कारणवैकल्ये हि कार्याणि उदयं प्रति विलम्बन्ते तचेत्कारणमवि-कलं तदा परापेक्षाभावासुगपदेव कार्याण भवेगुः। किञ्च तह्न्ह्य विवृत्तमर्थरूपेणेत्येतन्न सिद्धात . शब्दनहाण एकस्वभावतया ततो भिन्नभिन्नभावोत्पादाङ्गीकारात, न हार्थो-न्तरस्योत्पादे तत्स्वभावमनासादयतोऽन्यस्य ताद्र्र्येण विवर्ती युक्तः तस्मान्न प्रतिकार्थी 10 घटते । एवं शब्दाकारानुस्यूतत्वादिति हेतुरिमद्धः, परमार्थनो भावानामेकरूपानुगमत्वासम्भ-वात्, सर्वे हि भावाः स्वस्वभावेषु व्यवस्थिताः समानजातीयव्याष्ट्रतस्यभावाः, विजा-तीयव्यावृत्तिकृतमेकाकारानुस्यृतस्वक्षेपां कल्पनया व्यवस्थाप्यते, यथा वस्तुतो भिन्नेषु घटशरावादिषु अमृद्भ्यावृत्तिकृतो मृदात्मा कल्प्यते, नीलादीनामेपास्त्र तदपि काल्पनिकं शब्दाकारानुस्यतत्वं न सम्भवति, नीलपीतादिषु शब्दरूपानुपलम्भेनाशब्दव्यवच्छेदकृत-15 शब्दाकार।नुस्यूतत्वस्य करुपनाऽसम्भवादिति । ननु ब्रह्मात्मकं तत्त्वं सदाऽविभक्तमेव, न तस्य परमार्थतः परिणामो येनैकदेशत्वादिदोषो भवेतः, तचाविद्योपहत्बुद्धयो नीलादिभेदेन विचित्रमिव मन्यन्ते. तथा च न नीलादीनामवस्त्रस्वरूपत्वादेकदेशत्वप्रमङ्को नापि संवेदन-स्याभेदप्रसङ्गोऽविद्याविरचिनत्वात्त्रद्भयेति चेन्मैवम्, एवंरूपत्रह्मणः सिद्धौ प्रमाणा-भावात . प्रमाणाद्धि प्रमेयमत्ताव्यवस्था, तेत्र न प्रत्यक्षतस्तस्य सिद्धिः, नीलादिभिन्नस्या-20 न्यस्य ब्रह्मणस्मत्राप्रतिभासनान् । अथ ज्ञानस्वरूपत्वात्स्वसंवेदनाध्यक्षत एव शब्द ब्रह्म सिद्धम् , तदेव ज्योतिः, शब्दात्मकत्वाचैतन्यरूपत्वाचैति प्रतिपाद्यते तत्स्वसंवेदनविरुद्धम् . अन्यत्र हि गतिचत्तोऽपि रूपं चक्षुषा वीश्वमाणोऽभिलापासंसृष्टमेव नीलादिप्रत्ययमनुभवति । एतेन ' बाम्पता चेह्रशुःकामेत् ' इति 'न मोऽस्ति प्रत्ययो छोके' इति च प्रत्यक्तम् । तस्मादः विभागं शब्दमयं ब्रह्म न प्रत्यक्षतः सिद्धम । नाष्यनुमानतः, नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यां अर्थिकया-25 विरोधेन तत्कार्यस्यानुपपत्तः कार्येलिङ्गाभावात , ब्रह्मारूयधर्मिणोऽसिद्धत्वेन तत्स्वभावभूत-

१ न हि शब्दब्रह्मण सद्भावे प्रमाण किश्चिद्दित, प्रत्यक्षनतु तत्र न कमते सकलदेशकालाश्याकारसमूह-व्यासरक्षरम् वक्षणः कम्यापीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षम्यागेनरत्वात श्रोत्रेन्द्रियं हि शब्दस्वहृपमात्रविषयशानजनक कथं ताहशवद्याप्रत्यक्षं जननेत्, न वाऽनुमानम् तत्मद्भानावेदकस्य कस्यचिद्धेतोरसस्वात् शब्दाका-रागुस्यूतस्यं देतुमनु दुष्ट इत्याद्धित एवेति भावः ॥ धर्माप्रसिद्धशा स्वभावहेतोर् व्यभावात्, स्वभावकार्यव्यतिरेकेणान्यस्य साध्यप्रतिवन्धाभावेन छिक्कस्यासन्भवाच शब्दाकारानुगतत्वन्तु असिद्धत्वाच पारमार्थिक ब्रह्मस्वरूपसाधनायालम्। अभेदेन सङ्केतकरणं शब्दार्थयोस्ताद्रूप्यं ख्यापयतीत्यपि न युक्तम्, अयं घट इत्यनेन घट-शब्दस्य घटार्थतायाः घटार्थस्य वा घटशब्दताया अप्रकाशनात्, किन्त्वयं घटशब्दयाच्यः, इत्ययमत्रार्थः प्रकाशियतुमिभिप्रेतः, अन्यथा प्रत्यक्षप्रतीतिवाधितार्थप्रकाशकत्वेनेद्युन्मत्त- 5 व चनवदनाद्रणीयमेव स्यात्। शब्दार्थयोश्च तादात्म्ये श्चराग्निमोदकादिशब्दोचारणे आस्य-पाटनदहनपूरणादिप्रसिक्तः, अनवगतसमयस्याभिधानोपलब्धौ तद्र्थस्यार्थोपलब्द्धौ च तद्वा-चकस्यावगतिप्रसिक्तश्च, अन्यथा तादात्म्यायोगात् । न च यो यस्य प्रतिपादकः स तदात्मक इति नियमः, धूमाग्न्यादिभिव्यभिचारात्। न च शब्दस्यार्थविशेषणत्वेन प्रतिते-ख्यात्मकत्वम्, देशभेदेन शब्दार्थयोरुपलब्दोः। न च भेदे तस्य तद्व्यवच्छेदकत्वमनुपपन्नम्, 10 काकादेभिन्नस्यापि गृहादिकं प्रति व्यवच्छेदकत्वप्रतीतेः। तन्न ग्रुद्धत्व्याग्निमतना-मनिश्चेपो युक्कियुक्त इति भावनिक्षेपप्रतिपादकपर्यायनयाभिष्रायः॥

अञ्जद्धद्रव्यास्तिकप्रकृतिव्यवहारनयमतावलिक्वनस्तु मीमांसकाः भिन्नानेव शब्दार्थ-सम्बन्धानाहुः ' औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः ' [ भीमां० १-१-५ ] इति वचनात्, औत्पत्तिक इति विरुद्धलक्षणया नित्यस्तैव्यीख्यातः । सम्बन्धस्य नित्यत्वे च कृतकसम्बन्ध- 15 बादिनो याऽनवस्था प्रसञ्यते न साऽस्माकमिति वदन्ति, कुतकसम्बन्धपश्चेऽनवस्था च येनावगतसम्बन्धेन अयमित्यादिना झब्देनाप्रसिद्धमम्बन्धस्य घटादेः सम्बन्धः क्रियते तस्यापि यद्यन्येन प्रसिद्धसम्बन्धेन सम्बन्धस्तदा तस्याप्यन्येनेति । भावनिक्षेपवादी पर्यायास्तिक आह एतेऽपि अयुक्तवादिनः, नित्यस्य वस्तुनः शब्दादेः कस्यचिद्सम्भवात्, अनवस्थाद्षणमपि न युक्तम् , अयमित्यादेः झब्दस्यानादिव्यवहारपरम्परातः सिद्धसम्ब- 20 न्धत्वात् तेनानवगतसम्बन्धस्य घटादिशब्दस्य सङ्केतकरणात् । अक्कतकवादिनोऽप्यनवस्था तुरुयैव, तथाहि अन्भिव्यक्तसम्बन्धस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन शब्देन यदि सम्बन्धाभिव्यक्तिः क्रियते तदा तस्यापि सम्बन्धाभिव्यक्तिर्न्यतोऽभिव्यक्तसम्बन्धादिति । यदि तु कस्यचित स्वत एव सम्बन्धाभिव्यक्तिरपरस्यापि तथैवास्त्वित संकेतिक्रिया व्यर्था । शब्द्विभागाभ्यु-पगमे चास्मन्मतानुप्रवेशः प्रदर्शितन्यायेनेति । कृतकत्वेऽपि शब्दस्य यत्र यत्र संकेतद्वारेण 25 शब्दो नियुज्यते तत्र तत्र प्रतिपाद्कत्वेन प्रवर्त्तेत इति द्रुव्यसाधम्याद्रव्यार्थिकनिक्षेपः शब्दः, तथा द्रव्यार्थताया अपि सर्वत्राभ्युपगमाद्वाच्यवाचकयोर्नित्यत्वात्तत्सम्बन्धस्यापि नित्यता समस्त्येव, सङ्केतश्च तद्भिन्यक्तिरिति द्रन्यार्थिकनिश्चंपः शब्दः ॥

सक्केतामिषेयस्यार्थस्य प्रतिकृतिप्रकल्पना स्थापनेति, यहम्तु सद्सङ्कृताकारेण स्थाप्यते

सा स्थापना। सापि द्रव्यार्थिकस्य निक्षेपः, मुख्यप्रतिनिधिविभागाभावान् सद्विशेषान् सर्वस्य मुख्यार्थिकयाकरणान्, अन्यधोपयाचितार्देस्ततोऽसिद्धिप्रसक्तः, तिक्रिमित्तद्रव्यादि- विनियोगव्यवहाराभावप्रसक्तेश्च, मुख्यपदार्थक्रपत्वान् स्थापनाया द्रव्यार्थस्वम् । अश्च वाऽध्यवसायोपरचितमेव स्थापनायास्तदंकत्वम्, न तु वास्तवम्, अन्यथा मुख्यप्रतिनिधि- विभागाभावप्रसक्तेस्तद्रूपोपलक्षकत्वाभावप्रसक्तेश्च । न हाभेदे उपलक्ष्योपलक्षकभाव उपपन्नः। नापि भिन्नदेशकालचेतनाचेननादिविभागो न्यायानुगनो भवेदिनि सद्भावासद्भावक्रपत्या प्रवर्त्तमानत्वात द्रव्यधर्मसद्भावादंकत्वाध्यवसायकृतमेव तस्या द्रव्यार्थत्वमिति द्रव्यार्थकः निक्षेपः स्थापना ॥

द्रबत्यतीनानागतपर्यायानधिकरणत्वेनाविचित्रतरूपं सद्गच्छतीति द्रव्यम् , तश्च भूत-10 भाविषयीयकारणत्वाश्चननमचेननं वाऽनुपचरिनमेव द्रव्यार्थिकनिक्षेपः । ननु भावानां निर-न्त्रयं प्रतिक्षणिवशराकतया निखत्वासम्भवेन दृष्यार्थिकनिश्चेषो न सत्य इति चेत्र, निर-न्वयविनादिस्वे प्रमाणानवनारान् । क्षणिकवादिमिहिं विनाशप्राहिनयाऽध्यक्षं वाऽनुमानं वा प्रमाणं उपन्यमनीयमपग्रमाणानभ्यपगमान, तत्र न नाबद्धावानां क्षणक्षयित्वस्य प्राह्क प्रत्यक्षं भवितुमहीत, प्रतिक्षणमुद्यापवर्गितया भावानां तत्राप्रतिभामनात्, स्थिरस्थ-15 लक्ष्यतयेव भावानां तत्र प्रतिमासनान् न ह्यन्याहम्भूतप्रतिभासोऽन्याहम्भूतार्थव्यवस्था-पकोऽतिप्रसङ्गात् । न च सहशापरापरोत्पत्तित्रप्रलम्भाद्यथानुभवं व्यवसायानुत्पत्ते क्षणि-कत्वानुभवेऽपि स्थिरस्थुलकपाध्यतमाय इति वाच्यम्, प्रमाणाभावात्, न ह्यस्यादृशार्थानु-भवेऽन्यादृशार्थेनिश्चयोत्पत्तिकल्पना ज्यायसी. नीठानुभवेऽपि पीतनिश्चयकल्पनया सर्वव प्रतिनियतार्थेव्यवस्थितेरभावप्रसङ्गात् । न वा सहजापरापरोत्पत्तिविपलम्भसम्भवः, भाव-20 भिन्नस्य मादद्यस्य मामान्यपक्षोक्तदोषप्रमञ्जनामस्भवान् । नाष्यमद्भा अपि समानवि-कल्प जनका दर्शनद्वारेण सहशब्यवहारहेनव इति बक्तव्यम , नीलादिविशेषाणामध्यभाव-प्रमक्तेः, यथा हि परमार्थतोऽभद्दशा अपि तथाभूतविकन्रोत्पादकद्शेनहेतवः सदृशव्य-वहारभाजो भावास्त्रथा स्वयमनीलादिस्वभावा अपि नीलादिविकस्योत्पादकदर्शननिमित्तत्रवा नीलादिव्यवहारभाजो भवेयुरिति तेपामपि निःस्वभावताप्रमक्तिः। विकल्पवद्येन हि अध्य-25 क्षस्य प्रामाण्यव्यवस्था भवति, अन्यथा जानहिमाविस्त्रचेतसामपि स्वर्गप्रापणकाकेर्धिम-मम्याध्यक्षत एव व्यवस्थितेन नत्र विप्रतिपत्तिति तद्वय्दामार्थमनुमानप्रवर्त्तनं शास्त्रविर-चनं बा व्यर्थं भवेत । विकल्पस्तु स्थिरस्थूळार्थाध्यवमायलक्षणः, न स क्षणिकताव्यवस्था-पकः, विकल्एम्य चावम्तुविषयत्वं वाधिनम्, तथान्वे तु अन्यथाभूतसवेदनस्यानुपलक्षणा-इस्तुव्यवस्थाऽभावशसक्तः । संहत्मकलविकल्पावस्थायामश्रविकल्पनसमय एव चक्कःप्रिण- धानानस्तरं पुरो व्यवस्थितस्य गवादेविञ्चदतया स्थिरस्थूलक्षपस्यैवानुभवात , अन्यबाभृता-र्वेप्रतिभासस्य कदासिव्यमुपलब्देः । न च वस्तुनः प्रतिक्षणध्वंसिरवात्तरसामध्वेयलीजू-तेनाध्यक्षेण तद्रुपमेव प्रहणीयम् , अन्यरूप्यंहणेऽसद्र्यमाह्कत्वेन भ्रान्तताप्रसक्तेः, तस्मान् क्षणवरिणामत्राहकमध्यक्षमिति बक्तव्यम्, अन्योग्याश्रयात्, भावानां हि क्षणक्षयित्वे सिद्धे तत्सामध्यैभाविनोऽध्यक्षस्य तद्रपानुकरणं सिद्ध्यति, तत्सिद्धौ च क्षणक्षयित्वमिति, ततो न 3 क्षणिकत्वं मावानामध्यक्षगम्यम् । नाष्यनुमानान्निश्चेयम् , अध्यक्षाप्रवृत्तावनुमानस्याप्यनब-तारात । अध्यक्षाधिगतमविनाभावमाश्रित्य हि पक्षधमैतावगमबलादनुमानमुद्यमासाद्यति, अध्यक्षानवगते स्वर्गोदाविवानुमानस्याप्रवृत्तिरेव । यश्व निर्हेतुको ध्वंमः पदार्थोद्यानन्तर-भावी न देशकालपदार्थोन्तरमपेक्षत इत्यभिष्रेतं तक युक्तम्, तस्य निहेंतुकत्वेऽपि यदैव कुद्दरव्यापारानन्तरमुपलव्धिगोचरस्तदैव तत्मद्भावाभ्युपगमात्, भावोदयानन्तरं च न कस्य- 10 चिदुपलम्भगोचरो ध्वंस इति कथं तदैवास्य सद्भावः । न हि सुदूरादिश्यापारानन्तरमस्य दर्शनात्ततः प्रागिष सङ्कावः कल्पनीयः, प्रथमं तस्यादर्शनात् मुदूरव्यापारानम्तरमप्यभावप्र-सङ्गात, त्रिशेषाभावान्, सन्तानेन व्यभिचारादन्ते क्षयद्शैनेऽप्यादौ तद्भ्युपगमासम्भवाद । न च ध्वंसो मुद्ररादिसंयोगादिकं नापेक्षते किन्तु पदार्थैसत्तामात्रानुबन्धी, अतस्त्रदुद्यानम्न-रमेव सत्त्वमासाद्यतीति बाच्यम्, भावसत्तामात्रानुबन्धित्वेऽपि नाशस्य प्रतिश्चणध्वंमित्वा- 15 सिद्धेः,तथात्वेन सत्ताया एवानिश्चयात् ,न हि सत्ता एकक्षणस्थितिका सिद्धा येन तर्नुवन्धिनः प्रध्वंसस्य प्रतिक्षणभावितानिश्चयः स्यात्, विशेषणाप्रतिपत्तौ तद्विशेष्यस्य प्रतिपत्तुमशकः। अनेकक्षणस्यापि सत्तामात्रानुबन्धित्वे च ध्वंसस्याक्षणिकत्वमेव स्यात, सत्तावा क्षणान्तरा-बस्थानान् । किञ्चोद्यानन्तरमेव भावानां ध्वंसः कुतः प्रतीयते, किं भिन्नाभिन्नविकल्पाभ्यां ध्वंसस्यासम्भवात्, किं वाऽपरप्रमाणात्, नाद्यः, भिन्नाभिन्नविकल्पाभ्यां तस्य मुद्गरादिनिर- 20 पेक्षताया एव सिद्धेः, न तु भावोदयानन्तरभावितायाः, न हि निहंतुकस्य शशविषाणादेः पदार्थोद्यानन्तरभावितोपछब्धा । न च ध्वंसस्य निर्हेतुकत्वे सर्वदाभावस्यौचिखात काला-चपेक्षाऽगम्भवेन पदार्थोदयानन्तरमेव स भवतीति बाच्यम् , प्रथमक्षणेऽपि सद्भावप्रसक्तेः, तस्य निर्हेतुकत्वेन सर्वेदा भावात्, सापेश्चत्वे च निर्हेतुकत्वविरोधात, मापेश्चतायाः सर्हेतु-कत्वव्याप्तत्वात्, न च प्रथमक्षण एव व्वंसे पदार्थसत्तैवासम्भविनीति तत्प्रच्युतिस्रक्षणध्वे- 25 सोऽपि न भवेदिति स्वहेतुतोऽर्थो ध्वंसस्वभावा भवन्तीति वाच्यम् , विकल्पानुपपरेः, तथाहि किमेकक्षणस्थायिभावहेतोस्तत्त्रच्युतिहेतुत्वं किं वाडनेकक्षणस्थायिभावहेतोः, नाद्यः, असिद्धेः, न हि क्षणस्थायिभावहेतुत्वमणापि सिद्धम् , येन तत्कृतत्वं तत्प्रच्युतेः सिद्धेत् । न द्वितीयः, क्षणिकत्वामावप्रसङ्गात्, अपि च भावहेतोरेव तत्प्रच्यतिहेतुःवे तदा स कि भावजननात्पूर्व

तां जनयति, उतोत्तरकालं कि वा समानकालम्, नाद्यः प्रागभावस्यैव प्रच्युतित्वप्रसङ्गात्, न प्रभवंसाभावस्य । न द्वितीयः, भावोदयसमये तत्प्रच्युतेरनुत्पन्नतया भावहेतोसादेतुत्वासम्भ-बात। नापि तृतीयः, भावोदयसमये प्रच्यतिसद्भावे तयोरिवरोधात् द्वितीयादिक्षणेऽपि भावेन न नंष्ट्रव्यमिति कदाचिद्पि भावस्याभावो न स्यात् । अपि च प्रच्युतेभीवोद्यानन्तरभावि-5 त्वेऽपि न तदेव तस्याः प्रतीतिर्मेद्गरादिव्यापारानन्तरिमव, किन्तु सुद्गरादिव्यापारानन्तरमेव, तथा च पूर्वमनुपलन्धा मुद्ररव्यापारानन्तरमुपलभ्यमाना पुनस्तदभावेऽनुपलभ्यमाना सा त-ज्ञन्यैव भवेत , अन्यत्रापि कार्यकारणभावस्यान्वयव्यतिरेकानुविधानस्रक्षणत्वात् । न च मुद्रर-व्यापारः कपालसन्तते हृदय एव, नदा तस्या एवीपलब्धेः प्रच्युत्युपलम्भस्तु विषयाभाषा-दुपजायमानो वितथ एवेति शक्क्यम्, तदा घटादेह्रविकारितया स्वरूपतोऽवस्थाने प्रागिवोप-10 लब्ध्यादिवस्त्रात्। न हि स्वयमेव तस्याभावादन्यलम्भ इति वक्तं शक्यम् , तस्याऽपि मुद्गर्य्या-पारानन्तरमेवोपलम्भेन तत्कार्यत्वप्रमङ्गात् । नन् भावस्याभावो न भावस्वस्रपादन्यः, किन्तु अमम्निप स केवलं कल्पनाविषयत्वाद्भ्यवहारपथमवनार्यन इति तम्न, एवं सति हि भावानामपि काल्पनिकत्वं दुष्परिहरं भवेत्, नीलपीतयोहिं विरोधः परैक्किशिकोऽभ्युपगतः, तत्र लक्षणं वस्तरवरूपव्यवस्थापकम् . तन्निमित्तो विरोधः लाक्षणिक उच्यते, भावप्रच्यतिश्च लक्षणम् , 15 नीखप्रच्यत्या सह नीलस्य विरोधः, तद्विरोधे च तत्प्रच्यतिव्याप्रानां पीतादीनामपि नीलेन वि-रोधः, तथा च नीलपरिच्छेद्कत्वेन प्रवृत्तं प्रमाणं नीलप्रच्युनि तद्भ्याप्तांश्च पीनादीन् व्यवच्छि-न्द्देव स्वपरिच्छेदां नीलं परिच्छिनत्तीति पराभ्युपगमः, स च भावाभावस्य काल्पनिकत्वेऽ सङ्गत: स्यान् ,न हि शशिवाणप्रस्यस्य भावाभावस्य भावित्रहृत्वं पीतादिञ्यापकत्वं वा प्रमा-णाविषयत्वाक्र्यवस्थापयितं शक्यम् , येन तस्य प्रतिनियतपदार्थव्यवस्थाहेतुत्वं भवेत् । अथ वि-20 नाशस्य मुद्ररादिजन्यत्वमिद्धम्, किन्तु घट एव विनाशकारणतया छोकप्रसिद्धं मुद्ररादिकमपे-क्ष्य समानक्षणान्तरोत्पाद्नेऽसमर्थः क्षणान्तरमममर्थमुत्पादयति,तद्य्यपरमसमर्थत्रं तद्पेक्ष्य. तद्य्यपरमसमर्थनममिति यात्रद्धटसन्ततेनिर्वृत्तिरित्युच्यते तद्पि न युक्तम् , तथापि सुद्ररादेर-समर्थक्षणान्तरजनकरवनाभ्युपगतस्य घटक्षणस्य कश्चित्सामध्यैविघातः स्वीकार्य एव, अन्य-थाऽसमर्थक्षणान्तरजनकत्वमेव न भवेत , अभ्युपगते च सामध्येविघाते कथमहेतुकोऽभावः । 25 न च नद्पेक्षम्यापि घटश्रणस्य मामध्येन्यावृत्तिः स्वत एव, न तु सुदूराविना तस्य सामध्येवि-घात इति बक्तत्यम् ,तथा सति प्रथमश्रण एव सन्तत्युच्छेदप्रसङ्गात् ,सुदूरादिसन्निधानवैयध्यी-■। एवऋ विरुक्षणमन्तत्युत्पादे मन्तानीच्छेदे वा मुद्ररादेरन्वयव्यतिरेकाननुविधानप्रसक्तितो वह्रयादीनां दहनादिकार्ये लोकस्योपादानं न भेवत्। अथ कि घट एव प्रच्युतिः, उत कपाललक्षाणं

१ काष्टादिगानते कदाप्यनुन्छेदात्, वह्नयादिना काष्ट्रादे. किमप्यकरणात्, काष्ट्रादेख हेतुपरम्परा-यातसमर्थक्षणान्तरजननस्त्रभावाव्याहतेश्वेति भावः ॥

भावान्तरम्, आचे घटस्याभिधानान्तरमेव विहितं घटस्वरूपन्त्वविचित्तं प्रतीयत इति कथं न नित्यम् , न चैकक्षणस्थायिषटस्वरूपं प्रच्युतिरित्यतो न तस्य नित्यता, एकक्षणस्थायि-तया घटस्य प्रतीत्यगोचरत्वात्प्रच्युत्यसम्भवात् । द्वितीये कपालपादुर्भावान प्राक् घट-स्याबस्थानात् कालान्तरस्थायितैव भवेश क्षणिकता । न च कपालक्षपप्रच्युत्यभ्युपगमे मुदूरा-विच्यापारानन्तरमपि पूर्ववद्धटाचुपलव्धिप्रसङ्ग इति वाच्यम्, न हि घटस्वरूपं मुद्गरादिना 5 क्रियते तस्य स्वहेतोरेव निष्पत्तेः। न वाऽसती स्वरूपप्रच्युतिकत्पचते, तत्र परेहेंतुन्यापारान-भ्युपगमान्, तस्मान्युद्गरादिना कपालक्रपप्रच्युतिविधानाम विनाशो निर्हेतुको न वोपलब्ध्यादि प्रसङ्गः । न च कथं कपाछलक्षणवस्त्वन्तरप्रादुर्भावे घटो विनष्ट इति व्यपदेशः, मुद्गरादेर्घट-स्यैव कपालभावासदुपपत्तेः। कथं स एवान्यथा भवतीतिचेन्न, कथमसद्भवतीत्यपि तुल्यत्वात् , यथाँहि प्रागसद्धटादि सद्भवत्युत्पत्तिसमयेऽविरोधात् तथाऽन्यदा सन् घटः कपाळीभवतीत्य- 10 विरुद्धमेव । तथा च कारणस्य निवृत्तिः कार्योत्मना परिणतिरेवाभिधीयतेऽतः कुतः क्षणि-कत्वम् । न च वक्तव्यमेकत्वाध्यवसायिद्शेनस्य क्षणिकताव्यवस्थापकमनुमानं बाधकमिति, अध्यक्षमूलकस्यास्य तद्वाधकतयाऽप्रवृत्तेः । न च स्थायिताद्शैनमनुमानवाधितमिति नाध्य-क्षतामनुभवतीति वाच्यम्, क्षणक्षयानुमानस्याप्यध्यक्षेण बाधितःवादनुमानःवाननुभवनातः । न हि प्रतिक्षणविशराहतावभास्यध्यक्षमनुभूयते येन स्थायिताध्यक्षं बाधितं भवेत्। न च छून- 15 पुनर्जातकेशादिष्वपि प्रत्यभिक्कानोद्यात्ततः स्थायिताप्रतीतिः सर्वत्र अलीकेति वाच्यम्, दृष्टा-न्तमात्रादर्थसिद्धरभावात्, अन्यथा हेतूपन्यासवैयर्थ्यात्। ततु कथं प्रमाणं प्रसिक्षेति चेत्, कारणदोषाभावात्, बाधारहितापूर्वार्थेमाहित्वाश्व, प्रथमदर्शनेन द्यनिधगतां स्थायितां प्रत्य-भिज्ञानमध्यवस्यति विश्वासादिञ्यवहारप्रवर्त्तिका चेति कथं न प्रमाणम् । न च स्थायिता-ध्यवसायादुत्तरकालभाविनो नित्यताप्राहितयाऽऽधदर्शनमेव व्यवस्थाप्यत इति आधदर्शन- 20 गृहीतां नित्यतामध्यवस्यत् प्रत्यभिक्का नमपूर्वोधिधगन्तुत्वाभावास प्रमाणमिति वाच्यम्, तथापि नित्यत्वस्याचद्शेनावसेयत्या भावानां क्षणक्ष्यित्वासिद्धेः, अध्यक्षस्याप्रवृत्तौ चातु-मानस्याप्यप्रवृत्तेः । किञ्च स्वभावद्देतुकमनुमानं क्षणिकत्वमवगमयतीति परस्याभ्युपगमः, न च तद्ध्यक्षेण गृहीतम्, येन स्वभावहेतुस्तत्र व्यवहारमुपरचयेत, यथा विशददर्शनावभा-सिनि तरौ शिशपा वृक्षत्वन्यवद्दृतिमुपरचयित, प्रत्यक्षप्रतीत एवार्थे स्वभावहेतोर्न्यवद्दृतिप्र- 25 दर्शनफल्डात्। न च विद्युदादौ सत्त्वक्षणिकत्वयोरध्यक्षत एव प्रतिबन्धमहणादन्यत्रापि शब्दादौ सत्तोपलभ्यमाना क्षणिकत्वमवगमयतीति वक्तव्यम् , स्वर्णादौ सन्त्राच्छुक्कताऽनुमिन तिप्रसङ्गात्। न च कनकाकारनिभीसिद्दीनं बाधकं बाच्यम्, स्तम्भादावपि स एवाय-मित्यभेदप्रतिभासस्य क्षणिकतानुमानबाधकत्वात् । भिन्नेष्यभेदोहेखितया छ्नपुनहदितशिर-

सिजादिषु प्रत्यभिज्ञाया उपलम्मादेकत्वे सा न प्रमाणमिति चेत्तर्हि शंखादी कामलोपहतदक्षां कनकाकारनिर्भासिवर्शनस्योदयेन तस्य स्वर्णोदावि प्रमाणत्वामावप्रसङ्गः । नसु शुक्रतासाध-कमनुमानमन्यथासिद्धत्वात्प्रत्यक्ष्वाध्यम् , प्रत्यक्षस्यानन्यथासिद्धत्वात् , न सनुपहतेन्द्रियस्य पीतावभासिद्र्शनं पीतार्थव्यतिरेकेण सम्भवति कनकादौ तु शुक्रतासाधकमनुमानमन्यथा-5 सिद्धम्, स्तम्भादौ च नित्यतावेदकाध्यक्षस्य कुनश्चिद्धान्तिकारणादन्यथासिद्धत्वेनानन्यथासि-द्वानुमानवाधकत्वमयुक्तम् । सति हि प्रतिवन्धप्रहणेऽनुमितिः, प्रतिबन्धप्रहणद्व साध्यब्यित-रेकेण साधनस्याभवनज्ञानम् , तदेव तस्यानन्यथासिद्धत्वं उच्यते,अत एवानुमानस्य प्रामाण्य-मपाक्रवेता तत्त्रतिबन्धप्रसाधकप्रमाणस्याप्रामाण्यमुपद्शैनीयम् , येन प्रतिबन्धासिद्धाऽनुमानं प्रामाण्याद्पाक्रियेत, नित्यनाप्रसाधकस्य त्वध्यक्षस्य आम्तामन्यथासिद्धानुमानेन तुस्यकक्ष-10 त्क्रम् , तत्प्रतिबन्धप्रसाधकेन तु न तुरुषकक्षना, क्षणिकताविपरीतनित्यतालक्षणार्थमन्तरेणानु-पजायमानमध्यक्षं तथाभूतमर्थं व्यवस्थापयन् क्षणिकत्वानुमानवाधकमुख्यते, न चाध्यक्षा-बसेयं नित्यत्वं वस्तुनो व्यस्थापयितुं शक्यम्, पूर्वापरकालताविष्टं हि वस्तु अध्यक्षावसेयम्, तब नित्यत्वं न बस्तुधर्मः, वर्त्तमानकालं हि बस्तु, पूर्धापरकालभावित्वञ्च वर्त्तमानवस्तुविह-द्धरवाम तद्धर्मत्वेनावस्थापयितुं युक्तमिति प्रत्यभिज्ञाप्रमेयस्य यथाप्रतीत्यसम्भवाद्वाधकप्र-15 माणेनाप्यतुल्यकश्रत्वात्तद्वाहिणोऽध्यक्षस्य कुतः क्षणक्षयानुमानवाधकता । न च प्रत्यक्षस्यामा-सत्वेऽनुमानं बाधकम् . अनुमानम्य प्रामाण्ये च प्रत्यक्षस्याभासतेत्वन्योऽन्याश्रय इति वक्त-व्यम् , प्रतिबन्धमाधकप्रमाणनिबन्धनत्वादनुमानप्रामाण्यस्य, न तु प्रत्यक्षस्याभामनिबन्धन-स्वादिति, मैवम् , परिच्छिद्यमानवस्तुनः पूर्वकालतानिश्चयेऽपि प्रत्यक्षस्य वस्तुधर्मप्राहकतया यथाप्रतीति तद्विपयस्य सम्भवात् , तथाहि तस्य पूर्वकालसम्बन्धिता स्वक्ष्पेण गृह्यते, न त्व-20 दानीन्तनमम्बन्धितानुप्रवेशेन, तेनेदानीं यद्यपि कुतश्चित्रिमत्तात्तस्य पूर्वकालादिःवमवसीयते तथापि तद्वाहकमध्यक्षं कथं न वस्तुमाहकमिति कुतस्तस्याप्रामाण्यम् । यदि श्वविद्यमानं पूर्वकालादित्वं विद्यमानं वर्त्तमानारोपेणाध्यवस्येन तदा भवेदस्यायथार्थमाहित्बादप्रामाण्यम्, एतच नास्तीति कुतोऽस्याप्रामाण्यप्रमक्तिः । न च सन्निहितवस्तुभूतेनाध्यक्षेण पूर्वकालस-म्बन्धित्वं न परामृत्र्यतेऽविचारकत्वादिति बाच्यम्, असन्निहितस्यापि तस्य वर्त्तमानव-25 स्तुनि समिहितविषयवली द्वृतेनाध्यक्षेण निश्चयात्, यथा उन्त्यसंस्येयग्रहणकाले शतमिति-प्रतीतिः क्रमप्रतीतानपि संख्येयाभिश्चिनोति । न चैषाऽनिन्द्रियजा, इन्द्रियान्वयव्यतिरे-कानुविधानात्, नाष्यनधेजा, अन्त्यसंख्येयजन्यत्वात् । न चैकावभासिनी, आदावेकप्रति-पत्तिममये शतमित्यप्रतिपत्तेः, न चाप्रमाणमेषा, बाधकाभावात् । न च विशिष्टप्रतिपत्ति-काले संख्येयाः मर्वे वर्त्तन्ते पूर्वकालत्वन्तु नास्तीति न तत्रीपयोग इति वक्तव्यम्, गृह्ममा- भानां तत्काखिवसमानताया अनुपयोगिस्वात् , यत्र बान्त्यसंख्येयत्रहणसमये पूर्वावगतसं-स्येयानामभावसात्र यथा तेषामुपयोगस्तथा पूर्वकाळादिताया अपि तद्विशिष्टाया दप-योगो भविष्यतीत्वनवद्यम् । अथापि वर्त्तमानतापरिच्छेदसमये तद्भावनियतभावत्वाम पूर्व-ताधवगतिभीवानाम्, नीलपरिच्छेदे पीतादीनामिव । पीतादयो हि नीलप्रच्युत्यविनाभूताः, नीसपरिक्छेदकक प्रमाणं नीसप्रच्युतेरिव तक्क्याप्तपीताविज्यवक्छेदं कुर्वदेव नीसं परिक्छि- 5 निस, तद्वदिदानीन्तनपदार्थपरिच्छेदाय प्रवृत्तं प्रमाणं तत्प्रच्युत्यविनाभूताम् व्यवच्छिनिस, वर्त्तमानम् समयस्तत्प्रच्युत्या विरुद्ध इति तक्क्याप्ताषप्यतीतानागतौ तेन विरुद्धाविति तद्ब-च्छिनस्यापि भावस्य वर्षमानावच्छिनेन सह न समावेशः, तयोः परस्परपरिहारत्वेन विरो-भात् , तेन वर्त्तमानसम्बन्धिताग्राहकेण प्रमाणेन तत्त्रच्युत्यविनाभूतस्य व्यवच्छेद्यस्य व्यव-च्छेद्रमञ्जूबीणेन बर्तमानसम्बन्धित्वमेव न परिच्छिनं भवेत्, ततः पूर्वीपरसमयसम्बन्धिनो- 10 र्नानात्वे यन्नानाभूतानामेकत्वमाहि प्रमाणं तत्यातरिमसद्भहणस्पत्वादप्रामाण्यम्, अत एवै-कस्वाध्यवसायस्य सदृशापरापरेत्यादिश्रमनिमित्तादुत्पादः परिगीयत इति चेन्मैवम् , एकत्वेन निश्चीयमानस्य परस्परविषद्धकालादिव्यवच्छेदान्नानात्वाभावात्, छत्रकुण्डलाग्वविक्रनस्य देवदत्तादेरिव । तदभावव्याप्तभावलभूणस्य विरोधस्य सहसम्भविनामपि भावात्, ततो विरुद्धाविक्छनस्य नानात्वे तु देवदत्तस्यापि नानात्वप्रसङ्गः । न चेष्टापत्तिः, एकप्रतिमा- 15 सबलादेकत्वासिद्धेः, अन्यथा नीलादिपरमाणूनां दिक्षट्योगाद्भेदापस्या तदवयवानामपि भेदापत्तितोऽनवस्थाप्रसक्तः प्रतिभामविरतिलक्षणाऽपामाणिकी शून्यता भवेत् । तदेवेद-मिति ज्ञानस्यानिन्द्रियजस्वेऽप्यलिङ्गस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम् , बाधाभावादनेन प्रतीय-मानस्य वस्तुतः पूर्वोपरकालमावित्वं पूर्वोपरदर्शनविषयत्वं चावसीयत इति चाभ्युपग-न्तव्यम् , अन्यधाऽनश्चाछिङ्गप्रत्ययस्य निश्चयात्मनी वाधारहितस्यैवंजातीयस्य कस्यचित् १० प्रामाण्यानभ्यपगमेऽक्षस्य सन्निहितार्थमात्रप्राहित्वेन लिङ्गजस्यानवस्थाप्रसक्तिः पदार्शक्षिपेण प्रतिबन्धप्राहकत्वायोगादनुमानप्रकृतेरभाव इति कृतः अणिकस्वादिधर्म-सिक्तिः, यथोक्तविकस्पस्य च प्रामाण्ये कथं न क्षणक्षयानुमानवाधिति । किन्न क्षण-विनश्वरतां भावानां यश्चयक्षमवभासयति तदा कुतो न तदनुसारी निश्चयोदयः, साददय-दर्शनाद्धान्तेने तदुद्य इति चेन्न, सादृद्ये प्रमाणाभावात् । विपरीतनिश्चयोत्पादात् क्षणिक- 25 वाप्रतिभासप्रविहतिर्यद्यभ्युपगम्यते तर्हि पुरोवर्तिस्तम्भादौ विजातीयस्मरणसमये तत्र क्षणक्ष-यनिर्भासो भवेत्, नित्यतोह्नेस्वाभावात् । अपि च श्रणिकत्वावभासिसंवेदनं स्थापिताध्यव-सायश्च परस्परासंसक्तरं प्रत्यक्षद्वयं यशुद्यमासाद्यति तदा क्षणक्षयावभासस्य न काचित्र-

१ क्षणिकत्वाच्यवभासिनिर्विकन्पकस्य स्थायिताध्यवसायिसिवकल्पकस्य च **सदोत्पत्तिरुक्षणयु**गपद्गत्तिः

तिहतिः, न च नित्याभ्यवसायसिक्रधानमेव तस्य प्रतिहतिः, वैपरीत्यप्रसङ्गात्, सिक्रवेर-विद्योषात्पूर्वोत्तरकाळभावित्वात् प्रतिहतिरिति चेश्न पौर्वापर्यस्याकि क्रित्करत्वात् । किश्च वि-जातीवविकल्पोदयेऽपि विज्ञदवर्शनस्य प्रतिहतिप्रसत्तया पीताद्यध्यवसायसमये नीलादिकं न प्रतिपन्नं स्यात्। न च विजातीयत्वात् पीतविकल्पो नीळादिवर्शनस्य न प्रतिघातक इति 5 वसार्यम् . नित्यताध्यवसायस्यापि विजातीयत्वेन क्षणिकदर्शनं प्रति प्रतिघातकत्वाप्रसकेः । आकारभेदादेव हि अन्यत्रापि विजातीयत्वं तच नित्यानित्ययोरपि तुल्यमेव । न च प्रथमो-स्पन्नक्षणिकद्श्वेनसमानाधिकरणतया नित्योक्षेखस्योत्पत्तः प्रतिघातकत्वम् , विरुद्धाकाराव-भासिनोः प्रत्यययोः सामानाधिकरण्यानुपपत्तः, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तस्मान सामानाधि-करण्यात्तत्रतिहतिरिति अध्यक्षस्यक्रपनित्यताबाधकश्रमाणनिश्चेयो न क्षणक्षयसत्तयोरविनाभाव 10 इति न सत्तातः क्षणक्षयसिद्धिः । न चानुमानरूपेण बाधकेन क्षणक्षयाविनाभूता सत्ताऽध्य-वसीयते, तद्तुमानेऽप्यविनाभावस्यान्यानुमानवलात् प्रसिद्धभ्युपगमाद्नवस्थाप्रसक्तेः । नन अर्थक्रियातक्षणं सत्त्वम् , नित्ये क्रमयौगपद्याभ्यामधैक्रियाविरोधात्ततो व्यावर्त्तमानं क्षणिक प्यावतिष्ठत इति तेन ज्याप्तं सत्त्वं सिद्धाति, इदमेव क्षणक्षयानुमानस्यान्यथासिद्धत्वे बाधकं प्रमाणमिति चेन, सत्त्वनिद्यत्वयोविंरोधासिद्धेः, तयोर्हि विरोधः किं सहानवस्थान-15 लक्षणः, परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो वा भवेत, नावः, स हि विरोधः पदार्थस्य पूर्वमुप-लम्भे प्रमान पदार्थीन्तरसद्भावादभावावगतौ निश्चीयते शीतोष्णयोरिव । न च नित्यतावभा-सिद्शममुद्देति, उदये च विशवुद्रशेने नित्यनाप्रतिभासेन तस्या विद्यमानत्या न सर्वे भावा क्ष-णिका भवेयुः । न द्वितीयो विरोधस्तयोः, नित्यत्वपरिहारेण सत्तायास्तरपरिहारेण नित्यत्वस्य बाडनबस्थानात अणिकतापरिहारेण श्रक्षणिकता तत्परिहारेण च अणिकता व्यवस्थितेति अन-20 योरेब परस्परपरिहारिस्थितिलक्षणो विरोधः। न चार्थक्रियालक्षणा सत्ता क्षणिकतया ज्याप्रेति नित्यताविरोधिनी सेति वक्तव्यम्, अन्योऽन्याश्रयान्, नित्यत्वविरोधेन हि अर्थेक्रियास्क्षण-सत्त्वस्य क्षणिकत्वव्याप्तत्वं सिद्ध्यति, नित्यत्वविरोधश्च सत्त्वस्य क्षणिकत्वव्याप्रिसिद्धाविति । न चान्ययनिश्वयद्वारेण सत्त्वक्षणिकत्वयोर्यवनाभावः सिद्ध्यति, प्रत्यक्षस्यान्वयभाहितयाऽत्रात

त्वेऽभ्युपगते न स्विकल्पकेन निर्विकल्पस्याभिभव , स्पादिबद्ध ज्ञानस्य गोविकस्पसमयेऽभ्यस्थानस्य भव-न्यते सहीत्पस्या न प्रतिवश्यप्रति ग्रन्थकभाव , समकालत्या च निर्विकल्पकेन स्विकल्पकेम कृतो न प्रति-हतं भवेत् विनिगमकाभावात् , स्विकल्पकस्य बलीयस्त्वादिभभावकत्वमिति चेत् किं बहुविषयत्वात् किंवा निध्यपात्मकत्वाद्वलीयस्त्वम् , नायः निर्विकल्पकविषय एव विकल्पप्रवृत्तिस्वीकारात् , अन्यया विकल्पोऽ-ग्रहीतार्थमाहकत्वात् प्रमाणं भवेत । न द्वितीयः, स्वस्वरूपे निध्यात्मकत्वे तस्य प्रत्यक्षत्वासम्भवात् , इष्टम तस्य प्रत्यक्षत्वम् , सर्वविक्षवेत्तानामात्ममवेदनं प्रत्यक्षमित्यभ्युपगमात् । अर्थक्षे निध्यात्मकत्वे विकल्पस्य निध्यानिश्वयस्यभावद्वयप्रसक्षादिति ॥

प्रवृत्तेः, अनुमानात्तरप्रतिपत्तौ त्वनवस्था । नम्बर्धक्रियास्वरूपं सत्त्वं नित्पेऽसम्भवि, अन्यया भूतन्तु सत्त्वं न सम्भवतीति सर्वे भावाः क्षणक्षयिणः, अर्थक्रियायोगश्च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तः, ते च नित्ये न सम्भवतः, नित्यस्य सकळकार्यकरणसामध्ये स्वक्रपतो यदि तर्हि एक-दैव सकलकार्योदयः स्याम भ्रमेण, कालविलम्बायोगात्, सहकार्यपेक्षा च नित्याविचलित-रूपस्य न सम्भवति, सहकारिकृतातिशयस्याव्यतिरिक्तस्य तत्रासम्भवात्, स्थायित्वात् । 5 अतिरिकातिशयज्ञननेऽपि सहकारिभिस्तस्य न किमपि इतमिति न नित्यं क्रमेण करो-ति, युगपदपि न करोति प्रतिक्षणं तस्मानिखिलकार्योद्यप्रसङ्गात्, पूर्वोत्तरकालयो(पि तत्स्वभावाप्रच्युतेरिति चेन्न, क्रमेणोत्पत्तिमत्या अर्थक्रियाया भिन्नत्वे हेतोर्भेदासम्भवात्, न ह्यन्यभेवादन्यद्भिमतिप्रसङ्गात्, न हि हेनोरेकस्वभावत्वेऽर्थकियया युगपद्भवितव्यमि-स्रित नियम:, किन्तु यदि कारणमद्भावेऽर्थक्रिया युगपदुपलभ्येत तदा युगपदुदेतीति व्य- 10 वस्था भवेत्, न हि कारणाभेदेऽपि ततो युगपदुद्यमासादयन्ती सा उक्ष्यत इत्यनुभववाः घितमर्थे कियायौगपद्यम् । न च कमवद्धे कियोत्पादः प्रतिक्षणक्षयित्वाविनाभूतः कचि-दुपलन्धः, येन तदुद्यक्रमात्तंद्वतोः प्रतिक्षणभेदः सिद्धिमासाद्येत्, न चार्थेकियापि प्रति-क्षणं भेदवती सिद्धा, तत्कथं स्वयमसिद्धा हेतोः प्रतिक्षणभेदमवगमयति । न च सौगतानां कालाभावादर्थकियाकमो युक्तिसङ्गतः। यदि हातीतानागतवर्त्तमानकालभेदसङ्गतिमासादयेयुः 15 कार्याण तदा क्रमबन्ति भवेयुः, न च कार्यपरम्पराज्यतिरिक्तः कालः सौगतैरभ्युपगत इति भिन्नफलमेब तिष्ठति, न च फलभेदमात्राद्धेतुभेद्व्यवस्था कर्नु शक्या, एकस्यापि प्रदीपादे-रेकदाऽनेककार्यकरणात् । भवतु वाऽर्थकियालक्षणं सत्त्वम् तथापि नातः क्षणक्षयानुमानम्, तेन भावानां क्षणस्थायितायाः साधने सिद्धसाधनम्, नित्यस्यापि भावस्य क्षणावस्थानान्, अन्यथा सदाऽवस्थानमेव न भवेत्, तस्य क्षणावस्थाननियतःवात् क्षणान्तरादिश्यितेः । क्ष- 20 णादुर्धमभावस्य साधनन्तु न सम्भवति, अभावेन सह तस्य प्रतिबन्धाभावान्, न चाप्रति-बन्धविषयः झञ्जविषाणादिवदनुमेयः । किञ्ज अर्थक्रिया ममानकाळं साध्यं किं साध्येत् , कि वा भिन्नकालम्, यदि समानकालं क्षणसद्भपं साध्यति तदा तत्समानकालभाविनः क्षणसत्तामात्रस्य सिद्धत्वात्सिद्धसाध्यता, अभावेन च प्रतिबन्धाभावात्र ततस्तत्सिद्धिः । अथ मिश्नकालं साधयति तत्रापि प्रतिबन्धाभावाश ततस्तित्सिद्धः, न हि भिश्नकालेन विद्यमाने- 25 नाविद्यमानेन वा सत्तायाः कश्चिदविनाभाव इति यत्राविनाभावः तत्र विप्रतिपत्तिनीरित यत्र च वित्रतिपत्तिनै तत्राविनाभाव इति न सत्तातः क्षणक्षयानुमानम् । न च सस्वं वर्त्तमान-कालभावित्वम् , तब पूर्वापरकालसम्बन्धविकलतया क्षणिकत्वं तदात्मकतया भावानां प्रक-टयति, यतो वर्षमानं क्षणिकमिति इतो झायते, पूर्वापरयोस्तत्रादर्शनादिति वेम दृश्याद-

शंगरयैवाभावव्यवहारसाधकत्वात्, अवर्शनमात्रस्य तु सत्यपि वस्तुनि सम्भवात् तम्र व प्रमाणता । न हि सर्वं वस्तु सर्वदा दर्शनयोग्यम्, चक्षुव्यीपाराभावे वस्तुनोऽप्रतिभासनात्, तदेव च चक्षुव्यीपारात परेणोपलम्भात् । तस्मान्न पूर्शपरयोरनुपलम्भमात्रादभावनिद्यय इति व प्रत्यक्षानुमानाभ्यां क्षणिकतावगमः, न चैतन्न्यतिरिक्तं प्रमाणान्तरं परेरभ्युपगम्यतः 5 हति कृतः क्षणिकत्वसिद्धिः । अनो न पर्यायास्तिकाभिमतपूर्वापरक्षणविविक्तमध्यक्षमात्रं वस्तु किन्तु अतीतानागतपर्यायाधारमेकं द्रव्यवस्त्वित द्रव्यार्थिकनिक्षेपः सिद्धः ॥

द्रव्यं चानुभूतपर्यायमनुभविष्यत्पर्यायश्चिकमेव, तेनानुभूतपर्यायशब्देन तत्कदाचिद्भि-धीयते कदाचिद्यानुभविष्यत्पर्यायशब्देन, यथाद्वीतपृतसम्बन्धो भविष्यद्भृतसम्बन्धो वा घटो पृत्रघट इत्यभिधीयते । शुद्धतरपर्यायास्तिकेन च निराकारस्य क्वानस्यार्थमाहकत्वासम्भवा-त्रसाकारं क्वानमभ्युपगतम्, तत्संवेदनमेव चार्थसंवेदनम्, क्वानानुभवन्यतिरेकेणापरस्यार्थानु-भवस्याभावात्, घटोपयोग एव घटस्तन्मतेन । तत्पर्यायेणातितेन परिणनं परिणंत्यद्वा द्रव्यं तच्छव्दवाच्यं द्रव्यार्थिकमतेन व्यवस्थितम्। अत एव घटाद्यर्थभिक्वः तत्र चानुपयुक्तो द्रव्यमिति प्रतिपादितः द्रव्यार्थिकनिक्षेपश्च। द्रव्यमागमेऽनेकधा प्रतिपादिनम्, इह तु युक्ति-संस्वर्शमात्रमेव प्रदर्यने तद्र्यत्वान् प्रयामस्य ॥

15 भवित विवक्षितवत्तमानसमयपर्यायमात्रेणोत्पद्यत इति भावः। अथवा भूतिभीवः, वज्रिकरीटादिधारणवर्त्तमानपर्यायेणेन्द्रादिरूपतया वस्तुनो भवनम्, तद्वहणपर्यायेण वा ज्ञानस्य भवनम्। यथा चायं पर्यायार्थिकप्ररूपणा तथा प्रदर्शित एव प्राक् त पुनरुच्यते। एष एव नय-निक्षेपानुयोगप्रतिपादित वभयनयप्रविभागः परमार्थः परमं हृद्यमागमस्य, एतद्व्यतिरिक्त-विवयत्वास्सर्वनयवादानाम्, निह् शास्त्रपरमहृद्यनयद्वयव्यतिरिक्तः कश्चित्रयो विद्यते, सामा20 न्यविशेषद्वयव्यतिरिक्तविषयान्तराभावान्, विषयिणोऽप्यपरस्य नयान्तरस्याभाव इति प्राक्
प्रतिपादितमिति।। ६॥

इति त्रयोगच्छनभोमणिश्रीमद्भिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्भिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविनयस्तर्भक्तिभरण तत्पट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य निश्चेपचतु-प्रयवर्णनं नाम अष्टादशं सोपानम् ॥



# नयद्वयस्य सद्सद्र्यतानिरूपणम् ।

एतदपि नयद्वयं शास्त्रस्य परमहृदयम् , द्रव्यं पर्यायाश्चन्यं पर्यायाश्च द्रव्याविरहिण इत्ये-बम्भूतार्थप्रतिपादनपरं नान्यथेत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थमाह—

> पजाविणस्सामण्णं वयणं दब्बद्वियस्स अत्थिति । अवस्ति । वयणविही पजावभयणा सपडिवक्तो ॥ ७ ॥

पर्यायनिस्सामान्यं वचनं द्रव्याधिकस्य अस्तीति । अवदेखो वचनविधिः पर्यवभजनान् सप्रतिपक्षः ॥ छाया ॥

ें पर्यायेति. पर्यायनयेन सह निस्सामान्यं-अमाधारणं द्रव्यास्तिकस्य वचनं अस्तीत्ये-वंरूपं भवति, भेदवादिसम्मतविशेषस्य सत्तारूपतानुप्रवेशात् । वचनमिदं निर्विषयं विशेष-शून्यत्वाद्गगनकुसुमवचनवत्, तदेवमेकान्तभावनापवृत्तस्य द्रव्यास्तिकनयस्य वचनं न 10 परमार्थम् । एवंप्रवृत्तपर्यायास्तिकस्यापि वची न परमार्थमित्याह अवशेष इति, अवशेषो वचनविधि:-सत्ताशून्यविशेषप्रतिपादक उपर्युक्तादन्यो वचनविशेष: पर्यायेषु सत्ताव्यति-रिकेषु असद्र्षेषु भजनात-सत्ताया आरोपणान सप्रतिपक्षः, मतो विरोधी, असन् भय-तीत्यर्थै: । पर्यायप्रतिपादको बचनविधिरवस्तुविषयः निःसामान्यत्वान् खपुष्पवत् । यद्वा अस्तु-ज्ञानयोः स्वरूपमुक्त्वाऽभिधानस्य द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकस्वरूपस्य तद्भिधायकस्य वा प्रति- 15 पादनायाह पर्यायेत्यादि, पर्यायाभिष्कान्तं तद्विकलं सामान्यं सङ्ग्रहस्वरूपं यश्मिन बचने तत्पर्य-विनःसामान्यं वचनम् , तद्वचनक्र अस्तीत्येवंरूपम् , तश्च द्रव्यार्थिकस्य स्वरूपं प्रतिपादकं वा । अथवा पर्याय: ऋजुसूत्रनयविषयाद्यो द्वव्यत्वादिविशेषः स एव निश्चितं सामान्यं यरिम-स्तन पर्यायनिःसामान्यं वचनम्, द्रव्यादिसामान्यविशेषाभिधायीति यावत्। तचाशुद्ध-द्रव्यार्थिकसम्बन्धि, तत्प्रतिपाद्कत्वेन तत्स्वरूपत्वेन शा। अवशेषो वचनविधिः वर्णपद्धतिः 20 सप्रतिपक्षः, अस्य वचनस्य पर्यायार्थिकनयरूपः तत्प्रतिपादको वा पर्यायसेवनात्, अन्यथा कथमबरोषवचनविधिः स्याद्यदि विशेषं नाश्रयेदिति । समुदायार्थस्तु द्रव्यास्तिकस्याननुषक्त-विशेषं वचनमस्तीत्येतावन्मात्रम्, पर्यायास्तिकस्य तु अपरामृष्टसत्तास्वभावं द्रव्यं पृथिवी घटः शुक्कः इत्याचाश्रितपर्यायम्। अन्योन्यापेश्वारहितस्त्रोभयनयवचोऽसदेत्र, वचनार्थस्यासस्वात् वचनस्यासदर्थत्वे तदर्थस्याप्यसत्त्वादिति ॥ ७ ॥ 25

अनेकान्तभावनयेवेषां नयानां सत्यता तान्यथेत्याद्रशियतुं ज्ञानानेकान्तं तावदाह-

### पज्जवणयवोक्तंतं वत्थुं दव्वहियस्स वयणिज्ञं । जाव दविओवओगो अपिन्छमवियप्पनिव्वयणो ॥ ८ ॥

पर्यवनयञ्युत्कान्तं वस्तु द्रञ्याधिकस्य वचनीयम् । याबद्वज्योपयोगोऽपश्चिमविकल्पनिर्वचनः ॥ छाया ॥

पर्यव इति, याबद्रव्योपयोगः अपश्चिमविकल्पनिर्वचनहृषः प्रवर्तते ताबद्रव्यार्थि-कस्य वचनीयं वस्तु, तश्च पर्यायाकान्तमेव । अन्यथा ज्ञानार्थयोरप्रतिपत्तेरसत्त्वप्रसक्तः, पर्या-यानाकान्तसत्तामात्रसद्भावप्राहकस्य प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य प्रमाणस्याभावात् , द्रव्यादिपर्या-यिविशिष्टस्येव सर्वदा मत्ताह्मपस्य ताभ्यामवगतेऽरिति, वचनीयं परिच्छेद्यो विषयः । निश्च-यकर्त्तृ वचनं निर्वचनम् , विकल्पश्च निर्वचनद्भ विकल्पनिर्वचनं, न विद्यते पश्चिमं यस्मिन विकल्पनिर्वचने तत्तथा, तथाविधं तद् यस्य द्रव्योपयोगस्यासौ अपश्चिमविकल्पनिर्वचनः सङ्गहाबसान इति यावत् , ततः परं विकल्पवचनाप्रवृत्तेः ।

यद्वा यद्वस्तु स्क्ष्मतरतमादिखुद्धिना पर्यायनयेन स्थूलक्षपत्यागेनोत्तरतत्तत्स्क्ष्मरूपाश्र-यणात् व्युत्कान्तं गृहीत्वा त्यक्षम्, यथा किमिदं मृत्सामान्यं घटादिमिर्विना प्रतिपत्तिविषयः, एवं यावच्छुक्कृतमरूपस्वरूपोऽन्त्यो विशेषः, एतद्रव्यार्थिकस्य वस्तु विषयः, यतो यावदपश्चि-मिवकल्पनिर्वचनोऽन्त्यो विशेषः, तावद्रव्योपयोगः द्रव्यज्ञानं प्रवर्तते, न हि द्रव्यादयो विशेषान्ताः सदादिप्रत्ययाविशिष्टैकान्तव्यावृत्तबुद्धिमाद्यानया प्रतीयन्ते, न च तथाऽप्रतीय-मानास्त्रथाभ्युपगमार्हाः अतिप्रसङ्गादिति ॥ ८ ॥

विशेषरहिता सत्ता सत्ताशून्यश्च विशेषो नास्तीत्येतदेवोपसंहरति---

दव्बहिओ त्ति तम्हा नित्थ णओ नियमसुद्धजाईओ। ण य पज्जबिटओ णाम कोड भयणाय उ विसेसो॥९॥

द्रव्यार्थिक इति तस्मानास्ति नयो नियमेन शुद्धजातीयः। न च पर्यायार्थिको नाम कोऽपि भजनायास्तु विद्योषः॥ छाया ॥

द्रव्येति, यस्मात् परस्परानाकान्तयोद्गैव्यपयीययोरप्रतीयमानःवं तस्मानियमेन शुद्धजातीयः विशेषविनिर्मुक्तो द्रव्यार्थिक इत्यमिधानो नयो नास्ति, विषयाभावेन तद्विषयञ्चान25 स्याप्यभावात् । एवं सामान्यविनिर्मुक्तः पर्यायार्थिक इति नाम न च कोऽपि नयो विश्वते
यदि विषयाभावादिमौ नयौ न स्तस्तिई तीर्थकरवचनसङ्ग्रहेत्याशुक्तं वचनं विरुद्धं भवेदिखत्राह् भजनायास्त्विति, विवक्षाया एव विशेषः, इदं द्रव्यमयं पर्यायं इत्ययं भेदः, तद्रेदाच विषयिणोऽपि तथैव भेद इत्यमिप्रायः, भजना च सामान्यविशेषात्मके वस्तुतस्वे

चपसर्जनीकृतविशेषं यदन्विष्रूपं तथादा द्रव्यमिति विवक्ष्यते तदा द्रव्यार्थिकविषयः, यदा तूपसर्जनीकृतान्वियरूपं तस्यैव वस्तुनो यदसाधारणं रूपं तद्विवक्ष्यते तदा पर्यायनय-विषयस्तद्भवतीति ॥ ९ ॥

एवंरूपमजनाकृतमेव भेदं दर्शयितुमाह-

दब्बृहियवत्तब्बं अवत्थु णियमेण पज्जवणयस्स । तह पज्जववत्थु अवत्थुमेव दब्बिहियनयस्स ॥ १० ॥

द्रव्यार्थिकवक्तव्यमबस्तु नियमेन पर्यवनयस्य । तथा पर्यववस्तु अवस्त्वेब द्रव्यास्तिकनयस्य ॥ छाया ॥

द्वार्शिकेति, पर्यायास्तिकस्य द्रव्यास्तिकाभिष्यमस्तित्वमवस्त्वेव, भेद्रूपापन्नत्वात्, पर्यायास्तिकाभ्युपगता भेदा अवस्तुरूपा एव द्रव्यास्तिकस्य भवन्ति, सत्तारूपाप- 10
न्नत्वात्। अतो भजनामन्तरेणैकत्र सत्ताया अपरत्र च भेदानां नष्टत्वादिदं द्रव्यमेते च
पर्याया इति नास्ति भेदः। न च भासमानयोर्द्रव्यपर्याययोः कथं नयाभ्यामाभ्यां प्रतिक्षेप इति
वक्तव्यम्, अप्रतिभासं प्रति प्रतिभासस्य बाधकत्वात्, न तु मिथ्यात्वं प्रति, मिथ्यारूपस्यापि
प्रतिभामनात्। तथाहि पर्यायास्तिकः प्राह, न मया द्रव्यप्रतिभासो निविध्यते तस्यानुभूयमानत्वात् किन्तु विशेषव्यतिरेकेण द्रव्यस्याप्रतिभासनात्, अव्यतिरेके तु व्यक्तिस्वरूपचन्त15
स्यानन्वयादुभयक्रपतायाक्षेकत्र विरोधाद्वत्यन्तराभावाद् द्रव्यप्रतिभामन्तत्र मिथ्येव, विशेषप्रतिभासस्त्वन्यया, बाधकाभावात्, यतः प्रतिक्षणं वस्तुनो निवृत्तेनीशोत्पादौ पर्यायलक्षणं
न स्थितिः। द्रव्यार्थिकस्तु भजनोत्थापितस्वरूपः प्राह—अस्माक्तमप्येवमेवाभ्युपगमः, न
विशेषप्रतिभासस्तु अनुत्पाद्व्ययलक्षणस्य द्रव्यस्य तद्विषयस्य मर्वदाऽवस्थितरबाध्यमानत्वात् 20
सत्य इति ॥ १०॥

एवं लक्षणयोः कल्पनाव्यवस्थापितद्रव्यपर्यायास्तिकयोः मिध्याप्रतिपत्तिः सुकरेत्याह्-

उप्पद्धति वियंति य भावा नियमेण पज्जवणयस्स । दव्बडियस्स सब्वं सया अणुप्पन्नमविणहं ॥ ११ ॥

उत्पद्यन्ते वियन्ति च भाषा नियमेन पर्यवनयस्य । द्रश्यास्तिकस्य सर्वे सदा अनुत्पन्नमविनष्टम् ॥ छाया ॥

उत्पद्यन्त इति, उत्पद्यन्ते प्रागभूत्वा भवन्ति वियन्ति निरन्वयरूपतया नाश्चमुपयान्ति नियमेन ये भावास्ते पर्यवनयस्याभिमताः, तन्मतेन हि प्रतिश्चणं भावा उत्पादविनाशन्त्र-

25

10

भावाः। द्रव्यार्थिकस्य सर्वे वस्तु अनुत्पन्नमविनष्टं आकालं स्थिरस्वभावमेव मतम्, एतव नयद्वयाभिमतं वस्तु प्राक् प्रतिपादितमेव ॥ ११ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्र्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनचिन्यस्तभक्तिभरेण तस्पद्वधरेण विजय-लिब्धस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य सापेश्वनय-निक्रपणं नाम एकोनविंशं सोपानम् ॥

# --->@<---अथ द्रव्यस्वरूपनिरूपणम् ।

इतरापेक्षावियुतं नयद्वयप्रदर्शितं वस्तु प्रमाणाभावतो न सम्भवतीत्याह-

दव्वं पज्जवविष्ठयं दव्वविष्ठता य पज्जवा णित्थ । उप्पायद्विष्टभंगा हंदि द्वियलक्ष्मणं एयं ॥ १२ ॥

द्रस्य पर्यविवयुक्तं द्रव्यवियुक्ताश्च पर्यवा नास्ति । उत्पादस्थितिभङ्गा इंदि द्रव्यलक्षणमेतत्॥ छाया ॥

द्रव्यमिति, पर्यायवियुक्तं द्रव्यं नास्ति, मृत्पिण्डस्थासकोशकुशुलाचनुगतमृत्सामा-15 न्यप्रतीते:, द्रव्यविरहिताश्च पर्याया न सन्ति, अनुगतैकाकारमृत्सामान्यानुविद्धतया मृत्पिण्ड-स्थासादीनां विशेषाणां प्रतिपत्तेः । अनो नयद्वयाभिमतं वस्तु परस्परानुषक्तमेव, नेतरवि-कलम्, परस्परविविक्तयोः कदाचनाप्यप्रतिभासनात्, तर्हि किम्भूतं द्रव्यमस्तीत्यत्राह्-बत्पादेखादि, यथाव्यावर्णितस्वरूपाः परस्परावितिभागवर्त्तिनः, हन्दीत्युपप्रदर्शने, एतत्-उत्पादस्थितिभक्तस्वरूपो धर्मो द्रव्यलक्षणं द्रव्यास्तित्वव्यवस्थापकः, यतः पूर्वोत्तरपर्याय-20 हानोपादानास्मकैकान्वयप्रतिपत्तिः तथाभूतद्रव्यसत्तवं प्रतिपाद्यतीत्युत्पाद्व्ययधौव्यल-क्षणं वस्त्वभ्युपगतम् । एत् व त्रितयं परम्परानुविद्धम् अन्यतमाभावे तदितरयोरप्यभावात् । तथा हि उत्पत्तिव्ययौ न धौव्यव्यतिरेकेण सङ्गतौ, विज्ञानपृथिव्यादिपदार्थमात्रस्य सर्वस्य सर्वदाऽतुस्यूताकारव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात । न चायमवभासोऽसत्यः, तद्वाधकत्वानुपपत्तेः, विशेषप्रतिभास एव हि बाधकोऽस्य वाच्यः, स चानुपपनः, अनुगतक्रपे प्रतिपन्ने यदि स 25 विशेषप्रतिभासोऽभ्युपगन्यते तर्हि स प्रतिभासः किमनुगतप्रतिभासात्मकः कि वा तद्व्यति-रिकः, आचे त्वनुगतप्रतिभासस्यासत्यतायां सोऽपि तथा स्यात् ततश्च कथं बाधकः, न द्वितीयः भौन्यप्रतिभासमन्तरण स्थासकोशाविप्रतिभासस्य तद्भित्रस्यासंवेदनाद्वाधकत्वानुपपत्तेः। न चेन्द्रिबच्यापारानन्तरं विशेषस्यैव प्रतिभासी नान्वयस्येति वाच्यम् , प्रथमाक्षुव्यापारे प्रति-निगतदेशभरतुमात्रस्येव प्रतीतेः, अन्यथा नत्र विशेषप्रतिभासे संस्थाचनुत्पत्तिप्रसङ्गः,

विशेषावगतेः संशयविरोधित्वात् । न च तदुत्तरकाखभाविसादृश्यनिमित्तैकत्वाध्यवसायनि-बन्धनेयं संशयाचनुभूतिः, पूर्वं विशेषे ज्ञाते एकत्वाध्यवसायस्यैवासम्भवात् , अनुभूयते च दूरदेशादौ वस्तुनि सर्वजनसाक्षिकी प्राक् सामान्यप्रतिपत्तिः तदुत्तरकालभाविनी च विशेषा-बगतिः, अत एवावप्रहादिश्वानानां कालभेदानुपलक्षणेऽपि क्रमोऽभ्युपगन्तन्यः, उत्पलपत्रक्ष-तन्यतिभेद इव । यदि तु अप्रतिपन्नेऽनुगतरूपे विशेषावभासी बाधकोऽभ्युपगन्यते सोऽभ्यु- 5 पगमोऽसिद्ध एव, अनुगताकाराप्रतिपत्तौ तद्विशेषावभासस्यासम्भवात्। न हि मूलमध्यावा-नुस्यूतस्थुळैकाकारप्रतिभासनिह्नवे विविक्ततत्परमाणुप्रतिभासानपह्नव इति कुतस्तस्य स्व-विषयव्यवस्थापनद्वारेणान्यवाधकत्वम् । न चैकत्वप्रतिभासो मिथ्या, विकल्प्यमानस्य तद्विश्वयस्थाघटमानत्वादिति वाच्यमः विकल्पमात्रान् प्रमाणस्यान्यथात्वायोगात् । न चातुगतावभासोऽप्रमाणम्, तिश्वमित्ताभावात् । न च क्षणिकानेकानिरंशपरमाण्यव- 10 भाससानिमित्तम्, तस्याभावात्, न धसंवेद्यमानसाथाभृतावभासः प्रमाणमप्रमाणं वा, तयोः प्रतीतिधर्मत्वात् । सञ्जितपरमाणुष्वपि प्रत्येकं समुदितेषु वा स्थूलक्रपतायाः परेणानभ्युपगमान्, सञ्चयस्य च वस्तुस्वरूपस्यैकस्य द्रव्यपक्षोवितदोषप्रसङ्गादनिष्टेः सिञ्चतपरमाणूनामपि तत्र निमित्तत्वासम्भवास, न ह्यन्यथावभासोऽन्यथाभूतार्थेव्यवस्था-पकः अतिप्रसङ्गात्, तस्मान्न आलम्बनप्रत्ययतया परमाणवः स्थूलावभासजनकाः, तत्र 15 स्वरूपानपैकरवेनाप्रतिभासनात् , स्थूलाकारस्य वा तेष्वनुस्यूतज्ञानावभासिनो भावेऽनुगत-व्यावृत्तहेतुफलक्षपभावाभ्युपगमात् परवादाभ्युपगमप्रसिक्तः । यदि च स्तम्भादिप्रत्ययो मिच्या तद्यतथाभृते तथाभृतारीपणं मिध्येति अन्यथाभृतवस्तुसद्भावावेदकं प्रमाणं वक्त-व्यम् , तब न प्रसक्षम् , उक्तोत्तरत्वात् । नाप्यनुमानम् , क्षणिकपरस्परविविक्तपरमाणुस्वभाव-भावकार्योदर्शनात् स्थूळैकस्वभावस्य चोपलभ्यमानस्य न तत्कार्यत्वम्, तस्यावस्तुसक्वेन 20 परैरभ्युपगमात्, न चावस्तुसत् कस्यचिक्र्यवस्थापकम्, अतिप्रमङ्गात्, वस्तुसस्वेऽपि न तस्य क्षणिकविविक्तपरमाणुष्यवस्थापकत्वम्, तस्य तव विरुद्धत्वात् । न च वनादिप्रस-याच्छिशपादिविशेषावगतिरिवात्रापि भविष्यतीति वक्तव्यम्, शिशपादेः प्राक् प्रतिपत्ते-वैनादेश तद्धमैतया वस्तुत्वात् परमाणूनां न कदाचनापि प्रतिपत्तिः । नापि तद्धमैतया वस्तुत्वाभ्युपगमः स्थूलस्य पराभ्युपगमविषयः, वस्तुत्वाभ्युपगमे तु तस्य स्यात्सृक्ष्मव्यवस्था- 25 पकता, सूक्ष्मापेक्षित्वात् स्थूलस्य, अन्यथा तद्योगात्, सूक्ष्मपर्यन्तश्च परमाणुस्तस्याभेचत्वात्, मेद्यस्वे वा वस्तुःवापत्तेः तदवयवानां परमाणुःवापत्तिः, भेदपर्यन्तस्रभणस्वात् परमाणुस्त्र-रूपस्य । न बाजूनामपि ध्रीट्योदयव्यतिरेकेण प्रतिक्षणविशराहता सम्भवति, तयोरभावे एकश्रणस्थितीनामपि तेपामभावात् कृतो विनश्वरत्वम् । अथ देशकाळनियतस्य पदार्थस्य स्थै-

10

भावाः। द्रव्यार्थिकस्य सर्वे वस्तु अनुत्पन्नमिवनष्टं आकालं स्थिरस्वभावमेव मतम्, एतच नयद्वयाभिमतं वस्तु प्राक् प्रतिपादितमेव ॥ ११ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिब्धस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनत्त्वसोपानस्य सापेक्षनय-निरूपणं नाम एकोनविंशं सोपानम् ॥

### <del>~>>@≪~~</del> अथ द्रव्यस्वरूपनिरूपणम् ।

इतरापेक्षावियुतं नयद्वयप्रदर्शितं वस्तु प्रमाणाभावतो न सम्भवतीत्याह-

दब्वं पज्जवविष्ठयं दब्वविष्ठत्ता य पज्जवा णत्थि । उप्पायद्विद्दभंगा हंदि दवियलक्खणं एयं ॥ १२॥

द्रव्य पर्यविषयुक्तं द्रव्यवियुक्ताश्च पर्यवा नास्ति । उत्पादस्थितिभङ्गा दंदि द्रव्यलक्षणमेतत्॥ छाया ॥

द्रव्यमिति. पर्यायवियुक्तं द्रव्यं नास्ति, मृत्पिण्डस्थामकोशकुशुलाचनुगतमृत्सामा-15 न्यप्रतीते:, द्रव्यविरहिताश्च पर्याया न सन्ति, अनुगतैकाकारमृत्सामान्यानुविद्धतया मृत्पिण्ड-स्थासादीनां विशेषाणां प्रतिपत्तेः । अतो नयद्वयाभिमतं वस्त परस्परानुषक्तमेव. नेतरवि-कलम्, परस्परविविक्तयोः कदाचनाप्यप्रतिभासनात्, तर्हि किम्भूतं द्रव्यमस्तीत्यत्राह-बत्पादेखादि, यथाव्यावर्णितस्वरूपाः परम्पराविनिर्भागवर्तिनः, हन्दीत्यपप्रदर्शने, एतत्-उत्पादस्थितिमङ्गस्वरूपो धर्मो द्रव्यलक्षणं द्रव्यास्तित्वव्यवस्थापकः, यतः पूर्वोत्तरपर्याय-20 हानोपादानात्मकैकान्वयप्रतिपत्तिः तथाभूतद्रव्यसत्त्रं प्रतिपाद्यतीत्युत्पाद्व्ययभ्रौव्यलः क्षणं वस्त्वभ्युपगतम् । एतुच्च त्रितयं परस्परानुविद्धम् अन्यतमाभावे तदित्रयोरप्यभावात । तथा हि उत्पत्तिवययौ न प्रौव्यव्यतिरेकेण सङ्गतौ, विज्ञानपृथिव्यादिपदार्थमात्रस्य सर्वस्य सर्वदाऽनुस्यृताकारव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात् । न चायमवभासोऽसत्यः, तद्वाधकत्वानुपपत्तेः, विशेषप्रतिभास एव हि बाधकोऽस्य वाच्यः, स चानुपपन्नः, अनुगतहरूपे प्रतिपन्ने यदि स 25 विशेषप्रतिभासोऽभ्युपगम्यते तर्हि स प्रतिभासः किमनुगतप्रतिभासात्मकः किं वा तक्यति-रिकः, आशे त्वनुगतप्रतिभामस्यासत्यतायां सोऽपि तथा स्यात् ततश्च कथं बाधकः, न द्वितीयः भौव्यप्रतिभासमन्तेरण स्थासकोशादिप्रतिभासस्य तद्भिन्नस्यासंवेदनाद्वाधकत्वानुपपत्तेः। न चेन्द्रियन्यापारामन्तरं विशेषस्यैव प्रतिभासो नान्वयस्येति वाच्यम् , प्रथमाक्षव्यापारे प्रति-निवतरेशवस्तुमात्रस्येव प्रतीते:, अन्यथा तत्र विशेषप्रतिभासे संज्ञयाचनुत्पत्तिप्रसङ्गः. बिशेषावगतेः संशयविरोधित्वात् । न च तदुत्तरकाखभाविसादृश्यनिमित्तैकत्वाध्यवसायनि-बन्धनेयं संशयायानुभूतिः, पूर्वं विशेषे ज्ञाते एकत्वाध्यवसायस्यैवासम्भवात्, अनुभूयते च दूरदेशादौ बस्तुनि सर्वजनसाक्षिकी प्राक् सामान्यप्रतिपत्तिः तदुत्तरकालभाविनी च विशेषा-बगतिः, अत एवावमहादिश्वानानां कालभेदानुपलक्ष्णेऽपि क्रमोऽभ्युपगन्तन्यः, उत्पलपत्रज्ञः तरुवतिभेद इव । यदि तु अप्रतिपन्नेऽनुगतरूपे विशेषावभासो बाधकोऽभ्युपगन्यते सोऽभ्यु- 5 पगमोऽसिद्ध एव, अनुगताकाराप्रतिपत्ती तिविशेषावभासस्यासम्भवात्। न हि मूलमध्याया-नुस्यूतस्थु छैकाकारप्रतिभासनिह्नवे विविक्ततत्परमाणुप्रतिभासानपह्नव इति कुतंस्तस्य स्व-विषयव्यवस्थापनद्वारेणान्यवाधकत्वम् । न चैकत्वप्रतिभासो मिथ्या, विकल्प्यमानम्य तद्विश्वास्थाघटमानत्वादिति वाच्यमः; विकल्पमात्रात् प्रमाणस्यान्यथात्वायोगात् । न चानुगतावभासोऽप्रमाणम्, तिक्रमित्ताभावात् । न च क्षणिकानेकानिरंशपरमाण्यव- 10 भासस्त्रिमित्तम्, तस्याभावात्, न ह्यसंवेद्यमानस्त्रथाभृतावभासः प्रमाणमप्रमाणं वा, तयोः प्रतीतिधर्मत्वात् । सञ्चितपरमाणुष्यपि प्रत्येकं समुदितेषु वा स्थूछक्रपतायाः परेणानभ्युपगमान्, सञ्चयस्य च वस्तुस्वरूपस्यैकस्य द्रव्यपक्षोदितदोषप्रसङ्गादनिष्टेः सञ्चितपरमाणूनामपि तत्र निमित्तत्वासम्भवाश्व, न ह्यन्यथावभासोऽन्यथाभूतार्थेव्यवस्था-पकः अतिप्रसङ्गातः, तस्मात्र आलम्बनप्रत्ययतया परमाणवः स्थूलावभासजनकाः, तत्र 15 स्वरूपानपैकरवेनाप्रतिभासनात्, स्थूलाकारस्य वा तेष्वनुस्यूतक्षानावभासिनो भावेऽनुगत-व्यावृत्तहेतुफलक्रपभावाभ्युपगमात् परवादाभ्युपगमप्रसिक्तः । यदि च स्तम्भादिप्रत्ययो मिथ्या तक्केतथाभूते तथाभूतारोपणं मिथ्येति अन्यथाभूतवस्तुसद्भावावेदकं प्रमाणं वक्त-व्यम्, तथ न प्रत्यक्षम्, उकोत्तरत्वात्।नाष्यनुमानम्,श्लणिकपरस्परविविक्तपरमाणुस्वभाव-भावकार्योदर्शनात् स्थूळेकस्यभावस्य चोपलभ्यमानस्य न तस्कार्यस्वम्, तस्यावस्तुसक्वेन 20 परैरभ्युपगमात्, न चावस्तुसत् कस्यचिद्व्यवस्थापकम्, अतिप्रसङ्गात्, वस्तुसस्वेऽपि न तस्य क्षणिकविविक्तपरमाणुष्यवस्थापकत्वम्, तस्य तव विरुद्धत्वात् । न च वनाविप्रत्य-याच्छिञ्चपादिविशेषावगतिरिवात्रापि भविष्यतीति वक्तव्यम्, शिशपादेः प्राक् प्रतिपत्ते-वैनादेश तद्धमैतया वस्तुत्वात् परमाणूनां न कदाचनापि प्रतिपत्तिः । नापि तद्धमैतया वस्तुत्वाभ्युपगमः स्थूलस्य पराभ्युपगमविषयः, वस्तुत्वाभ्युपगमे तु तस्य स्यात्सूक्ष्मव्यवस्था- 25 पकता, सुक्ष्मापेक्षित्वान् स्थूलस्य, अन्यथा तद्योगान्, सुक्ष्मपर्यन्तन्त्र परमाणुस्तस्याभेचत्वान्, भेशस्वे वा वस्तुत्वापत्तेः तदवयवानां परमाणुत्वापत्तिः, भेदपर्यन्तस्क्षणत्वान् परमाणुस्व-रूपस्य । न चाणूनामपि ध्रीन्योदयन्यतिरेकेण प्रतिक्षणविशराहता सम्भवति, तयोरभावे एकक्षणस्थितीनामपि तेपामभावात् कृतो विनश्वरत्वम् । अथ देशकालनियतस्य पदार्थस्य स्थै-

र्यामावेऽपि कचित्कदाचिद्वत्तरन्यदाऽन्यत्र च निवृत्तिः, नैतदेवम्, अन्यदाऽन्यत्र चावृत्तेरे-वानिश्चयात्, तथाहि कार्यकारणयोः परस्परतो व्याष्ट्रतिः किमपरित्यक्ततादात्म्यस्वरूपयोः, कथिब्बद्तुस्यूतमेकाकारं विश्वतोर्विज्ञानसम्बन्धिप्राह्मजाहकाकारयोरिव, किं वा घटपटयोरि-बात्यन्तभित्रस्वरूपयोरित्यत्र न निश्चयः । किञ्च प्रत्यक्षेणैव हेतुफलयोः कथञ्चित्तादात्म्यस्य 5 निश्चयाचा घटपटयोरिवाऽत्यन्तव्यावृत्तिस्तयोः परस्परतोऽभ्युपगन्तव्या, न हाध्यक्षतः प्रसिद्ध-स्वक्षपं वस्त तद्भावे प्रमाणान्तरमपेक्षते. अग्निरिवोष्णत्वनिश्चये । न च कालभेदान्यथानु-पपस्या प्रतिक्षणं भेदेऽपि पूर्वोत्तरक्षणयोः कथञ्चित्तादात्म्यं वस्तुनो विषद्भवते, येनाध्य-क्षविरुद्धो निरन्वयविनाशः कल्पनामनुभवति, अध्यक्षविरोधेन प्रमाणान्तरस्याप्रवृत्तेः । अनुवृत्तिव्यावृत्त्योश्च परस्परं एकान्तेन विरोधे विज्ञानमात्रमपि न सिद्धेदिति कुतः 10 क्षणिकत्वं भावानां निरन्वयं विनाशो वा मिद्धान्, अन्तर्वहिश्च भावानामनुगतव्यावृत्ता-त्मकत्वात् प्रमाणतस्तथैवानुभवात् तत्स्वरूपाभावे निःस्वभावतया भावाभावप्रसक्तः । यदि च परस्परव्यावृत्तस्वभावानां परमाणूनां कथञ्चिदनुवृत्तस्यूलैकाकारः पारमार्थिको न भवेत् न किञ्चिद्वहिरध्यक्षेऽत्रभासेत, परमाणुपारिमाण्डल्यनानात्वपरोक्षत्वस्वभावानां सञ्चितेष्व-प्यणुषु स्थूलैकाकाराध्यक्षस्वभावेन विरोधात्, अविरोधे वाडनेकान्तस्वप्रसक्तेः, तथाभूत-15 स्वभावसद्भावेऽपि तेषु पारिमाण्डल्यनानात्त्रपरोक्षत्वस्वभावानपायात्, अपाये वा पर-माणुरूपतात्यागात, स्थ्ळैकाकारस्य तेषु सांवृतत्वे साकाराध्यक्षाजनकत्वेन न किञ्चिदपि तत्र प्रतिभासेत, तदनध्यक्षत्वे तत्प्रत्यनीकस्य स्वभावस्य पारिमाण्डल्यादेश्रक्षुरादिबुद्धौ रसादेरि-वाप्रतिभासनात् बहिरर्थशून्यं जगद्भवेत । स्थूलैकाकारप्राह्मवभासस्य च भ्रान्तरवे न किञ्चित कैरुपनापोढं प्रत्यक्षमञ्चान्तं भवेत , तदभावे च प्रमाणान्तरस्याप्यप्रवृत्तेरन्तर्बाद्यरूपस्य प्रमेय-20 स्याज्यविधितेन कस्यचिदभ्युपगमः प्रतिश्चेपो वेति निर्व्यापारं जगद्भवेत् । तस्मात्क्षणस्थिति-धर्मणोऽपि बाह्यान्तरर्छक्षणस्य वस्तुनः परस्परघ्यावृत्तपरमाणुह्मपस्य कथञ्चिद्नुवृत्तिरभ्युपग-न्तव्या, अन्यथा प्रतिभासिवरतिप्रसक्तः, तद्रभ्युपगमे च परस्परव्यावृत्तयोहेतुफळयोरि प्रत्यक्षगता अनुगतिरभ्युपगमनीयैव, कल्पनाज्ञाने आन्तसंविदि वा स्वसंवेदनापेक्षया विक-ल्पेतरयोभ्रीन्तेतरयोश्च परस्परव्यावृत्ताकारयोः कथक्चित्तुवृत्तिमभ्युपगच्छन् कथमध्यक्षां हेतु-25 फल्योरनुवृत्ति प्रतिक्षिपेत्, संशयकानं वा परस्परव्यावृत्तोक्षेत्रद्वयं विभ्रवयेकमभ्यूपगम्यक्षे

१ बौद्धानां मते कल्पनापोडमञ्चान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षणम्, तत्र कल्पना सामिळापा प्रतीतिः, या च वृक्ष इत्यादिक्षपेण शब्दार्थेषटनायोग्या वाचामप्रयोगर्धाप सामिळापेव जायते, तयाऽपोढं रहि-तम्, न तु जात्यादियोजनायोग्या कल्पना, जात्यादेरभावात् । कल्पनापोढं प्रत्यक्षज्ञान्यत्रासक्तमनसा पुरुषेणा-क्षेनीळादिवेदनादितिपरिस्पुटं वेद्यत एव, तत्राविसंवादित्यादश्चान्तमिति ॥

क्यं न पूर्वीपरक्षणप्रवृत्तमेकं हेतुफलक्त्वं वस्तु । ज्ञब्दविशुत्त्रदीपादीनामपि उत्तरपरिणामा-प्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य सद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः, पारिमाण्डल्यादिवत्, संविद्भाद्यमाहकाकारविवे-कबद्वा । अध्यक्षस्यापि केनचिद्रूपेण परोक्षता, अविरोधात् । न च पारिमाण्डल्यादेः प्रत्य-क्षतेति वाच्यम्, शब्दागुत्तरपरिणामेऽप्यस्य वक्तुं शक्यत्वात्, विशेषाभावात् । अत एवा-न्ते क्षथदर्शनात् प्रागपि तत्प्रसिक्तिरिति न वक्तव्यम्, मध्ये स्थितिदर्शनस्य पूर्वीपरकोटि- 5 स्थितिसाधकत्वेन प्रसिद्धः, न हि शब्दादेग्नुपादाना उत्पत्तिर्युक्तिमती, नापि निरन्थया सन्ततिबिच्छित्तः, चरमञ्ज्ञणस्याकिञ्चित्करत्वेऽवस्तुत्वापत्तितः पूर्वेपूर्वेञ्चणानामपि तदापत्तितः सकलसन्तत्यभावप्रसक्तः । न च शब्दादेनिकपादानीत्पच्यभ्यपगमेऽन्येषामपि सा सोपादा-नाऽभ्रुपगन्तुं युक्ता, तथा च सुप्तप्रबुद्धबुद्धरिप निरुपादानोत्पत्तिप्रसिकः, तत्रापि शब्दादे-रिव प्रागुपादानाद्शेनात । न चानुमीयमानमत्रोपादानम्, शब्दादावपि तथाप्रसङ्गात् । 10 न च दृष्टार्थस्याखिलो गुणो दृष्ट एव इति परिणामसाधनं निरवकाशम्, दृष्टेऽप्यर्थे पारिमा-ण्डल्यादेः प्राह्माकारविवेकादेवी अंशस्यादृष्टत्वेनानुमीयमानत्वात् , एवञ्च परिणामसाधनं निरवद्यमेव । यदि हि ष्टष्टस्यादृष्टींऽशः सम्भवति कथमुत्पन्नस्वभावस्यानुत्पन्नः कश्चन आत्मा न सम्भवी, स्वभावभेदस्य भावभेदसाधनं प्रत्यनेकान्तिकत्वात् । तस्माद्वस्तु यन्नष्टं तदेव नइयति नंक्ष्यति च, यदुत्पन्नं तदेवोत्पद्यते उत्पत्स्यते च कथित्वत्, यदेव स्थितं तदेव तिष्ठति 15 स्थास्यति च कथक्किदित्यादि सर्वे उपपन्नमिति भावस्योत्पादः स्थितिविनाशरूपः, विना-शोऽपि स्थित्युत्पत्तिरूपः, स्थितिरपि विगमोत्पादात्मिका कथि ख्रदभ्युपगन्तव्या, सर्वात्मना चोत्पादादे: परस्परं तद्वतश्च यद्यभेदैकान्तो भवेस्रोत्पादादित्रयं स्यादिति न कस्यचिन कुतश्चित्तद्वत्ता नाम । न च वस्तुशुन्यविकल्पोपरचितत्रयसद्भावात्तद्वत्ता युक्ता, अतिप्रस-ङ्गात्, खपुष्पादेरपि तद्वत्ताप्रसक्तेः । न चोत्पादादेः परस्परतः तद्वतश्च भेदैकान्तः, सम्ब- 20 न्धासिद्धितो निःस्वभावताप्रसक्तेः। एतेन उत्पादव्ययधौव्ययोगाखदि अमतां सक्त्रं शश्रुंगा-देरि स्यात्, सतस्रेत् स्वरूपसत्त्वमायातम्, तथोत्पादव्ययत्रौव्याणामिप यद्यन्यतः सत्त्वं तदाऽनवस्थाप्रसक्तिः, स्वतश्चेद्भावस्यापि स्वत एव भविष्यतीति व्यर्थमुत्पादिकस्पनम्, एवं तद्योगेऽपि बाच्यमित्यादि निरस्तम् , एकान्तभेदाभेदपक्षोदितदोषस्य कथा अद्भेदाभेदात्मके बस्तुन्यसम्भवात्, न हि भिन्न उत्पाद्व्ययधौडययोगाद्भावस्य सत्त्वमस्माभिरभ्युपगम्यते 25 किन्तु उत्पादव्ययभौव्ययोगात्मकमेव सदित्यभ्युपगमः, विरोधादिकस्चात्र दूषणं निरव-काञ्चम्, अन्तर्वेहिश्च सर्ववस्तुनरुयात्मकस्यावाधिताध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वात्, स्वरूपे विरो-धासिद्धेः अन्ययातिप्रसक्तेः, एकान्तनित्यस्य प्रमाणवाधितत्वादनुभूयरूपस्य चासम्भ-वात् शून्यसाया निवेत्स्यमानस्वात् पारिशेष्यात् कथित्रिक्रित्यानित्यं वस्तु अवाधितप्रमाणगी-

चरमध्युपगन्तव्यम् । उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सदित्येव सङ्गक्षणमन्यस्य स्रक्षणस्यासम्भवात्, न हि सत्तायोगः सत्त्वम , सत्ताया एवासम्भवात सामान्यादावव्याप्रेश्च । नाष्ययेकियाळक्षणं सस्बम् , एकान्ततो भावस्य नश्वरत्वे तद्सम्भवात् , तस्य कचिद्प्यभावात् । इत्यादस्थितिस्व-भावरहितस्य नश्वरत्वे खपुष्पादेरेव तत्स्याम घटमुखादेः, क्षणस्थितिरेव जन्म विनाशस 5 यदाभ्यपग्रस्येत कथमनेकान्तसिद्धिन भवेत् . न वा क्षणात्पूर्व भावानामस्थितौ किश्चित् प्रमा-णमस्ति । न चावस्थितावपि न प्रमाणमिति वक्तव्यं प्रत्यक्षस्य तत्र प्रमाणस्वान्, प्रतिक्षणं निरन्वयविनाशसाधकप्रमाणाभावात् । न चाक्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामधेकियाविरोधात् ततो निवर्तमानं सत्त्वं निरन्वयविनाशस्वभावमिति सन् क्षणिकमेवेति वाच्यम् , क्षणिकेऽपि तथैव विरोधात . कार्यकारणयोर्थे गपश्चेन कार्यकारणभावन्यवस्थाऽसम्भवात् , कमोत्पादे हेतोरसतः 10 कुत: फछजनकत्वम् , निरन्वयविनाशे चानन्तरं विनष्टस्य चिरविनष्टस्य च विनष्टत्वाविशेषा-बिरतरविनष्टादपि कार्योत्पत्तिप्रमङ्गः। भावस्य हि विद्यमानत्वादनन्तरकार्योत्पादनसामध्येम् । न तु व्यवहितनदुत्पादनमामध्येमिति विशेषो युक्तः न पुनरभावस्य, निःस्वभावस्यावि-शेषात् । अनेकान्तवादिना हि कथश्चिद्धेदाभेदी हेतुफलयोव्येवस्थापयितुं शक्यी, संवेदनस्य भाग्रामाहकाकारयोरिव भेदाभेदेकान्तौ तु परस्परतो न विशेषमासादयत इति न निरन्वय-15 विनाशब्यवस्था नित्यताब्यवस्था वा कर्नै अक्या, यतो न क्षणिकपक्षेऽपि सत्ताब्यतिरेकेण अपराऽर्थिकिया सम्भवित एवमक्षणिकेऽपि सा समाना, यथा हि श्रुणिकस्य खसत्ताकाले क्रवीऽपि कार्यं स्वत एव न भवति, भावे वा कार्यकारणयोगींगपरंग्रन न कार्यकारणव्य-वस्था भवेत्, किन्तु कार्यस्य स्वकालनियमान तत्तद्भावाविशेषेऽपि द्वितीयक्षण एव भाव-साधाऽश्वणिकस्यापि प्रागपि विवक्षितकार्योत्पाइनसामध्ये ततो भवत्कार्यं स्वकाछनियतमेव 20 भविष्यतीति समानं पदयामः । न चामति कारणविनाशे कार्योत्पत्तिर्न भवतीत्वत्र निवंधनं किश्चिदस्ति येनाश्चणिकात कार्योत्पत्तिने भवेत्, यदि वाश्चणिकस्य कार्योत्पत्तिक्षणे स्थितिः कार्योत्पत्तिप्रतिबन्धहेतुः, एव सति क्षणिकस्यापि तदाऽभावः किं न प्रतिबन्धहेतुर्भवेत्। यदि च कारणविनाशे कार्योत्पत्तिः सोऽनन्तरमिव चिरविनष्टे कारणेऽस्तीति तदापि कार्यो-त्पत्तिः स्यान् । अथ कार्योत्पत्तिकाले नैत्र कारणसिन्नचेरुपयोगः तर्हि कारणन्यावृत्तेरपि 25 तदुत्पत्तिकाले नैव कश्चिदुपयोगः यतः कारणव्यावृत्तौ कार्य भवेत्, कारणव्यावृत्तिश्च तद-भावः स च प्राक् पश्चादिष कालान्तरेऽस्त्येवेति सर्वता कार्योत्पतिप्रसिकः। न च प्राग्भा-विस्वमात्रं कार्योत्पत्तावुषयोगः, तस्याकरणाभिमतेष्वपि जगत्क्षणेषु भावात्, तद्विशेषकस्प-नायास्त्यक्षणिकेष्वप्यविरोधात् , तथाहि यद्यदा यत्र कार्यमुत्तिपत्सु तत्तदा तत्रोत्पादनसमर्थम-क्षणिकं बस्त्विति करपनायां न काचित् श्वतिः । न च स्वयमेव प्रतिनियतसम्बदस्य कार्य- स्योत्पस्यभ्युपगमे न किञ्चित्कारणाभिमतेन भावेन तस्य कृतमिति न तत्कार्यतया तक्क्यप-देशमासादयेदिति वक्तव्यम्, क्षणिकपक्षेऽप्यम्य समानत्वात्। तस्मात् कथन्निक्र्यवस्थितस्यैव भावस्य जन्मविनाशयोर्दर्शनाद्यथादर्शनं हेतुफलभावन्यवस्थितेः परिणामसिद्धिः समायाता, न चाभेदबुद्धिर्श्रान्ता, भेदबुद्धाविप तत्त्रमक्तेः स्वप्नावस्थाहस्त्यादिभेदबुद्धिवत् । न हि मिध्या-बुद्धीनग्मपि विसंवादो भावमात्रे, भेदेप्वेव तद्दर्शितेषु विप्रतिपच्युपलब्धेः, तस्मादक्षणिकत्वे 5 कमयौगपद्याभ्यामधेकियाविरोधान् क्षणिकत्वमभ्युपगच्छता क्षणिकानामधेकिया दर्शनीया, अन्यथा सत्त्वादेहें तोर्विपक्षव्यावृत्तिप्रमाधिकाया अनुपल्रु खेव्येतिरेकासिद्धरक्षणिकत्वेऽर्थ-कियाविरोधः क्षणिकत्वेऽर्थक्रियोपलम्भमन्तरेण कथं सिद्धिमासाद्येन् , न चाक्षणिकेऽर्थक्रिया-विरोधादेव क्षणिकेऽर्थक्रियोपलब्धः, इनरेतराश्रयात् । क्षणिकत्वेऽपि भावानां यथातत्त्वमु-पलम्भनियमाभावात् प्राह्मप्राह्काकारसंवेदनवद्यथातत्त्वोपलम्भमम्भवात्र क्षणिकत्वमध्यक्ष- 10 गोचर इत्यतोऽप्यनेकान्तः सिद्धिमासादयति। न च सदृशापरापरोत्पत्तिरनिश्चयहेतुः, भेदैकान्ते तस्या अप्ययोगात्, न हि तत्र मादृत्यं भावानां व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा सम्भवति । न चाविद्यमानमनुपलभ्यमानं वा तद्विभ्रमहेतुरतिप्रसङ्गात् । न च विशेषाणां स्थितिभ्रान्ति-जननशक्तिरेव साहद्यम् , क्षणिकाऽऽवेद्कप्रमाणान्तराभावतः स्थितिप्रत्तिपत्ते श्रीन्त्यसिद्धः। न चान्याद्यभूतं वस्तवबाधितस्थिरप्रतिपत्तिजनमनो हेतुरभ्युपगन्तव्यम् , अभ्रान्तप्रतिपत्तेर्व- 15 स्त्वव्यवस्थापकरवेन प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसक्तः, अत एवोपरुब्धमपि क्षणिकरवं विषमज्ञ इव न निश्चिनोतीत्युदाहरणमध्यसिद्धम् , यथावस्तूपलम्भनियमाभावान । ये यद्भावं प्रत्यन-पेश्वास्ते तद्भावनियताः यथाऽन्त्या कारणमामग्री स्वकार्योत्पादने, विनाशं प्रत्यनपेक्षश्च भाव इसभिधानमपि परिणामप्रसाधकम्, भावस्योत्तरपरिणामं प्रस्मनपेक्षतया तद्भावनियतत्वो-पपत्तेः पूर्वक्षणस्य स्वयमेवोत्तरीभवतोऽपरापेक्षाभावतः क्षेपायोगात्, उत्पन्नस्य चौत्पत्ति- 20 स्थितिविनाशेषु कारणान्तरानपेक्षस्य पुनः पुनकृत्पत्तिस्थितिविनाशत्रयमवदयम्भावि, तदेवं कस्यचिदंशस्य पदार्थाध्यक्षतायामप्यनिर्णये सांशतामभ्युपगच्छन् कथमंशेनोत्पन्नस्यांशा-न्तरेण पुनः पुनहत्पत्ति नाभ्युपगच्छेत्, येनैकं बस्त्वनन्तपर्यायं नाङ्गीकुर्वीत । न चैकान्त-

१ ननु विनाशस्त्रभावनियना भावा इत्यस्य कोऽये, कि विनाशं कर्त्तव्यं स्वभावन स्वस्तया नियना इति, किं वा विनाशस्त्रभावे विनाशस्त्रतायां नियता इति, आदो विनाशस्य सहेतुकत्वप्रसक्तिः, पदार्थ-मत्ताया एव तद्धेतुत्वात्, इष्टापत्ती वस्तुमत्ताक्षणममनन्तरं भावात् क्षणिकता न स्यात्, न च नाशो नीरूपः, वस्तुनिवेत्तनीयतयाऽकिश्विद्रूपनाविरोधान्, नाशस्य च सदाऽवस्थान कृतकत्वादिक तत्रैव व्यभिचारि, क्षणिकत्वे नाशविनाशाद्भावोन्मजनप्रसन्तः, द्वितीये च प्रतिवेध्यप्रतिवेधकयोरेकत्वमनुपपत्तम्, उपपत्ती वा विश्वस्य वैश्वरूप्यानुपपत्तिरित्यपि वोध्यम् ॥

साधने उदाहरणमपि किञ्चिद्स्ति, अध्यक्षाधिगतमनेकान्तमन्तरेणान्तर्विद्धः वस्तुसत्तानु-पपत्तेः। न च निरन्वयविनाशमन्तरेण किञ्चिद्वस्तु अनुपपद्यमानं संवेदाते, यतो बहिः रूप-संस्थानाद्यात्मनाऽध्यक्षप्रतीनमनेकान्तमन्तर्विकल्पाविकल्पस्तर्षं संशयविषयीससंवेदनात्मकं वा स्वसंवेदनसिद्धमपहाय निरन्वयक्षणक्षयलक्षणं वस्तु प्रकल्प्येत । न चानुस्यूतिव्यतिरेकेण 5 ज्ञानानां कार्यकारणभावोऽपि युक्तिमङ्गतः, आस्तां स्मृतिप्रस्विभज्ञावासनासन्तानादिव्यव-हारः, न हि भेदाविशेषेऽपि कथाञ्चित्तादात्म्यमन्तरेण भेदानामयं नियमः सिद्धिमासाद-यति केषाञ्चिदेव, अन्यथा माह्यमाहकाकारयोरिय तादात्म्याभावप्रसक्तिभेवेत् , यतः शक्य-मत्रात्येवं वक्तुं प्राह्मपाहकानुभवयोः स्वकारणवशाद्भिन्नस्वभावयोरेव प्रतिक्षणं विशिष्टयो-हत्पत्तिस्तेन तेन रूपेणेति । एवख्र ' अविभागोऽपि बुद्धात्मा विपर्यासिनदर्शनैः । प्राह्मप्राह-10 कसंवित्तिभेदवानिव छक्ष्यते ' इत्ययुक्तमेवाभिधानं स्थात् । परेणापि चैवं वक्तुं शक्यत एव 'परमात्माऽविभागोऽष्यविद्याविष्ठुनमानसैः। सुखदुःखादिभिभागेर्भेदवानिव लक्ष्यते ।। इति, न हि भेदाभेदैकान्तयोरागमोपलम्भं परमार्थाद्शैनख्च प्रति कश्चिद्विशेषः संलक्ष्यते, कथख्वित परमार्थदर्शनाभ्यपगमे च उत्पन्नं कथाञ्चित् पुनरुत्पादयेदित्यनेकान्तः स्यात । स्वलक्षणस्य परमात्मनो वा परमार्थसतः सर्वथाऽनुपल्रम्भैकान्ताभ्युपगमे परीक्षाक्षमस्य संवृत्तिरूपस्या-15 विद्यास्वभावस्य वा दर्शनामम्भवादनेकान्तात्मकस्य सतः सर्वेथा एकान्तव्युदासेन प्रमाणतो दर्शनसायात्मिति कथं तत्प्रतिक्षेपः । न च संवृतेरेवोत्पाद्विनाशाभ्युपगमः, श्रुणस्थिति-व्यतिरेकेणापुरस्य परमार्थमह्रक्षणलक्ष्यस्याभावान् श्रुणस्थायिन एव स्वल्रश्रणताभ्युपगमात्, क्षणब्यवस्थितयश्च प्राह्मपाहकसंवित्तयाद्योऽध्यक्षत्वेनेष्यन्ते तदस्वलक्षणत्वे कोऽपरः स्वलक्ष-णार्थी भवेत , तदाकारविविक्तस्यापरस्यात्यन्तानुपद्धस्मतः प्रत्यश्चरवानुपपत्तः । न चानंशमसा-20 धारणं स्वलक्षणं मांशमिव विपयीसात् प्रतिभातीति वक्तव्यम् , अकार्यकारणक्रपं कार्यकारणक्र-प्रमित्र सर्वेविकल्पातीतं सिवकल्पकमित्र पुरुपतन्त्रं प्रतिभातीत्येवं पराभिधानस्यापि सम्भ-बादित्युक्तत्वात् , ततश्च न कश्चिदुत्पादः श्चयो वा भवेत् । न चोत्पादविनाशयोश्चीन्तिकरूपनायां किञ्चिरपञ्चानतं सिद्धेन , निरंशभणश्चयाध्यभासाभावात , स्वसंवित्तिमद्भावमात्रसिद्धे रप्य-भावप्रसङ्गात् । क्षणक्षयाद्यवभामस्यामन्यत्वे सेवानेकान्तसिद्धिः समापति । अथ नेयमसती 25 संवित्तिः कुतिश्विभित्तान सतीव प्रतिभाति किन्तु सत्येव प्रतिभातीत्यस्याः स्वभावसिद्धिः, एवं सति न सर्वधापि भ्रमः सिद्धात् किन्तु भ्रान्ताभ्रान्तैकविज्ञानाभ्यपगमादनेकान्तवाद एव पुनर्पि मिद्धिमायातः । यद्पि कार्यकारणयोरभेदाभावः सिध्यति, भेदादकार्यकारणवदिति, तद्पि प्राह्मपाहकसंवित्यादिभिरनैकान्तिकमित्युपेक्षामहैति । त हि स्वभावभेदादभेदे प्रा-

१ सर्वेषा कथं न स्यात् ! ॥

द्यामाहकसंवित्त्यादेः कालभेदा छेतुफलयोरभेदाभावो युक्तः, कालभेदादपि स्वरूपभेद एव भावा-नामबसेयः, स्वभावतोऽभिन्नस्य कालभेदाद्पि भेदायोगात्, स्वभावभेदश्चेन्न भेदकः कालभेदः कोपयोगीति न तद्भेदात् कार्यकारणयोरात्यन्तिकभेदिमद्भिः, एवख्नांशेन वृत्तिः कार्ये कारणस्थोपपना । न च प्रतिश्रूणमंशृवृत्तौ दृष्टान्ताभावः, संवित्तेर्प्रौद्धप्राहकाकारादेर्द्रष्टान्तत्वेन सिद्धत्यात्,अनंशवृत्तिम्तु न कचिद्धेस्य प्रमाणसिद्धा या दृष्टान्तत्वेन प्रदृश्यंत,सर्वस्य सांशवृत्ति - 5 तयोपलब्धेः,ततो नाध्यक्षसिद्धमनुगमस्यरूपं भावानां लक्ष्णं प्रतिक्षेप्तुं युक्तम् , तत्प्रतिक्षेपे प्रमान णान्तराभावात् । न हि सुखादिनीलादीनां निरन्वयानां कचित् संवेदनमध्यक्षमनुमानं वाऽनु-भूयते, नापि तेषां भेदविकलानां कदाचिद्य्यनुभूतिरिति यथा संविदाकारमन्तरेण माध-प्राहक्षकारयोरसंवित्तेरनुपपत्तिस्तथा तावन्तरेण तम्या अप्यसंवित्तेरनुपपत्तिरिति शेदाभेद-रूपं सर्वे प्रमाणप्रमेयलक्षणमञ्ज्यपगन्तव्यम्, न च पूर्वापराधामध्योधनीदिभेदाभावेऽ- 10 नुगताकारलक्षणं सामान्यं तेष्वेकाकारप्रतिभासम्राह्यं सम्भवति, अनुगतिविषयानावे तद्तुगतैकाकारस्याप्यभावान् तद्भावे च तद्वृत्तेः सामान्यस्याभाव एव, न च तेष्व-वर्त्तमानमपि तत् मामान्यम् व्यक्तयन्तरस्वरूपवत् । किञ्च तद्नुगतं रूपं व्यावृत्तरूपाभावे किं कार्यक्रपं, उत कारणक्ष्पम्, आहोस्विद्भयात्मकम्, उतानुभयस्वभावमिति विकल्पाः, आद्यविकल्पे तस्यानित्यत्वप्रमक्तिः द्वितीयेऽपि सैवेति न तत्मामान्यस्वभावम् । तृतीयपश्चे 15 उभयदोपप्रसक्तिः, तुर्यविकल्पेऽप्यभावप्रमङ्ग इति विद्योपाभावे नानुगतिरूपसामान्यसम्भवः सम्भवेऽपि तत्प्रतिपादकं प्रमाणमभिधानीयम्, तज्ञाक्ष्रणिकत्वविरोधिकथञ्चित्क्षणिकत्वा वभासितयाऽनुभूयत इति विपर्ययसाधकं भवेत्, कथक्कित् क्षणिकत्वावभामस्य भ्रान्तत्वे विपरीतावभासस्यापि भ्रान्तत्वप्रसिक्तः। तदवभासस्याभ्रान्तत्वे वा भ्रान्ताभान्तरूपमेकं विज्ञान नमेकान्तप्रतिक्षेप्यनेकान्तं साधयतीत्यलमतिप्रसङ्गेनेति स्थितमेतद् धौव्यमुत्पादव्ययव्यति- 20 रेकेण न सम्भवति तौ च तदन्तरेणेति उत्पादिश्यनिभक्का अपरित्यक्तात्मस्वरूपाः तदितर-स्वक्रपत्वेन त्रेलक्षण्यं प्रत्येकमनुभवन्तो द्रव्यलक्षणतामुपयान्ति, अन्यथा पृथक्पक्षोक्तरोषप्रस-क्तिर्देनिवारेति व्यवस्थितमुत्पादस्थितिभङ्गा द्रव्यलक्षणमिति ॥ १२ ॥

परस्परापेक्षा एते चोत्पादादयो द्रव्यलक्षणं न स्वतंत्रा इत्याह-

एए पुण संगहओ पाडिकमलक्खणं दुवेण्हं पि।
तम्हा मिच्छिहिही पत्तेयं दो वि मूलणया ॥ १३॥

यते पुनः सङ्ग्रहतः प्रत्येकमलक्षणं द्वयोरिप । तस्मान्मिच्यादृष्टी प्रत्येकं द्वाविष मुलनयौ ॥ छाया ॥ 25

एत इति, एते उत्पादादय मङ्गहतः शिबिकोद्वाहिपुरुषा इव परस्परस्वरूपोपादानेनैव लक्षणम्, प्रत्येकं—एकका उत्पादादयो द्वयोरिप द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरलक्षणम्, तथाभूतविषयाभावे तद्वाहकयोरिप तथाभूतयोरभावात्, उत्पादादीनाञ्च परस्परविविक्तरूपाणामसम्भवात् । तस्मान्मिध्यादृष्टी एव प्रत्येकं परस्परविविक्ती द्वाविष एतौ द्रव्यार्थिकप5 योगार्थिकस्वरूपो मूलनयो समस्तनयराशिकारणभूतौ । १३ ॥

हित तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलसूरीश्वरचरणनिलिनविन्यस्तभक्तिभंरण तत्पट्टघरेण विजय-लिडघस्र्रिणा सद्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य द्रव्यस्व-क्रपतिरूपणं नाम विंशौतेतमं सोपानम् ॥

10

15

## नयमम्यक्त्वनिरूपणम् ।

ननु स्यान्मिश्याःवं परस्परनिरपेक्षयोरेनयोः, उभयनयारब्धस्त्वेकः सम्यग्दृष्टिर्भेवि-व्यतीत्यत्राह्-

> ण य तहओ अतिथ णओ ण य सम्मत्तं ण तेसु पहिपुण्णं। जेण दुवे एगम्ता विभज्जमाणा अणेगम्तो ॥ १४॥ ेन च तृतीयोऽस्ति नयो न च सम्यक्ष्यं न तेषु परिपूर्णम्। येन क्री एकान्ती विभज्यमानी अनेकान्तः॥ छाया॥

न चेति, परम्परसापेक्षोभयग्राही न च तृतीयो नयः कश्चिद्दित, तथाभूतस्यानेकान्तात्मकत्वात्तद्वाहिणः प्रत्ययस्य नयात्मकत्वानुपपत्तः, मन्यक्तं तयोः परिपूर्णं न चेति न,
20 किन्तु परिपूर्णमेव, नञ्द्वयस्य प्रकृतार्थगमकत्वात । अशेषं हि प्रामाण्यम्, सापेक्षं गृह्यमाणयोरनयोरेवंविषययोर्व्यवस्थितं येन द्वाविष एकान्तक्त्पत्या व्यवस्थितौ मिध्यात्वनिषन्धनम्, तत्परित्यागेनान्वयव्यतिरेकौ विशेषण-परस्परात्यागकृषेण भज्यमानौ-गृह्यमाणावनेकान्तो भवतीति सम्यक्त्वहेतुत्वमेत्योरिति ॥ १४ ॥

सापेक्षद्वयमाहिणो नयत्वानुपपत्तः तृतीयनयाभावं प्रदृश्यं निर्पेक्षमाहिणां मिध्या-25 त्वं दशेयति---

१ अन्योऽन्यापेक्षमामान्यविशेषो भगषाही न'स्ति कश्चिषय. सामान्यस्य द्रव्यार्थिकेन विशेषस्य च पर्यायार्थिकेन पहणात, उभयप्राहिणश्चेकस्य न नगन्वमणि तु प्रमाणन्यमेव तयोरेव सम्यक्त्वस्य परिपूर्णत्वात्, नयौ हि यदि प्रत्येकं निरपेक्षौ तदा तु मिश्यारूपौ भवत एकान्यप्राहित्वात्, परस्परमापेक्षत्या प्रवृत्ता-सुभावणि अनेकान्तना भवत एवेति भावः ।

जह एए तह अण्णे पत्तेयं दुण्णया णया सब्दे। हंदि हु मूलणयाणं पण्णवणे वावडा ते वि ॥ १५ ॥

<sup>3</sup>यथा एतौ तथा अन्ये प्रत्येकं दुर्नया नयाः सर्वे । हन्दि हु मूळनयानां प्रक्षापंन व्वापृतास्तऽपि ॥ छाया॥

यथेति, यथेतौ निरपेक्षद्वयमाहिणौ मूलनयौ मिध्यादृष्टी तथा प्रत्येकं-इतरानपेक्षा 5 अन्येऽपि दुनैयाः, रुभयवाद्रूष्टेण व्यवस्थितानामपि परस्परनिरपेक्षत्वस्य मिध्यात्वनिधन्धनस्य तुल्यत्वात् । न च प्रकृतनयद्वयव्यतिरिक्तनयान्तरार्ष्ट्धत्वादुभयवादस्य नयानामपि
वैविव्यादन्यत्रारोपयितुमशक्यत्वात्तदूपस्यान्ये सम्यक्ष्रत्यया भविष्यन्तीति वक्तव्यम्,
दुरिति देतौ यतो मूलनयानां प्रज्ञापने,-मूलनयद्वयपरिक्ष्विश्रवस्तुन्येव तेऽपि नया व्यापृता दृंदि इत्येवं गृह्यताम्, तद्विपयव्यतिरिक्तविषयान्तराभावात् । सर्वनयवादानास्त्र मामा- 10
नयविशेषोभयेकान्तविषयत्वात् । तस्मान्न नयान्तरसद्भावः, यतस्तदार्ब्धोभयवादे नयानतरं भवेत् ॥ १५ ॥

नतु तद्व्यतिरिक्ताः सङ्ग्रहादयो नयाः सन्त्येवेति न शङ्करम्, मूलनयद्वयविषयव्यति-रिक्तविषयान्तराभावान् । तेऽपि तद्विषया एवातस्तर्षणेनैव दृषिताः, न हि मूलच्छेदे नच्छाग्वास्तद्वस्था एव सम्भवन्तीत्याह्—

> मञ्बणयममृहम्मि वि णत्थि णओ उभयवायपण्णवओ। मूलणयाण उ आणं पत्तेयं विसेमियं विति ॥ १६॥

सर्वनयसमृहेऽपि नास्ति नय उभयवादप्रशापकः । मुलनयानान्त्वाञ्चां प्रत्येकं विशेषितं व्रवीति ॥ छाया ॥

मर्वनयेति, सङ्ग्रहादिमकलनयममूद्देऽपि उभयवादप्ररूपकः कश्चित्रयो नास्ति, यतो 20 मूलनयाभ्यामेव यत्प्रतिज्ञातं वस्तु तदेवाऽऽश्रित्य प्रत्येकरूपाः सङ्ग्रहादयः। पूर्वपूर्वनयाधि- गतांशविशिष्टमंश्चान्तरमधिगच्छन्तीति न विषयान्तरगोचराः, अतो व्यवस्थितं परस्परात्यागः प्रश्वत्तामान्यविशेषविषयसङ्ग्रहादात्मकनयद्वयाधिगन्यात्मकत्वाद्वस्वप्युभयात्मकम् ॥ १६॥

बाह्यघटादिवस्त्वेव तथाविधप्रमाणप्राह्यत्वादुभयात्मकमिति न मन्तव्यम् , किन्तु आ-म्सरमपि इर्षहोकभयकरुणौदासीन्याद्यनेकाकारविवर्त्तात्मकैकचेननास्वरूपं नदात्मकहर्षाद्य- 25

१ भवन्तु वा केचित्रयाः मृलद्वयभिक्षा उभयवाद्प्रवर्त्तकाम्तथापि त नयद्वयविमध्यास्पा एव । न च वक्तस्यं ते नयाः प्रकृतनयद्वयव्यतिरिक्ताः प्रकृतनयद्वयम्य मिथ्यास्त्रेऽपि क्रयं तथा भवेयुः तेषा वैचित्र्या-दिति, मूलनयद्वयविषयव्यतिरिक्तविषयान्तराभावेन सर्वेषामेव नयाना सामान्यविधेषोर्भयकान्तविषयस्यादिति ॥

20

नेकविकारक्षपानेकात्मकञ्च स्वसंवेदनाध्यक्षप्रतीतम् । तस्य भेदाभेदेकान्तैकरूपताभ्युप-गमे दृष्टादृष्टविषयसुखदुःखमाधनस्वीकारत्यागार्थप्रवृत्तिनिवृत्तिस्वक्षपसकल्यवहारोच्छेद प्रसक्तिरिति प्रतिपाद्यितुमाह—

ण य दव्बिट्टियपक्ले मंसारो णेव पज्जवणयस्स । सासयवियत्तिवायी जम्हा उच्छेअवाई आ ॥ १७ ॥

न च द्रव्याधिकपक्षे संसारो नैव पर्यवनयस्य । शाश्वतब्यक्तिवादी यस्मादुच्छेदवादी च ॥ छाया ॥

न चेति, द्रव्यार्थिकपर्यायास्तिकनयद्वयाभिमते वस्तुनि न संसारः सम्भवति, शाश्वतव्यक्तिप्रतिक्षणान्यत्वेकान्तात्मकचैतन्यमाहकविषयीक्ठतत्वात् पावकज्ञानविषयीकृते उदक10 वत् । तथाहि संसारः संमृतिस्वभावः, म चेकान्तित्यस्य पूर्वावस्थापरित्यागविरहे न सम्भवति, तत्परित्यागेनैव भवभावान्तरप्राप्तेः सम्भवात् । नापि निरन्वयविनाशे, भवभावान्तरापनेः कथि ज्ञदन्विष्कपमन्तरेणायोगात् । पूर्वापरशर्मराभ्यां वियोगसंयोगलक्षणसंसारोऽपि नाविकारिणि मम्भवित्, नित्यस्य शरीरिवयोगसंयोगानुपपत्तेः । निरन्वयोच्छेदेऽप्येकाधिकरणत्वासम्भवान्न तहश्रणः संसारः । न वाऽमूर्तस्यात्मनोऽसर्वगतैकमनोभिष्वक्त15 शरीरेण विशिष्टवियोगसंयोगौ संसारः, मनसोऽकर्तृत्वेन शरीरमम्बन्धस्यानुपपत्तेः, योऽद्यदृष्टस्य विधाना स तिन्नवित्तिशरीरेण सह सम्बद्धातं न चेवं मनः, न च मनसः शरीरसम्बन्धेऽपि तत्कृतसुखदुःखोपभोकृत्वम्, आत्मिन तस्या-युपगमात्, तद्रथेक्च शरीरमम्बन्धोऽभ्युपगम्यतः इति तत्सम्बन्धपरिकल्पनं मनसो व्यर्थम्, मनसि च सुखदुःखोपभोकृत्वम्, सनस आत्मत्वसिद्धेः ॥ १७ ॥

पुनरपि सुखदुःखादेरनुपपत्तिमाह---

जुहतुक्ष्यसम्पञ्जोगो ण जुज्जण णिचवायपक्ष्यम्मि । एगंतुच्छेयम्मि य सुहदुक्ष्ववियप्पणमजुत्तं ॥ १८॥

सुखदुःखसम्प्रयोगो न युष्कृत नित्यवादपश्च । एकान्नोच्छेदे च सुखदुःकृषिकरूपनमयुक्तम् ॥ छाया ॥

25 सुखेति, नित्यात्मवादपक्षे अर्वाधालक्षणसुकेन वाधनास्वरूपदुःखेन व सम्प्रयोगः सम्बन्धो न युज्यते—न घटते, द्रव्यास्तिकाभ्युपगमे सुव्यस्वभावेकान्ते तत्स्वभावस्याविचलित- रूपतया सदा तत्स्वभावापच्या न भवेदुःखमम्प्रयोगः. दुःखस्वभावत्वे वा तथा सदावस्था- नात्सुखयोगो न स्थात् । एकान्तोच्छेदपक्षे च पर्यायास्तिकनये सुखदुःखसम्प्रयोगः श्लाक-

20

तया न स्यादेकात्मिन । तथा च पक्षद्वयेऽपि सुखार्थे दुःखिवयोगार्थे द्व यद्विशिष्टं प्रयतनं तद्युक्तमेव प्रोक्तन्यायादिति ॥ १८ ॥

अथ एकान्तपक्षे सुखदुःखोपभोगाश्रयशरीरसम्बन्धनिदानादृष्टजनकनिमित्तानामप्य-सम्भवमाह्—

> कम्मं जोगनिमित्तं बज्झइ बन्धद्विई कसायवसा। अपरिणउच्छिण्णेसु य बंधद्विइकारणं णत्थि॥ १९॥

कर्म योगनिमित्तं बध्यते बन्धस्थिनी कषायवशात् । अपरिणतोच्छिन्नेषु च बन्धस्थितिकारणं नास्ति ॥ छाया ॥

कर्मेति, कर्म-अदृष्टं मनीवाक्कायव्यापारस्वक्षणयोगितिमित्तं बध्यते-आदीयते, बन्ध-स्यादृष्टस्य स्थितिः-कालान्तरफलदातृत्वेनात्मन्यवस्थानं कपायवद्यात्, कोधिदिमामध्योत्। 10 एतदुभयमपि एकान्तवाद्यभ्युपगते आत्मचेतन्यस्थाणे भावे अपरिणते निरन्वयिनिष्टे च बन्धस्थितिकारणं नास्ति, न ह्यपरिणामिनि अत्यन्तानाध्यातिद्यये आत्मिनि कोधादयः सम्भवन्ति, नाष्येकान्तोत्मन्ने अनुमन्धानविकले अहमनेनाकुष्ट इति द्वेपमम्भवः, तथा-चान्य आकुष्टः, अन्यो कष्टः, अन्यो व्यापृतः, अपरो बद्धः, अपरश्च मुक्त इति कुशलाकुशल-कर्मगोचरप्रवृत्त्यारम्भवेफस्यानुपपत्तिगिति ॥ १९॥

किञ्चेकान्तवादिनां संमारनिवृत्तितःसुखमुक्तिपान्यथेपवृत्तिश्चामङ्गतेत्याह-

बंधिम्म अपूरन्ते संसारभओघदंसणं मोज्झं। बंधं व विणा मोक्वसुह्यत्थणा णत्थि मोक्खो य॥ २०॥

वन्धे अपूर्वमाणं ससारभयीधदर्शनं मीड्यम् । बन्धं च विना मोक्षसुखप्रार्थना नास्ति मोक्षस्य ॥ छाया ॥

बन्ध इति, असित बन्धे जनमगरणादिप्रबन्धस्त्रक्षणे संमारे तरकारणे वा मिथ्यात्वादौ भयौघो-भीतिप्राचुर्यं तन्य दर्शनं-सर्वं चतुर्गतिपर्यटनं दुःखात्मकिमिति पर्यास्त्रोचनं मौढ्यं—मृदता, अनुपपद्यमानससारदुःखोघिवषयत्वान्मिण्याङ्गानम्, बन्ध्यासुतजनितवाधागोचर-भीतिविषयपर्यास्त्रोचनवतः, मिथ्याङ्गानपूर्विका च प्रवृत्तिर्विसंवादिन्येव, बन्धेन विना ससार-निवृत्तिस्तत्ससुखप्रार्थना च न भवत्येव, तथा मोक्ष्रश्चानुपपन्नः, निरपराधपुरुषवत्, अबद्धस्य 25 मोक्षासम्भवात्, बन्धाभावश्च योगकपाययोः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशात्मकबन्धहेत्वोरे-कान्तपस्रे विषद्धत्वादिति ॥ २० ॥

J

तदेवमेकान्ताभ्युपगमे बन्धहेत्वाद्यनुपपत्तेः सर्वव्यवहारविलोप इत्येकान्तव्यवस्था-पका निखिला नया मिध्यादृष्ट्यः, यदा च त एव परस्परसापेक्षाः तदा सम्यक्तवं भजन्त इत्युपसंहरति—

तम्हा मन्वे वि णया मिन्छादिही सपक्ष्वपिबद्धा। अण्णोण्णणिस्सिआ उण हवंति सम्मत्तसन्भावा॥ २१॥

तस्मात्सर्वेऽपि नया मिथ्यादृष्टयः स्वपक्षप्रतिबद्धाः । अन्योन्यनिश्चिताः पुनर्भवन्ति सम्यक्त्वसङ्गावाः ॥ छाया ॥

तस्मादिति, यम्मादेकान्तिनित्यानित्यवस्तिभ्युपगमो बन्धादिवाधितः, बन्धाद्यभ्युपगमप्रतिहत्त्वागमश्च एकान्तिनित्याद्यभ्युपगमयाधितः तम्मात्मवेऽिष नयाः स्वकीयाभ्युपगमप्रतिहत्त्वाि निमध्याद्ययः, एषां च ज्ञानानां मिध्यात्वे तिष्ठपयस्य तदिभिधानस्य च मिध्यात्वमेव,
तस्मात्मवेनयवादा मिध्याभूताः स्वपश्चेणैव प्रतिहत्त्वान चौरवाक्यवदिनि प्रयोगः, अन्योऽन्यनिश्रिताः परम्परमापेश्वव्यवस्थिताः पुनस्त एव सम्यक्त्वस्य—यथावस्थितवस्तुप्रत्ययस्य
सद्भावा भवन्ति इति न बन्धाद्यनुपपत्तिः । ननु नयाः प्रत्येकं कि सन्तः, कि वाऽसन्तः,
आद्ये कथं तत्र न सम्यक्त्वम्, नयस्त्रह्मपत्यतिरेकेणापरस्य सम्यक्त्वस्याभावात् तस्य च

15 तेष्वभ्युपगमान। यदि न सन्तस्तर्धसनां समुदायानुपपत्त्या कथं तत्समुदायः सम्यक्त्वनिभित्तं
स्यान्, भवम्, प्रत्येकमिष ह्यपेक्षितेनगंशस्विषयपप्राहकतयेव सन्तो नयाः तद्व्यतिरिक्तक्ष्पनयात्वमन्त इति सनां नत्ममुदाये सम्यक्त्वे न कश्चिद्वरोधः । तेषां समुदायोऽपि
नैकदाऽनेकह्मानोत्पाद्रस्यः किन्तु अपरित्यक्तेनरक्षपविषयाध्यवसाय एव ॥ २१ ॥

अत्र विषये निद्शीनमाह-

उह उणेयलक्ष्वणगुणा वेस्रलियाईमणी विसंजुता।
रयणाविलवणमं न लहंति मह्म्घमुक्का वि ॥ २२ ॥
तह णिययवायसुविणिच्छिया वि अण्णोण्णपक्ष्वणिरवेक्खा।
सम्मदंसणसदं सन्वे वि णया ण पावेति ॥ २३ ॥
उह पुण ते चेव मणी जहा गुणविसेसभागपिडवद्धा।
रयणाविल ति भण्णइ जहंति पाडिक्सण्णाउः ॥ २४ ॥
तह सन्वं णयवाया जहाणुरूवविणि उत्तवसन्धा।
सम्मदंसणसदं लहंति ण विसेससण्णाओ ॥ २५ ॥

20

यथाऽनेकलक्षणगुणा वैद्वर्यादयो मणयो विसंयुकाः । रत्नावलीब्यपदेशं न लभन्ते महार्धमृत्या अपि ॥

तथा निजकवादसुविनिश्चिता अप्यन्योन्यपक्षनिरपेक्षाः । सम्यग्दर्शनराज्यं सर्वेऽपि नया न प्राप्तुवन्ति ॥

यथाः पुनस्ते चैव मणयो यथा गुणविशेषभागप्रतिषद्धाः । रत्नावछीति भण्यंते त्यजन्ति प्रत्येकसंश्वास्तु ॥

तथा सर्वे नयवादा यथानुह्रपविनियुक्तवक्तव्याः । सम्यग्दर्शनराज्यं समन्ते न विशेषसंक्षाः ॥ छाया ॥

यथेति, यथा उनेके नानाविधा लक्षणगुणा येषान्ते वैद्धर्यादयो मणयः पृथग्भूता महार्घमूल्या अपि रत्नावलीन्यपदेशं न लभन्ते, अत्र लक्षणानि विषविधातहेतुःवादीनि, गुणा 10
नीलत्वादयो बोध्याः, तथा नया अपि सर्वे इतरनिरपेक्षसामान्यादिवादे स्वकीये स्वविषयपरिच्छेदकत्वेन सुनिश्चिता अपि अन्योऽन्यपक्षनिरपेक्षत्वात् सुनया इत्येवंक्ष्पं सन्यग्दर्शनशब्दं न प्राप्नुवन्ति, इतरांशसन्यपेक्षा अपि ते प्रत्येकं वस्त्वंशमाहितया न वा प्रमाणमित्याख्यां प्राप्नुवन्ति । यदा तु त एव मणयो यथायोग्यं गुणिवशेषपरिपाट्या प्रतिबद्धाः सन्तो
रत्नावलीति न्यपदेशमासादयन्ति रत्नानुविद्धतया रत्नावल्यास्तदनुविद्धतया च रत्नानां 15
प्रतीतेः प्रत्येकाभिधानानि त्यजन्ति तथा सर्वे नयवादा यथानुक्रपद्रव्यप्रीन्यादिषु प्रमाणात्मकत्वेन न्यवस्थिताः सन्यग्दर्शनशब्दं प्रमाणमित्याख्यां लभन्ते न विशेषसंक्रक्ष पृथग्भूताभिधानानि न लभन्ते, एकानेकात्मकत्वेन चैतन्यप्रतिपत्तेः, अन्यथाऽप्रतिपत्तेश्चेति ॥२२-२५॥

किम्प्रयोजनं दृष्टान्तोपन्यासस्येत्याशङ्कायामाह-

लोह्यपरिच्छयसुहो निच्छयवयणसुपडिवत्तिमग्गो य । अह पण्णवणाविसउ ति तेण बीसत्थसुवणीओ ॥ २६ ॥

हीकिकपरीक्षकसुको निश्चयवचनप्रतिपत्तिमार्गश्च । अथ प्रज्ञापनाविषय इति तेन विश्वासार्थमुपनीतः ॥ छाया ॥

लौकिकेति, दृष्टान्ते हि लौकिकानां परीक्षकाणाञ्च बुद्धेः साम्यं वर्ततेऽतो निश्चीयमानोऽ र्थः सुखन्नाद्यः, तत एव स निश्चितविषयप्रतीतिजनकः, अनन्तधर्मात्मकवस्तुप्रज्ञापनाविषयो 25 दृष्टान्त इति तेन शृक्काव्यवच्छेदार्थमयसुपद्शितः। न चावस्थवस्थायाः प्राक् पश्चाच रत्ना-नामस्ति पृथगुपलम्मः, इह च सर्वदा तथोपलम्भाभावान् विषमसुदाहरणमिति वाच्यम्,

आवस्यवस्थाया एव दृष्टान्ततयोपन्यासात्, न हि दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः सर्वेथा साम्यमा-वद्यकम्, अन्यथा दृष्टान्तत्वस्यैवानुपपत्तेः सर्वथा साम्यस्य कुत्रचिद्प्यभावात् ॥ २६ ॥

दृष्टान्तस्य साध्यसमतां वदतां सांख्यादीनां मतानि निरसितुमाह-

इहरा समृहसिद्धो परिणामकओ व्व जो जहिं अत्थो। वे तं च ण तं तं चेव व नि नियमेण मिच्छत्तं॥ २७॥

इतरथा समूहसिद्धः परिणामकृतो वा यो यत्रार्थः । ते तथा न तत् तदेव चेति नियमेन मिध्यात्वम् ॥ छाया ॥

इतरथेति, उक्तप्रकाराद्नयथा रस्नानां ममूहे सिद्धो-निष्पन्नः परिणामकृतो वा मण्या-दिध्यावस्थादिः श्लीरादिपु दध्यादिकां इति मतम्, यो यत्रार्थस्त एव मण्यादयः श्लीरं वा तत् कार्य आवस्यादिक्षपं दध्यादिक्षपं वा, तत्र तत्सद्भावात, तस्य तत्परिणामकृपत्वादि-स्थपं मतम्, उभयमपि मांख्यविशेषाणाम्। किञ्चित् कार्य समूहकृतं किञ्चित्र परिणाम-कृतमिति छौकिकव्यवद्दारापेक्षया पृथगुपादानम्, वस्तुतस्तु सर्वेषामेव परमाणुममूहपरि-णामात्मकत्वादयं समूहकृतोऽयं परिणामकृत इति भेदो नास्ति। न तदिस्थपरः पक्षः कारणेषु कार्यमसन्, ततो मिन्नमिति वौद्धवेशेषिकादयः। तदेव वा, न च कार्यं कारणं 15 वाऽस्ति द्रव्यमात्रमेव तत्त्वमिति वेदान्तिनः, एते मतवादा नियमेन मिध्याभूताः, कथिन्न-दिस्यभ्युपगमे तु सम्यग्वादाः, उत्पादव्ययप्रौव्यात्मना वस्तुनः स्थितेः, तत्त्वदेश्वया च कार्य-मकार्यन्न, कारणमकारणञ्च, कारणं कार्यं सन्नासन्न, कारणं कार्यकाले विनाशवद्विनाशवन्न, तथेव प्रतीतेः अन्यथा चाप्रतीतेः॥

तत्र सःकार्यवादाभ्युपगमो मिथ्या, कारणे हि यद्येकान्तेन कार्य भवेन् नदा कारणस्व20 रूपवन कार्यस्वरूपमपि नोत्पद्येत, अन्यथा सत एवोत्पादे उत्पत्त्यविरतिप्रसिक्तः। न वा कारणध्यापारसार्थकता, तक्क्ष्यापारसम्पाद्यस्य कस्यचिद्रृपस्याभावात्, कार्यस्य पूर्वमेव भावात्, अन्यथाऽस्यकार्यवादपसङ्गान्। अभिन्यक्तिस्वीकारेऽपि तदेव दृषणम्, आवरणविनाशेऽपि म कारणव्यापारो विद्यमानस्य विनाशासम्भवान्, अमतो भावस्थोत्पादवत्। यथाऽन्धकारपिहितचटानुपलम्भेऽन्धकारोपलम्भः तथा न कस्यचित् कार्यावारकस्योपलम्भः न हि
25 कारणमेव कार्यावारकम्, तस्य तदुपकारकत्या प्रसिद्धः, न चालोकादि रूपझानोपकारकं तदाऽऽवारकत्वेन वक्तुं शक्यम्। यदि चाऽऽवारकं मूर्तं न तदा कारणरूपस्य कार्यस्य तदन्तः प्रवेशः मूर्तस्य मूर्तनं प्रतिघातात्, अप्रतिघाते कार्य यथा कारणेनावृतं तथा कारणमपि कार्येणावृत्तमिति नोपलभ्येत, अप्रतिघातेन तदनुप्रविष्ठत्वाविशेषात् । तद्दर्शनप्रतिबन्ध-

करवेनान्धकारस्येव तस्यावारकस्वे चाक्षुषोपलम्भाभावेऽपि स्पार्शनः स्यात् , तस्याप्यभावे तु आबारकं तत्स्वरूपविनाशकमेव भवेत्। नापि घटादिकं प्रति पटादेरिव कारणं कार्योऽऽ वारकम्, पटध्वंस इव मृत्पिण्डध्वंस एव तदावृतकार्योपलब्धिप्रसङ्गात्, एकाभिव्यञ्जक-ठयापारादेव एकप्रदीपव्यापारात्सन्निहितनिखिलवस्तूपलम्भ इव सर्वव्यक्क्योपलम्भो भवेत्। तथा कारणसमये यदि कार्य सत्ति कारणेन तत्कथं स्वकाले इव कार्यकालेनान्नियते कथं 5 तत्कार्वे मृत्पिण्डादिकारणकार्यनया व्यवदिइयेत, यदि कार्यं न सत्तक्षेसस्वादेव नावृत्तिः ॥ कारणात्मकपरिणामवादोऽपि प्रतिक्षिप्त एव, न हार्थोन्तपरिणामाभावे परिणाम्येव कारण-लक्षणोऽर्थः, पूर्वापरयोरेकःवविरोधात् । न च परिणामाभावे परिणामिनोऽपि भावो युक्तः. परिष्क्रमित्वस्य परिणामनिवन्धनत्वात् । अभिन्नस्य हि पूर्वोपरावस्थाहानोपादानात्मकतया एकस्य वृत्तिलक्षणः परिणामो न युक्तियुक्तः । तन्नैकान्ताभेदे कारणमेवानर्थान्तरकार्यरूपतया 10 परिणमत इति स्थितम् ॥ मृत्पिण्डावस्थायां घटाद्यर्थिकयाव्यपदेश्वाभावादसदुत्पदाते कार्य-मित्ययमप्येकान्तो मिश्यावाद एव, कार्योत्पत्तिकाले कारणम्याविचलितस्पस्य कार्योदव्यति-रिक्तस्य सत्तवे पूर्वोक्तदोपप्रसङ्गात् तद्भ्यतिरिक्तस्य च तस्य सद्भावे कारणस्य प्राक्तनस्यरूपे-णैवावस्थानात् कार्योत्पत्तिरकारणा भवेत् , कारणस्य प्राक्तनस्वरूपापरित्यागात् परित्यागे वा कार्यकरणस्वरूपस्वीकारेण तस्यैवावस्थितत्वादनेकान्तसिद्धिः । व्यतिरेके च कारणात 15 कार्यस्य पृथग्पलम्भप्रसङ्गः। न च तदाश्रितत्वेन तस्योत्पत्तेने तत्प्रसङ्ग इति वक्कव्यम्, अवयविनः समवायस्य च निपेत्स्यमानत्वात् निपिद्धत्वाच ॥ कारणनिवृत्त्या ततो भिन्नं तत्रासदेव कार्यमित्यपि पक्षो मिध्यैव, कारणनिवृत्तिहिं यदि सदूपा तदा सा न कारण-स्वरूपा वक्तुं शक्या, निस्तत्वप्रसङ्गात, निष्टत्तिकालेऽपि कारणसङ्कावात्, अविचलित-रूपेण मृत्पिण्डसद्भावे घटोत्पत्तेरदर्शनेन कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गश्च । तन्निष्टत्तेः कार्यरूपत्वे 20 कारणानिवृत्तौ कार्यस्यैवानुत्पत्तेः, एवख्न कार्यानुत्पादकत्वेन कारणस्यामत्त्वमेव । न व कार्योत्पत्तिरेव कारणनिवृत्तिः, कार्यगतोत्पत्तेः कारणगतनिवृत्तिस्वरूपत्वासम्भवात्, भिन्ना-धिकरणत्वात्, कार्यक्रपत्वे च परिणामवादः स्यात् कारणस्य कार्यक्रपेण परिणतत्वात् ततश्च घटस्य मृत्स्वक्रपवत् कपालेष्वत्युपल्डिधप्रसङ्गः । नात्युमयक्रपा तन्निवृत्तिः तन्निवृत्तिकाले युगपत् कारणकार्ययोहपछम्भप्रसङ्गात्। न वानुभयस्वरूपा, मृत्पिण्डविनाशकाले विवक्षित- 25 मृत्पिण्डघटञ्यतिरिकाशेषजगदुत्पत्तिप्रसक्तेः । अय कारणनिवृत्तिरसदूपा तर्हि सा यदि कारवाभावस्वक्रपा तदाऽकारणा कार्योत्पत्तिभेवेत्, कारणाभावादुत्पन्नत्वात, तथा च कार्यस्य प्रतिनियतदेशकाळादिनियमो न स्यान् । यदि कार्योभावरूपा न तदा कार्योत्पत्तिः स्यात् । नाप्युभयाभावस्वभावा उभयोरप्यनुपत्निधप्रसङ्गात् , न वाऽनुभयाभावरूपा, विव-

श्चितकारणकार्येञ्यतिरेकेण सर्वस्थानुपछिष्प्रसक्तः, नापि च कारणभावाभावक्रपा, कारण-स्थानुगतन्याष्ट्रतताप्रसक्तेः, अत एव च सद्सदूर्वं स्वपरह्रवापेक्षया वस्त्वनेकान्तवादिभिर-भ्युपगम्यते, परक्रपेणेव स्वक्रपेणाप्यसत्त्वे वस्तुनो निःस्वभावताप्रसक्तेः, स्वक्रपवत्परक्रपे-णापि सत्त्वे परहरपताप्रसक्तः, एकहरपापेश्चयेव सदसत्त्वविरोधात्, अन्यथा बस्त्वेव 5 न भवेत्। एवं कार्यभावाभावरूपापि न निवृत्तिः, कार्यस्योत्पत्त्यनुत्पत्त्युभयप्रसङ्गेनाने-कान्तवाद्प्रसक्तः । नापि कारणकार्यभावाभावरूपा प्रत्येकपश्चोदितसकलदोषप्रसङ्गात् । नाप्यतुभयभावाभावरूपा, अनुभयरूपस्य वस्तुनोऽभावात् । किञ्च कारणनिवृत्तिर्यदि कारण-स्वरूपादभिन्ना तर्हि निवृत्तिकालेऽपि कारणस्योपलम्भप्रसङ्गः । भिन्ना चेत्सम्बन्धाभावात् कारणस्य निवृत्तिरिति न स्यात्। सङ्कतवशार्दीभधानप्रवृत्तावपि आचेयनिवृत्तिकालेऽधि-10 करणस्य कि सत्त्वमसत्त्वं वा, सत्त्वे कारणविनाशानुपपत्तिः, आधेयनिवृत्त्या कारणस्व-ह्मपाधारस्याविरोधात्, विरोधे वा कारणतिश्रवृत्त्योर्थीगपवासम्भवात्, असत्त्वेऽप्यधि-करणत्वविरोधः असतोऽधिकरणत्वायोगान, तस्य वस्तुधर्मत्वात्, न च कारणं निवृत्तेर्ना-धिकरणं किन्तु तद्वेतुरिति वाच्यम् , निवृत्तेकत्तरकार्येवत्तत्कार्यत्वप्रसङ्गान् तत्कार्यत्वान-भ्युपगमे तु कथं तस्य निवृत्तिहेतुत्वम् । न वा कारणाहेतुका कारणनिवृत्तिः तस्या 15 नियमेन तदुत्तरकालभावित्वविरोधात । नापि कारणहेतुका, कारणसमानकाले तदुत्पत्ति-प्रसङ्गात् प्रथमक्षण एव कारणस्यानुपलब्धिप्रसक्तेः, उपलम्भे वा न कदाचित् कारणस्यानु-पलब्धिभैवेत् तन्निष्टत्याऽविरुद्धत्वात । न च कारणनिष्टृत्तिः स्वहेतुका, स्वात्मनि क्रिया-विरोधात्। न च निर्हेतुकैव, कारणानन्तरमेव तस्या भावविरोधात्, अहेतोः कालादि-नियमाभावात् । नतु निवृत्ति प्रति कारणं न हेतुनै वाऽधिकरणं किन्तु कारणं स्वयमेव न 20 भवतीति चेत्कि स्वयमभवनं स्वसत्तासमये पश्चाद्वा, आधे प्रथमक्षण एव निवृत्त्याऽऽका-न्तत्वात् कारणं नीत्पद्येत तथा सति कम्य विमाशः । न द्वितीयः, तदा निवृत्तिभवने उत्प-नानुत्पन्नतया कारणरूपाभवनयोस्तादात्म्यविरोधात्, यदि हि स्वसत्ताकाले एव न भवेत् तदा भवनाभवनयोरविरोधात स्वयमेव भावो न भवतीति वची घटेत नान्यथा। न च जन्मानन्तरं भावाभावस्य भावात्मकत्वात्तर्व्यतिरिक्त एवाभाव इति वाच्यम्, जन्मान 25 न्तरं स एव न भवतीत्यनेनाभावस्य भावरूपतैवोक्तेत्युत्तरकालमपि कारणानिवृत्तेस्तथैवोप-खब्ध्यादिशसङ्गात् । मावस्याभावात्मकत्वासायं दोष इति चेदत्रापि भावस्य पर्युदासा-भावात्मकत्वं प्रसञ्यह्मपाभावात्मकत्वं वा, प्रथमपक्षेऽपि स्वक्षपपरिहारेण तदात्मकतां प्रति-पर्यते अपरिहारेण वा, नाद्यः, स्वभवनप्रतिषेधपर्यवसानाम भावस्य पर्युदासामावात्मकता स्यातः, न वांसी तथा, वद्वाहकप्रमाणाभावात्, तथाभूतभावप्राहकप्रमाणाभ्युपगमे व

१ पर्युद।सात्मकोऽभावः स्वरूपपरिद्वाररूपत्या न सिद्ध इत्यर्थः।

प्रसज्यपर्वेदासात्मको भावो भवेदित्यनेकान्तप्रसिद्धिः । द्वितीयपक्षेऽपि न पर्युदासः, अनि-विद्धतत्स्व रूपत्वात् पूर्वभावस्व रूपवत् । प्रसञ्च रूपाभावात्मकत्वेऽपि भावस्य प्रतिविद्धाः-मानस्याश्रयो वक्तव्यः, न हि मृत्पिण्डरूपं कारणमाश्रयः, तस्य प्रतिषिद्ध्यमानत्वात्, निषि-द्भामानस्य चाश्रयत्वानुपपत्तेः । नापि घटलक्षणं कार्यमाश्रयः, कारणनिवृत्तेर्हि प्राग् घटस्या-सत्त्वेन अयमिति प्रत्ययाविषयत्वात , अयम्प्रत्ययविषयत्वे च अयं ब्राह्मणो न भवति 5 त्राद्मणादन्योऽसमिति च प्रसञ्यपर्युदासञ्यवहारो दृष्टी नान्यथेति प्रतिवेधप्रधानविष्यु-पसर्जनिविधिप्रधानप्रतिवेधोपसर्जनयोः शब्दयोः प्रवृत्तिनिमित्तधर्मद्वयाधारभूतं विषयत्वेनाभ्युपगन्तव्यमन्यथा तद्योगात्, तथा चानेकान्तवादापत्तिरयत्नसिद्धेति तथा-भूतस्य तस्य वस्तुनः प्रमाणबलायातस्य निषेद्भशस्यत्वान् । एकान्तेन घटस्योत्पत्तेः प्रागः स्तित्वे कियायाः प्रवृत्त्यभावः फलसद्भाषात्, तत्सद्भावेऽपि प्रवृत्तावनवस्थाप्रसक्तेः। 10 कारणेऽप्येतदिव शेषतस्तद्वत्प्रसङ्गे द्वयोरप्यभावप्रसङ्गः, न चैतदस्ति तथाऽप्रतीतेः, तम मृत्पिण्डे घटस्य सत्त्वम् । नाप्येकान्ततोऽसत्त्वम्, मृत्पिण्डस्यैव कथश्चिद्धटरूपतया परिणतेः, सर्वोत्मना विण्डनिवृत्तौ पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तेः घटसदसस्वयोराधारभूतमेकं द्रव्यं मृहक्षणमेकाकारतया मृत्पिण्डघटयोः प्रतीयमानमभ्युपगन्तव्यम् । न च कारण-प्रवृत्तिकाले कारणगता मृदूपता तन्निवृत्तिकाले च कार्यगता सा परैव, नोभयत्र मृदूपताया 15 एकत्वमिति वक्तव्यम्, भेदप्रतिपत्तावपि मृत्पिण्डघटरूपतया कथंचिदेकत्वस्याबाधित-प्रत्ययगोचरत्वात् , उपलभ्यत एव हि कुम्भकारव्यापारसव्यपेक्षं मृद्रव्यं पिण्डाकार-परित्यागेन शिवकाद्याकारतया परिणममानम्, न हि तत्रेदं कार्यमाचेयभृतं भिष्ममुपजातं पक्के पक्कजबिद्दित प्रतिपत्तिः नापि तत्करणनिर्वेत्त्र्यतया, दण्डोत्पादितघटादिवत् । नापि तत्क-र्तृतया, कुलालजन्यघटवत्, नापि तदुपादानतया, वृक्षजन्यफलवत्, तस्मात्पूर्वपर्योवविनाश 20 उत्तरपर्यायोत्पादात्मकः, तद्देशकालत्वात्, उत्पादात्मवत्, अभावरूपत्वाद्वा प्रदेशस्वरूपघटाच-भाववत्, प्रागभावाभावरूपत्वाद्वा घटस्वात्मवत्, एवमनभ्युपगमे पूर्वपर्यायश्वंसादुत्तरस्य चानुत्पत्तेः शून्यतात्रसक्तिरिति । उत्तरपर्यायोत्पादाभ्युपगमे वा तदुत्पादः पूर्वपर्यायप्रभ्वं सात्मकः, प्रागभावाभावरूपत्वात् प्रध्वंसाभाववत्। न च प्राक्तनपर्यायविनाशात्मकत्वे उत्तर-पर्यायभवनस्य, तद्विनाद्ये पूर्वपर्यायोन्मज्जनप्रसक्तिः, वस्तुनोऽभावाभावमात्रस्वानभ्युपगमा- 25 त्तस्य प्रतिनियतपरिणतिक्रपत्वात् , भावाभावोभयक्रपतया प्रतिनियतस्य वस्तुनः प्रादुर्भावे मुद्ररादिञ्यापारानन्तरमुपलभ्यमानस्य कपालादेरभावस्य नाहेतुकता। न चोभयस्यैकव्यापारा-

१ कारणेऽपि सस्वाविशेषात् कार्यविक्यायाः प्रसंगे कारणकार्ययोरायभावप्रमंगः, जलाहरणादि कियाया अद्दीनतस्तदा तत्र कार्यस्यामावो वाच्यः तद्भावे च कारणस्याप्यमावः कार्यवत एव कारण स्योगीकारात् ॥

दुत्पत्तिविरोधः, तथाप्रतीयमाने विरोधासिद्धेः, ततस्तिद्विपरीत एव विरोधसिद्धेरुमवैकान्ते
प्रमाणानवतारात्। तथास्मफैकत्वेन प्रतीयमानं प्रति हेतोर्जनकविरोधे घटक्षणसत्तायाः स्वपरिवनाशोत्पादकत्वं विरुद्धोत, एवख्राकारणा घटक्षणान्तरोत्पत्तिभेवेत्। न च विनाशस्य
प्रसञ्चपर्युदासपक्षद्वयेऽपि व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तादिविकल्पतो हेत्वयोगान्निर्देतुकता युक्ता,

सत्ताहेतुत्वेऽपि तथा विकल्पनस्य समानत्वेन प्राक् प्रदर्शितत्वात्, तस्मान्नकान्ततः कारणेषु कार्यमसदिति युक्तम्। तदेव वेति पक्षोऽप्ययुक्तः, स द्वादैतवादिनाम्, तन्मते कार्यकारणभावस्य काल्पनिकत्वात्, मतमिदमपि मिध्येव, स्वकार्यकारणोभयशून्यत्वात्, स्वरविषाणवत्, अद्वैतमात्रस्य गगनकुसुमसद्दशत्वात्, अदैते प्रमाणाङ्गीकारे हि द्वैतापत्तिः,
अनङ्गीकारे तद्सिद्धिश्च। अद्वैतस्य प्रसञ्चप्रतिपेधक्रपतायां प्रतिषेधमात्रे पर्यवसितत्वेनाविद्यासिद्धः, पर्युदामपक्षेऽपि द्वैतप्रसङ्गः, द्वैनाद्वैतस्य व्यत्तिरेकान्, न हि द्वैताद्विना अद्वैतं
सम्भवति हेन्ना विनाऽहेतुरिव।न वाऽविद्यमानाद् द्वैताद्वयावृत्ततासम्भवः, अविद्यमानस्यापि
विद्यमानाक्कावृत्तिप्रसक्तेः, अन्यथा सद्गताया अविशेषप्रसक्तिः। तस्मादेते वादाः कारणे
परिणाभिनि वा कार्य परिणामो वा सदेव, तत्त कारणेऽसदेव, न कारणमेव कार्य परिणामी
वा, परिणामस्तत्रैव किन्तु तौ पृथग्भूनावेव, न कार्य नापि कारणं परन्तु द्वव्यमात्रं तत्त्व
किति तदेव वेति नियमेनैकान्ताभ्युपगमे मिश्याभूता एव ॥ २७॥

तसादेकान्तरूपस्य वम्तुनोऽभावेनान्यनयविषयपरिहारेण निजविषये प्रवर्त्तमाना अपि नयाः स्वविषयपरिच्छेदनसमर्था अपि मिश्यारूपा एवेत्युपसंहरति—

णिययवयणिज्ञसवा सन्वनया परवियालणे मोहा। ते उण ण दिइसमओ विभयइ सबे व अलिए वा॥ २८॥

निजकवननीयसस्याः सर्वनयाः परविचालने मोहाः । तान् पुनर्न द्रष्टसमयो विभजते सत्यान् वाऽलीकान् वा॥ छाया ॥

निजकिति, सर्वे सङ्गहादयो नया निजपरिक्छेद्यविषये सम्यग्झानहृषा अपि परनय-परिक्छेद्यविषयोग्मूलने प्रवृत्ता मिध्याप्रत्यया भवन्ति, स्वविषयस्येद परनयविषयस्यापि सत्य-त्वेनोग्मूलितुमशक्यत्याम्, अन्यथा स्वविषयोऽपि न स्वात्, तथा च सति निर्विषयत्वेन प्रत्ययो मिध्याभूतो भवेत्, तद्विष्ठस्य तद्वाहरूप्रमाणस्यामावात्, अतस्तानेव नयाम् दृष्ट्-समयः विद्यातानेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वः सत्येतरतया स्वेतरविषयमवधार्यमाणोऽपि स्वेतर-विषयतया ताष्ठ विभजते, अपि तु इतरनयसञ्यपेक्षमेव स्वनयाभिष्रेतं विषयं सत्यमेवा-वधारयति, प्राद्यसत्यासत्याभ्यां प्राहक्तसत्यासत्ये इत्येवमभिधानम्, तष्ट् दृष्टानेकान्ततत्त्व-स्य विभजनं स्यादस्त्येव दृज्यार्थत इत्येवह्यम् ॥ २८॥

अतो नयप्रमाणात्मकैकरूपताञ्यवस्थितमात्मस्वरूपमनुगतञ्यावृत्तात्मकम्, उत्सर्गापवा-दह्रपमाह्यमाहकात्मत्कवाद्व्यविष्ठत इत्यर्थप्रदर्शनायाह-

> दब्बद्रियवत्तव्वं सव्वं सव्वेण णिवमवियप्पं। आरद्धो य विभागो पज्जववत्तव्वमग्गो य ॥ २९ ॥

. द्रव्यार्थिकयक्तव्यं सर्वे सर्वेण नित्यमविकल्पम् । आरब्ध्य विभागः पर्यवक्तत्वमार्गश्च ॥ छाया ॥

द्रव्यार्थिकेति, सञ्चहादेर्द्रव्यार्थिकस्य यत्किञ्चित्सदादिरूपेण व्यवस्थितं वस्तु परिच्छेचं तत्सर्के सर्वेण प्रकारेण सर्वकालमविकल्पं निर्मेदम्, प्रमाणविषयस्य च सर्वस्य सदसद्भिषा-त्मकत्वात्, द्रव्यार्थिकपरिच्छेद्यं वस्तु च भेदेन सम्प्रुक्तम् , तथा हि च स एवाविभागः, यो द्रव्यादिनाऽऽकारेण सत्तारूपः, पर्यायवक्तव्यमार्गश्च पर्यायास्तिकस्य यद्वक्तव्यं विशेषस्तस्य 10 मार्गो जातः, पर्यायार्थिकपरिच्छेद्यस्वभावो विशेषः सम्पन्न इति यावतः ॥ २९॥

एवं भेदाभेदरूपं वस्तूपद्दर्थ पर्यायार्थिकविषयस्य भेदस्य द्वैविध्यमाह-

मो उण ममामओ चिय वंजणणिअओ य अत्थणिअओ य। अत्थगओ य अभिण्णो भइयव्वो वंजणवियप्पो ॥ ३०॥

> स पुनः समासत एव ब्यंजननियतश्चार्थनियतश्च । अर्थगतश्चाभिको भाज्यो व्यञ्जनविकल्पः ॥ छाया ॥

15

25

स इति. स विभागस्तु व्यञ्जननयनिबन्धनोऽर्धनयनिबन्धनश्चेति द्विविधः, अर्थगत-स्तु विभागोऽभिन्नः, सङ्गहन्यवहारर्जुसूत्रार्थेप्रधाननयविषयोऽर्थपर्यायोऽभिन्नः, असदद्रन्या-तीतानागतव्यवच्छिन्नाभिन्नार्थेपर्यायरूपत्वात्तद्विषया नया अपि अर्थगतो विभागोऽभिन्न इत्युष्यन्ते । भाज्यो व्यञ्जनविकल्प इति, विकल्पितः शब्दपर्यायो भिन्नोऽभिन्नश्च, अनेकामि- 20 धान एकः, एकाभिधानश्चेक इति कृत्वा, समानलिक्ससंख्याकालादिरनेकशब्दी घटः कुटः कुम्भ इत्यादिक एकार्थ इति शब्दनयः, समिम्हदस्तु भिन्नाभिषेयौ घटकुटशब्दौ भिन्नप्रदु-चिनिमिचत्वात् सपरसादिशब्दवदित्येकार्थे एकशब्द इति मन्यते, एवम्भूतस्तु चेष्टासमय एव घटो घटशब्दवाच्योऽन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तदेवमभिन्नोऽथीं वाच्योऽस्येत्यभिन्नार्थी घट-शब्द इति मन्यते ॥ ३० ॥

तद्न्यतो विभक्तेन स्वरूपेणैक्मनेकञ्च यद्वस्तुक्तं तद्नन्तप्रमाणमित्याख्यातुमाइ---

एगदवियम्मि जे अन्धपज्जवा वयगपज्जवा वावि । तीयाणागयभूया तावहयं तं हवह दब्वं ॥ ३१ ॥

### एकद्रक्ये येऽर्थपर्यया वचनपर्यवा वापि । अतीतानागतभूता तावत्कं तक्क्वति द्रव्यम् ॥ छाया ॥

एकेति, एकस्मिन् जीवादिद्रव्येऽर्थपर्यायाः, अर्थमाहकाः सङ्गरुव्यवहारजुम्त्राख्याः तद्वाद्या वा अर्थास्तथा वचनपर्यायाः शब्दनयाः शब्दसमिभक्रदेवन्भूतास्तत्परिच्छेणा वा व वस्त्वंशास्ते अतीतानागतवर्त्तमानरूपतया सर्वदा विवर्त्तन्ते विवृत्ता विवर्तिष्यन्त इति तेषामानन्त्याद्वस्त्वपि तावत्प्रमाणं भवति, तथाहि अनन्तकालेन सर्वेण वस्तुना सर्वावस्थानां परस्परानुगमेनाऽऽसादितत्वादवस्थातुश्चावस्थानां कथित्वदनन्यत्वाद्वटादिवस्तु पटपुरुषादिरूपे-णापि कथित्वदिवृत्तमिति सर्वं सर्वोत्मकं कथित्वदिति स्थितम्, दृश्यते वैकं पुद्गलद्वर्यमती-तानागतवर्त्तमानद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषपरिणामात्मकं युगपत् कमेणापि तत्त्रथाभूतमेव, एकान्तासत उत्पादायोगात् सतश्च निरन्वयविनाशामन्भवादिति ॥ ३१ ॥

वस्तूनां यथानेकान्तात्मकरवं तथा तत्प्रतिपादकवाक्यनयानामपि तथाविधमेव स्वरूप-मिति, अर्थव्यञ्जनपर्यायेः शक्तिव्यक्तिरूपेरनन्तैरनुगताऽर्थः सविकल्पो निर्विकल्पश्च प्रत्य-क्षतोऽवगतः, सम्प्रति पुरुषदृष्टान्तद्वारेण व्यञ्जनपर्यायं तद्विकल्पकत्वनिबन्धनमर्थपर्यायञ्च-तत्सविकल्पकत्वनिमित्तमिति च दर्शयितुमाह—

## पुरिमम्मि पुरिसमदो जम्माई मरणकालपर्ज्ञतो । तस्स उ बालाईआ पज्जवजोया बहुवियप्पा ॥ ३२ ॥

पुरुषे पुरुषदाब्दो जन्मादिर्भरणकालपर्यन्तः । तस्य तु बालादयः पर्यययोगा बहुविकस्पाः ॥ छाया ॥

पुरुष इति, अतीतानागतवर्त्तमानानन्तार्थव्यञ्जनपर्यायात्मके पुरुषवस्तुनि पुरुष इति
20 शक्दस्य बाच्योऽर्थः जन्मादिर्मरणपर्यन्नः अभिन्न इत्यर्थः पुरुष इत्यभिन्नामिधानप्रत्ययव्यवहारप्रवृत्तेः, तस्यैव पुरुषवस्तुनो बालादयः पर्याययोगाः परिणतिसम्बन्धा बहुविकल्पाः
अनेकभेदाः प्रतिक्षणसूक्ष्मपरिणामान्तर्भूता भवन्ति, तत्रैव तथाव्यतिरेकज्ञानोत्पत्तेः, एवज्र
स्यादेकः इत्यविकल्पः, स्यादनेक इति सविकल्पः सिद्धः, अन्यथाभ्युपगमे तद्माव एवेति
विषक्षे बाधामप्रिमगाध्या दशेयिष्यति, इति प्रथमावतरणिकानुसार्ययः। अपरावतरणि25 कापक्षे पुरुषवस्तुनि पुरुषध्वनिव्येञ्जनपर्यायः, शेषो बालाविधर्मकलापोऽर्थपर्याय इति
समुदायार्थः॥

अत्र कोऽयं पुरुषशब्दः, कथं वा शब्दोऽर्थस्य पर्यायः, ततोऽत्यन्तभिष्मस्वात्, घटस्येव पट इति, तत्र वैयाकरणाः वर्णेभ्यो भिष्नः अर्थवोधहेतुः स्फोटास्यः शब्दो ज्ञायते, श्रावण- विज्ञाने वर्णोतिरिक्तस्य स्फोटस्य निरवयवस्याक्रमस्य स्फुटं प्रतिभासनात् । अवणव्यापारान-न्तरं हि अभिन्नार्थावभासा संविदनुभूयते, न चासौ वर्णविषया, वर्णानां परस्परं व्याष्ट्रतरू-पत्वादैकावभासजनकत्वविरोधात् , तदजनकस्य चातिप्रसङ्गेन तद्विषयकत्वानुपपत्तेः । न चैयं सामान्यविषया, वर्णत्वान्यापरसामान्यस्य गकारीकारविसर्जनीयेष्वसम्भवात्, वर्णत्वस्य च प्रतिनियतार्थे बोधकत्वायोगात् , गकारौकारविसगीस्तु न ककुदादिमद्र्थेप्रसायकतया शब्दव्य- 5 पदेशभाजः, न हि ते व्यस्ता अर्थप्रत्यायकाः, वर्णेनैकेनैव गवाद्यर्थप्रतीत्युत्पादेऽपरवर्णोश्वार-णवैयर्ध्यप्रसङ्गात्, समुदायश्च तेषां न सम्भवति, क्रमोत्पादात् क्षणिकत्वाच, भिन्नपुरुपा-पेक्षया युगपदुत्पन्नानां समुदायाद्रथेप्रतिपत्तेरदर्शनात्, प्रतिनियनक्रमवर्णप्रतिपत्त्युत्तरकालं हि शाब्दी प्रतिपत्तिः संवेद्यते । अथ पूर्ववर्णानुगृहीतोऽन्त्यो वर्णः क्रमोत्पन्नः स्वार्थं बोधयतीति चेन्न, पूर्ववर्णी नामन्त्यवर्णे प्रत्यनुमाहत्वायोगात्, न हि पूर्वे: पूर्वी वर्ण उत्तरोत्तरवर्णे प्रति जनको 10 येनान्त्यवर्णं प्रति पूर्वेषामुपकारित्वं भवेत्, वर्णाद्वर्णान्तरोत्पत्तेरभावात्, प्रतिनियतस्थानक-रणादित एव तदुत्पत्तेः, वर्णाभावेऽपि वर्णोत्पत्तेर्दरीनाम । न चार्थक्वानोत्पत्तौ पूर्ववर्णीनां सह-कारित्वमेवान्त्यवर्णं प्रत्युपकारित्वमिति वाच्यम् , अन्त्यवर्णकाले तेषामभावेन सहकारित्वा-योगात् । अत एव न प्राक्तनवर्णक्कानानामपि सहकारित्वम् । नापि पूर्ववर्णक्कानजसंस्काराः सहकारिणः, संस्काराणां स्वजनकविज्ञानविषयकस्मृतावेव हेतुत्वात । न वा तत्स्मृतयः सह- 15 कारिण्यः, तासां युगपद्नुत्पत्तेः क्रमीत्पन्नानाञ्चावस्थानासम्भवान्, ततोऽवर्दयं वर्णेव्यतिरि-कोऽर्थप्रत्यायकः स्फोटाख्यः शब्दोऽभ्युपेयः, स च नित्यो व्यापकश्च सर्वत्रैकरूपतया प्रति-पत्तेरिति बद्दन्ति । वैशेषिकास्तु पूर्वपूर्ववर्णध्वंमविशिष्टोऽस्यो वर्णोऽर्थबोधकः, न साभावस्य सहकारित्वं विश्वस्, बृन्तफलसंयोगाभावस्याप्रतिबद्ध गुरुत्वफलप्रपातिकयाजनने, पर्-माणौ पूर्वरूपप्रध्वंससहकृतोऽप्रिसंयोगस्य च रक्तोत्पादे सहकारदर्शनात् । अथवा पूर्ववर्ण- 20 विज्ञानसम्भूत संस्कारापेक्षोऽन्त्यो वर्णः पदार्थप्रतिपत्ति जनयति, न च संस्कारो विषयान्तर-विज्ञानजनकः कथमिति शङ्कथम् , तद्भावभावितयाऽर्थेबोधोपलब्धेः, पूर्ववर्णविज्ञानजन्यसंस्का-रआन्त्यवर्णसहायतामित्थं प्रतिपद्यते, आदौ हि वर्णे श्रुते तत्संस्कारस्ततो द्वितीयवर्णेश्रुतिः ततः पूर्वसंस्कारसहितो विशिष्टः संस्कारः, ततस्तृतीयवर्णविज्ञानं ततः पूर्वसंस्कारविशिष्टो विशिष्टतरः संस्कारः, इत्येवं यावदन्तिमो वर्णे विशिष्टसंस्कारसहायः, अथवा तथाविध- 25 संस्कारमभवस्मृत्यपेक्षोऽन्त्यो वर्णः पद्रूपोऽर्थवोधहेतुरिति । तदेवं यथोक्तसहकारिकारणा-पेक्षादन्त्याद्वर्णोद्धेप्रतिपत्तिरन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपजायमानतया निश्चीयमाना स्फोटकल्पनां बूरीकरोति, स्कोटव्यतिरेकेणाप्यर्थप्रतिपत्तेवकरूपेण सम्मवेनान्यभानुपपत्तेरभावात्, दष्ट-

कारणादेव कार्योत्पत्ती न हादष्टकारणपरिकल्पना ज्यायसी. अतिप्रसङ्गात् । किन्न स्फोटा-भिन्यकाविष न वर्णानां सामध्यमस्ति, समस्ता हि ते न स्फोटमभिन्यञ्जयन्ति सामस्त्या-सम्भवात् . नाष्येकैकशः अन्यवर्णवेयध्यप्रसङ्गीत् एकेनैव तद्भिव्यक्तिजननात् । न च पूर्ववर्णैः स्फोटस्य संस्कारेऽन्त्यो वर्णस्तस्याभिन्यञ्जक इति न वर्णानां वैयध्येमिति वाच्यम्, 5 अभिव्यत्तयतिरिक्तसंस्कारस्वरूपानवधारणात्, वेगस्थितिस्थापकवक्षणौ हि संस्कारौ मूर्त्त-भाविनौ नामूर्ते स्फोटे सम्भवतः, वासनालक्षणोऽपि नाचेतने स्फोटे, तस्य चैतन्यस्वीकारे तु स्वसिद्धान्तव्याघातः, न वा संस्कारः स्फोटखरूपः, वर्णेस्तस्य जन्यत्वापत्तेः, नापि ततो भिन्नस्तद्धर्भेह्रपः, सम्बन्धानुपपत्तः तत्कृतोपकाराभावात्, अन्यतिरिक्तोपकाराभ्युपगमे स्फोटस्य तज्जन्यताप्रसक्तिः, व्यतिरिक्तोपकारस्वीकारे तु तस्थानभिव्यक्तस्वरूपस्य सद्भावेन 10 न पूर्वबद्धेप्रतिपत्तिहेतुत्वम् , तत्स्वरूपत्यागे चानित्यताप्रसङ्गः । न च संस्कारसहायोऽसा-विचि छितस्व रूप एवार्थप्रतिपत्ति जनयति, एककार्यकारित्वस्यैव सहकारित्वरूपत्वात्, न स्वतिशयोत्पादकस्य सहकारित्वमिति वाच्यम् , तथा सत्यन्यकृतोपकारनिरपेक्षाणां वर्णानामे-ककार्यनिर्वर्त्तनलक्षणसहकारित्ववत् सहकारिसहितानामर्थप्रितपत्तिसम्भवेन स्फोटकल्पनान-र्थक्यात्। किञ्च श्फोटस्य संस्कारः, कि स्फोटविज्ञानजननं कि वा तदावरणद्रीकरणम्, न 15 प्रथमः वर्णानामर्थप्रतिपत्तिजनन इव स्फोटप्रतिपत्तिजननेऽपि सामध्यीभावातः न्यायस्य समानत्वात । न द्वितीयः, एकत्रैकदा तदावरणापाये सर्वदेशस्थैः सर्वदा व्यापिनित्यरूप-तया स उपलभ्येत, अपगनावरणस्य तस्य निखत्वच्यापित्वाभ्यां सर्वत्र सर्वदोपलभ्यस्य-भावस्वान , अनुपलभ्यस्वभावत्वे वा न केनचित कदाचित कुत्रचिद्दपलभ्येत । यदि त्वेक-देशेनावरणापगमः स्वीक्रियते तह्यीवृतानावृत्तत्वेन सावयवताप्रसङ्गः। अपि च एकदेशास्ते 20 यदि स्फोटादर्थान्तरभूताः शब्दश्वरूपाश्च तदा नेपां गोशब्दश्वभावत्वे गोशब्दानेकत्वप्र-सङ्गः, अगोशब्दस्वभावत्वे तु गवार्थप्रत्यायकत्वं न स्यात् । यदि ते स्फोटात्मकास्तर्हि स्फोट एव संस्कृत इति सर्वेदेशावस्थितानां व्यापिनसास्य प्रतिपत्तिप्रसक्तिः । एवं बायुनामपि रफोटव्यक्षकरवं निरस्तम् , वायूनां व्यक्षकरवे वर्णवैयध्येप्रसङ्गः, स्फोटाभिव्यक्ती अर्थ-प्रतिपादने वा तेषामनुपयोगात् । तथा स्फोटस्य वर्णोश्चारणात् प्राक् सद्भावे वर्णीनां 25 बायूनां वा व्यञ्जकत्वं स्थात , न च तन्सद्भावः कुतश्चित् प्रमाणादवगत इति न तत्परि-

१ एकपद्घटकेन्तवर्णाभव्यक्तस्कोटप्रतिपन्नार्थादन्यपदाभिव्यक्तस्कोटप्रतिपन्नार्थव्यवच्छेदार्थं वर्णान्तरोन्नार-णमिति चेन्न, तद्चारणेऽपि तदप्रतिपक्तरेवानुषन्नत्, गौरिति पदस्यार्था हि गकारोचारणाद्यथा प्रतीयते तथौ-कारोचारणादौद्यानग इति पदार्थोऽपि तथा च गौरात पदादेव गौ- औशनस इति पदद्वयं प्रतीयेत, तथा किमेकपदस्फोटाभिव्यक्तयं गाद्यनेकवर्णाचारणमपरपदस्कोटव्यवच्छेदैन. किवाऽनेकपदस्कोटाभिव्यक्तय इति सं-हायो वा स्थादित्याप बोध्यम् ॥

कस्पना युक्ता। न च प्रत्यभिज्ञाज्ञानं स्फोटस्य नित्यत्वप्रसाधकं वर्णोबार्णात् प्रागप्य-स्तित्वमवबोधग्रतीति वाच्यम् , तस्य साहद्यनिवन्धनत्वेनात्र विषयेऽप्रवृत्तेः, एकगौ-व्यक्ती सङ्केतिताद्वीशब्दाद्वीव्यक्तयन्तरेऽन्यत्रान्यदा च नित्यत्वमन्तरेणापि प्रतिपत्तिम-म्भवात् । न वाऽष्यक्षं स्फोटमवभासयति, घटादिशब्देषु परस्परच्यावृत्तानेकवर्णव्यति-रिकस्य स्फोटारमनोऽर्थेप्रत्यायकस्यकस्याध्यक्षप्रतिपत्तिविषयःवेनाप्रतिभासनादिति वदन्ति । 5 अथ गकाराचानुपूर्वीविशिष्टोऽन्त्यो वर्णो विशिष्टानुपूर्वीका वा गकारौकारविसर्जनीयाः शब्दः, तथा चोक्तम् ' यावन्तो यादशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः । वर्णाः प्रज्ञातसामध्यी-स्ते तथैवावबोधकाः ॥ [ऋो० वा० स्फोटवा० ऋो० ६९] इति मीमांसकाः, तन्न युक्तम् , आनुपृत्र्यी वर्णाव्यतिरेके व्यस्तानां वा समरतानां वर्णानामर्थबोधाजनकत्वस्योक्तत्वात्, व्यतिरेके न साडिनत्या, खिसद्धान्तिवरोधात्, वैदिकानुपूर्व्या नित्यत्वेनाभ्युपगमात्, नावि 10 नित्या, स्फोटपक्षोदितनिखिलदोपानुषङ्गात् । न वा वैदिकी वर्णोनुपूर्वी नित्या, लौकिकनदा-नुपूर्विविशेषात् । न वा तदानुपूर्वा वैलक्षण्यम् , अपौरुपयत्वलक्षणवैलक्षण्यस्य प्रागेव निरस्तत्वात्, वैचित्रयलक्षणवैलक्षण्यस्य चानित्यत्वेनाविरोधाश्रित्यत्वाप्रमाधकत्वान्, लौ-किकवाक्येष्वपि वैचित्रयस्योपलब्धेश्च । नापि वर्णानां नित्यत्वाद् व्यापित्वाचानुपूर्वी सम्भवति, देशकालकृतकमानुपपत्तेः। न चाभिव्यक्तयानुपूर्वी तेपां सम्भवति, अभिव्यक्तेः 15 पूर्वं निरस्तत्वात्। पूर्वेपूर्ववर्णज्ञानजन्यसंस्कारसहितस्तत्स्मृतिसहायो वाऽन्त्यो वर्णं पद-मिति वैशेषिकाभ्यपगमोऽपि न युक्तः संस्कारस्मरणादैरनुपरुभयमानस्य तत्सहकारित्वकरूप-नायां प्रमाणाभावात् तदन्यथानुपपत्तरप्यभावात् । आनुपूर्वीसम्भवेऽपि न परपक्षे अर्थ-प्रतिपत्तिहेतवो वर्णा भवितुमहेन्ति, अर्थप्रतिपत्तिजनकस्वभावत्वे अजनकस्वभावत्वे वा नित्यं प्रतिपत्तेरप्रतिपत्तेवी प्रसङ्गात । किञ्च नित्यसम्बन्धवादिनां तदपेक्षया वर्णानां नार्थप्रत्यायक- 20 त्वं सम्भवति. नित्यस्थानपकारकतयाऽपेक्षणीयत्वायोगात् । न वा अञ्दार्थयोर्नित्यः सम्बन्धः प्रमाणसिद्धः, प्रत्यक्षेण तद्ननुभवात्, तद्भावे च नानुमानेन तिसद्धिः, तस्य तत्पूर्वकत्वाभ्यु-पगमात् । नन् शब्दार्थयोर्थेदि स्वाभाविकः सम्बन्धो न भवेत्तदा न भवेद्रवादिशब्दश्रवणेन ककुदादिमतोऽर्थस्य प्रतिपत्तिर्न चैवम् , तस्माद्श्ति काचन राक्तिरर्थवाचिकेति चेन्न, अविज्ञात-सम्बन्धस्यापि ततोऽर्थबोधप्रसङ्गात् । न च संकेताभिव्यक्तस्यैव स्वाभाविकसम्बन्धस्यार्थ- 25 प्रत्यायकत्वम् . सङ्केतादेवार्थप्रतिपत्या स्वाभाविकसम्बन्धकल्पनावैयर्ध्यप्रसङ्गात् । सङ्केताद्वि

१ बाच्यबाचकसामर्थस्य श्रोन्नादीन्द्रियेऽसाधारणरूपेणाप्रतिभासनात्, तत्सामर्थ्यस्यानीन्द्रियत्वात् । न ह्य-तीन्द्रियं प्रतिपत्त्यन्तम्, ज्ञापकस्य निश्वयाव<sup>१</sup>यकत्वात्, सिर्काधमान्नेण ज्ञापनेऽतिप्रसङ्गात् । न वाऽनुमानगम्य , ज्ञानस्य वाऽर्थस्य वा शब्दस्य वा तिहन्नस्य तेन सम्बन्धासिद्धेः, न हि तत्तादारम्यं तदुत्पत्तिर्वा लिन्नस्य, तस्या-निखारवप्रसङ्गादिति बोध्यम् ॥

झब्देनानेनेत्यम्भूतमर्थे व्यवहारिणः प्रतिपादयन्तीत्यवगत्य व्यवहारकाले पुनस्तथामृतशब्द-श्रवणारसक्केतस्मरणे तत्सदृशं तं वाऽर्थं प्रतिपद्यन्ते, न पुनः स्वाभाविकं सम्बन्धमवगत्य पुन-कात्स्मरणेऽर्थमवगच्छन्ति । न च स्वाभाविकसम्बन्धव्यतिरेकेण वाच्यवाचकयोः सक्केतकर-णेऽनवस्येति वाच्यम्, वृद्धव्यवहारात् प्रभूतशब्दानां वाच्यवाचकस्वरूपावधारणात्, प्रयो-5 असप्रयोजकयोर्व्यत्पन्नयोर्घटमानयेति शब्दप्रयोगतथानुष्ठाने पद्मयत्रव्युत्पन्नसंकेतो बालोऽ-नेन घटशाब्दात् घटार्थः प्रतिपन्नः, आनयशब्दान्दानयनिक्रया, अन्यथाऽपरनिमित्ताभावेऽ-पीरमानमानमेतद्वाक्यश्रवणानन्तरं कथं विद्ध्यादित्यन्युत्पन्नानां सक्केतावधारणादिति कथ-मनबस्था भवेत्। न च प्रथमसंकेतविधायिन्धे विना स्वाभाविकसम्बन्धेन बाच्यवाचन कयोः कतो बाच्यवाचकरूपावगतिरिति वाच्यम्, अनादित्वादस्य व्यवहारस्वापरा-10 परसङ्केतविधायिपूर्वकत्वेन निर्दोषत्वात् । न च वाच्यवाचकसम्बन्धस्य पुरुषकृतत्वे ज्ञब्दबद्धोंऽपि वाचकः स्यादिति वाच्यम्, योग्यताऽनतिक्रमेण सङ्केनकरणात् । न च स्वाभाविकसम्बन्धन्यतिरेकेण प्रतिनियतयोग्यताया अप्यभाव इतिवाच्यम् , कृतकत्वेऽपि प्रतिनियतयोग्यतावतां भावानामुपलब्धेः, तथाहि यत्र लोहत्वं छेदिकाशक्तिस्तत्रैव क्रिय-माणा दृष्टा न जलादी, यत्रैव तन्तुत्वमस्ति तत्रैव निष्पाद्यते पटोत्पादनशक्तिने तु वीरणादी. 15 तत्र तन्तुत्वाभावात्, एतञ्च यद्यथोपलभ्यते तत्त्रथेवाभ्युपगन्तव्यम्, दृष्टानुसितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तेः, तेन यत्रैव वर्णत्वादिकं निमित्तं तत्रैव वाचिका इक्तिः सङ्केते-नीत्पाद्यते. यत्र तन्नियतं निमित्तं नाम्ति न तत्र वाचिका शक्तिरिति न नित्यवाच्यवाच-कसम्बन्धपरिकल्पनया प्रयोजनम् । एकान्तिनत्यस्य तु ज्ञानजनकत्वे सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिः. तद्जनकरचमावत्वे न कदाचिद्विज्ञानोत्पत्तिरिति प्रतिपादितम्। समयवलेन तु शब्दा-20 द्रथेप्रतिपत्तौ यथा सङ्कृतं विशिष्टसामग्रीतः कार्योत्पत्तौ न कश्चिद्दोषः । अत एवानुमानात् प्रमाणान्तरं शाब्दम्, अनुमानं हि पक्षधर्मत्वान्वयव्यतिरेकविष्कृत्वलादुदयमासादयति. शाब्दन्तु सङ्केतसव्यवेश्वशब्दीपलम्भात् प्रत्यक्षानुमानागीचरेऽर्थे प्रवर्त्तते, स्वसाध्याव्यिम-बारित्वमप्यनुमानस्य त्रिरूपलिङ्गोद्भृतत्वेनैव निश्चीयते शाब्दस्य त्वाप्तोक्तत्वनिश्चये सति शब्दस्योत्तरकालमिति । किन्न यत्र यत्रार्थे पुरुषेण प्रतिपादकतया शब्दः प्रयुज्यते तं तमर्थे 25 यथासंकेतं प्रतिपादयति, न त्वेवं धूमादिकं छिक्कं पुरुपेच्छावशेन जलादिकं प्रतिपादयतीत्यतु-मानाष्टछब्दः प्रमाणान्तरं सिद्धः । कथं वर्णाः शब्दरूपतामुपयान्ति, उच्यते परिभितसंख्याकाः पुदुलदुरुयोपादानापरित्यारोनेव परिणता अश्रावणस्वभावपरित्यागेन प्राप्तश्रावणस्वभावा वि-शिष्टातुकमयुक्ता वर्णाः वाचकत्वाच्छब्दरूपाः, अन्यथोक्तदोपानतिवृत्तिः स्यात् । नत् भव-त्पक्षेऽपि कमस्य वर्णेभ्यो व्यतिरेके न वर्णविशेषणत्वमव्यतिरेके वर्णा एव केवळाः. ते च

व्यस्ताः समस्ता वा नार्थप्रतिपादका इति न शब्दः कश्चिदर्थप्रत्यायकः, असवेतत् , वर्णव्यति-रिकाव्यतिरिकस्य क्रमस्य प्रतिपत्तेः, तथाहि न वर्णेभ्योऽर्थान्तरमेव क्रमः, वर्णानुविद्धतया तस्य प्रतीतेः, नापि वर्णो एव क्रमः, तद्विशिष्टतया वर्णानां प्रतिपत्तेः, न च तद्विशेषणत्वेन प्रतीयमानस्य क्रमस्यापद्भवो युक्तः, वर्णेष्वपि तत्प्रसक्तेः, नेयं भ्रान्तिरूपा प्रतिपत्तिः, वर्णानां तद्विशिष्टतयाऽबाधिताध्यक्षगोचरत्वात , अर्थप्रतिपत्तिकारणतोऽनुमितत्वाच । न चाभावः 5 कस्यचिद्भावाध्यवसायितया विशेषणम् , नाप्यर्थप्रतिपत्तिहेतुः, न च क्रमोऽप्यहेतुः, तथा-त्मकवर्णेभ्योऽर्थप्रतीतेः, ततो भिन्नाभिन्नानुपूर्वी विशिष्टा वर्णा विशिष्टपरिणतिमन्तः शब्दः, स च पद्वाक्यादिरूपतया व्यवस्थितः, तेन विशिष्टानुक्रमवन्ति तथाभूतपरिणतिमापन्नानि पदान्येव वाक्यमभ्युपगन्तव्यम् , तद्भ्यतिरिक्तस्य तस्य पदवद्नुपपद्यमानत्वात् । ननु कथं ज्ञब्दो बस्त्वन्तरत्वात् पुरुपादेर्वस्तुनो धर्मो येनामौ तस्य व्यञ्जनपर्यायो भवेत् , न, नामन- 10 याभित्रायात् , नामनामवतोरभेदात् , पुरुषश्चन्द एव पुरुषार्थस्य व्यञ्जनपर्यायः, यद्वा पुरुष इति शब्दो वाचको यस्यार्थगततद्वाच्यधर्मन्यासौ पुरुषशब्दः, स चाभिधेयपरिणामो व्य-ञ्चनपर्यायः कथं नार्थधर्मः, स च व्यञ्जनपर्यायः पुरुषोत्पत्तेरारभ्य आ पुरुषविनाशाद्भव-तीति जनमादिर्मरणपर्यन्त उक्तः, तस्य तु बालाद्यः पर्याययोगा बहुविकल्पाः, तस्य पुरुषा-भिधेयपरिणामवतो बालकुमारादयस्तत्रोपलभ्यमाना अर्थपर्याया भवंत्यनन्तरूपाः, एवख्न 15 पुरुषो व्यञ्जनपर्यायेणेकः बालादिभिस्त्वर्थपर्यायैरनेक इति सिद्धम् ॥ ३२ ॥

इत्थमेव सर्वं वस्त्वेकमनेकं वा सर्वस्य तथैवोपलम्भादन्यथाऽभ्युपगमे एकान्तरूपमपि तम्म भवेदित्याह—

> अत्थि ति णिव्वियप्पं पुरिसं जो भणइ पुरिसकालम्मि । सो बालाइवियप्पं न लहइ तुल्लं व पावेजा ॥ ३३ ॥

अस्तीति निर्विकल्पं पुरुषं यो भणति पुरुषकाले । स बालादिविकल्पं न लभते तुल्पं वा प्राप्तुयात् ॥ छाया ॥

अस्तीति, योऽस्तीत्येवं निर्गताखिलभेदं एकरूपं पुरुषद्रव्यं पुरुषोत्पत्तिक्षण एव नवीति बालाविभेदरूपतया नासौ स्वयमेव व्यवस्थिति प्राप्तुयात, नापि तदूपतयाऽपरमसौ पश्येत, एवक्काभेदरूपमेव तत्पुरुषवस्तु प्रसञ्यते तुल्यं वा प्राप्तुयात, तद्रप्यभेदरूपं बालादि- 25 तुल्यतामेव अभावरूपतया प्राप्तुयात्. भेदाप्रतीतौ हि अभेदोऽपि न प्रतीयत एवेति अभा-वरूपतैवेति भावः ॥ ३३ ॥

इद्मेबोपसंहरति--

15

25

## बंजणपजायस्स उ पुरिसो पुरिसो ति णिबमवियण्पो। बालाइवियद्पं पुण पासइ से अत्थपजाओ ॥ ३४ ॥

व्यञ्जनपर्यायस्य तु पुरुषः पुरुष इति नित्यमविकल्पः । बालादिविकस्यं पुनः पश्यति तस्यार्थपर्यायः ॥ छाया ॥

व्यञ्जनेति. व्यञ्जनं शब्दः, अर्थव्यञ्जकत्वात् , तस्य पर्यायः आजन्मनो मरणान्तं याबद्भिष्मस्वरूपपुरुषद्रव्यप्रतिपादकःवं, तद्वशेन तस्प्रतिपादं वस्तुस्वरूपं वोपचारात्, तस्य मतेन तु एतद् द्वितयमपि पुरुषः पुरुष इत्यभेदरूपतया न भिद्यते, अत एतन्मतेन पुरुषवस्तु सहाऽविकल्पकम् , भेदं न प्रतिपद्यत इति भाँतः । बालादिभेदं तु तस्यैव पुरुषस्यार्थपर्योगः ऋजसुत्रादिः प्रयति । अत्रापि विषयिणा विषयः ऋजुसूत्राद्यर्थनयविषयः अभिन्ने पुरुषरूपे 10 भेदस्बरूपो निर्दिष्टः, उपचारात्, एवञ्चाभिन्नं पुरुषवस्तु भेदं प्रतिपद्यत इति यावत् । शब्दपर्यो-येणाविकरूपः पुरुषो बालादिना त्वर्थपर्यायेन सविकरूपः मिद्ध इति गाधातात्वर्यार्थः ॥ ३ ४ ॥

एवं निर्विकरूपसविकरूपस्वरूपे पुरुषवस्तुनि तद्विपर्ययेण तद्वस्तु प्रतिपादयन् वस्तु-स्वक्रपानवबोधं स्वात्मनिप्रकाशयतीत्याह-

सवियप्पणिव्वियप्पं इय पुरिसं जो भणेज अवियप्पं। सवियप्पमेव वा णिच्छएण ण स निच्छिओ समर ॥ ३५॥

सविकर्गनिविकर्गमिति पुरुषं यो भण्यादविकरूपम् । सविकल्पमेव वा निश्चरेन न स निश्चितः समये ॥ छाया ॥

सविकल्पेति, स्यात्कारपर्छाञ्छतं सविकल्पं निर्विकल्पं पुरुषद्रव्यं यः प्रतिपादको निश्चयेन-अवधारणेन अबिकल्पमेव सविकल्पमेव वा न्यान् स यथावस्थितवस्तुप्रतिपादने 20 प्रस्तुतेऽन्यथाभूतं वस्तु प्रतिपादयन् समये न परमार्थेन वस्तुसत्त्वस्य परिच्छेत्तेति निश्चितः। प्रमाणपरिच्छिन्नं हि तथैवाविसंवादिवस्तु प्रतिपाद्वम् वस्तुतः प्रतिपादक उच्यते । न चैका-न्ताविकल्पादिरूपं वस्तु केनचित् प्रतिपन्नं प्राप्यते वा येन तथाभूतं वचस्तत्र प्रमाणं भवेत , तथाभृतव बनाभिधाता वा तज्ज्ञानं वा प्रमाणतया लोके व्यवदेशमासादयेदिति ॥ ३५ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीभ्यरचरणनिकनिवन्यस्तमिकमरेण तत्पद्रधरेण विजय-लक्ष्यसूरिका सङ्कलितस्य सम्मतितस्यमोपानस्य नवसम्य-कत्वनिरूपणं नाम एकविंशतितमं सोपानम् ॥

# अथ सप्तभङ्गनिरूपणम् ।

तदेवं परस्परसापेक्षभेदाभेदात्मनो वस्तुनः कथिक्कत् सदसस्वमुक्तवा तदिभिधाव-कस्य वचसः पुरुषस्यापि तदिभिधानद्वारेण सम्यङ्मिध्यात्वमिभिधाय सम्प्रति भावाभाव-विषयं तत्रैवेकान्तानेकान्तात्मकमंशं प्रतिपादयतो विवक्षया सुनयदुर्नयप्रमाणरूपतां तत्प्रति-पादकं वचो यथाऽनुभवित तथा प्रपद्धतः प्रतिपादयितुम्, यद्वा यथैव यद्वस्तु व्यवस्थितं 5 तथैव तस्य प्रतिपादयतो वक्तुर्निपुणत्वं भवित, अन्यथा सांख्यवौद्धकणादानामिवाभिज्ञभिज्ञ-परस्परनिरपेक्षोभयवस्तुस्वरूपाभिधायिनां अर्द्दन्मतानुसारिणामिष स्याद्स्तीत्यादि सविक-स्परूपक्षामनापञ्चवचनं वक्तृणां स्यात्कारपदालाव्छितवस्तुधर्मं प्रतिपादयतामनिपुणता भवे-दिति प्रपद्धतः सप्तविकल्पोत्थाननिमित्तमुपद्शैयितुमाह—

> अत्थंतरभूएहि य णियएहि य दोहि समयमाईहि । वयणविसेसाईयं दव्वमवत्तव्वयं पडइ ॥ ३६॥

अर्थान्तरभूतैश्च निजकैश्च द्वाभ्यां समयादिभ्याम् । वचनविशेषातीतं द्रव्यमवक्तव्यकं पनति ॥ छाया ॥

अर्थान्तरेति । अर्थान्तरभूतः पटादिः, निजो घटादिः, ताभ्यां निजार्थान्तरभूताभ्यां घटवस्तुनः सदसन्तं प्रथमद्वितीयमङ्गनिमित्तं प्रधानगुणभावेन भवतीति प्रथमद्वितीयौ 15 भङ्गौ । यदा तु द्वाभ्यामिष युगपत्तद्वस्तु अभिधित्सितं भवति तदाऽवक्तव्यभङ्गनिमित्तं तथाभूतस्य वस्तुनोऽभावात् प्रतिपादकवचनातीतत्वात् तृतीयमङ्गसद्भावः, वचनस्य वा तथाभूतस्यामावात् अवक्तव्यं वस्तु । तत्रासन्त्वमुपसर्जनीकृत्य सन्त्वस्य प्रतिपादने प्रथमो भङ्गः सन्त्वमुपसर्जनी कृत्यासन्त्वस्य प्रतिपादने च द्वितीयो भङ्गः । द्वयोर्धमेयोश्च मुख्यतो गौणतो वा प्रतिपादने न किञ्चिद्वचनं समर्थम्, समस्तवचनेन वाक्येन वा तत्प्रतिपादः 20 नासम्भवात् । अन्यपदार्थप्रधानत्वात् वहुनीहिरत्र न समर्थः, उभयप्रधानस्यात्रापेक्षणात्, अत्रार्थेऽव्ययीभावोऽपि न प्रवर्ततेऽसम्भवात् । उभयपदप्रधानो द्वंद्वसमासो द्वव्यव्यिक्तं प्रकृतार्थप्रतिपादकः, एकत्र धर्मद्वयस्य मुख्यतया तेनाप्रतिपादनात् । गुणवृत्तिः रिष द्रव्याश्रततिपादकः, द्वयमन्तरेष गुणानां तिष्ठतीत्यादिक्रियान्वयिक्तासम्भवात्, तस्या द्वव्याश्रतत्वादतो न प्रधानभूतयोर्गुणयोः प्रतिपाद्यत्वम् । उत्तरपदार्थप्रधानत्वात्त्यु- 25 द्वोऽप्यत्र न प्रवर्तते, संख्यावाचिपूर्वपद्त्वाद् द्विगुर्व्यशक्त्यः एव, कर्मधारयोऽपि न, गुणाधारद्वव्यविषयत्वात् । व चान्यत् समासान्तरमस्ति येनेकया मुख्यतया गुणद्वयं वाच्यं भवेत्, अत एव न वाक्यमि ताह्यार्थप्रविपादकमस्ति, तस्य समासामिकार्थ-

बोधकस्वात्, न च केवलं पदं बाक्यं वा लोकप्रसिद्धम् , तस्यापि परस्परापेश्चद्रव्यादिविष-यतया तथाभूतार्थप्रतिपादकत्वायोगात् । शतृशानचोः 'तौ सदि 'ति [पा० ३-२-१२७] सहेतितसच्छब्दवन्न तयोः केनचित्सहेतितैकशब्देन वाच्यत्वम्, विकल्पप्रभवशब्दवाच्यत्व-प्रसक्तः, विकल्पानाञ्च युगपद्प्रवृत्त्या नैकदा तयोस्तद्वाच्यतासम्भव इत्यवाच्यत्वं तृतीयो 5 अङ्ग इति प्रथमोऽपेश्वाभेदः । यद्वा नामस्थापनाद्रव्यभावभिन्नेषु वस्तुषु विधित्सिताविधि-त्सितरूपेण प्रथमद्वितीयौ भन्नो, तत्प्रकाराभ्यां युगपदवाच्यम्, तथाभिषेयपरिणामरहित-त्वात्. यदि श्राविधित्सितरूपेणापि घटः स्यात् तर्हि प्रतिनियतनामादिभेदन्यवहाराभावप्र-सिकः, तथा च विधित्सितस्यापि नात्मछाभ इति सर्वाभाव एव भवेत्, यदि विधित्सि-तप्रकारेणाध्यघटः स्थात्तदा तिम्रबन्धनन्यवहारोच्छेदः स्यान्, एकपक्षाभ्यपगमेऽपि तिहत-10 राभावे तस्याप्यभाव इत्यवाच्य इति द्वितीयो भेदः । अथवा स्वीकृतप्रतिनियतप्रकारे नामा-विके तद्भटवस्तुनि यः संस्थानादिस्तत्स्वरूपेण घटः, इतरेण चाघट इति प्रथमद्विनीयौ, ताभ्यां युगपद्भिधातुम शक्तरवाच्यः, अपरसंस्थानादिनापि यदि घटस्तदैकस्य सर्वेघटाहम-कता स्यात्, विवक्षितसंस्थानेनाप्यघटो यदि नहिं पटादाविव घटार्थिनस्तत्राप्रवृत्तिभेवेत्, एकान्ताभ्युपगमेऽपि तथाभूतस्य प्रमाणाविषयत्वेनासस्वादवाच्य इति तृतीयः प्रकारः । 15 बद्वा स्वीकृतप्रतिनियतसंस्थानादौ मध्यमावस्था निर्ज रूपम्, कुशूलकपालादिलक्षणे पूर्वोत्त-रावस्थे अर्थान्तररूपम्, ताभ्यां सदसन्त्वं प्रथमद्वितीयौ भङ्गो, युगपत्ताभ्यामभिधातुमसा-मध्यीत् अवाच्यत्वं तृतीयो भक्तः । यदि घट इतरावस्थाभ्यामपि भवेत् तदानाद्यनन्तत्व-प्रसङ्गः । मध्यमाबस्थयाष्यघटो यदि स्यात् मर्वदा घटाभावप्रसक्तिः, एकान्तरूपतायाम-प्ययमेव प्रसङ्ग इत्यसस्वादेवावाच्य इति चतुर्थो भेदः । अथवा तस्मिन्नेव मध्यमावस्थारूपे 20 वर्षमानावर्षमानक्षणाभ्यां सदसन्त्रं प्रथमद्वितीयौ, नाभ्यां युगपद्भिषातुमझक्तरवाच्यस्वं रतीयः, पूर्वीत्तरक्षणयोरिप घटस्य सन्वे वर्त्तमानक्षणमेवामौ जातः पूर्वोत्तरयोर्वर्त्तमानता-प्राप्तेः वर्तमानक्षणमात्रमपि न स्यात्, पूर्वोत्तरक्षणयोरभावे तद्पेक्षस्य तस्याप्यभावात्। वर्तमानक्षणेनाप्यघटरूपतायां सर्वेदा तस्याभावप्रसक्तिः, एकान्तपक्षेऽप्ययमेव दोव इत्यमा-बादेबाबाच्य इति पश्चमः । यद्वा क्षणपरिणतिरूपे घटं लोचनेतरेन्द्रियजप्रतिपत्तिविषय-25 त्याभ्यां सदसन्वं प्रथमहितीयौ, ताभ्यां युगपदादिष्टोऽवाच्यः, इन्द्रियान्तरजप्रतिविषयत-यापि घटो यदि स्यादिन्द्रियान्तरकल्पनावैयध्येप्रसङ्गः, इन्द्रियसङ्करप्रसक्तिश्च लोचनजप्रति-पत्तिविषयत्वेनापि न घटस्तर्हि तस्यारूपत्वप्रसक्तिः एकान्तवादेऽपि तदितराभावे तस्याप्य-भावादवाच्य एवेति षष्ठो मेदः । अथवा लोचनप्रतिपत्तिविषये तत्रैव घटे घटशब्दवाच्यता निजं रूपं कुटशब्दबाच्यता पररूपं, ताभ्यां सद्सत्त्वात् प्रथमद्वितीयौ भन्नो, यौगपद्यनाभि-

दानापेक्षया त्ववाच्यता, घटो यदि कुटशब्दवाच्यतयापि भवेत्तदा त्रिजगत एकशब्दवाच्यता स्यात्, घटस्य वाऽशेषपटादिशब्दवाच्यताप्रसङ्ग इति घटशब्दवाच्यत्वप्रतिपत्तौ निखिलतद्वाच-कशब्दप्रतिपत्तिप्रसङ्गश्च, घटशब्देनाप्यवाच्यश्चेद्धटशब्दोचारणवैयर्थ्यप्रसङ्गः, एकान्ताभ्युपगमे तु तथाविधवस्वभावात् सङ्केनद्वारेणापि न तद्वाचकः कश्चित् शब्द इत्यवाच्य एवेति सप्तमः प्रकारः । एवं घटेंशब्दाभिषेये तत्रैव घटे हेयोपादेयान्तरङ्गबहिरङ्गोपयोगानुपयोगादितया 5 सद्सत्त्वात्प्रथमद्वितीयौ, ताभ्यां युगपद्दिष्टोऽवाच्यः, हेयबहिरङ्गानर्थकियाकार्यसिनिहित-रूपेणापि यदि घटो भवेत् पटादीनामपि घटत्वप्रसक्तिः, यशुपादेयसन्निहितादिरूपेणाध्यघटः स्यात्स्याऽन्तरङ्गस्य वकुश्रोतृगतहेतुफलभूतघटाकारावबोधकविकल्पोपयोगस्याप्यभावे पटस्या-व्यभावप्रमङ्ग इत्यवाच्यः, एकान्ताभ्युपगमेऽप्यमेव प्रसङ्ग इत्यवाच्य इत्यष्टमो भेदः। अथवा तत्रेवोपयोगेऽभिमताथीवबोधकत्वानभिमताथीवबोधकत्वाभ्यां सदसत्त्वात् प्रथमद्वितीयौ, 10 ताभ्यां युगपदादिष्टोऽवाच्यः, इतरप्रकारेणापि यदि घटः स्यात् प्रतिनियतोपयोगाभावः, तथा भ्युपगमे विविक्तरूपोपयोगप्रतिपत्तिर्भ भवेत्, स्वरूपेणापि यद्यघटो भवेत्तदा सर्वाभावः, अवि-शेषप्रसङ्को वा, न चैवम् , तथाऽप्रतीतेः, एकान्तपक्षेऽप्ययमेव प्रसङ्ग इत्यवाच्य इति नवमः । अथवा सत्त्वमसत्त्वं वा पररूपं घटत्वञ्च निजं रूपं ताभ्यां प्रथमद्वितीयौ भन्नौ, अभेदेन ताभ्यां निर्दिष्टो घटोऽवक्तव्यो भवति, यदि हि सत्त्वमनुद्य घटत्वं विधीयते तदा सत्त्वस्य घटत्वेन 15 व्याप्तेषेटस्य सर्वगतत्वप्रसङ्गः, तथाभ्युपगमे प्रतिभामबाधा व्यवहारविलोपश्च, तथा यद्य-सत्त्वमन्त्र घटत्वं विधीयते तर्हि प्रागभावादेश्चतुर्विधस्याप्यसत्त्वस्य घटत्वेन व्याप्तेर्घटत्व-प्रसङ्गः, यदि च घटत्वमनूद्य सदसत्त्वे विधीयेते तदा घटत्वं यत्तदेव सदसत्त्वे इति घट-मात्रं सदसक्वे प्रसुज्येते तथा च पटादीनां प्रागमावादीनाख्वाभावप्रसक्तिरिति प्राक्तनन्यायेन विशेषणविशेष्यलोपात सन् घट इत्येवमवक्तव्यः, असन् घट इत्येवमप्यवक्तव्यः, न चैकान्त- 20 तोऽवाच्यः, अनेकान्तपक्षे तु कथिन्नद्वाच्य इति न कश्चिहोष इति दशमः प्रकार इति दिक् ॥ भन्ना एते त्रयो गुणप्रधानभावेन सकलधर्मात्मकैकवस्तुप्रतिपादकाः स्वयं तथाभूनाः सन्तो निरवयवप्रतिपत्तिद्वारेण सक्छादेशाः, वक्ष्यमाणाश्चत्वारम्तु सावयवप्रतिपत्तिद्वारेणा-शेषधर्माकान्तं वस्तु प्रतिपादयन्तोऽपि विकलादेशा इति केचित् प्रतिपन्नाः। वाक्यक्र सर्वेमेकानेकात्मकं सत् स्वाभिधेयमपि तथाभृतुमवबोधयति, न हि तावित्रवयवेन 25 बस्तुस्बरूपाभिधानं सम्भवति, अनन्तधर्मोक्रान्तैकात्मकत्वाद्वस्तुनः, निरवयववाक्यस्य तु एकस्वभाववस्तुविषयत्वात् तथाभूतस्य च वस्तुनोऽसम्भद्वात् न निरवयवस्य तस्य

बाक्यमभिधायेकम् । नापि सावयवं वाक्यं वस्त्वभिधायकं सम्भवति, वस्तुन एका-स्मकत्वात्, न च वस्तुनस्तदंशा व्यविरिक्ताः, तद्व्यविरेकेण तेषामप्रतीतेः, एकस्वरूप-व्याप्तानेकांशप्रतिभासात् , न च तदेकात्मकमेव, अनेकांशानुरक्तस्यैवैकात्मनः प्रतिभासात् . अतो बस्तुन एकानेकस्वभावत्वात् तथाभूतवस्त्वभिधायकाः शब्दा अपि तथाभूता 5 एब, नैकान्ततः सावयवा उभयेकान्तरूपा वा । तत्र विवक्षाकृतप्रधानभावसदाशेकधर्मात्म-कस्यापेक्षितापराशेषधर्मकोडीकृतस्य वाक्यार्थस्य स्यात्कारपदलाञ्छतवाक्यात् प्रतीतेः स्या-दस्ति घटः, स्यानास्ति घटः, स्यादवक्तव्यो घट इत्येते त्रयो मङ्गा सकलादेशाः । विवक्षा-विरचितिह्वत्रिधमीनुरक्तस्य स्यात्कारपदसंसूचिकसकलधमेश्वभावस्य धर्मिणो वाक्यार्थेक्रपस्य प्रतिपत्तश्चत्वारो वस्यमाणा विकलादेशाः स्यादस्ति च नास्ति घट इति प्रथमो विकलादेशः, 10 स्याद्स्ति चावक्कव्यक्ष घट इति द्वितीयः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यक्ष घट इति कृतीयः, स्याद्स्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति चतुर्थः, एत एव सप्तभङ्गाः स्यात्पदलाञ्छनविरहिणोऽवधार-णैकस्वभावा विषयाभावाहुर्नया भवन्ति, धर्मीन्तरोपादानप्रतिषेधाकरणाम् स्वार्थमात्रप्रतिपा-वनप्रवणा एते एव सुनयहत्पनामासादयन्ति, स्यात्पदलाञ्छनविवक्षितैकधमीवधारणवज्ञाद्वा सुनयाः, सद्द्रव्यादेरेकदेशस्य व्यवहारनियन्धनत्वेन विवक्षितत्वात, धर्मान्तरस्य चानिपि-15 द्धत्वात । अतः स्याद्दित इत्यादि प्रमाणम् , अस्त्येवेत्यादि दुर्नयः, अस्ति इत्यादि सुनयः, न तु संव्यवहाराङ्गम , स्यादस्त्येव इत्यादिकस्तु नय एव व्यवहारकारणम् , स्वपराव्यावृत्तव-स्तुविषयप्रवर्त्तकवाक्यस्य व्यवहारकारणत्वात्, अन्यथा तद्योगादिति ॥ ३६ ॥

अथ सावयववास्यरूपं चतुर्थभङ्गमाह-

अह देसो सब्भावे देसोऽसब्भावशज्जवे णियओ। नं दवियमत्थि णत्थि य आएसविसेसियं जम्हा ॥ ३७ ॥

भथ देशः सद्भाव देशोऽसद्भावपर्यव नियतः । तद्भव्यमस्ति नास्ति च आदेशविशेषितं यस्मात् ॥ छाया ॥

अथेति यदा वस्तुनोऽवयवलक्षणो देशोऽस्तित्वे नियतः, सन्नेवायमित्येवं निश्चितः, अपरश्च देशो नास्तित्वे नियतः, असन्नेवायमित्यवगतः, कथुक्चिद्वयवेभ्योऽवयविनोऽ-25 भेदादवयवधर्भेः सोऽपि तथा व्यपदिश्यते यथा कुण्ठो देवदत्त इति, एवक्चावयवसत्त्वासत्त्वा-भ्यामवयव्यपि सदसन् भवति, तस्मात्तद्भव्यमस्ति च नास्ति च भवति, उभयप्रधानावयव-

१ येन वाक्यमपि निरुष्यवं भन्नेदिनि भावः। अत्र वाक्ये मावयवन्वं निरुष्यस्वश्चानेकारमकत्वमेकारमक-त्वं चोध्यम् ॥

भागेन यस्माद्विशेषितम्, तथाहि अवयवेन विशिष्टधर्मेण यदादिश्यते तदस्ति च नास्ति च भवति, तथा स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैविभक्तो घटः स्वद्रव्यादिक्रपेणास्ति परद्रव्यादिक्रपेण च स एव नास्ति, तथा च पुरुषादिवस्तु विविधातपर्यायेण बालादिना परिणतं कुमारादिना चापरिणतमित्यादिष्टमिति योज्यम् ॥ ३७॥

अथ पद्ममं भन्नं प्रदर्शयति—

5

सन्भावे आइहो देसो देसो य उभयहा जस्स । तं अत्थि अवत्तव्वं च होइ दविअं वियण्पवसा ॥ ३८॥

सद्भावे वादिष्टो देशो देशश्च उमयथं यस्य । तद्स्ति अवक्तव्यञ्च भवति द्रव्यं विकल्पवशात् ॥ छाया ॥

सद्भाव इति, यस्य घटादेर्धिर्मणो देशो धर्मोऽस्तित्वेऽवक्तव्यानुविद्धस्वभावे आरिष्टः, 10 अन्यथा तद्योगात, न ह्यप्रधर्माप्रविभक्ततामन्तरेण विवक्षितधर्मोश्तित्वं सम्भवति, खर-विवाणादेरिव । तस्यैवापरो देश उभयथा आदिष्टः, अस्तित्वनास्तित्वप्रकाराभ्यामेकदेव विवक्षितः, अस्तित्वानुविद्ध एवावक्तव्यस्वभावः, अन्यथा तद्दसस्वप्रसक्तेः, न ह्यस्तित्वा-भावे उभयाविभक्तता शश्यक्षादेरिव तस्य सम्भविनी, भक्नोऽयं केवळप्रथमतृतीयभक्कसंयोगात्मको न, विवक्षाविशेषात्, तत्र हि अस्तित्वं नावक्तव्यताऽनुविद्धं परस्पराविशेषणभूत्योः 15 प्रतिपाद्येनाधिगन्तुमिष्टत्वान, अत्र तु तथाभूतधर्माकान्ततयेति तद्वव्यं अस्ति चावक्तव्यक्ष भवति तद्वर्मविकल्पनवशान्, धर्मयोस्तथापरिणतयोस्तथाव्यपदेशे धर्म्यपि तद्वारेण तथैव व्यपदिश्वते ॥ ३८॥

षष्ठं भङ्गमाह---

आइहोऽसव्भावे देसो देसो य उभयहा जस्स । तं णत्थि अवत्तव्वं च होह द्वियं वियप्पवसा ॥ ३९ ॥

20

भादिएोऽसङ्गावे देशो देशश्च उभयथा यस्य । तन्नास्ति अवक्तस्यञ्च भवति द्वस्यं विकल्पवशात् ॥ छाया ॥

आदिष्ट इति, यस्य वस्तुनो देशोऽसंस्वे निश्चितः, असनेवायमित्यवक्तव्यानुविद्धः, अपरश्चासदनुविद्धः दभयथा सन्नसंश्चेत्येवं युगपनिश्चितस्तदा नद्भव्यं नास्ति चावकव्यक्च 25 भवति विकल्पवशात्, तक्क्षपदेश्यावयववशात्, द्रव्यमपि तक्क्षपदेशमासादयति, केवल- दितीयतृतीयभङ्गव्युदासेन पद्यो भङ्गः॥ ३९॥

अथ सप्तमं भङ्गमाह---

सन्भावासन्भावे देसो देसो य उभयहा जस्स । तं अत्थि णत्थि अवत्तन्वयं च दवियं वियप्पवसा ॥ ४० ॥

सद्भावासद्भावयोर्देशो देशश्च उभयथा यस्य । तदस्ति नास्ति अवकव्यकञ्च द्रव्यं विकल्पवशात्॥ छाया ॥

सद्भाविति, यस्य देशिनो देशोऽश्वयवो धर्मो वा सद्भावे निश्चितः अपरस्त्वसद्भावे, तृतीयस्तु जभयथा, इत्येवं देश्चानां सद्सद्कक्तव्यव्यपदेशात्तदपि द्रव्यमस्ति च नास्ति चावक्तव्यक्च भवति, तथाभूतविशेषणाध्यासितस्य द्रव्यस्थानेन प्रतिपाद्माद्परभङ्गानां व्यु-दासः । एते च परस्परस्त्पपेश्चया मप्तभङ्गधारमकाः प्रत्येकं स्वार्थं प्रतिपाद्यन्ति नान्ययेति 10 प्रत्येकं तत्समुदायो वा सप्तभङ्गात्मकः प्रतिपाद्यमपि तथाभूतं दर्शयतीति व्यवस्थितम् । अत्र प्रत्येकभङ्गानां भेदविशेषा अन्यग्रन्थेभ्योऽवसेयाः । अनन्तधर्मात्मके वस्तुति न तत्प्र-तिपादकवचनस्य सप्तवचनातिरिक्तस्याष्ट्रमस्य सम्भवः, तत्परिकल्पने विशिष्टनिमित्ताभावात् कल्प्यमानवचनानामत्रवान्तर्भावादिति ॥ ४०॥

अन्योन्यापरित्यागेन व्यवस्थितस्वरूपवाक्यनयानां शुद्धशुद्धिविभागेन संप्रहादिव्यप-15 देशमासादयतां द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयावेव मूलाधार इत्यादर्शयति—

> एवं सत्तवियप्पो वयणपहो होइ अत्थपजाए। वंजणपजाए उण सवियप्पो णित्वियप्पो य॥ ४१॥

पवं सप्तचिक्तस्यो वचनपथो भवति वर्धपर्याये । व्यञ्जनपर्याये पुन. सविकत्यो निर्विकत्यक्ष ॥ छाया ॥

20 एवमिति, उक्तप्रकारेण सप्तविधो वचनमार्गः सङ्ग्रहत्यवहार्र्जुसूत्रह्रपेऽर्धनये सर्वो भवति, तत्र सामान्यप्राहिणि सङ्ग्रहे प्रथमः, विशेषप्राहिणि व्यवहारे हितीयः, ऋजुसूत्रे तृतीयः, चतुर्थः सङ्ग्रहत्यवहारयोः, पद्ममः सङ्ग्रहर्जुसूत्रयोः, षष्ठो व्यवहार्र्जुसूत्रयोः सप्त- सञ्च सङ्ग्रहव्यवहार्र्जुसूत्रेषु । व्यञ्जनपर्याये शब्दनये सविकल्पः, प्रथमे पर्यायशब्दवाच्य- ताविकल्पसद्भावेऽप्यर्थरयेकत्वात , हितीयतृतीययोर्निर्विकल्पः, द्रव्यार्थात्सामान्यख्याणिक- विवक्षित- कियाकालार्थत्वात् , समिमहत्वस्य पर्यायभेदभिन्नत्वात् , एवस्भूतस्यापि विवक्षित- कियाकालार्थत्वात् , तिङ्गसङ्गाकियाभेदेन भिन्नस्येकशब्दावाच्यत्वात् । शब्दाविषु तृतीयः, प्रथमहितीयसंयोगे चतुर्थः, तेष्वेत्र चानभिषयसंयोगे पञ्चमषष्ठसप्तमवचनमार्गा भवन्ति ।

अथवाऽर्यनय एव सप्तमङ्गाः, शब्दादिषु त्रिषु प्रथमद्वितीयावैव मङ्गी, यो द्वर्यमाभित्य वक्तरि सङ्ग्रहव्यवहारर्जुस्त्राख्यः प्रत्ययः प्रादुभेवति सोऽर्थनयः, अर्थवशेन तदुत्पत्तेः, असौ हि प्रधानतयाऽर्थं व्यवस्थापयित, शब्दं स्वप्नभवसुपसर्जनतया व्यवस्थापयित, तत्त्रयोगस्य परार्थत्वात् । यस्तु भोतिर तच्छब्दश्रवणादुद्गच्छिति शब्दसमिभिक्षदैवम्भूताख्यः प्रत्ययः तस्य शब्दः प्रधानम्, तद्वशेन तदुत्पत्तेः, अर्थस्तूपसर्जनं तदुत्पत्तौ तस्यानिमित्तत्वात्, स शब्द- 5 नय वच्यते। तत्र च सविकल्पनिर्विकल्पतया वचनमार्गौ द्विविधः, सविकल्पं सामान्यं निर्विकल्पः पर्यायः, तद्भिधानाद्वचनमपि तथा व्यपदिश्यते, तत्र शब्दसमिभिक्षदौ संझाक्रियान्भेदेऽद्व्यभिद्ममर्थं प्रतिपाद्यत इति तद्भिप्रायेण सविकल्पो वचनमार्गः प्रथममङ्गक्ष्यः । एवम्भूतस्तु क्रियाभेदाद्विज्ञमर्थं तत्क्षणे प्रतिपादयतीति निर्विकल्पो द्वितीयमङ्गक्षपस्तद्वचनमार्गः। अवक्तव्यभङ्गकस्तु व्यञ्जननये न सम्भवत्येव, यतः श्रोत्राभिप्रायो व्यञ्जननयः, स च 10 शब्दश्रवणाद्धे प्रतिपाद्यते न शब्दाश्रवणात्, अवक्तव्यं तु शब्दाभावविषय इति नावक्तव्य-भङ्गको व्यञ्जनपर्यये सम्भवतीत्यभिप्रायवता व्यञ्जनपर्यये तु सविकल्पनिर्विकल्पौ प्रथमिन्दित्यायावेव मङ्गावभिद्दित्वावाचार्येण, चशब्दस्य गाथायामेवकारार्थत्वादिति ॥ ४१ ॥

इदानी परस्पररूपापरित्यागेन प्रवृत्तैः सङ्ग्रहादिनयैः प्रादुर्भूतास्तथाविधा एव बाक्यन-यास्तथाविधार्थप्रतिपादका इत्युक्तवाऽन्यथाभ्युपगमे तेषामप्यध्यक्षविरोधतोऽभाव एवेत्येत- 15 दुपदर्शनाय केवलानां तेषां तावन्मतमुपन्यस्यति—

जह दिवयमिष्पयं तं नहेव अत्थिति पज्जवणयस्म । ण य स समयपन्नवणा पज्जवणयमेत्तपडिपुण्णा । ४२॥

यथा द्रव्यमर्पितं तस्त्रथैवास्तीति पर्यवनयस्य ।
न च स समयप्रकापना पर्यवनयमात्रपरिपूर्णा ॥ छाया ॥

20

यश्चेति, यथा वर्त्तमानकालसम्बन्धितया यद्द्वयं प्रतिपिपाद्यिषितं तत्त्रयेव वर्तते ना-न्यथा, अनुत्पन्नविनष्टतया भाविभूतयोरविद्यमानत्वेनाप्रतिपत्तेः अप्रतीयमानयोश्च प्रतिपाद-यितुमशक्तेरतिप्रसङ्गात्, वर्तमानसम्बन्धिन एव तस्य प्रतिपत्तेरिति पर्यायार्थिकनयवाक्य-स्याभिप्रायः । तथाविधस्म वाक्यनयः द्रव्यनयनिरपेश्चे सति सम्यगर्धप्रहूपणायां न परि-पूर्णोऽतः समयप्रह्मापना न परिपूर्णा, सावधारणैकान्तप्रतिपादनहृत्यस्य पर्यायनयस्याध्यक्षवा- 25 धनादिति भावः ॥ ४२ ॥

बुव्यार्थिकवाक्यनयेऽप्ययमेव न्याय इत्याह-

पहिपुण्णजोञ्चणगुणो जह रुज्जइ बारुभावचरिएण । क्रणइ च गुणपणिहाणं अणागयसुहोवहाणत्यं ॥ ४३ ॥

परिपूर्णयोवनगुणो यथा लज्जते बालभावस्रितेन । करोति च गुणप्रणिधानं अनागतसुस्रोपधानार्थम् ॥ छाया ॥

5 परिपूर्णेति, यथा सम्प्राप्तयौवनगुणः पुरुषो बालभावसंवृत्तिनजानुष्ठानुस्मरणात् पूर्वसङ्मप्यस्पृश्यसंस्पर्शादिन्यवहारमनुष्ठितवानिति लज्जते मयैतस्मात्सुखसाधनात्सुखमान्तव्यमिति वानागतसुखप्राप्त्यर्थं उत्साहादिगुणेष्वैकाग्यं करोति, अनेनातीतानागतवर्त्तमानानामैक्यमुक्तं भवति ॥ ४३ ॥

अत्रापि मते यथावस्थितवस्तुम्बरूपप्ररूपणं न परिपूर्णमित्याह-

10 ण य होइ जोव्बणत्थो बालो अण्णो विलज्जह ण तेण। ण वि य अणागयवयगुणसाहणं जुज्जह विभन्ते ॥ ४४ ॥

> न च भवति यौचनस्थो बालोऽन्योऽपि लज्जते न तेन । नापि चानागतवयोगुणसाधनं युज्यतऽविभक्ते ॥ छाया ॥

न चेति, यौवनस्य पुरुषो न च बालो भवति, अपि तु अन्य एव, तेन बालचरिते
15 नान्योऽपि न लज्जते पुरुषान्तरवत्, नाष्यनागतवृद्धावस्थासुम्बादिप्रसाधनार्थमत्यन्ताभेदेऽ
विचलितस्वरूपतया तस्य प्रयत्नः सम्भवति, नस्मान्नाभेदमात्रं तत्त्वं कथन्त्रिद्धेद्दन्यवहार
प्रतीतिबाधितत्वात्, नापि भेदमात्रम्, एकत्वन्यवहारप्रत्ययनिराकृतत्वादिति भेदाभेदात्मकं 
तत्त्वमभ्युपगन्तव्यमन्यथा सकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः ॥ ४४ ॥

एवमभेदभेदात्मकस्य पुरुषतस्वस्य यथाऽतीतानागतदोषगुणनिन्दाभ्युपगमाभ्यां सम्ब-20 न्धः तथैव भेदाभेदात्मकस्य तस्य सम्बन्धादिभिर्योग इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकोपसंहारार्थमाह—

> जाइकुलरूवलक्ष्मणसण्णासंबंधओ अहिगयस्स । बालाइभावदिद्वविगयस्स जह तस्स संबंधो ॥ ४५ ॥

> > जातिकुलक्षपलक्षणसंज्ञासम्बन्धतोऽधिगतस्य । बालादिभावदृष्टविगतस्य यथा तस्य सम्बन्धः ॥ छाया ॥

25 जातीति, पुरुषत्वादिजात्या प्रतिनियनपुरुषजन्यत्वलक्षणकुलेन चक्षुप्रौद्यरूपादिना विल-कादिलक्षणेन प्रतिनियतशब्दाभिषेयत्वलक्षणसंज्ञया च यस्तदात्मपरिणामरूपः सम्बन्धस्त-मानित्याधिगतस्य तदात्मकत्वेनाभिन्नावभासविषयस्य, अथवा सम्बन्धो जन्यजनकमावः,

तथा च जातिकुल्रूपलक्षणसंज्ञासम्बन्धेरिधगतस्य एकात्मकस्य वालादिभावेर्द्वेष्टैर्विगतस्य खन्पादिवगमात्मकस्य तस्य यथा सम्बन्धः भेदाभेदपरिणतिरूपः, बाह्याध्यक्षेण भेदाभेदा-त्मकत्वप्रतिपत्तेः तथेति अप्रे सम्बन्धः ॥ ४५ ॥

आध्यात्मिकाध्यक्षतोऽपि तथा प्रतीतेस्तद्वन्तु तथाविधमेवेत्याह-

## तेहिं अतीताणागयदोसगुणदुगंछणब्भुवगमेहिं। तह बंधमोक्खसुहदुक्वपत्थणा होइ जीवस्स ॥ ४६॥

ताभ्यामतीतानागतदोषगुणजुगुण्सनाभ्युपगमाभ्याम् ।
 तथा बम्धमोक्षसुखदुःखप्रार्थना भवति जीवस्य ॥ छाया ॥

ताभ्यामिति. यथा नाभ्यामतीतानागतदोषगुणजुगुप्साऽभ्युपगमाभ्यां भेदाभेदा-त्मकस्य पुरुषत्वस्य सिद्धिः तथा दाष्टीन्तिकेऽपि बन्धमोश्चमुखदुःखपार्थेना तत्माधनी- 10 पादानपरित्यागद्वारेण भेदाभेदात्मकस्यैव जीवद्रव्यस्य भवति बालाद्यात्मकपुरुषद्रव्यवन्, न च जीवस्य पूर्वोत्तरभवानुभवितुरभावाद्वन्धमोक्षभावस्याभावः, उत्पादन्ययधौन्यात्म-कस्य तस्यानाद्यनन्तस्योक्तत्वात् । तथाहि मरणचित्तं भाव्युत्पादस्थित्यात्मकम्, मरणचित्त-त्वात् जीवद्वस्थाविनाशचित्तवत् , तथा जन्मादौ चित्तप्रादुर्भोवोऽतीतचित्तस्थितिविनाशा-त्मकः, चित्तप्रादुर्भोवत्वात, मध्यमावस्थाचित्तप्रादुर्भाववत्, अन्यथा तस्याप्यभाव- 15 प्रसक्तिः, न चेष्टापत्तिः, इपैविषादाद्यनेकविवत्तीत्मकस्यानन्यवेषास्यान्तर्भुखाकारत्तया स्वसंवेदनाध्यक्षतः शरीरवैलक्षण्येनानुभूतेः, तथापि तस्याभावे बहिर्मुखाकारतया प्रति-भासमानशरीरादेरप्यभावः स्यातः । न वैकान्तेनात्मनो निखत्वे नूतनबुद्धिशरीरेन्द्रियैयाँगः वियोगलक्षणे जन्ममरणे अपि संभवतः कृतो बन्धमोक्षप्रमक्तिः, सर्वोत्मनाऽविचलितरूप-त्वात् । नाप्येकान्तत उत्पादविनाज्ञात्मके चित्ते इहस्रोकपरस्रोकव्यवस्था बन्धादिव्यवस्था वा 20 संभवति, ऐहिकज्ञरीरपरित्यागेन ह्यामुध्मिकज्ञरीरोपादानमेकस्य परलोकः, पूर्वमामपरित्या-गाबाप्तप्रामान्तरैकपुरुषवत् न च दृष्टान्तेऽत्येकत्वमसिद्धमिति वाच्यम् , उभयावस्थयोस्तस्यै-कत्वेन प्रतिपत्तेः । न चेयं मिथ्या, वाधकाभावान्, विरुद्धधर्मसंसगीदेवीधकस्याध्यक्षवाधा-दिना निरस्तत्वात्, न च पूर्वावस्थात्याग एकस्योत्तरावस्थोपादानमन्तरेण दृष्टः, घटाकार-विनाशवन्सृष्ट्रवस्य कपालाकारोपादनमन्तरेण तस्यादर्शनात । न च कपालोपादानमन्तरेण 25 घटविनाश एव न सिद्धः, घटकपालव्यतिरेकेणापरस्य नाशस्याप्रतीतेरिति वक्कव्यम्, कपालीत्पादस्यैव कथक्किद्धटविनाशात्मकतया प्रतिपत्तेः, अत एव सहेतुकत्वं विनाशस्य, कपाछोत्पादस्य सहेतुकत्वात् । न च कपालानां केवलं भावरूपत्वम् , तथा सति घटस्या-

निवस्या तेषु तद्विविकताया अभावप्रसक्तेः । न चैकस्य घटादेर्भावाभावयोर्हेतुत्वं विरुद्धम् , तथैव द्र्शनात्। न वा घटनिवृत्तिकपाळयोरेकान्तेन भेदः कथक्किदेकत्वप्रतीतेः। न च मदरादेनींशं प्रत्यहेत्त्वे कचिद्य्यनुपयोगाम्न कपालेषु तदुपयोग इति वाच्यम् , अन्त्यावस्था-यामपि घटस्य घटोत्पादनसामध्यीविनाज्ञेन घटक्षणान्तरोत्पत्तिप्रसक्तेः। न च तस्य खरसतो ५ विनाज्ञात्तदृहयतिरिक्तं सामध्यमिषि विनष्टमिति वाच्यम्, पूर्वं घटविनाशेऽपि तद्विनाशात्, अन्यथा द्वितीयाविघटक्षणानुत्पत्तिप्रसङ्गः । विरोधिमुद्ररसन्निधानात्समानजातीयक्षणान्तरं न जनयतीति चेन्न, मुद्ररो घटविरोधी, न च तं विनाश्यतीति व्याहतत्व।त् । न वा तदेत्व-भावात् सामध्याभावो वक्तं शक्यः, सामध्येहेत्तोभीवात्, अन्यथा प्रागपि तथाविधफडो-त्पत्तिन भवेत् । न च स्वहेंतुनिर्वर्तित एव मुद्ररादिसन्निधौ सामध्योभावः, मुद्ररादिसान्नि-10 ध्यापेक्षायां तस्य तद्वेतुत्वोपपत्तेः, अन्यत्रापि हेत्त्वस्य तन्मात्रनिबन्धनत्वात् । न च तद्व्या-पारानन्तरं तद्भुपलम्भानस्य तत्कार्यत्वे मृह्रव्यस्यापि तत्कार्यताप्रसिक्तिति वाच्यम् , तस्य सर्वदोपलम्भात् , सर्वदा तस्यानभ्युपगमे उत्पाद्विनाशयोरप्यभावस्य पूर्वमुक्तत्वात् , तस्यैव तद्भवतया परिणतौ कथक्किदुत्पाद्ययेष्टत्याश्च । यदा च पूर्वोत्तराकारपरित्यागोपादानतयेकं मृदा-दिवस्तु अध्यक्षतोऽन्भ्यते तदा तत्तद्येक्षया कारणं कार्यं विनष्टमविनष्टमुत्पन्नमनुत्पन्नमे-15 ककालमनेककालं भिन्नमभिन्नक्रेति कथं नाभ्यपगमविषयः । न चात्र विरोधः, मृदन्यतिरि-क्तवा घटकपाल्योहत्पन्नविनष्टस्थितिस्वभावतया प्रतीतेः, न च प्रतीयमाने वस्तुनि विरोधोऽ-न्यथा प्राह्ममाहकाकाराभ्यामेकत्वेन खसंवेदनाध्यक्षतः प्रतीयमानस्य संवेदनस्य विरोधप्रसक्तः। न च संशयदोषप्रसक्तिः, उत्पत्तिस्थितिनिरोधानां निश्चितह्रपतया वस्तुन्यवगाहनात्, व च स्थाणुर्वा पुरुषो वेति प्रतिपत्ताविव प्रकृतनिश्चये निमित्तमस्ति । न च व्यधिकारणतादोषः 20 मह्ब्याधिकरणतया घटकपालविनाशात्पाद्योः प्रतिपत्तेः । न चैकान्तीभयपक्षदोषप्रसङ्कः. ष्ट्रयात्मकस्य वस्तुनो जात्यन्तरस्वात्। नापि सङ्करदोषप्रसङ्गः, अनुगतव्यावृत्त्योस्तदात्मके बस्तुनि खखरूपेणैव प्रतिभामनात्। अनवस्थादोपोऽपि नास्ति, भिन्नोत्पाद्व्ययधौठ्यव्य तिरेकेण तदात्मकस्य वस्तुनोऽध्यक्षे प्रतिभासनात्, स्वयमतदात्मकस्यापरयोगेऽपि तदात्म-कताऽतुपपत्तेः अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तथाप्रतिभासादेवाभावदोषोऽपि न सम्भवी, अषा-25 धितप्रतिभासस्य तद्भावेऽभावात् । भावे वा न ततो वस्तुव्यवस्थितिरिति सर्वव्यवहारी-क्छेदप्रसक्तिः । न च व्यात्मकत्वमन्तरेण घटस्य कपालदर्शनाहिनाशासुमानं सम्भवति, तत्र तेषां प्रतिबन्धानवधारणात्, न हि नद्विनाशनिमित्तानि तानि, मुद्रराविहेतुत्वात्,

१ सामकनामकमानाभावादिमामम्यभावे प्रत्येककोटिनिर्णये कथं संशय , अधानुपनायमानोऽपि संशयोऽप्र यदि बलादापादते तर्दि कस्यचिद्पि गतिनियतस्पन्यवस्था न स्यात् सर्वेत्र तदापाद्यितुं सुशकत्वादिति भावः ॥

अभावस्य कारणत्वाभावाच । यद्यपि कपालानि घटहेतुकानि तथापि घटसद्भावमेव गमवेयुर्ने तद्भावम्, न हि धूमः पावकहेतुस्तद्भावगमक उपलब्धः। न चाभिन्न-निमित्तजन्यतया तयोः प्रतिबन्धः, अभावस्याकार्यत्वाभ्युपगमात् । नापि तादात्म्यस्थाः, तयोस्तदभावात् । न च घटस्वरूपव्यावृत्तत्वात्तेषां तद्भावप्रतिपत्तिजनकत्वम् , सक्छत्रैछो-क्याभावप्रतिपत्तिजनकत्वप्रसक्तेः, तेषां ततोऽपि व्यावृत्तस्वरूपत्वात् । न च घटविनाझरूपः 5 त्वात्तेषां नायं दोषः, तेषां वस्तुरूपत्वात्, विनाशस्य च निःस्वभावत्वात्, तथा च तादा-त्म्यविरोधः, अन्यथा घटानुपल्लमभवसेषामपि तदानुपल्लिधभैवेत्, तस्मात् प्रागभावात्मकः सन् घटो ध्वंसाभावात्मकतां प्रतिपद्यत इत्यभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा पूर्वोक्तदोषानितवृतेः। सत्त्वलक्षणस्यापि हेतोर्गमकत्वमनेनैव प्रकारेण सम्भवति, अन्यथा उत्पर्यभावात् स्थि-त्यभाव:, तद्भावे विनाशस्याप्यभाव:, असतो विनाशायोगादिति ज्यात्मकमेकं वस्त्वभ्य- 10 पगन्यव्यम् , अन्यथा तदनुपपत्तेरिति । यथा चाऽऽस्मनः परलोकगामित्वं शरीरमात्रव्यापक-त्वन्न तथा प्रतिपादितमेव । ननु झरीरमात्रव्यापित्वे तस्य गमनाभावादेशान्तरे तहुणोपल ब्धिन भवेत्, न, तद्धिष्ठितशरीरस्य गमनाविरोधात्, पुरुषाधिष्ठितदारुयंत्रवत्। न च मूर्त्तीमूर्त्तयोर्घटाकाशयोरिव प्रतिबन्धाभावान्मूर्त्तशरीरगमनेऽपि नामूर्त्तस्यात्मनो गमनमिति वक्तव्यम्, संसारिणस्तस्यैकान्तेनामूर्त्तत्वासिद्धेस्तत्प्रतिबद्धत्वाभावासिद्धेः ॥ ४६ ॥ 15

एतेदवाह--

अण्णोण्णाणुगयाणं इमं व तं व ति विभयणमयुत्तं। जह दुद्धपाणियाणं जावंत विसेसपज्जाया ॥ ४७॥

अन्योम्यानुगतयोरिदं वा तद्वेति विभन्ननमयुक्तम् । यथा दुग्धपानीययोः यावन्तो विशेषपर्यायाः ॥ छाया ॥

20

25

अन्योऽन्येति, परस्परानुप्रविष्टयोरात्मकर्मणोरिदं कर्मायमात्मेति पृथक्षरणमघटमान-कम्, प्रमाणाभावेन कर्तुमञ्जकयत्वात्, यथा परस्परानुप्रविष्टयोर्दुग्धपानीययोः । किं परिमा-णोऽयं जीर्यकर्मप्रदेशयोरिवभाग इत्यत्राह—यावन्त इति, यावन्तो विशेषपर्यायास्तावान्, अतः परमवस्तुत्वप्रसक्तः, सर्वविशेषाणामन्त्यविशेषपर्यन्तत्वात्, अनत्य इति विशेषणान्यथा-नुपपत्तेरिति ॥ ४७ ॥

जीवकर्मणोरन्योन्यानुप्रवेशे तदाश्रितानामन्योन्यानुप्रवेश इत्याह---

### रुआइपज्जवा जे देहे जीवदवियम्मि सुद्धम्मि । ते अण्णोण्णाणुगया पण्णवणिज्ञा भवत्थम्मि ॥ ४८॥

रूपादिपर्यवा ये देहे जीवद्रव्ये शुद्धे । नेऽन्योन्यानुगताः प्रश्नापनीया भवस्ये ॥ छाया ॥

इच्यात्रिते, रूपरसगन्धस्पर्शादयो ये देहात्रिताः पर्याया ये च विशुद्धस्रूरे जीव-इच्यात्रिते ज्ञानाद्यस्तेऽन्योऽन्यानुगताः, जीवे रूपादयो देहे ज्ञानादय इति प्ररूपणीया अव-म्ये संसारिणि, अकारप्रश्लेषाद्वाऽसंसारिणि । न च संसारावस्थायां देहात्मनोरन्योऽन्या-नुबन्धाद्रूपादिभिस्तद्भपदेशो युक्तः, मुत्त्यवस्थायान्तु तदभावान्तासौ युक्त इति वाच्यम् , तद्वस्थायामि देहाद्यात्रितरूपादिग्रहणपरिणतज्ञानदर्शनपर्यायद्वारेणात्मनस्तथाविधस्थात्तथा-क्यपदेशसम्भवात् , आत्मपुङ्गलयोश्च रूपादिज्ञानादीनामन्योन्यानुप्रवेशात् , कथि द्विदेकत्वमने-कत्वस्थ मूर्त्तरवम्मृत्त्वस्त्व, अञ्यतिरेकात्मिद्धमिति ॥ ४८ ॥

एतदेवाह--

एवं एगे आया एगे दंड य होइ किरिया य । करणविमेसेण य निविहजोगसिद्धी वि अविरुद्धा ॥ ४९ ॥

15 प्रतमेक आत्मा एको दण्डश्च भवति किया च । करणविशेषण च त्रिविधयोगसिद्धिरप्यविरुद्धा ॥ छाया ॥

एवमिति, उक्तप्रकारेण मनीवाकायद्रव्याणामात्मन्यनुप्रवेशादात्मैव न तद्भ्यतिरिक्तात्म इति वृतीयाङ्गेकस्थाने 'एगे आया दिति प्रथमसूत्रप्रतिपादितः सिद्ध एक आत्मा एकी दण्ड एका क्रियेति भवति, मनीवाकायेषु दण्डक्तियाशब्दी प्रत्येकमिभसम्बन्धनीयी, कः २० रणिवशेषण च मनीवाकायस्वरूपेणात्मन्यनुप्रवेशावाप्तित्रविधयोगस्वरूपत्वात् त्रिविधयोगसिक्षियि आत्मनोऽविकद्धेवेत्येकस्य सतस्तस्य त्रिविधयोगात्मकत्वादनेकान्तरूपता व्यवस्थिन्तेव । न चान्योन्यानुप्रवेशादेकात्मकत्वे बाह्याभ्यन्तरिवभागाभाव इति अन्तर्द्वविधादाद्यनेकिक्षिवक्तात्मकमेकं चैतन्यं बहियोलकुमारयौवनाद्यनेकादस्थैकात्मकमेकश्रीरमध्यक्षतः संबेच्यत इत्यस्य विरोधः, बाह्याभ्यन्तरिवभागाभावेऽपि निमित्तान्तरतस्तद्भपदेशसम्भवात्॥४९॥

25 एतदेवाह-

ण य बाहिरओ भावो अन्मंतरओ य अत्थि समयम्मि। णोइंदियं पुण पडुब होइ अन्मंतरविसेसी॥ ५०॥ न च बाह्यो भाषः आभ्यन्तरश्चास्ति समये । नोइन्द्रियं पुनः प्रतीत्य भवति आभ्यन्तरविदेशिः ॥ छाया ॥

न चेति, आत्मपुद्रस्थोरन्योन्यानुप्रवेशादुक्तप्रकारेणाईत्प्रणीतशासने न बाह्योऽभ्य-न्सरो वा भावः सम्भवति, मूर्त्तामूर्त्तीदरूपतया सकलवन्तुनः संमारोदरवर्तिनोऽनेकान्ता-त्मकत्वात् । नोइन्द्रियं मनःप्रतीत्याभ्यन्तर इति व्यपदेशः, तस्यात्मपरिणतिकापस्य परा- 5 प्रत्यक्षत्वात् सरीरवाचोरिव । न च शरीरात्मावयवयोः परस्परानुप्रवेशाच्छरीरादभेदे आत्म-नोऽपि तद्वत् परप्रत्यक्षताप्रसक्तिः, इन्द्रियज्ञानस्याशेषपदार्थस्वरूपपाहकःवायोगादित्यस्य प्रतिपाद्यिष्यमाणत्वात्। अतः शरीरप्रतिबद्धत्वमात्मनो न भवति, अमूर्तत्वादिति प्रयोगे हेतुरसिद्धः । किञ्चात्मपरिणतिरूपमनसः शरीरादात्यन्तभेदे तद्विकाराविकाराभ्यां शरीरस्य तस्वं न स्यात्, तदुपकारापकाराभ्यां वाऽऽत्मनः सुखदुःखाद्यनुभवश्च न भवेत्, शरीरविधातः 10 कृतश्च हिंसकत्वमनुपपन्नं भवेत्, शरीरपुष्ट्यादेः रागाद्युपचयहेतुत्वं शरीरम्य कृशोऽहं स्थूलोऽ हमिति प्रत्ययविषयत्वक्क दूरीत्सारितं भवेत् पुरुषान्तरशरीरस्येव घटाकाशयोरपि प्रदेशा-न्योन्यप्रवेशालक्षणो बन्धोऽरुत्येवेत्ययुक्तो दृष्टान्तः, अन्यथा घटस्यावस्थितिरेव न भवन। न चान्योन्यानुप्रवेशसङ्कावेऽप्याकाशवच्छरीरपरनंत्रताऽऽत्मनोऽनुपपन्ना, मिध्यात्वादेः पारत-ज्यनिमित्तस्यात्मनि भावादाकाशे च तद्भावात् । न च शरीरायत्तत्वे सति तस्य मिथ्या- 15 त्वादिबन्धहेत्वभिर्योगसास्माच तत्प्रतिबद्धत्वमितीतरेनराश्रयः, अनादित्वाभ्युपगमेन निग-सात् । न च ज्ञरीरसम्बन्धात् प्रागान्मनोऽमूर्तत्वम् , सदा तैजमकार्भणज्ञगीरसम्बन्धित्वा-त्संसारावस्थायां तस्य, अन्यया भवान्तरस्थूलज्ञारीरसम्बन्धित्वायोगात् , पुद्रलोपष्टमभव्यति-रेकेणोर्द्भगतिस्वभावस्यापरिदग्गमनासम्भवात् , स्थूलशरीरेणातिसूक्ष्मम्यात्मनो रज्जवादि-नेवाकाशस्य सम्बन्धायोगाच संसारिशून्यं जगत् म्यादिति संसार्यात्मनः सूक्ष्मशरीरसम्ब- 20 निधत्वं सर्वेदाभ्युपगन्तव्यम् । अथ शरीरात्मनोस्तादात्म्ये शरीरावयवच्छेरे आत्मावयव-स्यापि छेदप्रसक्तिः, अच्छेदे तयोर्भेदप्रसङ्गः, न, कथक्रित्तच्छेदस्याभ्युपगमान्, अन्यथा शरीरात् पृथरभूतावयवस्य कम्पोपलिक्षिने भवेत् , तत्रैव पश्चाद्नुप्रवेशाच न पृथगात्मनाप्र-सक्ति:, छिन्ने हस्तादी कम्पादितिहिङ्गादर्शनादियं कल्पना। न वा च्छित्रहस्तादावेव विनष्टः, शेषस्याप्येकत्वेन विनाशप्रसङ्गात्, एवञ्च ततोऽन्यत्रात्मावयवस्य शेपस्यापि गमनप्रमङ्गतोऽ 25 गमनात्तत्राप्यसत्त्वादविनष्टस्वाच तदनुप्रवेद्योऽवसीयते गत्यन्तराभावान् । न चात्मन एकत्वे विभागाभावाच्छेदाभाव इति वाच्यम्, झरीरद्वारेण तस्यापि सविभागत्वान, अन्यथा सावयवज्ञरीरव्यापिता तस्य कथं भवेत । न वा शरीरामर्वगतोऽमौ, तत्र मर्वत्रैव स्पर्शोपलम्भात्। नापि तद्व्यापकस्य तच्छेदे छेदः, अतिशमङ्गात्। नाष्यवयवच्छेदे न च्छिनः.

तत्र कम्पाशुपलक्षेः छित्राच्छित्रयोः पश्चात्कथं सङ्घटनमिति चेत्र, एकान्तेन छेदाभावात्, पद्मनालतन्तुवद्विच्छेदाभ्युपगमात्, संघटनमिष तथाभूतादृष्टवशाद्विद्धमेव । न वा गति-मतोऽनित्यत्वं दोषः, कथित्विद्धित्वात्, गृहान्तर्गतप्रदीपप्रभावत्संकोचिवकाशात्मकत्वेन तस्य न्यायप्राप्तत्वात् । न च देहात्मनोरन्योन्यानुवद्धत्वे देहभस्मसाद्भावे तस्यापि तथा प्रसिक्तः, धीरोद्कवत् तथोर्छक्षणभेदतो भेदात्, न हि भिन्नस्वरूपयोरन्योऽन्यानुप्रवेशे सत्यपि एक-ध्वेऽपरक्षयः, यथा काथ्यमाने क्षीरे प्रथममुद्दकक्षयेऽपि न क्षीरक्षयः, तस्मान्मूर्तामूर्तायने-कान्तास्मकत्वमात्मनोऽभ्युपगन्तव्यमिति ॥ ५० ॥

एवं सत्येवात्मनो मिथ्यात्वादिपरिणतिवशीपात्तपुद्गलाङ्गाङ्गभावलक्षणो वन्धः तद्वशी-पनतसुखदुःखाचनुभवलक्षणो भोगश्चोपपद्यते नान्ययेति, प्रदर्शितन्यायेन परम्परापेश्चद्रव्या-10 विकर्णयायिकयोः प्रकृपणा सम्भविनी न निर्णेक्षयोरिति वा प्रदर्शनायाह—

> दब्बहियस्स आया बंधइ कम्मं फलं च बेएइ। बीयस्स भावमेत्तं ण कुणइ ण य कोइ बेएइ॥ ५१॥

द्रव्यार्थिकस्याऽऽत्मा बध्नाति कर्मफलञ्च बेदयते । द्वितीयस्य भावमात्रं न करोति न च कश्चिद्वदयते ॥ छाया ॥

15 द्रव्याधिकेति, एक आत्मा स्थायी ज्ञानादिप्रतिबंधकं कर्म स्वीकरोति तत्कायेश्च स एव अक्के इति द्रव्याधिकप्ररूपणा । नैवात्मा स्थाप्यस्ति किन्तु विज्ञानमात्रं न करोति न च कश्चिद्वेदयते, उत्पत्तिश्चणानन्तरध्वंसिनः कर्त्तृत्वानुभवितृत्वायोगादिति प्ररूपणा पर्या-यार्थिकस्य ॥ ५१ ॥

तथेयमपि नययोरनयोक्तथाभूतयोः प्रह्रपणेत्याह-

20 दञ्बिहियस्स जो चैव कुणइ सो चैव वैयए णियमा। अण्णो करेइ अण्णो परिभुंजइ पज्जवणयस्स ॥ ५२ ॥

> द्रव्यार्थिकस्य य पत्र करोति स पत्र वेदयते नियमात् । अन्यः करोत्यन्यः परिभुद्धे पर्यवनयस्य ॥ छाया ॥

द्रव्यार्थिकस्येति, स्पष्टम्, पूर्वगाथायामुत्पत्तिसमनन्तरध्वस्तेन करणं भोगो वा न 25 सम्भवतीत्युक्तमत्र तु उत्पत्तिश्चण एव कर्ता तदनन्तरश्चणश्च भोक्तेत्युच्यतेऽतो न पुनकक्तता, ' भूतिर्येषां किया सेव कारकं मैव बोच्यत ' इति परेरप्यक्तत्वात् ॥ ५२ ॥

असंयुक्तयोरनयोरियं न स्वसमयप्ररूपणा, या तु स्वसमयप्ररूपणा तामाह-

### जे वयणिज्ञवियण्या संजुज्जंतेसु होति एएसु । सा ससमयपण्णवणा तित्थयराऽऽसायणा अण्णा ॥ ५३ ॥

ये वचनीयविकस्याः संयुज्यमानयोर्भवन्त्यनयोः । सा स्वसमयप्रज्ञापना तीर्थकरासादनाऽन्या ॥ छाया ॥

य इति, येऽभिषेयस्य प्रतिपादका अभिधानभेदास्ते संयुष्यमानयोरन्योऽन्यसन्बद्ध्योः 5 द्रित्यार्थिकपर्यायार्थिकवाक्यनययोभविन्त, ते च कथिक्कांक्रित्य आत्मा कथिक्काद्द्यमुत्ते इत्येव-मादयः । सेषा स्वसमयार्थप्रक्कापना, अन्या तु निरपेक्षयोरनयोर्नययोर्या प्रक्रपणा सा तीर्थ-करस्यासादनाधिक्षेपः । 'एगमेगेणं जीवस्स पएसे अणंतिष्ठिं णाणावरणिज्ञपोग्गलेष्ठि आवे-दियपवेदिए 'इति तीर्थक्क द्वचने प्रमाणोपपन्न सत्यपि 'नामूर्त्तं मूर्त्ततामेति मूर्त्तं नायात्य-मूर्त्तताम् । द्रव्यं काळत्रयेऽपीत्यं न्यवते नात्मक्रपतः ' इति तीर्थक्कन्मतमेवेतन्नयवादनिरपे- 10 क्षमिति कैश्वित्प्रतिपादयद्विस्तस्याधिक्षेपप्रदानाम् ॥ ५३ ॥

परस्परनिरपेक्षयोरनयोः प्रज्ञापना तीर्थकरासादना इत्यस्यापवादमाहं-

पुरिसज्जायं तु पडुच जाणओ पण्णवेज अण्णयरं। परिकम्मणाणिमिसं दाएही सो विसेसं पि॥ ५४॥

पुरुषजानं प्रतीत्य इकः प्रज्ञापयेदन्यतरत् । परिकर्मणानिमित्तं दर्शयिष्यत्यसौ विशेषमपि ॥ छाया ॥

15

पुरुषेति, विज्ञातद्रव्यपर्यायान्यतरस्वरूपं श्रोतारं वाऽऽश्रित्य ज्ञकः-स्याद्वादिवत् अन्य-तरत् पर्यायं द्रव्यं वा प्रज्ञापयेत् , अभ्युपेतपर्यायाय द्रव्यमेव, अभ्युपेतद्रव्याय च पर्या-यमेव कथयेत् बुद्धिसंस्कारार्थम् । असौ स्याद्वादाभिज्ञः परिकर्मितमतये विशेषमपि द्रव्य-पर्याययोः परस्पराविनिर्भागरूपमेकांश विषयविज्ञानस्य दर्शयिष्यति, अन्यथा विपर्ययरूपता- 20 प्रसक्तिः तदितराभावे तद्विषयस्याप्यभावादिति ॥ ५४ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयामन्द्रस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरखरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिष्यस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य सप्तमङ्ग-निरूपणं नाम द्वाविंदां सोपानम् ॥

### अथ प्रमाणविचारः।

एवं सामान्यविशेषक्षपत्या क्षेयस्य द्वयात्मकत्वं प्रतिपाद्य उपयोगोऽपि परस्परापेक्षसा-मान्यविशेषप्रहणप्रवृत्तदर्शनज्ञानक्षपद्वयात्मकः प्रमाणं दर्शनक्षानैकान्तक्षपस्त्यमाणमिति दर्श-यितुं द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाभिमतप्रत्येकदर्शनज्ञानस्यक्षपप्रतिपादिकां गाथामाह—

जं सामण्णाग्महणं दंसणमेयं विसेसियं णाणं । दोण्ह वि णयाण एसो पाडेकं अत्थपजाओ ॥ ५५ ॥

> यत् सामान्यग्रहणं दर्शनमेताँद्वेशेषितं श्वानम् । इयोरिय नययोरेषः प्रत्येकमर्थपर्यायः ॥ छाया ॥

यदिति, द्रव्यार्थिकस्य सामान्यमेव वस्तु, तदेव गृह्यतेऽनेनेति प्रहणं दर्शनमेतदुच्यने, 10 पर्यायस्तिकस्य तु विशेष एव वस्तु, स एव गृह्यते येन तज्ज्ञानमभिधीयते, प्रहणं विशे-वितमित्यस्य विशेषप्रहणमित्यभिष्रायः । द्वयोर्ष्यनयोर्नययोः प्रत्येकमर्थपर्यायः-ईहग्भू-तार्थप्राहकत्वमित्यर्थः ॥

तत्र तत्र ह्यपयोगस्यानाकारसाकारते सामान्यविशेषप्राहकते एवाभिधीयेते, अविद्य-मानः आकारो पाद्यस्य भेदोऽस्येत्यनाकारो दर्शनमुच्यते, सह आकारैप्राह्मभेदैर्वर्तते यद्वा-15 हकं तत्साकारं ज्ञानमुच्यते, निराकारसाकारोपयोगौ न्त्रपसर्जनीकृततवितराकारौ स्ववि-पयावभासकत्वेन भवत्तमानौ प्रमाणम्, न तु निरुखेतराकारौ, तथाभूतवस्तुस्वरूपविषया-भावेन निर्विषयतया प्रमाणत्वानुपपत्तेः,-इतरांशविकवैकांशरूपोपयोगसत्तानुपपत्तेश्च । तत्र वैभाषिका बीधः प्रमाणमिति वटन्ति ते कि बीधमात्रस्य प्रामाण्यं कि वा बीधविद्योषस्येति पर्यन्योज्याः, तत्र न प्रथमः, व्यवच्छेचाभावेन तह्नक्षणप्रणयनवैयर्थ्यात्, अबोधस्य व्यव-😕 च्छेदाःवेऽपि संस्थादीनां प्रमाणतापत्तेश्च, न चेष्टापत्तिः, लोकशास्त्रविरोधात् , लोके चेन्द्रि-यादैः प्रमाणतया व्यपदेशेन तत्राव्याप्तिरपि, व्यपदिशति च लोकोऽबोधक्रपस्येन्द्रियादैः प्रमाणताम्, प्रदीपेनोपलब्धं चक्षुषा दृष्टं धूमेनावगतिमति व्यवहारात्, न च तेषां प्रामाण्य-मुपचरितम् , प्रमिविकियायां सायकतमन्त्रेन मुख्यप्रामाण्योपपत्तः । किन्न प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणशब्दः करणविशेषं प्रतिपादयति, करणविशेषत्वज्ञ विशिष्टोपछिष्ठक्षणकार्यकारि-25 त्वम . कार्यक्राव्यभिचारादिस्वरूपा प्रमितिः, एकस्य च करणक्रियाविरोधासञ्जनकोऽन्यः साधकतमः आवश्यक इति बोधाबोधकपस्य प्रमितिजनकस्य प्रमाणत्वादबोधन्वक्रपेऽव्याप्रिः। न द्वितीयः, बोधस्य हि विशेषः अव्यभिचारादिविशिष्ट्रता, तथाविधस्य प्रमितिस्वभावतया तस्य प्रमाणताप्रसंगः, करणविशेषभ्येव प्रमाणतया तत्रेष्टापत्तिनै च कर्तुं शक्या । तस्मान

निराकारो बोधः प्रमाणम् । नापि साकारो बोधः प्रमितिक्रियायां साधकतमस्वात् प्रमा-णम्, बोधो हि प्रमाणस्वरूपः, ततो नार्थाकारः, अन्यथा प्रमेर्थरूपस्वापत्तेः, न हि प्रमाणं प्रमेयरूपमेव, प्रमाणस्य प्रमेयप्राहकःवेन प्रतिभासनात, तथा सत्यपि न प्रमेयरूपं तत् , प्रमाणस्यान्तर्ज्यवस्थिततया प्रमेयस्य च बहिर्व्यवस्थिततया भेदेन प्रतिभासनात् , नायं प्रतिभासी बाधितः, साक्षात्करणरूपस्य तस्य प्रत्येक्षस्यार्थव्यवस्थापकःबात्प्रमाणान्तरती बाधा- 5 नुपपत्तेः, उक्तम्त्र ' प्रमाणस्य प्रमाणेन न बाधा नाप्यनुप्रहः । बाधायामप्रमाणस्वमानर्थस्य-मनुष्रहे ॥ ' इति । सर्वेदा बहिर्विच्छिन्नार्थीवभासिनोऽध्यक्षस्याप्रमाणस्वे प्रमाणान्तराप्र-वृत्तिरेड । न च ज्ञानमेव बहिरथीकारमध्यक्षेण वेद्यते न बाह्योऽर्थ इति कथं निराकारता तस्येति वाच्यम् , ज्ञानरूपतया बोधस्याध्यक्षे प्रतिभासनाद्र्यस्य च ज्ञानरूपतयाऽप्रति-पत्तेः, न ह्यनहङ्काराम्पदत्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽहङ्कारास्पद्वोधरूपस्येव झानरूपता युक्ता, यदि 10 त्वहङ्कारास्पदत्वेनार्थस्य प्रतिभामः स्यात्तदा ज्ञानकपादभिन्नत्वात्तदात्मनोऽहं घट इति प्रतिभासः स्यात् , न चान्यथाभृता प्रतिपत्तिरन्यथाभृतमर्थं व्यवस्थापयति, प्रतिपत्तिव्यतिरे-केणाप्यर्थव्यवस्थाप्रसक्तेः. नीलप्रतिपत्तेरपि पीतादिव्यवस्थापनाप्रसङ्गादतिप्रसक्तेश्व । नन् यदि ज्ञानं साकारं न भवेत्तवा तस्य बोधमात्ररूपतया सर्वार्शन प्रत्यविशेषात्रीलस्येदं संवेदनं न पीतस्येति प्रतिनियत्विषयव्यवस्थापकर्त्वं न भवेत्, साकारत्वे चाकारनियमादाकार- 15 प्रतिषच्या तज्जनकस्यार्थस्य तदाकारताऽर्थापत्त्या सिद्ध्यतीति विषयव्यवस्था स्यादिति चेत्र, निराकारबोधस्य सर्वार्थान् प्रत्यविशिष्टत्वासिद्धेः, चक्षरादिश्वत्या बोधस्य पुरोवर्तिनीलादावेव नियमितत्वात् , तथादर्शनात् , न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, न वा चश्चराविभिः कथं पुरोवर्ति नीलादावेव तम्रियम्यवे नान्यत्रेति शक्रथम् . तथाविधवस्तुस्वभावे पर्यनुयोगासम्भवात् , न हि कारणानि कार्यजननप्रतिनियमे पर्यनुयोगमहीन्त, अन्यथा साकारत्वेऽपि पर्यनुयोगस्य 20 समानत्वात्, जाकारमपि हि झानं किमिति नीछादिकमैव पुरोवर्ति तत्मिश्रहितमैव व्यव-स्थापयति, तेनैव तथा तस्य जननादिति चेत्समानमेति श्रराकारत्वेऽपि । तथा पक्षरादि-जन्यं तद्विद्यानं किमिति चक्षुराद्याकारं न भवतीति पर्यनुयोगे भवतापि वस्तुस्वभावेरत्रोत्तरं

१ अर्थबळप्रसूतं ज्ञानं यथा नीलाकारं तथा अडतामण्यनुकुर्यादेवं च प्रमेथमेव तस्त्यात्, न तु ज्ञानलक्षणं प्रमाणमिति भावः ॥ २ ज्ञानं ग्रामूर्शं सर्ववादिसिद्धम्, विषयस्तु मूर्तः, अमूर्तं च कयं मूर्तस्य प्रतिविम्यसम्भवः येन विषयाकारधारित्वं बुद्धेः स्यात्, विषयाकाररिहतमेव ज्ञानमभ्यक्षेणाहमहभिकयः प्रतिपुद्धषं
घटाविग्राहकमनुभूवते न पुनर्दर्पणादिवत् प्रतिविभिन्नतमिति ॥ ३ तदुत्पत्तिस्ताद्रप्यम् नियामकम्, उभयमप्यथं एव घटते, नेन्द्रियादौ ताद्रप्याभावादिति चेत्र, द्वितीयबोधस्य तत्पूर्वबोधात्तदुत्पत्तिनाद्रप्रयोः सद्भावंऽपि
ज्ञानस्य स्वप्रकाशतया ज्ञानानगरानियामकत्वाभावाद्यभिवारः, एवमर्यवदिन्द्रियमपि इतो नानुकुर्शदसौ, येन
तत्तादारम्यं न भवेदित्याद्ययेनाह तथेति ॥

बाध्यमिति निराकारवादेऽपि समानमेन, तस्मादसाभिरभिधीयमानं किमित्ससङ्गतं भवतः प्रतिसाति । अपि च विज्ञानस्य साकारता कि साकारेण प्रतीयते निराकारेण वा, आधेऽ-नवस्था, तत्रापि तत्प्रतिपत्तावाकारान्तरस्वीकारप्रसङ्गात्, द्वितीये तु वाद्यार्थस्यापि तथा-भूतेनैव प्रतिपच्यापत्तिः। बाह्ये प्रैत्यासत्तिनियमाभावाञ्च तथाभूतेन प्रतिपत्तिरिति चेदितरत्रापि <sup>5</sup> तुल्य एव प्रत्यासत्तिनियमाभावः । शुक्के पीताकारदर्शनादश्रान्ते न प्रतिनियमाभाव इति चेत्तर्हि निराकारेऽप्यञ्चान्तत्वादेव प्रतिनियमो भविष्यतीति किमाकारपरिकल्पनया । कथमाकारम-न्तरेण प्रतिनियम इति चेन्न, आकारे उप्यस्य समानत्वात् , साकारवादिनो अपि हि कथं प्रतिनियम इति प्रेरणायां प्रतिनियताकारपरिप्रह एव प्रतिनियम इत्युत्तरं न युक्तम् , प्रतिनियताकारपरि-प्रहर्येव प्रतिनियमरूपतयोपन्यस्तस्याद्यापि विचार्यमाणत्वात् । नाप्यनुमानाद्वाद्योऽर्थः प्रती-10 यत इति वक्तव्यम् , व्याध्यसिद्धेः, न ह्यध्यक्षतो बाह्योऽर्थः कदाचनापि सिद्धो नापि तत्प्र-तिबद्धो ज्ञानाकार इति । नाष्यर्थोपस्या तिसद्धिः, ततोऽर्थस्वरूपप्रतिपत्तौ प्रस्थक्रूपताप्रस-कात्। अथ द्रश्यितवृक्षादौ तत्पण्डाद्याकारस्य यथा बाह्यवृक्षाद्यश्रीभावे न प्रतिभासस्तथासः म्भादौ तदाकारः सत्येव बाह्य स्तम्भाश्ये इति सिद्धो बाह्योऽर्थः। न च वृक्षादाविप पिण्डाशा-कार एव वृक्षाविरिति वाच्यम् , स्वपराभ्यां सिक्नहितस्य तस्यान्यथाप्रतीतेः, मैवम् , स्वपराभ्यां 15 हि सिन्नहितस्यास्य साकारज्ञानेन प्रतीयमानत्वे अस्यापि ज्ञानाकारताप्राध्या बाह्यार्थासिद्धितो दृष्टान्तासम्भवः. निराकारक्वानेन स्वपराभ्यामर्थः प्रतीयत इति वाह्यार्थेन सह पिण्डाद्याका-रस्य यदि प्रतिबन्धसिद्धिरित्युच्यते तर्हि निराकारज्ञानस्य बाह्यार्थप्राहकतासिद्धेः ज्ञानाकार-करुपनं व्यर्थम् , तस्मानिराकारादेव बाह्यार्थसिद्धिरभ्यूपगन्तव्या ! नन् निराकारं ज्ञानं नीलादावर्थेऽभिन्नव्यापारं न प्रवर्त्तते. व्यापारव्यापारिणोर्धमधर्मिभावेन प्रतीतेः. भिन्नस्त 20 व्यापारः सम्बन्धासिद्ध्या न सम्भवति. व्यापारस्यापि वार्थप्रहणव्याप्रतावपरो व्यापारः करुपनीय इत्यनबस्था स्थात । निर्व्यापारस्यापि स्थापारस्यार्थस्याप्रताबर्थस्यापि झानप्रहणे व्यापृतिप्रसत्त्वा झानं प्रत्यथींऽपि प्राहकः स्यात् । निराकारो बोधो निव्योपारोऽपि झानरूप-त्वाद्येमाहक इति न वाच्यम् , अर्थस्याप्यथेरूपतया बोधं प्रति प्राहकतापत्ते:, ततो प्राह्म-रूपासंस्पर्शनाम बोधो प्राहकः । न वार्थस्य प्राह्यत्वान्यथानुपपत्या झानं प्राहकम् . अन्यो-25 न्याश्रयात , प्राह्मताव्यवस्थाया प्राहकरूपसंस्पर्शीन , प्राहकताव्यवस्थायाश्च प्राह्मरूपसंस्पर्शी-विति विक्रिप्तिमात्रं तत्त्वमतो न निराकारो बोधोऽर्थव्यवस्थाकारीति चेन बाह्यार्थस्य स प्रतिध-

र निगकारबादिनोऽर्थेन ज्ञानस्य सघटनाय काथि प्रत्यासित्तरम्युपेया, सा च पुरोवर्स्यक्षिकपदार्थसाधा-रणा ततः कथ प्रतिनियतार्थप्राहकतानियमः, अस्माकं तु तदाकारधारणादिति नियमः सम्मवतीस्याश्रद्धाया-स्तात्पर्यम्, उत्तरन्तु साकारज्ञानमप्यक्षिलार्थसाधारणमतो न नियतार्थेन घटते, तस्मादशेषसमानार्थाना-मेकं क्षानं स्थात्, केनचित् प्रत्यासत्तिषप्रकर्षामिद्धेः, तदुत्पस्यादीनामनियामकत्वादिति ॥

इत्तरबाऽध्यक्षेण सिद्धेस्तस्यापछापासम्भवात्, तथाप्रतीयमानस्यार्थस्यैव विज्ञतिरिति नामक-रणमात्रासद्भावासिद्धेः, एवल्र बाह्याभ्यन्तररूपतयाऽर्थविज्ञानयोः प्रतिपत्त्या सिद्धेर्निराकार एव बोधसाद्वाहक इति, असदेतत् , निराकारं ज्ञानमर्थव्यवस्थापकमिति हि कि प्रत्यक्षतोऽ नुमानतोऽधीपत्तितो वाऽभ्युपगम्यते, नाद्यः साम्भाविव्यतिरेकेणान्यस्य झानस्य प्रत्यक्षतोऽ नुपळम्भेनासस्वात्, न च सुखाद्यान्तररूपेणाह्यारास्पद्तया स्वसंवेदनाध्यक्षतो झानं प्रतीयत 5 एवेति वाच्यम् , अन्तः स्प्रष्टव्यक्षरीरव्यतिरिक्कतया सुम्वादीनामप्रतिभासनात् , अहमिति प्रत्य-यस्यापि तथाभूतशरीरालम्बनतया संवेदनात् , तद्भ्यतिरिक्तस्य बोधाय चाननुभवात् , अत एव नानुमानतः, प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्तस्य, न वार्थापत्तितः, तस्याः प्रामाण्यानुपपत्तेः, अनुस्मरणरूप-त्वाच तस्याः, न हि इदं तदित्युक्षेखवदनुरमरणमदृष्टेऽथं प्रवर्त्तते ज्ञानस्यादृष्टत्वात् । न चार्थस्य ज्ञानिमिति निराकारस्य ज्ञानस्याविसवादिनः प्रतीतेर्ने तस्यासद्भाव इति वाच्यम् , आकार- 10 मन्तरेणार्थस्य बुद्धिरिति संयुज्य बुद्धेः प्रतीत्यमम्भवात्, न हि इदं नदित्यनिक्रिपताकार-मन्तरेण नियोजनामहेलि, न च तथाऽप्रतीयमाना बुद्धिरिनि व्यपदेशमामादयिन, शक्रश्वः ङ्गादेरिप बुद्धित्वप्रमक्तेः तम्मात्साकारा बुद्धिरभ्यूपगन्तव्या । अथ सुखस्तंभाद्याकारतया यद्यन्तः स्प्रष्टव्यशरीरादिकमेव ज्ञानं प्रतिभाति न पुनस्ततो व्यतिरिक्तमपरं ज्ञानं तदा संवे-दनमात्रमेव प्रसक्तम् , एवळा चक्षरादिना मया रूपं प्रतीयन इति कथं प्रतीतिः, सम्बन्धाभा- 15 वात्, अस्ति चेयं प्रतीतिः, तस्मादुपलभ्ये कपादिकं अभमुखीभूतं चक्षुस्तःप्रकाशस्वं विद्धाति सा च बुद्धिरुच्यते । न च तत्राविद्यमानमेव नीलाद्याकारं प्रकाशत्वमुत्पन्नमिति वाच्यम्, विद्यमाननीलादिविषयचक्षरादिव्यापारात् केवलमविद्यमानप्रकाशत्वस्येत्रोत्पत्तेः, नीलादेग्तु पूर्वमेव भावात्, तथा च सत्यर्थस्य बुद्धिरिति व्यपदेशः सिद्ध एवेति चेन्न, प्रकाशत्यतिरे-केण नीलादेरनुपलम्भाचक्षरादिना पूर्वेष्यवस्थित एव नीलादौ प्रकाशना समुदितेति वक्तम- 20 शक्यत्वात्, न हि प्रकाशतारहितं नीलादिकं कदाचिद्रपलक्ष्यम् , उपलम्भे वा सर्वस्य सर्व-द्शित्वप्रसिक्तः, न च नीलस्य प्रकाश इति व्यतिरेक उपलभ्यत इति वाच्यम् , शिलापुत्र-कस्य शरीरम् , स्तम्भस्य स्वरूपमित्यत्रापि व्यतिरेकोपछब्धेवर्यतिरेकः स्थात् , तथा प्रकाशस्य प्रकाशतेति दृष्टेः प्रकाशताया अपि भेदः स्यात् । न चात्रैकैव प्रकाशता नापरा भेदोपल-म्मस्तु प्रसक्ष्याधित इति वाच्यम् , तथा सति नीलप्रकाशयोरपि न प्रसक्षप्रतीतो भेद इति 🕰 क्यतिरेकस्यासिद्धेनीलाद्याकारेव प्रकाशता मा च बुद्धिरिति सिद्धा साकारता झानस्येति तत्रीच्यते, निराकारं विज्ञानमर्थमाहकं न प्रत्यक्षतः प्रतीयते स्तम्भशरीरादिभेदेनानुपलम्भत-सास्यासस्यादिति न युक्तम्, अहङ्कारास्पदस्य सुखादेक्कीनविशेषस्यान्तः स्वसवेदनप्रसाक्षेणातुः भूयमानस्य सत्त्वात्, न च स्वसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धस्याप्यसत्त्वम् , स्तम्भाद्याकारस्यापि ज्ञान-

स्यासस्वप्रसक्तः न हि तथाप्रतिभासाद्परमत्रापि सस्वनिबन्धनम् । न चाहुम्प्रत्ययोऽन्तःश्पष्ट-व्यश्ररीराख्यनः, शरीरस्य सप्रतिघत्वेनापरप्रत्यक्षविषयत्वेन चात्रानरूपतया मुख्याह्मप्रत्यय-विषयत्वातुपपत्तेः, ज्ञानस्यैवाप्रतिघत्वेन परप्रत्यक्षाविषयत्वेन मुख्याहम्प्रत्ययविषयत्वात्। न च निराकारं कानं नानुमूयतेऽतो न प्रतक्षतो प्राह्मव्यतिरिक्तं प्राह्मक्त्रक्षं प्रतिभातीति बाच्यम् . 5 नीलमहं वेद्यीति बाह्यनीलार्थमाहकस्यान्तमीह्याद्वयतिरिक्तस्य स्वसंवेदनाध्यक्षतो ज्ञानस्याहमह-मिकया प्रतीतेः । न चान्तः सुखादयो बहिश्च नीलादयः परिस्फुटवपुषः स्वसंविदिताः प्रतिभा-न्ति न पुनस्तद्व्यतिरिक्तनिराकारं ज्ञानस्वरूपमर्थमाहकमाभाति सुखादैरर्थमाहकत्वायोगादिति वक्तव्यम, बाह्यं प्रति सुन्वादीनां प्राह्कत्वस्यास्माभिरप्यनङ्गीकारात्, न हि सुन्वादयो भाव-नोपनेयजन्मानो बहिरर्थमिशिधमन्तरेणापि प्रादुर्भवन्तः पदार्थव्यक्तीनां नियमेनोद्योतकाः, 10 तेषां स्वयपुःपर्यवसितस्वरूपत्वात । चक्षुरादिप्रभवास्तु संविदो बहिरर्थमुद्भासयन्त्यः स्पष्टाव-भासा अन्वयव्यनिरेकाभ्यां पृथगवसीयन्त इति पदार्थप्राहिण्यस्ता एवाभ्युपगमनीयाः सु-खादिवेदनं तु हृदि परिवर्तमानं बाह्यार्थसंविदः पृथगेव, न तद्वाह्यार्थमाहकतयाऽभ्युपगमवि-षयः, तदेवं प्राह्माद्वपतिरेकेण निराकारज्ञानस्य स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्धत्वादनुमानमपि तत्सा-धकत्वेन प्रवर्त्तन एव विप्रतिपत्तिमद्भावे । न च निराकारबुद्धिप्राहिकाऽपराबुद्धिरावश्यकी, 15 बुद्धेः म्बैपरार्थमाहकस्वरूपत्वान, तथैव स्वसंवेदने तम्याः प्रतिभासमानत्वान्। न च प्रकाश-तारिहतं नीलादिकं नोपलभ्यते तथोपलम्भे सर्वः सर्वदर्शी भवेत , अतो नार्थाकारव्यति-रिक्ता सेनि वाच्यम, यतो ज्ञानं विना नीलादिकं नोपलभ्यत इत्युच्यते तदा सिद्धसाध्यता, तदन्तरेण तदुपलम्भस्यानिष्टत्वात् । अथ नीलमेव प्रकाशरूपमिति प्रतिपाद्यते तस्र, नीलस्य जडतया प्रकाशरूपःवानुपपते , जडाजडयोः परम्परपरिहारस्थितिस्थणतयैकत्वायोगात् । य-20 दपि नीलस्य प्रकाश इति व्यतिरेकः शिलापुत्रकस्य शरीरमिलादाविवाभेदेऽपि सम्भवतीति तदपि न समीचीनम् , दृष्टान्ते हि प्रत्यक्षावगतोऽभेदो भेदप्रतिभासस्य बाधकः, न तु दाष्ट्रीन्ति-के प्रत्यश्चारूढोऽभेदप्रतिभासः समस्ति, तथाहि स्तम्भादि प्राह्यरूपमनन्यव्यापृतत्वेन प्राह्मत-याऽध्यक्षे प्रतिभाति प्रकाशता तु स्तम्भादिकर्मणि व्याप्रतत्वेन प्राहकतया प्रतिभातीति न स्त-म्भतत्सवेदनयोरभेदावभामोऽध्यक्षारूढोऽवभाति, न केवलं प्राह्काकारोऽन्यस्यापृतत्वेन प्रति-25 भाति किन्त्व।इ।द्दिम्बभावतया अहङ्कारास्पदश्च प्रतिभासनिश्चयाभ्यामवसीयते, तद्वाह्यस्तु

१ क्षानार्थयोगोग्यतास्त्रभाव एव सम्बन्धो प्राह्मप्राह्मकमावाक्षम्, न तु ज्ञानस्यार्थाकारधारित्वाद्वाह्मत्वं स्वाकारार्थकत्वाध्यांस्य प्राह्मत्वम् , ज्ञानं हि स्वसामप्रीप्रतिनियमात् प्रतिनियमार्थसंविद्दनयोग्यमेवोपजायते, अर्थोऽपि सामप्रीविज्ञाधादेव प्रतिनियमसंवेद्दनवद्यायोग्य एव समुत्यदाने, ज्ञानव्य स्वपरप्रकासमिति न ज्ञानं स्वस्पनियगं कथमर्थ प्रकाशयतीति सङ्घाया अवकाशः ॥

तद्विपरीतरवेन । न चाध्यक्षसिद्धभेदयोनींछतत्संवेदनयोः कुतिश्चत् प्रमाणादेकताऽवसातुं शक्येति न भेदप्रतिभासस्य बाधा न हि नीळादिरेव क्शानरूपः, अहं नीळादिरित्यनवग-मात्, तस्माभीलायाकारैव प्रकाशता सा च बुद्धिरिति निरस्तम्। न च यदि प्रकाशता निराकारा न तर्हि प्रतिकर्मे व्यवस्थेति शंक्यम्, प्रकाशता हि कि नीलाद्याकारा, उत प्राद्या-कारा वा, प्रथमे यहेकदेशेन सा नीलाद्याकारा तर्हि मांशैका प्रकाशता प्रमक्तेत्यनेकान्त- 5 सिबि: । सर्वोत्मना नीलाद्याकारत्वे तस्या जडहरूपनीलाविस्वभावत्वादिश्चित्रहरूपत्वाभाव-प्रसक्तिः, जहस्य प्रकाशक्रपत्वायोगात् । द्वितीयेऽन्योन्याश्रयः, प्राह्यस्य प्रतिनियतक्रपसिद्धौ तदाङ्कारा प्रकाशता सिद्धयति, तत्सिद्धौ च प्राह्यस्य प्रतिनियतरूपसिद्धिरिति । न हि देव-दत्तस्य तदाकारतासिद्धौ यह्नदत्तस्य तदाकारतासिद्धिर्देष्टा, न च प्रकाशतासाकारतासिद्धि-मन्तरेणापि प्राह्यस्य प्रतिनियतरूपिनिद्धः, निराकारक्षानस्य प्रतिकर्मे व्यवस्थाहेतुत्वप्रसन्तः। 10 न च यद्यदाकारं तत तस्य माह्कमिति व्याप्तिसिद्धिः, अन्यथा उत्तरनीलक्षणः पूर्वनीलक्ष-णम्य प्राह्कः स्यात् । न च तस्याञ्चानक्रपत्वान्नायं दोषः, देवदत्तनीलक्कानस्य यञ्चदत्तनीलः ज्ञानमाहकतापत्तेः । न च तयोः कार्यकारणभावस्याभावात्र दोषः, सदृशसमनन्तरज्ञानश्चण प्रत्युत्तरज्ञानक्षणस्य माहकताप्रसक्तः। न च तथाविधसाक्त्त्याभावान्त्रायं दोष इति वक्तव्यम्, कथित्रित्सारूप्येऽनेकान्तवादप्रसङ्गात्, सर्वात्मना सारूप्ये चोत्तरक्षणस्य पूर्वेक्षणत्वप्रसङ्गेनैक- 15 क्षणमात्रं सर्वसन्तानं स्यात् , न च पूर्वोत्तरक्षणयोः परपक्षे भिन्नमभिन्नं वैकान्ततः साह्यप्यं सम्भवति, भेदपक्षे सामान्यवाद्यमकः, अभेदपक्षे तु तद्भावप्रसक्तः । किञ्च यदि नीला-कारं ज्ञानमनुभूयत इति बाह्योऽप्यर्थो नीलतया व्यवस्थाप्यते तर्हि त्रेलोक्यगतनीलार्थव्यव-स्थितिस्ततो भवेत्, सर्वेनीलार्थसाधारणत्वात्तस्य । अथ नीलाकारताऽविशेषेऽपि कश्चित्प्रति-नियमहेतुस्तत्र विद्यते यतः पुरोवर्निन एव नीलादेस्ततो व्यवस्था, तर्हि ज्ञानस्थानाकारत्वेऽपि 20 तत एव नियमहेतोः प्रतिनियतार्थेव्यवस्थापकत्वं भिक्षवतीति तत्समानाकारतापरिकल्पनं व्यर्थम् । तस्मान साकारज्ञानप्रमाणवादोऽभ्युपगमाहोऽनेकदोषदुष्टःवादिति स्थितम् ॥

जैमिनीयाभिमतस्य ज्ञातृव्यापारस्य प्रमाणत्वं पूर्वमेव निराक्ततम्, यतु तस्य विशेषणं अनिधगतार्थगन्तृत्वं प्रतिपादितं तद्य्यसङ्गतम्, प्रमाणं ह्यधिगतेऽनिधगते वा वस्तुन्यव्य-भिचारादिविशिष्टां प्रमां जनयङ्गोपालम्भविषयः। न चाधिगते वस्तुनि किं कुर्वेत्तन्प्रमाणना- 25 माप्रोतीति वक्तव्यम्, विशिष्टंप्रमां विद्यतस्तस्य प्रमाणनाप्रतिपादनात्। न च पूर्वोत्पन्नैव

१ अज्ञाननिवर्त्तनस्थापि प्रयोजनत्वं विज्ञेयम्, न च कृतस्य करणायोगः, अज्ञाननिवर्त्तनान्तरकर-षात्, पुनरज्ञाननिवृत्तेः किं फलमिति न वाच्यम्, फल्प्रस्य स्वस्य फल्पानरान्वेयणायोगान् अन्यथा तद्विरामप्रसङ्गः ॥

प्रमा तेन जन्यते, प्रमित्यन्तरोत्पाद्कत्वेन प्रमाणत्वात् । तस्योत्पाद्कत्वेऽप्यिभगतविषय-त्रबाडिकिच्चित्करत्विमिति चेन्न, स्वहेतुमिन्निधिवलादिधगतमनिधगतं वा वस्तु अधिगच्छतोऽ-प्रेक्षापूर्वकारित्वेनोपालम्भविषयत्वानपपत्तः । न चैकान्ततोऽनधिगतार्थोधगनतृत्वे प्रामाण्यं तस्यावसातुं शक्यम्, तद्धि अर्थतथाभावित्वरूपं संवादतस्तदर्थोत्तरशानपृत्तिनोऽवसीयते न 5 चानिषगतार्थाधिगन्तुरेव प्रामाण्ये संवादप्रत्ययस्य प्रामाण्यमुपपन्नम् , न चाप्रमाणेन संवाद-श्रत्ययेन प्राक्तनस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं शक्यमतिप्रसङ्गात, अतो यथाऽधिगतार्थीध-गन्तरर्थिकियानिभीसिज्ञानस्य प्रामाण्यं तथा साधननिर्भासिनोऽप्यभ्युपगन्तव्यम्। न च सामा-न्यविशेषतादात्न्यवादिन एकान्ततोऽनिधगतार्थोधिगन्तृत्वं प्रमाणस्य सन्भवति, इदानीन्त-वास्तित्वस्य पूर्वास्तित्वाभेदात्तस्य च पूर्वमप्यधिगतत्वसम्भवात्, कथन्त्रिदनधिगतार्थोधिग-10 न्तृत्वाऽभ्युपगमेऽस्मन्मतानुप्रवेशप्रमक्तिः । नन्वप्रेक्षापूर्वकारितया प्रमाणस्यानुपलम्भविषय-त्वेडिप पुरुषस्य प्रेक्षापूर्वकारिणोऽधिगतविषयमपि प्रमाणं पर्येषमाणस्योपालम्भविषयता, स हि पूर्वीधिगते वस्तुनि प्रेक्षापूर्वकारी किमिल्यधिगमाय प्रमाणान्तरमन्वेषते, निष्पन्नप्रयोजना-पेक्षया हेतुं व्यापारयतः प्रेक्षापूर्वकारिताहानिप्रमक्तः, मैवम् , प्रीत्यतिशयादेः प्रयोजनस्यानि-ष्पन्नस्य भावातः, सुखसाधने हि विषये पुनः पुनः प्रमां जनयतः प्रीत्यतिशयजनकत्वेन 15 सप्रयोजनत्वात प्रमाणान्तरान्वेषणस्य न तदन्वेष्टुः पुरुषस्योपालम्भाईता। न च निश्चिते वि-षये न किञ्चित्रिश्चयान्तरेण प्रयोजनम्, भूयो भूय उपलभ्यमाने दृढतरप्रतिपत्तेभीवात्, सुख-साधनं हि तथैव निश्चिरयोपादते दुःखमाधनक्क तथात्वेन सुनिश्चित्य परित्यज्ञति अन्यथा विपर्ययेणाष्युपादानत्यागौ भवेताम्, अत एवैकविषयाणामपि आब्दानुमानाध्यक्षाणां प्रामा-ण्यमुपपन्नम् , प्रतिपत्तिविद्येषम्य प्रीत्यतिज्ञयादेश्च सद्भावान् । न च प्रथमप्रत्ययेनैवार्थिकि-20 याममधीर्थप्रदर्शने प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थे इति तत्रापरप्रमाणान्वेषणं वैयर्ध्यमनुभवेत्, पुरुषप्रवृत्तेः प्रमाणाधीनत्वाभावाद्विशिष्टप्रमाया एव प्रमाणाधीनत्वात्तास्त्र जनयत उपेक्षणी-यादौ विषये प्रमाणस्याप्रवर्त्तं कस्थापि प्रमाणत्वेन लोके प्रसिद्धत्वात . प्रवृत्तेस्त पुरुषेच्छानि-बन्धनत्वान् तद्भावे नोक्षप्रस्मानकस्य प्रमाणत्वच्याघातः। न च पुरुषार्थसाधनप्रदर्शकत्वमेव तस्य प्रवर्शकत्वम् , तत्मद्भावेऽपि प्रवर्शितोऽहमनेनात्रेति तद्वहणेच्छाभावे प्रवृत्यनुपपत्तेः । न 25 व प्रवृत्त्यभावे तस्य प्रदर्शकत्वलक्षणो निजो व्यापार एव नोपपद्यत इति वक्तव्यम् , प्रती-तिबाधीपपत्तः. न हि चन्द्राकांगर्थविषयमध्यक्षमप्रवर्त्तकत्वान तत्प्रदर्शकमिति लोकप्रतीतिः. तम् अनिधगतार्थमन्तृत्वमपि इत्विच्यापारविशेषणमुपपत्तिमत् । अतोऽनिधगतार्थीधगन्ता शातुच्यापारोऽर्थप्रकटतास्यफलानुमेयो जैमिनीयपरिकल्पितो न प्रमाणमिति स्थितम् ॥ सौगतेश प्रमाणमविसंवादिज्ञानमिति वचनाद्विसंवादकःवं प्रमाणलक्षणम्, अविसं-

बादकश्वच शामिनिमित्तप्रवृत्तिहेतुभृतार्थकियाप्रसाधकार्थप्रदर्शकत्वम् . अर्थकियार्थी हि पुरुषे ऽर्थे किया निर्वर्तनसमर्थ मर्थमवाप्तकामः प्रमाणमन्त्रेषते, यहेव चार्थ कियानिर्वर्तकः बस्तुपदर्शकं तदेव तेनान्विष्यते, प्रत्यक्षानुमाने एव तथाभृतार्थप्रदर्शके न ज्ञानान्तरमिति ते एव लक्षणाहें तयोश्च द्वयोरप्यविसंवादकत्वमस्ति लक्षणम् प्रत्यक्षेण अर्धकिया-साधनं रुष्टतयावर्गतं प्रदर्शितं भवति, अनुमानेन तु रुष्टलिङ्गाव्यभिचारितयाऽध्यवसितः 5 मित्यनयोः प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्वम् , न ह्याभ्यां प्रदर्शितेऽर्थे प्रवृत्ती न प्राप्तिरिति नान्यत् प्रदर्शकत्वव्यतिरेकेण प्रापकत्वम् , तच्च शक्तिरूपम् , प्रत्यक्षस्य क्षणो प्राद्यः, स च न प्राप्ति-विषक्तो निवृत्तत्वात्, सन्तानस्वध्यवसेयः प्रवृत्तिपूर्विकाया प्राप्तेर्विषय इति तद्विषयं प्रद-र्शितार्थप्रापकत्वमध्यक्षस्य प्रामाण्यम् , अनुमानेन त्वारोपिनं वस्तु गृहीनं स्वाकारी वा तयो-र्द्धयोरप्यवस्तुत्वाम प्रवृत्तिविषयतेति न तद्विषयं तस्य प्रापकत्वमपि तु आरोपितवाम्ययोरमे- 10 दाध्यवसायेन वस्तुन्येव प्रवर्त्तकत्वप्रापकत्वे द्रष्टव्ये, तेनानुमानस्य प्राह्मोऽनर्थः प्राप्यस्त् बाह्यः स्वाकाराभेदेनाध्यवस्ति इति तद्विषयमस्यापि प्रदर्शितार्थप्राप्रकत्वं प्रामाण्यम् , प्रमान णस्य प्रापणशक्तिश्चार्थोविनाभावनिमित्ता दर्शनपृष्ठभाविना विकल्पेन निश्चीयते, तथाहि दर्शनं यतोऽर्थोदुत्पन्नं तहर्शकमात्मानं स्वानृरूपावसायोत्पादनानिश्चिन्वदर्थाविनाभावित्वं प्रापण-शक्तिनिमित्तं प्रामाण्यं स्वतो निश्चिनोतीत्युच्यते न पुनर्ज्ञीनान्तरं तिश्चायकमपेक्षते. 15 अर्थानुभूताविव, ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणलक्षणं युक्तमिति तुझ युक्तम् । अर्थ-प्रदर्शकत्वरयैव प्रापकत्वाभावान् , पुरुपेच्छाधीनप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् सति वस्तुन्यर्थप्राप्तेः । खपेक्षणीये च विषये पुरुषस्य तद्विषयार्थित्वाद्यभावे प्राप्तिपरित्यागयोरभावेऽपि तत्प्र-र्शकत्वलक्षणस्य प्रामाण्यस्य न कश्चिद्धयाघात उपलभ्यते । न चेष्टानिष्टमाधनार्थे-व्यतिरेकेणोपेक्षणीयार्थीन्तरस्याभावात्कथं प्रापकत्वाभावेऽपि प्रदर्शकत्वसम्भवः, सर्वस्य 20

१ प्रत्यक्षस्य विषयो द्विविधः, सक्तमजातीयविजातीयव्यावृत्तेः स्वलक्षणाख्योः प्राह्यस्य एकः, अर्थस्य प्राह्य-त्वं स्वाकारक्षानजनकत्वमेषः। ज्ञानस्य च प्राह्यक्ष्यमधौकारतया उत्पादः। अपरश्चाध्यवसेयः, सन्तानस्यः, तस्य वाध्यवसेयत्वमगृहीतस्यापि प्रवृत्तिविषयत्वम्, उपादानोपादेयभावापक्षा बहुवः स्वलक्षणक्षणाः सन्तानः, अध्यवसेयांवसतानापेक्षयेव प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यव्यवस्या, तस्मात्मन्तानाध्यवमाये सत्यविसंवादकत्वेन प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यवसायः कथमिति चेत् प्रत्यक्षजन्यविकत्पेन सन्तानस्याध्यवसितत्वांतसः प्रत्यक्षणाः ध्यवसित इत्यिष्ययेते । अनुमानस्यापि प्राह्याध्यवसेयत्या द्विविधो विषय , तत्राध्यवसेयं स्वलक्षणम् , जावेऽ-ज्ञुमानेऽध्यवसायाद्वेकियाकारिणि स्वलक्षण एव प्रमातुः प्रवृत्त्यस्यः । प्राह्यो विषय , सामान्यमेव, अनुमाने स्वलक्षणस्यास्पुरणात् मामान्यस्यार्थकियाकारित्वाभावेन परमार्थतोऽनुमानं निर्विषयम् , स्वप्रतिमासेऽन-वेऽधांध्यवसायोन प्रवृत्तत्वाद्धान्तव्य, तथात्वेऽपि प्रणालिकया मूलवस्तुस्वलक्षणप्रभवत्वान्मणिप्रभागां मणिषुकि-रिष वस्तप्रारया प्रापकत्वसिति सावः ॥

बस्तुनो राशिद्वयेऽन्तर्भोवादिति बाच्यम्, स्वसंविदितवस्त्वपह्नवस्य युक्तिशतेनापि कर्तु-मज्ञक्यत्वात्, उपेक्षणीयं हि वस्तु नेष्टसाधनं न वानिष्टसाधनम्, इष्टानिष्टसाधनयो-र्यस्तोपादेयत्वहेयःवदर्शनात् , उपेक्षणीयस्य च यत्नसाध्योपादानत्यागाविषयत्वात् राशिद्वये नाम्तर्भाव इति न प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्वम् । न च तव मतेन प्रदर्शितार्थप्रापकत्वं 5 कचिद्पि ज्ञाने सम्भवति, तद्धि सन्तानाश्रयेण स्थात्, न च सन्तानः सन्तानिभिन्नतयाः वस्तुसम्भारयुपगम्यते, क्षणिकवादहानिप्रसङ्गात्, सामान्यानभ्युपगमस्य निर्निबन्धनत्वापत्ते-आतो न तस्य स्वक्रपेण प्रवृह्णयादिविषयता । सन्तानिक्रपेण च तस्य सन्ते सन्तानिन एव तथाभूता न तक्क्वतिरिक्तः सन्तानः प्रवृत्त्यादिविषयः, सन्तानिनामुत्पत्त्यनन्तरं ध्वंसादिति न तद्विषयं विज्ञानं प्रदर्शितार्थप्रापकम्, हृद्यप्राप्यक्षणयोरत्यन्तभेदात्, यत्र हि देश-10 कालाकारभेदादभेदेन प्रतीयमानस्यापि वस्तुनो भेदस्तत्र स्वरूपेण भिन्नयोः पूर्वोत्तरक्षणयोः कथमभेदो येन साधननिर्भोसिक्कानं प्रदर्शितार्थप्रापकं स्यात् । संवृत्त्या सन्तानस्य स्वरूपसि-द्धिमभ्युपेत्योक्तदोषवारणे तु लोकव्यवहारानुरोधेन प्रमाणस्य प्रदर्शितार्थप्रापकत्वाभ्युपगमात् कुतो नित्यानित्यवस्तुप्रदर्शकस्य प्रदर्शितार्थप्रापकत्वं नाभ्युपगम्यते, तत्रैव लोकव्यवहारस्यो-पपत्तेः । न च तथाविधवस्तुप्राहकं युक्तिवाधितत्वान्निविषयमिति वाच्यम् , सन्तानविषयस्यैव 15 पूर्वोक्तन्यायेन युक्तिबाधितत्वोपपत्तेः, तस्मान्नाध्यवसितार्थेप्रापकं प्रत्यक्षं बौद्धाभ्युपगमेन सम्भवति । अध्यक्षेण हि यदेवोपलब्धं न तदेव तेनाध्यवसितम् , न च सन्तानस्तेन पूर्व-मुपछच्ध इति कथमसावध्यवसीयते, न हि क्षणमात्रभाविनां सन्तानिनां द्रशनविषयत्वे तःपृष्ठभाविनाऽध्यवसायेन तददृष्टस्यैव विषयीकरणम्, न चान्यथाभूतार्थस्य प्रह्णेऽन्यथाभू-ताध्यवसायिनः प्रदर्शितार्थप्रापकत्वं प्रामाण्यं युक्तम्, तथाध्युपगमे शुक्तिकायां रजताध्यव-20 सायिनोऽपि स्यात् प्रदर्शितार्थप्रापकत्वम् । न चात्र प्रवृत्तो न रजतमवाप्नोतीति न प्रदर्शि-तार्थप्रापकतेति बाच्यम् , सन्ताने ऽध्यवसिते ऽपि क्षणस्य प्राप्त्यभावेन प्रदर्शितार्थप्रापकत्वा-भावात् , सन्तानस्य च प्राप्ती तस्यैव वस्तुसत्त्वात् स्वरूपेण सामान्यधर्माणामसत्त्वाभ्युपग-मस्यायुक्तत्वात्, अक्षणिकवस्तुसिद्धेः, तस्माञ्जेतन्मतेन परमार्थतः प्रदर्शितार्थप्रापकं प्रमाणं सम्भवति इति ॥

25 नैयायिका अञ्यभिचारादिविशेषणविशिष्टार्थोपछिष्धजनिका सामग्री प्रमाणम्, तकःनकत्वश्च प्रामाण्यमिति प्रतिपन्नाः। अथ सामप्र्याः प्रमाणत्वे साधकतमत्वमनुपपन्नम्,
मामग्री ग्रानेककारकम्बभावा, तत्र चानेककारकसमुदाये कत्य स्वरूपेणातिशयो वक्तुं शक्यते,
तथाद्दि मर्वस्मात्कारणकलापात् कार्यमुपजायमानमुपलभ्यते, तद्दन्यतमापायेऽप्यनुपजायमानं
कस्य कार्योत्पादने साधकतमत्वमावेदयतु । न च समस्तसामग्रयाः साधकतमत्वम्, अपर-

स्वासाधकतमस्याभावे तद्पेश्चया साधकतमत्वस्यानुपपत्तेः, असाधकतममपेक्ष्य साधकतम-त्वव्यवस्थितेः । न चानेककारकजन्यत्वेऽपि कार्यस्य विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति न्याया-त्साधकतमत्वं विवक्षात इति वक्तव्यम् , पुरुषेच्छानिबन्धनत्वेन वस्तुव्यवश्थितेर्योगात् । अध कर्मकर्तृविलक्षणस्याव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टोपलब्धिजनकस्य प्रमाणत्वाञ्च यथोक्तदोषानु-पद्गः, असदेतत्, अनेकसिश्रधानात् कार्यस्य खरूपलाभे एकस्य ततुत्पत्ती वैलक्षण्याभावे सा- 5 धकतमत्वानुपपत्तेः, तन्न कर्मकर्त्वे अक्षण्यमपि साधकतमत्वम् । सन्निपत्यजनकत्वे प्रवीदित-वोषाभावः, तथाहि अनेकसित्रधौ कार्यनिष्पत्तः साधकतमत्वानुपपत्तिः, तस्मिस्तु सति यदा नियमें कार्यमुपजायते तदा कथं न तस्य साधकतमत्वीपपत्तिः, असदेतत्, एवं प्रमाण-त्वस्थाव्यवस्थितिप्रसक्तः तथाहि दीपादेः प्रकाशस्य सामध्येकदेशस्य कस्यास्त्रिद्वस्थायां प्रमाणत्वेनाभिमतस्य सद्भावेऽपि प्रमेयाभावात्कार्यानिष्पत्तौ तत्सद्भावे तु तन्निष्पत्तौ तस्यापि 10 प्रदीपवन् सन्निपत्यकारकत्वान् प्रमाणताप्रसक्तिभैवेत्, तथा प्रमातुरपि मूर्छोचवस्थायामन-वधाने वाडन्यकारकसिक्रधानेऽपि कार्यानुत्पत्ती तद्वधानादिसिक्रधाने तज्जन्यकार्यनिष्पत्तः सन्निपत्यजनकरवेन साधकतमत्वप्रसक्तिः । अत्र कारकसाकल्यस्य साधकतमत्वेनाभ्युपगमात् पूर्वोक्तरोत्राभावं केचिनमन्यन्ते तथाहि नैकस्य प्रदीपादेः मामप्रयेकदेशस्य कारणता, अपि तु कारकसाकस्यस्य तद्भावेऽभावेनाभिमतकार्याभावात प्रमातृप्रमेयसद्भावे कारकसाकस्य- 15 स्योत्पत्तौ प्रमिति इक्षणस्य कार्यस्य भाव एव । अथ मुख्यप्रमातृप्रमेयसद्भावेऽपि पूर्वोदितस्य नियमस्य तुस्यता न, कारकसाकस्यभावाभावनिमित्तत्वात्तनमुख्यगौणभावस्य, तथाहि कथक्कि-त्कारकवैकल्ये तयोः सत्त्वेऽपि गौणता. तत्साकल्ये कुतश्चित्रिमित्तान्तराद्ययोक्तप्रमितिलक्ष-णकार्यनिष्पत्तावगौणता प्रमातृत्रमेययोः, तयोख्यानुपपत्तौ साकस्यस्यामस्वम्, अतः कार-कसाकल्ये कार्यस्यावद्यम्भाव इति तस्यैव साधकतमत्वम्, अनेककारकसिक्षाने उपजाय- 20 मानोऽतिशयः सन्निपत्यजननं साधकतमत्वं यगुच्ये नदा न कश्चिहोषः, तथाहि सामग्रयेक-देशकारकसद्भावेऽपि प्रमितिकार्यस्यानुत्वत्तेरेकदेशस्य न प्रमाणता, सामग्रीसद्भावे त्ववदय-न्तया विशिष्टप्रमितिस्वरूपोत्पत्तेः, एकदेशापेक्षया तस्या एव सन्निपत्यजनकत्वेन माधकत-मता । न चात्र किमपेक्षया तस्याः साधकतमत्वम् , अन्यश्मिन्नसाधकतमे साधके साध-कतरे वा सद्भावे तद्पेक्षया तस्याः साधकतमत्वमुपपन्नमिति वाच्यम्, सामप्र्यन्तर्गतैक- 25 देशानां जनकत्वाक्षतेस्तेषामेव सामप्रया धर्महरपत्या तदेकदेशापेक्षया तस्याः साधकतम-त्वात् प्रमाणत्वोपपत्तः, मैत्रम् , यतः कारकसाकस्यं कि सकछान्येव कारकाणि, कि वा तद्भीः, उत तत्कार्यम्, अथवा पदार्थान्तरम्, तत्र न प्रथमः, कर्तृकर्मणोभीवे तेषां करण-त्वानुपपत्तेः, तत्सद्भावे वा नान्येषां कर्त्तृकर्मऋपता सकळकारकव्यतिरेकेणान्येषामभावात्

भावे वा न कारकसाकस्यम् । न च तेवामेव कर्तृकर्मरूपस्वम्, तेवां करणस्वानुपपत्तेः कर्तुत्वकमेत्वकरणत्वानां परस्परं विरोधात्, कर्त्तुत्वं हि ज्ञानचिकीषीधारत्वं स्वतंत्रता वा, कर्मत्वं निर्वेच्चविकार्यप्राप्यादिधर्मयोगित्वम् . प्रधानिकयानाधारत्वस्र करणत्वं विकद्धान्ये-तानि कथमेकत्र सम्भवन्ति। न च भिन्नभिन्ननिमित्तभेदात्तेषामविरोध इति वाच्यम्, 5 निभित्तानां तेषां सकळकारकेभ्योऽभेदे कर्तृत्वादीनामप्यभेदात्, भेदे वा तेषां कारक-स्यापि भेदात्, सकछकारकभिन्नत्वे च सम्बन्धासिद्धेः, समवायादीनां निषिद्धत्वात् । विशेषणविशेष्यभावादिकोऽपि न सम्बन्धस्तश्चापि सम्बन्धान्तरकरूपनातोऽनवस्थाप्रसङ्गात, न च तस्य सम्बन्धस्तपतया न सम्बन्धान्तरकव्यनाप्रसङ्ग इति वाच्यम्, एकान्तभेदे सम्बन्धस्पताया एवायोगात् । न द्वितीयः, तन्यापि कारकाव्यतिरिक्तरवे धर्ममात्रस्य 10 कारकमात्रस्य वा प्रसङ्गात्, व्यतिरिक्तत्वे कारकैस्तस्य सम्बन्धासिद्धिः सकलकारणेषु च युगपत्तस्य सम्बन्धे तद्गतबहुत्वसंयोगविभागमामान्यानामन्यतमस्वरूपापत्तिरिति तरू-षणेनैतस्यापि दूषितत्वात् । नापि तृतीयः पक्षः, नित्यानां साकल्यजननस्वभावत्वे स-र्वेदा तदुत्पत्तिप्रसङ्घात्, नत्रश्चेकप्रमाणोत्पत्तिसमये सकलतदुत्पाद्यप्रमाणोत्पत्तिप्रसङ्घः, त-ज्ञनकस्वभावस्य कारणेषु पूर्वोत्तरकालभाविनस्तदेव भावात्, तथाहि यज्ञनकं यदाऽ-15 स्ति तत्तदोत्पत्तिमत्, यथा तत्कालाभिमत प्रमाणम्, अस्ति च पूर्वोत्तरकालभाविनां सर्वेत्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारणमिति कथं न तद्वत्पाद्यसकछत्रमा-णोत्पत्तिप्रसङ्गः, अन्यथा तत्कारणमेव तम्र भवेदिति सकुद्पि तत्ततो न स्यात् तत्रश्च प्रमाणिकळं जगत् स्यात्, न च तत्करणसमधें आत्मादिके सत्यपि प्रमाणानि स्वकाळ एव भवन्तीति वाच्यम् , तस्कार्यत्वाभावप्रसङ्गात , मत्यपि नस्मिन तदाऽभावात् , स्वयमेवा-20 स्यहा च भावात् । न च स्वकालेऽपि कारणे सत्येव भवन्तीति तत्कार्यत्विमिति वाच्यम् , गगनादीनामपि सस्वे तेषां भावाद्गगनादिकार्यताप्रसङ्गात्, न चेष्टापत्तिः प्रमितिलक्षणस्य तत्फलक्यापि व्योमादिजन्यतयाऽऽत्मानात्मविभागाभावप्रसङ्गात्, न च प्रमितिर्यत्र सम-वेता स आत्मा नान्य इति विभागसम्भवः, समवायस्य नित्यैकसर्वेगतत्वेन प्रमितेव्योमा-दाविप समवेतताप्रसक्तः, समबायाविशेषेऽपि समवायिनीविशेषाङ्गीकारेण तत्वरिहारे तु 25 समवायाभावप्रसङ्गात्, तत एव विशेषानियमसम्भवात्। अथ यदा यत्र यथा यद्भवति तदा तत्र तथा तदात्मादिकं कर्तुं समर्थमिति नैकदा सकलत्तुत्पाद्यपमाणोत्पत्तिश्सङ्ग इति चेन्न, स्थभावभूतसामध्येभेदमन्तरेण कार्यस्य कालादिभेदायोगान्, अन्यया दृद्यपृथिव्यादिमहा-भूतकार्यनानात्वस्य कारणं किमर्थमदृष्टं पृथिनीपरमाण्यादि यतुर्विधमभ्यपगम्यते. एकमेबा-नंशं निश्यं सबेगतं सबोत्पत्तिमतां समवायिकारणमध्युपगन्यताम् । न च कारणजातिभेदम-

न्तरेण कार्यभेदो नोपपचत इति वाच्यम्, कारणशक्तिभेदमन्तरेणापि न कार्यभेद उपपचत इस्यभ्युपगमप्रसङ्गात् । न च यया शक्त्या एकमनेकाइशक्तीर्विभर्ति तन्नाध्यपरापरशक्तिप्रिस्थनेऽनक्त्याप्रसङ्गात्कारणजात्येव तद्देनकं कार्यं विधास्यतीति न शक्तिभेदपरिकस्पनेति वाच्यम्, कयाचिच्छक्त्या भिन्नाः शक्तीर्विभर्तीत्यनभ्युपगमात्, किन्तु स्वकारणक्रणपात्परमाण्यादेरनेकशक्त्यात्मकत्येयोत्पादात्, न चैकमनेकात्मकमदृष्टमिति वाच्यम्, नानाक्त्या- । स्वक्तिकपटादेः प्रमाणतः प्रतिपत्तेः, अन्यथा समवायस्याभावाद्वुणगुणिभाव एव न स्यात् । तस्मात्सकर्त्वरं प्रमाणतः प्रतिपत्तेः, अन्यथा समवायस्याभावाद्वुणगुणिभाव एव न स्यात् । तस्मात्सकर्त्वरं प्राणिन नित्यानि चेत्साकस्यजननस्यभावानि तर्हि सकर्ववार्धभाविसाकस्यस्य तदैक्तिपत्तिप्रसक्तिः नो चेत्तज्ञननस्यभावानि नेकदापि तदुत्पित्तरज्ञननस्यभावादिशेषात्, नित्यस्यानुपकार्यतया सहकार्यपेक्षाभावेन तद्पेक्षया जनकत्वस्याप्यसम्भवाच । नापि पदार्थोन्तरं साकस्यम्, निस्तिरुपदार्थोन्तरस्य साकस्यस्यत्वाप्रसङ्गात्, तथा च यस्य कस्य- 10 चित्पदार्थोन्तरस्य सङ्गावे सकरार्थोपरुविधर्भवेदिति सर्वदा सर्वस्य सर्वज्ञताप्रसङ्ग इति न कारकमाकस्यं प्रमाणम्, एतेन प्रमानुप्रमेययोरभावे साकस्याभाव इति निरस्तम् । सिन्न-पत्यजननस्वक्तपं साधकतमत्त्वमपि तस्य साकस्यक्तपत्या तत्प्रतिषेषे प्रतिषिद्धमेव । तस्मात् प्रमाणं स्वार्थनिर्णोतिस्वभावं ज्ञानमित्येतदेव प्रमाणमामान्यरुक्षणमनवद्यम् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिब्धस्रिणा सङ्कलिनस्य सम्मतितस्वसोपानस्य प्रमाणप-रीक्षणं नाम त्रयोविंशं सोपानम् ॥

# अथ स्वपरनिर्णयस्वभावस्थापनम्।

20

15

ननु कथमथैनिणीतिस्वभावं ज्ञानं स्वनिणीतिस्वभावमणि, घटादिज्ञानं स्वमाद्यं न भवति, ज्ञानान्तरप्राद्यं वा, क्षेयत्वाद्धटादिवदिति वाधकस्यानुमानस्य सद्भावादिति नैयायिकाः वद्नित तन्न हेतोः स्वरूपासिद्धत्वादाश्रयासिद्धत्वाद्य, धर्मी हि ज्ञानं तच्च न प्रमाणसिद्धम्, सत्तम्र कथं तदाश्रितक्षेयत्वधर्मप्रतिपत्तिः, न हि धर्मिप्रसिद्धिरध्यक्षेण, ज्ञानस्येन्द्रियेणासिन्न-कर्षोत्तज्ञन्यतःप्रत्यक्षासम्भवान् । ननु संयुक्तसमवायलक्षणसिन्नकर्षेण मनसा तत्प्रत्यक्षं भवति 25 खात्मना हि मनःसंयुक्तमात्मनि च ज्ञानं समवेतमिति तत्प्रत्यक्षेण घटादिज्ञानस्य प्राद्यत्वा-स्क्रमाश्रयासिद्धादिद्धो हेतुरिति चेन्न, मनसोऽसिद्धेः, न च नानेन्द्रियविषयात्मसिन्धा-

नेऽपि गुगपच्छानानि न भवन्ति ततो विज्ञायतेऽस्ति किञ्चित्तत्र निमित्तम्, यस्मात्तथाऽतु-त्पत्तिः, तदेव च मन इति तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम्, तदनुत्पत्तिमैनःप्रतिबद्धेत्यस्यासिद्धेः, बनु व्यापकस्यात्मनः सर्वेर्थैः सम्बन्धादिन्द्रियैः पञ्चभिरात्मसम्बद्धैः स्वविषयसम्बन्धे एकदा किमिति ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते यद्यणु मनो नेन्द्रियैस्सम्बन्धमनुभवेत्, तत्सद्भावे तु यदै-5 केनेन्द्रियेणकदा मनः सम्बद्धाते न तदा परेण तम्य सूक्ष्मत्वादिति सिद्धा युगपन्त्रानानु-स्पत्तिर्मनो निमित्तेति, मैवम् , तस्यात्मसम्बन्धसमये श्रोत्रसंज्ञकंन नमसा संयोगात् संयु-क्तसमबायाविशेषात् सुखादिवच्छब्दोपलब्धिरपि तदैव भवेत्, ततो निमित्तस्य समानत्वेऽपि युगपब्ह्नानानुद्येन निमित्तान्तरकरूपनाप्रसङ्गात् । न च कर्णशष्कुरूयवच्छिन्नाकाशदेशस्य श्रीभ्रत्वात् तेन च तदा मनसः सम्बन्धाभाव इर्न्त बाच्यम् . निरंशस्याकाशस्य प्रदेशाभा-वात् । न च संयोगस्याव्याप्यवृत्तिःवं प्रदेशव्यपदेशनिमित्तम् , उपचरितस्य व्यपदेशमात्रनिब-न्धनस्यार्थक्रियायामुपयोगाभावात , न हाप चरिताग्नित्वो माणवकः पाकनिर्वेतेनसमर्थो दृष्टः । किञ्च चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धाद्रपादिज्ञानीत्पत्तिकालं मनसः सम्बद्धसम्बन्धानमानसङ्गानसनि भवेत् , तथाविधादृष्टाभावादिति चेत्ति युगपञ्ज्ञानान्यप्यदृष्टाभावादेव न भवन्तीति न मनः सिद्धोत् । अश्वविकल्पसमये गोद्दीनानुभवाद्यगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिश्वासिद्धाः न च तयोः 15 क्रमिकत्वमध्यक्षविरोधान् । न चोत्पलपत्रशतव्यतिभेदवदाशुकृतेः क्रमेऽपि यौगपद्याभि-मानः, अध्यक्षसिद्धस्य दृष्टान्तमात्रेणान्यथाकर्तुमशक्तः, श्रयोपश्चमापेक्षस्य चात्मनी युगपत् स्वपरप्रकाशस्यभावस्य स्वयममूर्तस्यापाप्तार्थमाहिणो युगपतस्वविषयग्रहणे न कश्चिद्विरोध इति कुनो न युगपब्ज्ञानोत्पत्तिभेवेत् । ननु 'जुगवं दो णत्थि खबओगा । आवद्यकनि० गा ९७९ ] इति वचनाद्भवनोऽपि युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिः सिद्धैव, न, अस्य मानसिवकल्पद्वय-यौगपद्यनिषेधपरत्वात् इन्द्रियमनोविज्ञानयोर्थौगपद्यानिषेधात् । न च विवादास्पदीभृतानि क्रानानि कमभावीनि क्रानत्वात्, मानसविकल्पद्दयवदित्यनुमानावृगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धि-रिति बाच्यम्, अस्य प्रत्यक्षबाधितकमेनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टरबात् । एवन्न मनमोऽसिद्धेन ततोऽप्याश्रयः सिद्धः। न च घटादिज्ञानज्ञानमिन्द्रियार्थसिन्नकर्ष-जम्, प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वादित्यनुमानेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्, हेतोरस्याप्रसिद्धविशे-षणत्वात , घटादिश्वानझानस्याध्यक्षत्वासिद्धेः, मन इन्द्रियसिद्धौ तस्याध्यक्षतासिद्धिस्तत्सिद्धौ सविशेषणहेतुसिद्ध्या मनइन्द्रियसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयान्, घटझानाद्भित्रस्य तद्वाहकस्यापरस्य ज्ञानस्याननुभवाद्धतोर्विशेष्यासिद्धत्वात्, अध्यश्चत्वे सति ज्ञानत्वस्य सुखसंवेदने सन्देन व्यभिचाराषा । न चेदमांप पश्लीक्रियत इति बाच्यम्, व्यभिचारिहेत्वप्रसिद्धापत्तेः, अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्धटबदित्यादावपि व्यभिचार्विषयात्मादेरपि पक्षीकरणसम्भवात्।

न चात्र प्रत्यक्षवाधेति बाच्यम्, अत्रापि समानत्वात्, न हि अविदितस्वरूपं सुखादिकं पूर्व घटादिवदुत्पमं पश्चादिन्द्रियसम्बन्धोपजातज्ञानान्तराहेद्यत इति लोकप्रतीतिः, अपि तु प्रथममेव स्वप्रकाशरूपं तदुद्यमासाद्यदुपलभ्यत इति । न च स्वात्मिन क्रियाविरोधो बाच्यः स्वरूपेण सह पदार्थस्य विरोधाभावातः, अन्यथा प्रदीपादेरप्यपरप्रकाशविकलस्वरूप-प्रकाशिवरोधः स्यात्, न च तत्स्वरूपस्वं तस्यासिद्धमिति वाच्यम् , प्रदीपादाविप तथास्वभा- 5 वासि द्विप्रसङ्गात्, तथा दर्शनन्तूभयत्र समानम, खड़ादेरात्मनि छिदिक्रियाऽजननैऽपि न तद्धर्मोऽन्यत्रापाद्यितुं शक्यः, अन्यथा घटनिष्ठायाः स्वपराप्रकाशनतायाः प्रदीपेऽप्यभ्युप-गमत्रसङ्गात् । नापि सुखावगमात्पूर्वं तदभ्युपगमो युक्तः, शब्दस्यापि श्रवणसमयात्पूर्वं पश्चाच सत्ताभ्युपगमप्रसङ्गेन नित्यनापत्तेः । न चात्मनो ज्ञानाच पृथग्भूताः सुखादयोऽनुप्र-हादिविधायिनो भवेयुः, इतरथा मुक्तात्मनोऽपि ते तथा स्युः । न च तेषां तत्रासमवेत- 10 स्वान्नायं दोषः, समवायाभावात्तस्मान्न सुखादिप्रहणं मनइन्द्रियसिद्धिः। अत एवास्मा मनसा संयुक्त इति न युक्तम्, आत्ममनसोर्निरंशतया संयोगासम्भवात्, एकदेशेन संयोगे सांशतात्रमक्तः, सर्वोत्मना संयोगे उमयोरेकतात्राप्तेः । यदि च यत्र मनः संयुक्तं तत्र मम-बेतं ज्ञानं समुत्पाद्यति तदा सर्वीत्मनां व्यापित्वात् समानदेशत्वेन मनमः तैस्संयुक्तवात् सर्वातमसमवेनसुखादिषु तदेव मन एकं ज्ञान्भुत्पादयतीति प्रतिप्राणि भिन्नमनःपरिकल्पनः 15 मनर्थकमासज्येत । न च यस्य सम्बन्धि यन्मनः तःसमवेत्तसुखादिज्ञाने तद्वेतुरिति नायं दोषः, प्रतिनियतात्ममम्बन्धित्वस्यैव तत्रासिद्धेः, न हि तदात्मकार्यत्वेन तन्मनसस्तत्सम्ब-निधत्वम्, तस्य निखताभ्युपगमान्, तत्र चानाधेयाप्रहेयातिशये तत्कार्यत्वायोगात् । न च यस्यादृष्टेन भेरितं सत्तात्रवर्त्तते तत्तत्सम्बन्धीति वाच्यम् , अदृष्टस्याचेतनस्वेम प्रतिनियतविषये तस्त्रेरकत्वायोगात्, प्रेरकत्वे वेश्वरपरिकल्पनं निर्धकं भवेत् । ब 20 चेश्वरप्रेरित एवात्मा तत्प्रेरक इति न तत्परिकल्पनव्यर्थता, अदृष्टप्रेरणामन्तरेणे-श्वरस्य साक्षान्मनःप्रेरकत्वोपपत्तेरदृष्टपरिकल्पनाया निरर्थकत्वान । न च सर्वसाधारण-त्वादीश्वरस्याद्यव्यविकलस्य मनःप्रेरकत्वे न ततस्तस्य प्रतिनियत्।त्मसम्बन्धित्वसिति अद-ष्टस्यावश्यकतेति वक्तव्यम्, तस्याचेतनतयेश्वरसहितस्यापि प्रतिनियतमनःप्रवृत्तिहेतुत्वा-योगात् तस्मान्न मनसोऽद्रष्टादिः प्रतिनियमहेतुः, किञ्च स्वसंविदितज्ञानानभ्युपगमे मदस- 25 हर्गः कस्यचिदेकझानावलम्बनः, अनेकत्वात् पञ्चाङ्गलिवदित्यत्र पश्चीकृतैकदेशेन व्यभिचारः,

१ स्वात्मा हि कियायाः स्वरूपं, तत्र कियायाः क्यं विरोध स्वरूपस्याविरोधकम्वात्, विरोधस्य द्विष्टत्वाच न स्थात्मनि कियाविरोध इति भावः । ज्ञानकियायाः कमैतया स्वात्मनि विरोधः, ततोऽन्यत्रैव कर्म-त्वदर्शनादित्यत्राह न चेति ।

तन्त्रानान्यसदसद्वर्गयोरनेकत्वाविशेषेऽपि एकज्ञानाष्ठम्बनत्वाभावात, एकज्ञास्ताप्रभवत्वाद्वमानवत् । ईश्वरज्ञानतदन्यसदमद्वर्गयोरेकज्ञानावरुम्बनत्वे वाभ्युपगते स्वसंविदितत्वं
ज्ञानस्य भवेत्, सर्वं ज्ञानं स्वसंविदितं ज्ञानत्वात् सर्वज्ञज्ञानवदिखनुमानान् तथा च सित क्रेबत्वं देतुव्येभिचारि स्यात् । किञ्ज सित प्रथमज्ञाने यदि तद्वाहकं द्वितीयं ज्ञानमुत्पचते तिर्दि युगपच्ज्ञानानभ्युपगमविरोधः । असित चोत्पादे प्राद्यस्येवाभावाज्ञ तद्वाहकत्वमन्त्रथा द्विचन्द्रादिविज्ञानस्येव भ्रान्तत्वं तस्य भवेत् । तदेवमनेकदोषात् स्वनिर्णितिस्वभावमेव ज्ञानमिति सिद्वम् ॥

सौगताश्च भवतु क्वानं स्वसंविदितमर्थे ग्रहणस्वभावता तु तस्य न युक्ता, अर्थेस्यैवाभावानं, यद्भवभासते तक्कानं यथा सुखादिः, अवभासते च नीलादिति स्वभावहेतुना

सर्वस्य क्वानात्मस्वादिति वदन्ति तद्सत्, यतोऽत्र किं स्वनोऽवभासो हेतुः, परतो वा,
अवभासमात्रं वा, नाद्यः, परस्यासिद्धेः, न हि परानपेक्षो नीलाद्यवभासः परस्य सिद्धः,
नीलमहं वेद्यीति नीलव्यतिरिक्तस्वरूपतया प्रतिभासमानेन क्वानेन नीलादेर्भहणाभ्युपगमात् ।
यदि परानपेक्षनीलाद्यवभासः परस्य सिद्धः स्यात्तर्हि किमतो हेतोरपरं साध्यमिति वक्तव्यम्, यदि क्वानरूपता साध्यत्युच्यते तिहि सा यदि प्रकाशनारूपा तदा सापि हेतुसिद्धौ

किद्धैव न साध्या, न सिद्धा सा चेत्तदा हेतुरप्यसिद्धैव । नतु भ्रान्तः पुरुवधर्भः, तेन नीलादेः स्वतोऽवभासनमङ्गीकुर्वश्रपि तस्य क्वानरूपतां नेच्छति अतस्तम्पति साध्यते, तैवम,
को हि भावधर्म हेतुमिच्छन् मावं नेच्छेदित्यभिधानविरोधान्, भ्रान्ता भावस्यानभ्युपगमसम्भवात् । नीलादेभिन्नेन क्वानेन प्रहणं नोपपद्यते, भिन्नकालस्य समानकालस्य वाऽर्थस्य
भिन्नेन क्वानेन निव्यापरिण भिन्नाभिन्नव्यापादवना वा परोक्षेण वा स्वसंविद्वेण वा ज्ञानाविरुक्तिकविन्नभवं लिङ्गक्कानुमानादिन्नं भिन्नकालक्क्य यदि तस्य जनकं भवेत् कुतो न

१. अयम्भावः ययोः छहोपलम्मिन्यसस्तयोर मेदः यथा तैमिरिकोपलम्यमानस्गाङ्कमण्डलयोः, सहोपलम्भश्च ज्ञानाधंयोरिति । भेदे हि तयोनियमेन सहापलम्मो न स्यात् स्तम्भकुम्मयोरित, तथा यस्प्रकाशते
तिह्नितिमान्नं यथा सुम्वादिकम्, तथा यदेन वेदनेन वैद्यते तस्ततो न भिष्यते यथा वेदनस्य स्वरूपम्,
25 वैद्यन्ते च वेदनेन नीलादमः, भेदं हि ज्ञानेनेषा नेगत्वं न स्यात्, नियमहेतुतादात्म्याभावासद्वर्षसञ्ज्ञरादिना व्यभिचारात् । प्रतिनियतनया प्राह्मत्वेनार्थस्य प्राह्मत्वेन ज्ञानस्य प्रतितिस्तु अनाद्यप्रव्यवासनाधामध्यादिति॥
२. अयम्भावः, स्वभिज्ञकालसप्यर्थ योग्यमेन ज्ञान एक्काति, दश्यते हि पूर्वचरिकिङ्कप्रभवप्रस्यमात्
भिज्ञकालस्यापि प्रतिनियतस्यैव शक्टोद्यादर्थस्य प्रहणम्, अन्यथा किश्वदिष लिङ्कं साध्यस्यानुमापकं न
स्थात्, भावे वा भस्मादिलिङ्गमतीतस्य पानकादित्व ममस्तस्याग्यनीतम्य प्रतिपत्तिहेतुः स्यात् , भिज्ञकालत्वादिविशेषादिति ॥

सर्हि तस्समसानुमानजनकम्, तथाविधमपि लिङ्गं किञ्चिदेव कस्यचिदेव कारणमिति चेत्रदा झानमपि तथाविधं कि ऋदेव कस्यचिद्वाहकमधीं वा भिन्नकालः कश्चिदेव कस्यचिद्वाह्य इति कुतो न स्यात् । न च मिन्नकालीनार्थप्रहणप्रवृत्तक्षानस्य निर्विषयताप्रसङ्ग इति वाच्यम्, विनष्टानुत्पन्ना हिङ्गादुपन्ना यमानस्यापि निर्देतुकताप्रसङ्गातः। न च समकाख्मेव लिङ्ग-मनुमानकारणमिति वाच्यम्, समकालस्य जनकःवविरोधात्, अन्यथाऽनुमानस्यापि 5 लिङ्गजनकत्वापतेः । न चानुमान एव जन्यता प्रतीयत इति वाच्यम्, ताया इवानुमानव्यतिरेकेण जन्यताया अप्रतिभासनात् । अनुमानस्वरूपमेव तेति चेल्क्निऽपि स्वरूपसद्भावेन जन्यताशसक्तिः । लिङ्गानुमानयोः स्वरूपाविशेषेऽपि लिङ्गा-पेश्रक्षन्यता तत्रैव न तु लिक्नेऽनुमानापेश्रजन्यनेति चेत्तर्हि नीलतत्संवेदनयोः स्वक्रपाविशे-षेऽपि नीलस्यैव तत्संवेदनापेक्षपाह्यता न तु तत्संवेदनस्य नीलापेक्षपाह्यतेति समानत्वान् । 10 न च लिक्कमुत्पादकमनुमानोत्पत्तिकरणादिति वाच्यम् , उत्पत्तेरनुमानाद्व्यतिरेकात्तेन तस्यैव करणादुत्तरलिङ्गक्षणवदनुमानस्य लिङ्गत्वापत्तेः, लिङ्गजन्यत्वात् । न चानुमानोपादानजन्य-त्वात्तद्तुमानमेवेति वक्तव्यम् , अनवस्थाप्रसङ्गात्. तद्पि ग्रुपादानकारणं कुतो जन्यत इति पर्यनुयोगेऽपरिक्कादिति वक्तव्यम् , तत्र च तस्य लिक्कजन्यतया लिक्कत्वापत्तौ पुनरप्यनुमा-नोपादानत्वादनुमानत्वमित्युत्तरपर्यनुयोगाविश्रान्तिः । छिङ्गजन्यत्वाविशेषेऽपि तथा प्रतीतेः 15 कि ख्रिहिङ्गं कि ख्रिवानुमान मित्युच्यते चेत्तर्हि ज्ञानजन्यत्वाविशेषेऽपि कि ख्रिज्जानमपर आर्थ इस्रपि कि न स्यात्, ततश्च नीलादि ज्ञानं ज्ञानकार्यत्वादुत्तरज्ञानवदित्यभिधानमयुक्तमेव । तस्माम स्वतोऽवभासनं हेतुरसिद्धत्वात् । न द्वितीयः, ' नान्योऽनुभान्यो बुद्धास्ति तस्या-नानुभवोऽपरः । ब्राह्मप्राहकवैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशत ' इत्यभिधानात्तवाभिप्रायेण पर-प्रकाशतायाः कस्यचिद्प्यसिद्धेर्वाद्यसिद्धत्वात् । परतः प्रतिभासनानङ्गीकारे च प्रकाशनलक्ष- 20 णस्य हेतोक्कीनत्वेन न व्याप्तिसिद्धिः, ज्ञानस्य स्वरूपमात्रपर्यवसितत्वेन निखिलमवभा-सर्ने ज्ञानत्वच्याप्तमिति निश्चयासम्भवात्. सर्वेषां सम्बन्धिनामप्रहे हि द्विष्ठसम्बन्धसंवित्तिः क्यं भदेत् । न चैकं ज्ञानमात्मन्येव ज्ञानत्वमवभासनस्र विज्ञाय तयोव्योप्तिमधिगच्छतीति इक्काव्यम् . तथा सति तत्रैवातुमानप्रवृत्तेस्तस्य च व्यर्थत्वात् साध्यस्य सिद्धत्वात् । सकल-ज्ञानस्य स्वात्मनि ज्ञानासम्भवाद् व्याप्तिप्रतिपत्तेरसम्भवाज्ञ । न च ज्ञानत्वस्वप्रकाशनयोः कुत- 25 श्चित्यमाणात्र्याप्तिः प्रसिद्धा, ज्ञानवज्जबस्य नीलादेरपि परतो महणसिद्धहेतोर्व्यमचारप्रस-**क्षात् । नैयायिकादेः** सुखादेर्ज्ञानरूपता न सिद्धेति सुखादिदृष्टान्तोऽपि साध्यविकलः, अने-नैव देतुना तत्रापि ज्ञानरूपतासाधने च निदर्शनान्तरं मृग्यम् , तत्राप्येवं पर्यनुयोगेऽपरापर-निद्धनान्वेषणप्रसङ्गतोऽनवस्था, सुम्वादौ दृष्टान्तमन्तरेणापि तृत्रपतासिद्धौ च नीलादेरपि

तथैवं तदापत्तिः । न च सुखादेर्जहत्वे न स्यात्प्रतिभासः जहस्य, प्रकाशायोगित्वादिति बाच्यम् , नीलादेः प्रकाशतासिद्धावप्येवं वक्तं शक्यतया सुखादिनिदर्शनवैयर्थ्याम् । न च सुखादेरज्ञानतायामनुमहाचभावः स्यादिति बाच्यम् , सुखादेरनुप्रहाचव्यतिरेके ज्ञानत्वेना-नुमहत्य कापि न्यास्यप्रतिपत्तेरज्ञानत्वेऽनुप्रहाद्यभावोपवर्णनत्यासंगतत्वात्, न्यापकाभावे 5 हि नियमेन व्याप्याभावो भवेत्, व्यतिरेके च मुखादेर्ज्ञानरूपताविरहेऽथाँन्तरभूतानुप्रहा-द्यभावस्य कथं सिद्धिः, न हि यज्ञदत्तस्य गौरत्वाभावे सति देवदत्तस्याभावो दृष्टः । नतु जैनस्य सुखादी ज्ञानक्रपतया प्रकाशमानत्वं व्याप्तमिति चेन्न, स्वतः प्रकाशनं हि सुखादी बानरूपतया सिद्धम् , तब न स्तम्भादौ, यब रतम्भादौ परतः प्रकाशन जैनस्य सिद्धं न तज्ज्ञानरूपतया व्याप्तम्, स्तम्भादावुपलभ्यमानं प्रकाशनमात्रन्तु जडत्वेन सहाविरुद्धत्वा-10 श्रीकान्तेन ज्ञानरूपतां साधयतीति न प्रकाशनलक्षणो हेतुर्नीलादेशीनरूपतासाधनसमर्थः। नतु नीलादेशीनरूपता माभूत्. तत्साधकप्रमाणाभावात्, पारमार्थिकार्थरूपता तस्य कुतः, येन तद्वाहिज्ञानमर्थनिर्णीतिरूपनया प्रमाणं भवेदिति चेदुच्यते, जाप्रदवस्थोपलभ्यमानी नीछादिः परमार्थसन्, सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्, सुम्वादिसंवेदनवदिति तद्रृप-तासिक्षे: । न हि अत्र प्रत्यक्षं बाधकमस्खलत्प्रत्ययविषयतया सर्वेरस्य दर्शनात् , न चानुमानं 15 बाधकमध्यक्षसिद्धेऽतुमानम्य बाधकत्वेनाप्रवृत्तेः । न च प्रत्यक्षानुमानव्यतिरिक्तं प्रमाणा-न्तरं सौगतस्याभीष्टमिति न सुनिश्चितामम्भवद्वाधकप्रमाणत्वादिति हेतुरसिद्धः। अपरमार्थ-सत्यस्य हेनोरसम्भवान्नायमनैकान्तिकः । ननु स्वप्नदृष्टे घटादावपरमार्थमति हेतोरस्य मद्भा-वादंनेकान्तिकत्वम् , न हि स घटादिबीधकप्रमाणविषयः, बाध्यतायाः काप्यसम्भवात् , ज्ञानस्य प्रतिभासकाले बाधकेन न स्वरूपं बाध्यते, तस्य परिस्फुटरूपेण प्रतिभासनान् , नाप्युत्तरकालम् , 20 क्षणिकतथा तदा तस्य स्वयमेवाभावात् । नापि तज्ज्ञानश्रमेयस्य स्वरूपं प्रतिभासमानकपेण बाध्यते प्रतिभामनादेव । न च प्रतिभासमानरूपसहचारिणा स्पर्शादिरूपेण, तस्य तत्तोऽन्य-त्वात् , न चान्याभावेऽन्यस्याभावोऽतित्रसङ्गान् । न च ज्ञानस्य क्रेयस्य वा फल्रमुत्पन्नमनुत्पनं वा बाध्यते उत्पन्नस्य विद्यमानत्वेन बाध्यत्वायोगात्, अनुत्पन्नस्यापि स्वयमेवासत्त्वात्, मैवम्, बाधकेन ज्ञानेन ज्ञानस्थासद्विषयताया अर्थस्य बाडमत्प्रतिभासनक्ष्यताया ज्ञापनान् ,यथा शुक्ति-काज्ञानेन रजतविज्ञानस्य रजतार्थस्य वा, एतच वाध्यबाधकभावमनिच्छताप्यवद्यमध्यप-गन्तव्यम्, प्रतिभासाद्वेते स्कन्धसन्तानादिविकल्पानां स्वयमेव निर्विषयःवीपवर्णनात्, तदु-पवर्णनाभावे बाह्यभावानामेकानेकरूतया सामान्यसामानाधिकरण्यविद्योष्यविद्योषणभावादेः

पारमार्थिकस्य भावात् प्रतिभासाद्वैतस्याभाव एव स्यात् । तस्माक्ष स्वप्नोपेख्यध्यदादौ प्रकु-तहेतुर्व्यभिचारी । नापि विरुद्धता, परमार्थसस्वाभावेन व्याध्यसिद्धेः, अन्यथाऽपारमार्थिकं स्वसंवेदनमात्रमपि भवेदित्यसिद्धविरुद्धानैकान्तिकदोषरहितादस्माद्धेतोर्जापद्वस्थोपस्थ्यमान्तस्य घटादेः परमार्थसत्त्वसिद्धिः तस्माद्विज्ञानशून्यवादयोर्निषेधादर्थनिर्णितिस्वभावताऽ-पि प्रमाणस्य सिद्धा ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टालद्वारश्रीमहिजयः कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लिबस्टिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपाने स्वपरनि-र्णयस्वभावस्थापनं नाम चतुर्विशं सोपानम् ॥

10

## अथ प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षणम् ।

अत्र सौरातः प्रमाणं स्वार्थिनणीतिस्वभावमिष तद्तुमानरूपम्, प्रत्यक्षं तु निर्विकल्प-कत्वान्न तन्निर्णयस्वभावम्. तथाहि यद्यथाऽवभाति तत्तथा व्यवहृतिपथमवनरित, यथा विशद्माभासमानं सुखादिसंवेदनम्, नामोहेख्वशून्यतया चाध्यक्षं सवेदनमाभातीति स्वभावहेतुः । नामोहेख्वपरिष्वक्षवपुषः संविदोऽध्यक्षत्वितिरोधान्, साक्षात्कारि झानं हाध्यक्षतया छोके प्रसिद्धम्, साक्षात्कारित्वन्न सिन्निहितार्थावभामित्वम्, असिन्निहिते तद्भावान्, नामादि-कन्नासनिहितत्वान् परोक्षमिति न तद्योजनामवतरीतुमलम्, अत्र वैयाकरणाः, न काचि-त्प्रतिपत्तिवीक्यसंस्पर्शरहिता विद्यते शब्दानुविद्धाया एव प्रतिभामनान्, अन्यथा प्रकाश-रूपतापि न स्यान्, न हि निरस्तोहेखं स्वसवेदनं व्यवहाररचनाचतुरमिति सविकल्पकम-भ्युपगन्तव्यमिति चेन्न, अध्यक्षं हि पुरःसन्निहितमेव भावात्मानमवभासयित तत्रैवाक्षवृत्तेः, 20 वामूपता च न पुरः सन्निहिता, अतो न सा तत्र प्रतिभासते, न चार्थदर्शने व्यापितया पदार्थात्मतया वार्थदेशे सन्निहितत्वात्सा तत्र प्रतिभासते, न चार्थदर्शने व्यापितया पदार्थात्मतया वार्थदेशे सन्निहितत्वात्सा तत्र प्रतिभातिति वक्तव्यम्, अर्थदेशे वाचां सन्निष्ठेरयोगात् अक्षान्वये संवेदने पुरोवर्तिनीलादेरेवावभामनात्, न हि तदेश एव शब्दोऽ-

१. स्वप्नो हि द्विविधः सत्यस्तद्विपरीतथा, प्रथमो देवताविद्येषकृतो धर्माधर्मकृतो वा कथित्साक्षादर्थाः व्यभिचारी, यद्देशकालाकारतयाऽधः स्वप्ने प्रतिपन्नः तद्देशकालाकारतया जामद्गाया तस्य प्राप्तिनिद्धः । 25 कथितपुनः परम्पर्याऽधीव्यभिचारी, राजादिद्श्वेनेन स्वानाध्यायनिगदितस्य कुरुम्बवधैनादेः प्राप्तिहेतुन्वादतुन्मानवत् । योऽपि वातपित्तायुद्देकजनितोऽमत्यत्वेन प्रसिद्धः स्वप्नः सोऽपि नार्यमात्रव्यभिचारी, न हि सर्वः भाऽप्यननुभूतेऽचे स्वप्नोऽपि समुपजायन इति न निगलम्बनः स्वप्नप्रस्यः ॥

स्ति तस्य बक्तमुखदेशेऽवभासनात्. अतोऽसन्निधानान्न वाक्संस्पर्शवती अक्षमतिः । न च बाचः पदार्थस्वक्रपता, तत्त्वेन प्रतिभासनात, पुरः शब्दाकारविविक्तस्य स्तम्भादेरपैषि-विकतया श्रीत्रज्ञाने शब्दस्य च प्रतिभासनैकरूपत्वासम्भवात् । असन्निहिताबा वाचः प्रतिमासे सकलव्यवहितभावपरम्पराप्रतिमासः स्यात्, वाचोऽर्थसन्निधानेऽपि च 5 लोचनमतौ तत्प्रतिभासेऽपि वाचोऽप्रतिभासात्र तद्विषयत्वम् । यो हि यद्विषयः स सन्निः हितोऽपि न तत्र प्रतिभाति, यथाऽऽम्ररूपपितपत्तौ तद्रसः, अविषयश्च छोचनमतेः शब्द इति । नयनमतिर्पि स्वविषयमेवावभासयति नेन्द्रियान्तरविषयं सिक्निहितमपि, यथा रसनममुद्भवा मधुरादिमतिर्मधुरादिकमेव न परिमलादिकम्, अन्यथा लोचनबुद्धीव सर्वे-न्द्रियविषयप्रतिभासे इन्द्रियान्तरकल्पनावैयध्यै स्यात् , तस्मात्सकलमक्षवेदनं वाचकविकलं 10 स्वविषयमेवावलोकयतीति निर्विकल्पकम् । लोचनव्यापारानुसारिणी दग् वर्त्तमानं ऋपमात्रं विशद्तयाऽवभासयति विकल्पस्तु शब्दस्मरणप्रभवोऽसन्निह्तां वाग्रृपतामध्यवस्यतीति हेतुविषयभेदाइर्शनविकल्पयोर्विभेदः, न चाक्षव्यापाराद्रूपमिदमित्येकं संवेदनं शब्दपरिष्वक्तं रूपमधिगच्छद्ध्यवस्यति जन इति तयोरैक्यमिति वाच्यम्, रूपमिदमिति ज्ञानेन हि कि वाम्पतापन्नपदार्थमह्णं भिन्नवामूपताविशेषणविशिष्टपदार्थमहणं वा, न प्रथमः, वामूपः 15 तायां लोचनस्यासामध्यीत्तदनुमार्यक्षमतेरिप न तत्र प्रवृत्तेः, न द्वितीयः, तथापि नयन-दृशः, स्विवषये शुद्ध एव पुरस्थे प्रवृत्तेने तु वाचि, तत्रावर्त्तमाना कथं तद्विशिष्टं स्वविषयमवभासयेत्, न हि विशेषणं भिन्नमनवभासयन्ती तद्विशिष्टतया विशे-ध्यमबभासयति दण्डामह्णे इव दण्डिनम् न च हशि वाचोऽप्रतिभासनेऽपि स्मृतौ प्रतिभासना-दर्थस्य विशेषणं भवति, भिन्नज्ञानमाद्यस्यापि विशेषणत्वोषपत्तेरिति वाच्यम्, संविद्न्तर-प्रतीतस्य स्वातन्त्रयेण प्रतिभासनान् तद्नन्तरप्रतीयमानविशेषणत्वानुपपत्तेः । न ह्यककालम-नेककालं वा शब्दखरूपं स्वतन्त्रतया स्वमाहिणि ज्ञाने प्रतिभासमानं विशेषणभावं प्रतिपद्यते सर्वत्र तस्य तद्भावापत्तेः । न च शब्दानुरक्तरूपाद्यध्यक्षमतिरुदेतीति शब्दो विशेषणं रूपा-दिबिशेष्यमिति युक्तम् , यदि हि तदनुरक्तता तत्प्रतिभासलक्षणा तदा लोचनबुद्धौ शब्दाप्र-तिभासनाम तदनुरक्तता भवेत्, यदि च रूपादिदेशे शब्दवेदनं तदनुरक्तता तदा स्वज्ञाने 25 शब्दाऽप्रतिभासनेऽपि रूपादीनां प्रतिभासनात्तद्तुरक्तताऽयोगः। न च शब्दातुषक्तरमृ-तिर्देश्यतेऽतः प्राक् तद्रूपस्य तस्य दर्शनमुपेयत इति वाच्यम्, शब्दविविकामर्थेरूपं प्रत्यक्षम-धिगच्छति वाचकन्तु स्पृतिकत्तिस्वतीति शब्दसंस्पर्शमध्यक्षनानुभवतीति निर्विकल्पकमासक्तम्, अन्यथा शब्दस्मरणासंभवाद्ष्यक्षाभावो भवेत्। यदि हि वाक्संस्पृष्टस्य सक्छार्थस्य संवे-दनं तथासत्यर्थदर्शने तद्वाद्यस्यतिसत्तत्र च तत्परिकरितार्थदर्शनम्, न च कश्चिद् वादसंत्पर्शन

विकलमर्थमवगच्छति तमन्तरेण च न वाक्यस्मृतिः, ताक्चान्तरेण न वाऽनुषक्तार्थंदर्शनिमः स्यर्थेदर्शनाभावी भवेत्, ततोऽर्थेद्रशनान्निर्विकल्पकमेव तद्भ्युपगन्तव्यम् । यदि च वाक्संसु-ष्टार्थरयैव महणं तदाऽगृहीतसक्केतस्य वालकस्य तद्रहणं न भवेत् । ततोऽध्यक्षमर्थसाक्षात्क-रणाञ्च वाग्योजनामुपस्प्रशतीति रूपमात्रमाक्षात्कारिनयनसंवेदनं निर्विकल्पकमेव, तदृशैनोप-जनितन्त विकल्पज्ञानं वचनपरीतार्थीध्यवसायस्वभावं भिन्नमेवेत्यविकल्पकमध्यक्षं सिद्धम् । 5 अत्र यद्यपि वाची नयनजन्नतिपत्त्यविषयत्वात्र तद्विशिष्टार्थेदरीनमध्यक्षं तथापि द्रवयादेर्नय-नादिविषयत्वात्तिद्विशिष्टार्थोध्यक्षप्रनिपत्तिः सविकंल्पिका भविष्यति, तथाहि नियतदेशादि-तया वस्तु परिदृश्यमानं व्यवहारोपयोगि, अन्यथा तदसम्भवान, देशादिसंसर्गरहितस्य च तूस्य कदाचिद्व्यनन्भवान्, यच देशादिविशिष्टतया नामोलेखाभावेऽपि वस्तु संगृह्वाते तत्सविकल्पकम् , विशेष्यविशेषणभावेन हि प्रतीतिर्विकल्पना, देशाद्यश्च नीलादिवत्तद्वक्छे- 10 दका दर्शने प्रतिभानतीति न तत्र झुब्दसंयोजनापक्षभावी दोष इति नैयायिका बद्दित, तद्पि न सम्यक्, अध्यक्षस्य पुरोवित्नीलादेरवभामन एव मामध्यान . न तु तदवष्टव्यभूनलादे-रपि, अनवप्रव्यस्य ग्रुद्धस्यैव प्रतिभासनाच न विशेष्यविशेषणभावप्रहणम् । दरीने हि रूपमालोकश्च स्वस्वरूपव्यवस्थितं द्वितयमाभानि न त तक्क्यतिरिक्तं कालदिगादिकमिति कथ-मप्रतिभासमानं तद्विशेषणं भवति, मर्वेत्र तद्भावप्रसक्तः, यत्रापि स्थिराधेयदर्शनाद्धस्तादा- 15 धारमनुमिन्वन्ति तत्रापि नानुमानावसेयमधिकरणमिन्द्रियविज्ञानिवषयविशेषणम्, नापि तदबसायोऽक्षबुद्धेः स्वरूपमिति न विशेषणविभिष्टप्रतिपत्तिरक्षबुद्धिः । किश्च कि समान-काळयोत्री भावयोविंशेष्यविशेषणभावमध्यक्ष्वुद्धिरत्रभासयति भिन्नकालयोत्री, तत्र बदि भिन्नकालयोर्न तर्हि युगपत्तयोस्तत्राप्रनिभासनाद्विशेष्यविशेषणभावावगमः, यदा हि पूर्व स्वादिकमवभाति न तदा स्वाम्यादिकम्, यदा च स्वाम्यादिकं न तदा स्वादिकमित्यसिन- 20 धानात्कथं तद्विशिष्टतयाऽऽध्यक्षेण तस्य प्रहणम् , चक्षुरुयोपारे सति हि पुरोवस्थितश्चेत्र एव परिस्कृटमाभ तीति तन्मात्रमहणाञ्च तद्विशिष्टत्वप्रतीतिः। न चासन्निहितमपि विशेषणं स्म-रणसिक्रधापितमध्यक्षबुद्धिरधिगच्छति, स्मरणातु प्रागिव तदुत्तरकालमपि विशेषणासिक्रथे-स्तुस्यत्वाञ्च तत्र तदाष्यक्षचुद्धिप्रवृत्तिरित्यपास्तविशेषणस्यार्थस्य माक्षात्करणं युक्तियुक्तम्। नापि तुरुयकाळयोभीवयोर्विशेषणविशेष्यभावमध्यक्षमधिगन्तुं समर्थं तस्यानवस्थितेः, अविशिष्टे हि <sup>25</sup>

रै. समीपवर्तिन निजाशन्यापिनं कालान्तरस्थायिन स्थगितप्रतिक्षणपरिणाममलक्ष्यमाणपरमाणुपरिमाणं वस्त्वन्तरैः सह सहशविसहशाकारं कुम्भादिकं शन्दसंस्पर्शरिहनमपि भावमवभास्यन्तिति कृत्या मविकल्पक-मित्यभिधीयते, एवमभ्यक्षविषयीकृत एव वस्तुनि न्यवहाराः मंज्ञाऽमंज्ञिसम्बन्धप्रहणाद्यस्नत्त्वकृत्यैव घटन्ते नान्यथा ॥

दण्डपुरुषसयोगे कश्चिदण्डविशिष्टतया पुरुषं दण्डीति प्रतिपद्यते, अपरस्तु तंत्रैव पुरुषविशिष्ट-तया दण्डोऽम्येति, असङ्केलितविशेष्यविशेषणभावम्तु दण्डपुरुपाविति स्वतंत्रं द्वयम् । वास्तवे तु तस्मिन्योग्यदेशस्थप्रतिपर्त्तुणां दण्डपुरुषरूपयोरिय तुल्याकारतयाऽत्रभासो भवेत्, न चैवम् , तस्मादण्डपुरुषस्बरूपमेव स्वतंत्रमध्यश्चावसेयं विशेष्यविशेषणभावस्तु कारुपनिक एव । 5 येन हि दण्डोपकृतपुरुषजनितार्थिकिया प्रागुपलब्धा तदथीं च स तत्र विशेषणत्वेन दण्डं विशे-ष्यरवेन च पुरुषं प्रतिपद्यते प्रधानत्वान् , येन च पुरुषोपकृतद्ण्डेन फलमभ्युपेतं स तत्र दण्डं प्राधान्याद्विशेष्यमध्यवस्यति, अपरिगतफलोपकारस्य प्रथमदर्शने स्वरूपमात्रनिर्भासात् ततोऽ-न्वयव्यतिरेकाभ्यामवगतसामध्यै द्रयमामाद्य विशिष्टत्वप्रतिपत्तिः प्रागवगते च सामध्ये-नेन्द्रियस्य व्यापारः, तस्यामन्निहित्त्वात्, नै च व्यापाराविषये तत्प्रतिपत्तिजननसमर्थम् । 10 न च पुरः सिक्निहितेऽर्थे प्रवर्त्तमान[मिन्द्रियं तत्रापि प्रतिपत्तिमुपजनियतुं समर्थम् , वर्त्तमा-नकालालीढनीलादिद्दर्भेनप्रवृत्तस्य चिरातीतभावपरम्पराद्र्शेनप्रवृत्तिप्रसक्तः सकलातीतभाव-विषयम्मृतेरध्यक्षना भवेत् , तथा खगोचरचारिणी स्मृतिरिप स्फूटमर्थं वर्त्तमानसमयमुद्धास-विष्यतीति सर्वाक्षमतिः स्मृतिभेवत् । नन् वर्त्तमानमर्थमध्यक्षमेवोद्धासयति न तु स्मृतिः, यत्र च न दर्जनमबतर्ति नत्र स्मृतिः वर्त्तमाने रूपादौ स्पष्टदर्शनावतारे स्मृतिप्रवृत्तिरसम्भ-15 विनी विफला चेति चेन्न, अतीने विशेषणादौ स्मृतेरेव प्रवृत्तेम्तत्र विशद्संविद्वतारस्य व्यर्थ-त्वात्। सा हि विशद्संवित् संनिहितमेवार्थमवतरति न च तदा विशेषणाद्यः सन्निहिताः, तानवलम्बमाना निगलम्बनेव भवेत , ततो विश्वद्धरूपमात्रश्रतिभासादध्यश्रवेदनं निरस्तविशे-षणमर्थमवगमयनि विशेषणयोजना त समगाद्वजायमानाऽपास्ताक्षार्थसन्निधमीनसी । न च स्पष्टपतिभामाहर्नमानार्थप्राहिणीति वक्तत्र्यम् , तागन्तरेणापि स्फुटमर्थप्रतिभामनात् । न च 20 स्मृति विनापि यदार्थानमा विशदननुः प्रतिभातीति न तस्य प्राहिका स्मृतिस्तर्द्धक्षव्यापार-सद्भावं सुख्यमन्तरेणापि विषयावगतिरस्तीति सुख्यमपि विषयमाहि न स्वादिति वाच्यम . यतो निरस्तवहिरर्थसन्निधयो भावनाविर्भूतननवः सुम्बादयो नार्थावेदकाः, तेषां स्वमहणप-र्थवसितस्वरूपत्वात्। अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायिन्यो विशदसंविद एव बहिरशीयभासिकाः पृथगवसीयन्ते सुम्वादिभ्यस्ता एव नदवभासिकास्तद्वद्विकल्पोऽपि नार्थसाक्षात्करणस्वभावः । 95 नतु पुर:स्थितार्थमाही यदि न विकल्पः कथं नहिं नतस्तत्र प्रवृत्तिभेवेन्, यदेव हि विद्योषणं माक् तेन। तुभूतं तत्रैव ततः प्रयुक्तिभेवेत्, न च स्वात्मानमनारूढेऽर्थे प्रयुक्तिविधायि विश्वा-नमुपलब्धम, अन्यथा शुक्रमर्थमवतरन्ती सवित्रीलार्थे प्रवर्तिका भवेत्, न च निर्विकल्प-कमेव संवेदनं वर्तमानार्थे प्रवर्त्तकम, सर्वत्र विकल्पन्यतिरेकेणापि प्रवृत्तिप्रमङ्गात्, न च विना सुखमाधननानिश्चयं पुरःप्रकाशनमात्रेण कस्यापि प्रवृत्तिरिति विकल्प एव प्रवर्त्त-

कत्वात् पुरोवस्थितार्थप्राही, अक्षानुसारित्वात्स एवाध्यक्षमिति युक्तं पूर्वदष्टनामादिविद्योषण-माही निश्चय इति चेन्न, विकल्पस्य पुरोवर्च्यधप्रकाशनसामध्येऽपि तत्रैव प्रवृत्यसम्भवात्, प्रवृत्तिविधानसमर्थोर्थक्रियायोग्यक्ष्पानवभासनात् , तद्वभासने हार्थक्रियार्थिनां प्रवृत्तिः स्थान् , वर्तमानसमयसम्बधिन्यर्थे न हि विकल्पोऽर्थक्रियासम्बन्धमाद्शयति, तस्यास्तदानीमभावात , पदार्थस्वरूपमात्रावसायाश्च न सामध्यीवगतिरतिप्रसङ्गात्, तस्मान पुरोवर्तिनि प्रवर्त्तमा- 5 नोऽपि विकल्पः,प्रवर्त्तकः । न च पूर्वं यस्मादर्थिकिया जायमाना दृष्टा सम्प्रत्यपि तद्र्यकि-यार्थितया तदध्यवसायात् प्रवृत्तिरिति वाच्यम्, तद्देवेदमिति निर्भामाभावे प्रवृत्त्यसिद्धः, न च तद्ध्यवसायिनी करूपनैव तन्निभीसः, करूपनाबुद्ध्यध्यवसितस्यार्थस्य परमार्थसद्व्यवहा-राविषयत्वात्, प्रत्यश्चावगतस्यैव तद्व्यवहारविषयत्वान तद्भावे तद्भावात्, तस्मान कर्य-नाऽध्यक्षविषयस्तत्त्वम , आद्यदर्भनानधिगतत्वादिति, अत्र प्रतिविधीयते, स्वार्थनिर्णयस्वभावं 10 प्रत्यक्षं न भवतीत्येतत् किं तद्भाहकप्रमाणाभावात् , उत तद्भाधकप्रमाणसद्भावादुच्यतं, न प्रथमः पक्षः, स्थिरस्थूलसाधारणस्य स्तम्भादेरर्थस्य बहिर्न्तश्च सह्रव्यचेतनस्वाद्यनेकधर्माकान्तस्य ज्ञानस्यैकदा निर्णयात सांशस्वार्थनिर्णयासनोऽध्यक्षस्य स्वसवेदनप्रस्यक्षसिद्धत्वात्तद्वाहकप्रमान णाभावोऽसिद्धः । तथाहि अन्तर्वेहिश्च म्बलक्षणं पद्यन् लोकः स्थूलमेकं स्वगुणावयवात्मकं ज्ञानं घटादिकञ्च सङ्कत्प्रतिपत्त्याऽध्यवस्यति, न चेयं प्रतिपत्तिरनध्यक्षा, विश्वदस्वभावतयातु- 15 भूतेः । न च विकल्पाविकल्पयोर्मनसो युगपद्वतेः क्रमभाविनोर्छवृष्ट्रतेर्वो एकत्वमध्यवस्यति जनस्तत्रेत्यविकल्पाध्यक्षगतं वैशद्यं विकल्पे खांशस्त्रार्थोध्यवसायिन्यध्यारोपयतीति वैश-द्यावगतिः, एकस्यैव तथाभृतस्वार्थनिर्णयात्मनो विश्वदृक्कानस्यानुभृतेरननुभूयमानस्याप्यपर-निर्विकरपस्य परिकरपने बुद्धरचैतन्यम्यापरस्य परिकरपनाप्रमङ्ग इति सांख्यमनमध्यनिषेध्य स्यात् । किञ्ज सविकल्पाविकल्पयोः कः पुनर्वयमध्यवस्यति, न तावदनुभवो विकल्पे- 20 नात्मन ऐक्यमध्यवस्यति, व्यवसायविकलःवेन।भ्युपगमात्तस्य, अन्यथा भ्रान्तताप्रमङ्गात् । नापि विकल्पोऽविकल्पेन स्वस्थेक्यमध्यवस्यित, तेनाविकल्पम्याविषयीकरणादन्यथा स्वल-क्षणगोचरनाप्राप्तेः, अविषयीकृतस्य चान्यत्राध्यारोपासम्भवात्, न ह्यप्रतिपत्ररजतः शुक्तिः कायां रजतमेतदिति रजतमध्यारोपयितुं समर्थः । किश्च तयारिक्यं व्यवस्यतीत्यत्र यदि विकर्पं व्यवहारी निर्विकरपत्या मन्यते तदा निर्विकरपद्मेव सर्वे ज्ञानिर्मात विकरपत्य- 25

१ पार्थक्येन हि प्रतीतादपरत्रापरस्थारोप उपपन्नः, क्षेत्रं मैत्रारोपवतः, न चास्पष्टाभो विकत्पः स्पष्टान्मस्य निर्विकत्पकं प्रत्यज्याननुभूयमानस्वन्तः विवत्पं परित्यज्याननुभूयमानस्वन्तः विवत्पं परित्यज्याननुभूयमानस्वन्तः विवत्पं परित्यज्याननुभूयमानस्वन्तः विविकत्पकं परिकत्पयन् कथं नाम परीक्षकः स्थानः, अनवस्थाप्रयक्तः, निर्विकत्पकर्यन्भावादप्यस्यादक्त्यमावं प्रत्यक्षमित्यपि कल्पनापनेरिति ॥

वहारोच्छेदादनुमानप्रमाणाभावः । अथाविकरूपं विकरपकतया तदा सविकरपकमेव सर्व प्रमाणमिखविक लपकप्रवास्वादो विशीर्यत । ननु यथा य एव मणिर्मया दृष्टः स एव प्राप्त इस्यभिमानिनो हर्रयप्राप्ययोरेकत्वाध्यवसायाद् हर्र्य प्राप्यारोपात् प्राप्यं तथाऽविकस्पो विकल्पारोपात विकल्पो भवति, यथा च मणिप्राप्तौ मणिप्रतिभासस्य नाभावः, अन्यथा 5 मणि: प्रतिभातो न प्राप्तः स्यात्, तथा सविकल्पाविकल्पयोरेकत्वाध्यवसायेऽपि निर्विक-ल्पस्य नामाब इति चेन्न, सांशस्युछैकस्पष्टप्रतिभासव्यतिरिक्तस्य निरंशक्षणिकपरमाणुप्रति-भासलक्षणनिर्विकल्पकानुभवस्य तदैव निर्णयप्रसङ्गात् । अथ विकल्पेनाविकल्पस्य सहस्रांशुना तारानिकरस्येव तिरस्काराम्न तथा निर्णयस्तर्हि विकल्पस्याप्यविकल्पेन तिरस्कारान् प्रतिभा-सनिर्णयो न स्यात् । अथ विकल्पस्य बलीयरैंत्बादविकल्पस्य च दुर्बलत्वाचेन तस्य तिर-10 स्कार:, न, विकल्पस्य हि कि प्रचुरविषयत्वाद्वलीयस्त्वम कि वा निर्णयात्मकत्वात, नाचः, अविकल्पविषय एव प्रवृत्त्यभ्यूपगमात्, अन्यथाऽस्य गृहीतप्राहित्वासम्भवात्, न द्वितीयः, विकल्पस्य स्त्ररूपे निर्णयात्मकत्वे सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमित्यस्य विरोधात्, एवमपि तस्य खरूपे निर्णयात्मकत्वे चक्षुरादिज्ञानं खपरयोश्तदात्मकं किं न भवेन् , तथा च स्वार्थीकाराध्यवसायाधिगमश्चश्चरादिचेतमां सिद्ध इति केन कस्य तिरस्कार:। यदि 15 विकल्पोऽर्थे निर्णयात्मकलादैकस्य विकल्पस्य निर्णयीनिर्णयस्वभावस्तपद्वयमायातं तच परस्परं तहतश्च यद्येकान्ततो भिन्नमध्युपगम्यते तदा समवायादेरनध्युपगमात् सम्बन्धासिद्धेर्वलवान् विकल्पो निर्णयात्मकत्वादित्यस्यासिद्धेः । न च रूपादीनामिव परस्परमेकसामस्यधीनताल-क्षणस्तयोः सम्बन्धः तद्वता चान्निधुमयोरिव तदुत्पत्तिलक्षण इति वक्तव्यम् , स्वाभ्यपगम-विरोधात् । यदि निर्णयानिर्णयस्वभावयोरन्योन्यं तद्वतश्च कथंचित्तादात्स्यं तर्हि यत्स्वात्मनि 20 अनिर्णयात्मकं बहिरथें च निर्णयस्वभावं रूपं तत्साधारणमात्मनं प्रतिपद्यते चेद्विकल्पः स्व-रूपेऽपि सविकल्पकः प्रसक्तः, अन्यथा निर्णयस्वभावतादात्म्यायोगात् । न च स्वरूपमनि-श्चिन्यन् विकल्पोऽर्थं निश्चिनोतीति वाच्यम् , यतोऽगृहीतस्यक्रपमपि झानमर्थेप्राहकं भवेदिति न नैयायिकमतप्रतिक्षेपः । न च नैयायिकाध्यपगमेन परग्रहीतस्य स्वगृहीततादोषः, भव-न्मतेऽपि परनिश्चितस्य स्वनिश्चितत्वप्रमक्तेः । यथा च परज्ञातमननुभूतत्वाञ्चात्मनो विषयः 25 तथा विकल्पस्य स्वद्भपमिश्चितत्वात्रासमनो विषय इति समानं पश्यामः, न च तस्यापि विकल्पान्तरेण निश्चयः, तस्यापि विकल्पान्तरेण निश्चयापत्तेरनवस्थाप्रसक्तेः। न च विकल्प-स्वरूपमनुभूतमपि क्षणिकत्वादिवद्निश्चितमथैनिश्चायकं युक्तम्, अनिश्चितस्यानुभवेऽपि क्षणिकत्ववन् स्वयमव्यवस्थितत्वाद्व्यवस्थितस्य च शश्यक्रादेरिवान्यव्यवस्थापकत्वा-

१ स्वस्वरूपापेक्षयाऽनिर्णयात्मकत्वादर्थरूपापेक्षयाः निर्णयात्मकत्वादिति भाव ॥

योगात्। यथा च विकल्पस्य स्वार्थनिर्णयात्मकत्वं तथा चक्षुरादिबुद्धीनामपि तशुक्षम्, अन्यथा तासां तद्वाहकत्वायोगात, अथ विकल्पस्य बहिर्ग्ये प्रवृत्तिरेव नास्तीति कथं स तिमर्णयात्मकः, न हि नीलज्ञानं पीताप्रवृत्तिकं तिमर्णयात्मकं वक्तुं शक्यम्, प्रतिपत्रभिष्ठा-यवशात, बौद्धैः बाह्यार्थव्यवसायात्मकत्वं विकल्पस्य परमार्थनो निर्विषयत्वेऽपि व्या-बर्ण्यते तद्युक्तम्, यतः किमिदं परमार्थतो विकल्पस्य निर्विपयत्वम्, यद्यात्मविषयत्वं 5 तद्योत्मिषयं निर्विकरूपकमिप ज्ञानं निर्विषयमित्यर्थनिर्णयात्मकत्वाद् बलवान् विकल्पो निर्विकरुपकानुभवस्य तिरस्कारकइत्यसङ्गतं स्यान्, सनिकरुपकस्यैव कस्यचिदभावादात्मः विषयस्य निर्विकल्पकस्यापि विकल्पवन सविकल्पकस्यैव बाभावात्, नचैवं कस्यचिन प्रतिपुत्तरभिप्रायः । अथ साधारणस्यास्पष्टस्य स्वपत्योरिवद्यमानस्याकारस्य शब्दसंधर्भ-योग्यस्य विषयीकरणं निर्विषयत्वम् , न, तस्य तत्र सम्बन्धाभावतो विषयीकरणासम्भवात् , 10 तथापि तद्विषयीकरणे सर्वमिपि ज्ञानं तथैव स्वविषयं विषयीकुर्योदिति तदुत्पत्यादिसम्बन्ध-कल्पनमनर्थकमासज्येन, न च तावात्म्यलक्षणस्तत्र तस्य मम्बन्धः, तदाकारेऽविकल्पकत्व-स्याविकल्पके वा नदाकारत्वस्य प्रमक्तेः । तदुत्पत्तिसम्बन्धवज्ञात्तेन तद्वहणमित्येतदः प्ययुक्तम् , तदाकारस्य तज्ज्ञानोत्पादकत्वेन स्वलक्षणस्वप्राप्तेः तज्ज्ञानस्य मविषयताप्रमक्ति-दोपात । न च स्ववामनाप्रकृतिविश्रमवशादतदुत्पन्नमतदाकारस्त्र नन् तहिपयीकरोति, 15 अक्षसमनन्तरविशेषादन्यस्याप्युपजातस्य तथास्विवपयोकरणप्रमत्तयाः मर्वत्र तदाकारत-दुःपत्तिप्रतिबन्धकरुपनावैयध्येप्रमक्तेः । अतस्तद्।कार्विषयीकरणामस्भवाद्विकरुप्यार्थोभा-वतो दृश्यविकल्प्यार्थावेकीकृत्य प्रवर्त्तन इत्ययुक्तमभिधानम्, ततो न बछवान् विकल्प इति कथं तेनाविकल्पकतिरस्कार इति अविकल्पनिश्चयस्तदैव भवेन्, न चैवम्, अतो नावि-करूपस्य विकल्पेनैकत्वाध्यवसायः । किञ्ज विकल्पे ऽविकल्पकस्यैकत्वेनाध्यागेप इति कुतो 🚓 निश्चीयते, अस्पष्टास्व लक्षणमाहिणि स्पष्टस्वलक्षणमाहित्वस्य प्रतीतेस्तद्ध्यारोपावगितिति चेन्न, यदि हि तत्र तत्प्रतीतिः तर्हि कुनोऽविकल्पारोपः, स्पष्टत्वादेस्तद्धर्मस्य तत्र दर्श-नादिति चेत्, स्पष्टत्वादिस्तद्धर्मे इत्येतदेव कुतः, तत्र दर्शनादिति चेत्, अत एव विकल्प-धर्मीऽप्यस्तु, अन्यथाऽविकल्पस्यापि मा भूत । न च विकल्पव्यतिरेकेणापरमविकल्पमनु-भूयते यस्य स्पष्टत्वादिधर्मः परिकल्पेत, एवमपि तत्र तत्परिकल्पने ततोऽप्यपरमननुभूयमानं 25 विशद्त्वादिधमीधारं परिकल्पनीयमित्यनवस्थाप्रसिक्तः । अध किञ्चिष्कानं सविकल्पकमपरं निर्विकरुपकं राइयन्तराभावात्, विकरूपस्यार्थसामध्यीद्भतत्वासम्भवात्र विशद्त्वादिधर्म-योगः, अविकल्पस्यापि तद्योगाभावे विश्वद्रवादिकं न कचिद्पि भवेदित्यविकल्पकस्यैव तदभ्युपगन्तव्यमिति चेम्न, अर्थमामध्येप्रभवत्वेन वैश्वश्य व्याप्यभावान्, अर्थमामध्यो

क्रुतेऽपि दूरस्थितपादपादिक्काने वैशचादेरभावात्, योगिप्रत्यक्षे चार्थप्रभवत्वाभावेऽपि भावात्, न च तद्रवर्धसामध्ये द्भवम्, तत्समानसमयम्य चिरातीतानुत्पन्नस्य चार्थस्य तद्वहणानुपपत्तेः । तद्वार्थाप्रभवमपि यथा विश्वदं, अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्तस्तथाविकस्प-ज्ञानमर्थसामध्याप्रभवमपि यदि विशदं भवेत् को त्रिरोधः । तस्माद्विकल्प एव वैश्वाप-5 पत्तिर्विकल्पकस्य च निरंशक्षणिकपरमाणुमात्रावमायिनः कदाचिद्प्यनुपढण्येस्तत्र वैशय-करपना द्रापास्ता । ननु उपसंद्वैतनिखिलविकल्पसमय विशद्मक्षप्रभवं रूपाद्दिशैनं निर्विकल्पकं संवेदाते तथाचाध्यक्षत एव ज्ञानानां कल्पनाविरद्दः सिद्धः, न ह्यस्यामवस्थायां नामादियोजितार्थोहेत्वो विकल्पस्वरूपोऽनुभूयते, न च विकल्पानां स्वसंविदितरूपतयाऽ ननुभूयमानानामपि संभव इति विकल्पविकला साऽवस्था सिद्धेति चेन्न तस्यामवस्थायां 10 सविकल्पकज्ञानस्यैवानुभवात्, तदा स्थिरम्थूलस्वभावशब्दसंसर्भयोग्यपुरोवस्थितगवादि प्रतिभासस्यानुभूतेः न हि सविकल्पकत्वं शब्दसंसर्गप्रतिभास एव, किन्तु तद्योग्याव-भासस्यापि, अन्यथाऽव्युत्पन्नसकेतस्य ज्ञानं शब्दसंसगीविरहान् करुपनावन्न स्यात् । न च पूर्वकालरप्रत्वस्य वर्त्तमानसमयभाविनि सयोजनाच्छब्दोहंखाभावेऽपि असद्येप्राहित-याऽविशद्प्रतिभासत्वात्तत्सविकल्पकम्, पूर्वकाल्डप्टरवम्य पूर्वदर्शनाप्रतीतावपि असत्वासि-15 द्धेस्तत्सम्बन्धित्वमाहिणोऽमद्र्थत्वामिद्धेर्वेजद्याभावस्य तत्रानुपपत्तेः । शब्दसंसर्गयोग्यप्रतिभा-सस्य विश्वद्वया विकल्परूपस्याप्यध्यक्षतोपपत्तः शब्दयोजनामन्तरेणापि स्थिरस्थलार्थप्रति-भासं निर्णयात्मकं ज्ञानमध्यश्रमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा तस्य प्रामाण्यमेवानुपपन्नं भवेत् । यत्रैवांशे हि नीलादौ विधिप्रतिपंघविकल्पद्वयं पाश्चात्यं तज्जनयति तत्रैव तस्य प्रामाण्यम . तदाकारोत्पत्तिमात्रेण प्रामाण्ये श्रुणिकत्वादात्रिय तस्य प्रामाण्यप्रसक्तेस्तद्तुमानवैयध्येप्रसङ्गः। 20 विकल्पश्च शब्दसंयोजितार्थेप्रहण्लक्षणः, तत्सयोजनं च न शब्दश्मरणं विना संभवति, पूर्व तत्मिभ्यपढ्यार्थदर्शनमन्तरेण च तत्स्मरणं नोपदाते तहर्शनं चाध्यक्षतः क्षणिकत्वादाविव निश्चयजननमन्तरेणासम्भवि, निश्चयम्तु शब्दयोजनाव्यतिरेकेण नाभ्यपगम्यत इत्यध्यक्षस्य कविद्रवर्थप्रदर्शकत्वासम्भवात् प्रामाण्यं न भवेत् । तस्माच्छब्दयोजनामन्तरेणापि अर्थनि-र्णयात्मकमध्यक्षमभ्यपगन्तव्यम् , अन्यथाऽविकल्पाध्यक्षेण लिङ्गस्याप्यनिर्णयात्, अनुमाना-25 त्रिर्णयेऽनवस्थाप्रसंकरनुमानस्याप्यप्रष्टृत्तितः सकलप्रमाणादिव्यवहारविछोपः स्थात् । यद्पि निरंशवस्तुमामध्यों द्भृतत्वात् प्रथमाक्षसित्रपातजं निरंशवस्तुपाहि निर्विकल्पकमित्युकं तद्पि न मन्यक्, निरंशवस्त्वभावेन तत्सामध्योद्भतत्वस्य निर्विकल्पकत्वहेतोस्तत्रासिद्धेः । न च

१ तद्कः ' संहत्य मर्वनिधान्ता स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा स्पमीक्षते साक्षजा मितिः ॥ प्रत्यक्षं कल्पनापोडः प्रत्यक्षेणैव सिद्धयति । प्रत्यात्मवेषः सर्वेषा विकल्पो नामसंश्रयः ॥ ' इति ॥

यिनरंशप्रभवं तिन्नरंशपादीति वाच्यम्, निरंशरूपक्षणप्रभवस्याप्युत्तररूपक्षणस्य तद्वाहि-त्वादर्शनात् । न च ज्ञानत्वे सतीति विशेषणान्नायं दोषः, प्रत्यश्चप्रभवविकल्पस्य ज्ञानत्वेऽपि तद्भावानुषपत्तेः, उपपत्तौ वा हिंसाविरतिदानित्तत्त्वसंवेदनाध्यक्षप्रभवनिर्णयेन तद्भहणोपपत्तेः निश्चयविषयीकृतस्य चानिश्चितरूपान्तराभावात् स्वर्गप्रापणसामध्यीदेरपि तद्भतस्य निश्चयात् तत्र विप्रतिपत्तिनं भवेत् । अथानुभवस्यवायं यथायस्थितवस्तुप्रहणस्थ्रणः स्वभावविशेषो न 5 विकरपस्य तेनायमेंदोपस्तर्हि यथा दानचित्तानुभवः म्वसचेदनाध्यक्ष्रलक्षणः तद्गतं सङ्गठयचेत-नादिकं विषयीकरोति तथा स्वर्गप्रापणसामध्यमिष तत्स्वरूपाव्यतिरिक्तत्वात विषयीकुर्यात् ततश्च सद्दृब्यचेतनत्वादाविव तत्रापि विवादो न भवेत् । अथ तिवत्तादिभन्नं तत्रापण-सामक्ष्ये तद्वहे गृहीतमेव किन्तु स्वसंवेदनस्याविकल्पकाध्यश्चतया तद्वहीतस्यागृहीत-कल्पत्वाद्विवादमम्भवः, न निर्धिकल्पकाध्यक्षविपयत्वाद्वहीतस्यापि सामध्येस्यातगृहीत-कल्परवे तिश्वतम्यापि तन एवागृहीनकल्पत्वापने , अविशेषान् , तथा च यहानादिचित्तं द्भहुजन सेव्यतानिबन्धनम्, यथा त्यागिनम्पतिचित्तम्, दानादिचित्तश्च विवक्षितिमत्या-द्यनुमानमगमकं प्रमज्येत, आश्रयामिद्धत्वादिदोपान् । तस्माद्वस्तुनो निरंशतायां तश्चिनप्रहणे तत्सामध्येस्यापि प्रहणप्रमक्तिवादाभावो भवेतु, न चैवमिति सांगं वस्तु तथाभूतवस्तु-याहकं प्रमाणमपि सांशं सन् सविकल्पकम् । किञ्चार्थप्रभवत्याज्ज्ञानं यद्यर्थमाहकं तर्हीन्द्रि- 15 यादेरिप प्राहकं भवेत्, तत्त्रभवत्वात्, त चेष्टापत्तिः, अतीन्द्रियत्वात्, किञ्च प्रमात्-प्रमेयाभ्यामथीन्तरमर्थेमहकार्थर्थवस्त्रमाणमिति नैयायिकैः स्वीकृतम् , तेन न तत्प्रभवत्वं तिक्र-मित्तम्, तदभ्युपगमे वा शब्दझाने शब्दवत्तत्ममवायिकारणक्रणशब्कुल्यविष्ठन्ननभोदेशाख्य-श्रीत्रेंद्रियत्त्समवाययोगि प्रतिभासः स्यादित्याकाश्चममवायविषयानुमानोपन्यामो वैयर्ध्यः मनुभवेत्, प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, न च समवायविषयाध्यक्षस्याविकल्पकत्वेन गृहीतस्याप्य- 20 गृहीतरूपत्वान्नायं दोप इति वाच्यम् , झब्देऽप्यस्य समानत्वान् , यतो नैकमेकत्र निर्णयाः त्मकमपरत्रान्यथेत्येकान्तवादिनो वक्तं युक्तम्, एवं रूपनत्मामान्यसमवायेष्वपि वाच्यम् । अथ न कारणिमत्येवार्थप्रहः किन्तु योग्यतातः, नन्वेवं कि निमित्तमर्थम्य ज्ञानं प्रति-कारणता कल्प्यते, न च तद्भहणान्यथानुपपत्त्या तत्त्रति न तस्य कारणता परिकल्प्यते किन्तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति वाच्यम्, योगिज्ञानस्य मकलातीतानागतपदार्थाभावेऽपि 25 भावाभ्युपगमान्, न हि सर्वेऽप्यतीनानागता भावास्तदा मन्ति सर्वभावानां नित्यता-प्रसक्तेः । न च तद्विषयं तज्ज्ञातं न भवति, सद्मद्वर्गः कस्यचिदेकज्ञानावलम्यनः, अनेकः त्वात् पञ्चाञ्च लिवदित्यनुमानविरोधात् । अत एव नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति सौगतमतम्प्यपारनम्, तथाहि कि कारणं विषय एव, उत कारणमेव विषयः,

त चाध्यक्षं सिक्तिहितार्थेऽवतरित नामादिकक्क विशेषणमसिक्तितं न तत्रावतरीतुं समर्थेमिति वाच्यम्, नामादिविशेषणोक्षेखराहित्येनाक्षमतेः अप्रतिभासनात् आतिगुणक्रियादिविशेषणविशिष्टतयेवैकानेकस्वभावस्य स्वसंवेदनाध्यक्षात्रिणयात्, तथा सिक्तिहितस्यैवार्थस्वाध्यक्षेऽवतारे पक्ष्ममूळपरिष्वक्ताञ्चनाद्यवतरेत्। न च योग्यं वस्तवेवावतरित, अञ्चनमश्रेयं स्तंभादिकन्तु योग्यमिति वाच्यम्, नियामकाभावात्, स्तम्भादिप्रतिभासस्य नियामकस्वे चाम्योन्याश्रयात्। न च योग्यतातो न प्रतिभासञ्यवस्था, किन्तु प्रतिभासाद्योग्यता
श्रिवस्थाप्यते प्रतिभासनञ्यवस्था च स्वसंवेदनादिति वाच्यम्, तथा सति सिन्नधानासिकधानयोरनुपयोगितासिक्षेः, तथा चासिन्नहितस्यापि नामादेरध्यक्षयुद्धौ प्रतिभासे न कोऽपि
विरोधः, तस्माद्वाधकाभावात् साधकप्रमाणविषयत्वात्सविकल्पकमध्यक्षं सिद्धमिति स्वार्थ10 निर्णीतिस्वभावं क्वानं प्रमाणं व्यवस्थितमिति संक्षेपः।।

अथ नैयायिकाः. बौद्धोक्तनिर्विकल्पस्याध्यक्षप्रमाणत्वासम्भवेऽपि ' इन्द्रियार्थसन्नि-कर्षोत्पन्नं ज्ञानमञ्यपदेश्यम व्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् [न्यायद् १-१-४] इत्येत-इक्षणढिक्षतं तु प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, अस्यार्थः इन्द्रियं द्रव्यत्वकरणत्वनियनाधिष्ठानत्वाऽ-तीन्द्रियत्वे सत्यपरोक्षोपलिब्धजनकत्वाश्वश्चरादिमनःपर्यन्तम्, तत्यार्थः परिच्छेद्य इन्द्रि-15 यार्थ:, तेन सिन्नकर्प: प्रत्यासत्तेरिन्द्रियस्य प्राप्ति:, सिन्नकर्षस्य च व्यवहिनार्थानुपलब्ध्या सद्भावः सत्रकृता प्रतिपादितः, तत्सद्भावे च सिद्धे पारिशेष्यात्तत्संयोगादिकल्पना, द्रव्य-स्येन्द्रियेण संयोग एव, युतसिद्धत्वात्, गुणादीनां द्रव्यममवेतानां संयुक्तसमवाय एव, अद्रव्यत्वे सत्यत्र समवायात्, तत्समवेतेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव, अन्यस्यासम्भ-वात, शब्दे समबाय एव, गगनस्य श्रीत्रत्वेन व्यवस्थापितत्वात्, शब्दत्वे समवेतसमवाय 20 एव परिशेषात्. समवायाभावयोश्च विशेषणविशेष्यभाव एव. कारणकार्यस्वरूपगर्भत्वेन लक्षणस्य च त्रैविध्यादन्ययोगव्यवच्छेदार्थमिन्द्रियार्थसिन्निकर्षः कारणमित्यभिधीयते, कार-णत्वेऽपि दोपाशङ्कापरिजिहीर्पयाऽसाधारणकारणवचनं न त्वनुयायिकारणव्यावृत्तिः, एव-म्भूतस्येन्द्रियार्थमिकिकपैस्येव कारणत्वाभिधानम्, न त्वन्तःकर्णेन्द्रियसम्बन्धस्य, तस्या-ठयापकःवान् , अव्यापकःवन्तु सुखादिशानोत्पत्तावसम्भवात् । सम्यङ् निकर्षः संनिकर्षः, इदं 25 सिन्नकर्षेषद्कप्रतिपादनार्थम्, एतदेव सिन्नकर्षेषटं ज्ञानोत्पादने समर्थे कारणं न संयुक्त-संयोगादिकमिति, न चेन्द्रियप्रहणं व्यर्थम् , अनुमानव्यवच्छेदार्थस्वात् , तस्याप्यर्थसन्नि-कर्षादुत्पत्तेः, इन्द्रियविषयेऽर्थे सजिकर्षाद्यदत्पद्यते ज्ञानं तत्त्रत्यक्षमित्यक्ती च तद्व्यवच्छेदः. तस्येन्द्रियविषये इन्द्रियसम्बन्धाद्नुत्वत्ते:। तथाप्यर्थप्रहणमनर्थकमिति चेन्न, स्मृतिफल-सिककर्षनिष्टस्यर्थत्वात्, आत्मान्तःकरणसम्बन्धाद्धि स्मृतिकदेति इति तज्जनकस्यापि छक्षणे-

समावेशः स्थात् । न चेन्द्रियार्थसिक्षकर्षेजा स्मृतिः, अतीतस्यापि तदाऽसतः स्मर्यमा-णस्वात् । उत्पत्तिप्रहणं कारकत्वज्ञापनार्थम् , ज्ञानप्रहणं सुखादिनिवृत्त्यर्थम् । न च तुरूयकार-णजन्यत्वाङकानसुखादीनामेकत्वम्, अतो न ज्ञानम्हणं सार्थकमिति बाड्यम्, तुल्य-कारणजन्यत्वस्यासिद्धत्वात् , आह्वादादिस्वभावाः सुखादयोऽनुभूयन्ते पाद्धतया झान-न्त्वादीवगमस्वभावं प्राह्कतयाऽनुभूयत इति ज्ञानसुखाद्योभेदोऽध्यक्षसिद्ध एव विशिष्टादृष्ट- 5 कारणजन्यत्वात् मुखादेः ज्ञानजात्युत्पाद्यत्वाच ज्ञानस्य तु तद्भिन्नकारणजत्वान्न भिन्नहेतु-जल्बमसिद्धं ज्ञानसुखाद्योः, अतो बोधजनकस्य ज्ञापनार्थं युक्तं ज्ञानग्रहणम् । व्यपदेशः शब्दस्तेनेन्द्रियार्थसिक्तकर्षेण चोत्पादितस्याध्यक्षतानिवृत्त्यर्थमन्यपदेइयपदोपादानम्, नन्त्रि-निद्रस्विषये शब्दस्य सामान्यविषयत्वेन व्यापारासम्भवादिन्द्रियस्य च स्वलक्षणविषयत्वा-न्नोभयोरेकविषयत्वमिति न तज्जन्यमेकं क्रानं सम्भवतीति चेन्न, तयोर्भिन्नविषयत्वाभावात्, 10 त्रक्रावभावित्वाचीभयजन्यत्वं ज्ञानस्यावगतमेव, चक्षुगोंशब्दव्यापारे सति हायं गौरिति विशिष्टकाले ज्ञानमुपजायमानमुपलभ्यते एव, तद्भावभावित्वेन चान्यत्रापि कार्यकारणभावो व्यवस्थाप्यते, तचात्रापि तुल्यमिति कथं नोभयजं झानम् । न चान्तःकरणानिधिष्ठितत्वदो-षश्चक्षुषः तेनाधिष्ठानान् शब्दस्य च प्रदीपवःकरणत्वात् । न च प्राद्यत्वकाले शब्दस्य कर-णत्वमयुक्तम्, श्रोत्रस्यैव तदा करणत्वान् शब्दस्य तु तदा बाह्यत्वमेव गृहीतस्य चोत्तरकाल- 15 मन्तःकरणाधिष्ठितचक्षुःसहायस्य चार्थप्रतिपत्तौ व्यापार इत्युभयतं गौरिति ज्ञानम् । व्यप-देशकर्मतापन्नज्ञाननिष्ट्रस्यर्थमव्यपदेश्यविशेषणमिति केचित्तन्न, प्रदीपेन्द्रियसुवर्णादीनामभि-धीयमानत्वेऽपि कारणप्रमाणतापक्षे प्रत्यक्षत्वानिवृत्तेः । इन्द्रियार्थसंत्रिकपीदुपजातं शब्देना-जनिनं च व्यभिचारिक्षानं न प्रत्यक्षमित्यव्यभिचारिपदोपादानम्, मरीचिपृद्कक्कानस्येन्द्रि-यज्ञत्वं तञ्जावभावित्वेनावसीयते मरीच्यालम्बनत्वमपि तत एवावसीयते, मरीचिदेशं प्रति 20 प्रकृतिश्च, पूर्वीनुभूतीदकविषयत्वे तु तहेश एव प्रवृत्तिभवेत, न मरीचिदेशे । भ्रान्तत्वा-न्मरीचिदेशे स्थादिति चेन्न भ्रान्तिनिमित्ताभावात्, इन्द्रियव्यापारस्य निमित्तत्वे तु इन्द्रिय-जत्वं सिद्धमेव, बाह्येन्द्रियजत्वाच न स्मृतिः। नचाप्रतिभासमाना मरीचयः कथमुद्कज्ञान-नस्यालम्बनमिति शङ्कथम्, तेषु सत्सु भावात्, कुती नान्यत्र घटादाविति चेन्न, उदकेन साह्य्याभावात् । अपरे तु स्मर्यमाणशब्दसहायेन्द्रियार्थसन्निकर्वजमित मरीचिषु उदकमित्यु- 25 हेस्बवज्ज्ञानमञ्यभिचारिपदापोह्यमेव मन्यन्ते, अञ्यपदेश्यपदञ्यवच्छेद्यं तु यत्र प्रथमत एवे-न्द्रियसिक्छेडर्थे संकेतानभिक्षस्य श्रूयमाणाच्छद्वात् पनमोऽयमिति क्रानमुत्पद्यते तन्न शब्दस्यैव तद्वगतौ प्राधान्यादिन्द्रियार्थसंतिकपैश्य तु विद्यमानस्यापि तद्वगतावप्राधा-न्यात्तदेवाव्यपदेश्यपदव्यवच्छेराम्, न त्ववगतसंकेतस्मर्यमाणशब्दसचित्रेतिद्रयार्थसिन्नकर्ष-

प्रभवम् , तत्र तत्सिक्रिकर्षस्येव प्राधान्यात् , वाचकस्य तद्विपर्ययात् । नन् सामप्रवां कस्य न्यूनतया व्यभिचारः, कर्तुः करणस्य कर्मणो वा, उच्यते, तत्र स्वाकारसंवरणेनाकारान्तरेण श्चानजननात् कर्मणो व्यभिचारः, कर्तृकरणयोग्तु तथाविधकर्मसहकारित्वादिति मन्यन्ते, स्याद्यं व्यभिचारो न त्वेति अवृत्त्यर्थमव्यभिचारिपदोपादानमर्थवत् , अतिन्द्रियार्थसिककः 5 र्षजत्वादेष तन्निवृत्तिसिद्धेः । न हि मरीचिकायामुद्कश्चानमिन्द्रियार्थेसिन्निकर्षजम्, जलेने-न्द्रियसिककर्षाभावात् , तम्माद्यद्वस्मिस्तदित्युत्पचते तद्व्यभिचारि ज्ञानं तद्व्यवच्छेदेन तस्मि-स्तदिति ज्ञानमञ्यभिचारिपदसङ्खाद्यम् । न च ज्ञानपदमन्धैकमञ्यभिचारिपदादेव ज्ञान-सिद्धेः व्यभिचारित्वमव्यभिचारित्वं हि ज्ञानस्यैवेति वाच्यम्, इन्द्रियार्थसिक्नकर्षोत्पन्नस्या-ज्ञानरूपस्यापि सुखस्याव्यभिचारात्तन्नियुत्त्यर्थे ज्ञानपदमर्थवत्, सुखस्य व्यभिचारित्वद्धासु-10 खसाधनपराङ्गनादौ सुखस्य भाव: मरीचिकासूद्कज्ञानस्य ज्ञानतेव यथोक्तविशेषणविशिष्टं संशयकानं भवति अतस्तक्र्यवच्छेदार्थं व्यवसायात्मकपदोपादानम्, व्यवसीयतेऽऽनेनेति व्यवसायो विशेष उच्यते विशेषजनितं व्यवसायात्मकं ज्ञानम्, संशयज्ञानन्तु सामान्य-जनितत्वाक्षेत्रम्, अथवा निश्चयात्मकं व्यवसायः, संशयज्ञानन्त्वनिश्चयात्मकमिति तस्र युक्तम् , इन्द्रियार्थेसिन्निकर्षोत्पन्नत्वादेरघटमानत्वात , इन्द्रियं यदि चक्षुर्गोलकाद्यवयविलक्ष्णं 15 तदा तस्य पर्वतादि स्वविषयेण व्यवहितदेशेन सन्निकर्पोऽसिद्धः संयोगादेनिषद्धत्वात्, योऽपि कथित्रत् पदार्थान्यतिरिक्तः संश्लेषलक्षणः काष्ठजतुनोरिव सम्बन्धः प्रसिद्धः सोऽपि व्यवहितेन पर्वतादिना चक्कुर्गोलकस्यानुपपन्नः तत्प्रसाधकप्रमाणाभावात , न हि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्, देवदत्तचक्षुस्तद्विषयेण पर्वतादिना सम्बद्धमित्येवं न ह्यस्मदादेर-क्षप्रभवा प्रतिपत्तिः, न च चक्षुःप्राप्तार्थप्रकाशकं बाह्यन्द्रियत्वात्, त्वगादिवदित्यनुमानं 20 तत्सिन्निकर्षप्रसाधकमिति वाच्यम्, चक्षुगीलकतद्रधयोरध्यक्षेणैवामिन्निकृष्टयोः प्रतिपत्तेरस्य हेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वात् , अवयविलक्षणचक्षुपोऽसिद्धेराश्रयासिद्धत्वात् , अत एव स्वरू-पासिक्षेश्च, न हाविद्यमानस्यावयविनो बाह्मेन्द्रियत्वं सिद्धम्। न च चक्काःशब्देनात्र तद्रश्म-योऽभिधीयन्ते इति नोक्तरोर्षं इति वक्तव्यम् , तेषामप्यसिद्धेः, अन्यथाऽस्यानुमानस्य बैक-ल्यापत्तः । न चानेनैवानुमानेन तित्मद्धिः, इतरेतराश्रयात्, रिकमिसद्धावाश्रयासिद्धिपरि-25 हारः ततश्चातो हेतोस्तित्मद्धिरिति । यदि गोलकविर्धभूतरिक्मविशेषस्य चक्षुःशब्दवाच्य-त्वे ऽर्थप्रकाशकत्वे च गोलकस्याञ्जनादिना सम्कार उन्मीलनादिकश्च व्यापारी व्यर्थः स्यात् । अथ ते गोलकाश्रया इति निश्नमीलनेऽसंस्कारे वा तेपामपि स्थगनादसंस्कृतत्वाश्व विषयं

१ थयायत्र चक्षुष एनोपर्युक्तहेतुभिरिमिद्धिरतस्तद्रश्मयोऽत्र पक्षतयोपन्यस्यन्त इत्याशङ्कनं न युक्यते तथापि शिष्ययुद्धिनैर्मत्यापादनार्थवाऽऽशङ्कामुद्धान्य निरास. कृतः ॥

प्रति गमनं तत्प्रकाश्चनक्क न स्यादतस्तद्र्ये तदुन्मीलनं तत्संस्कारश्च न व्यर्थ उच्यते तर्हि गोलकानुषक्तकामलादेः प्रकाशकत्वं तेषां न्यान् , न हि प्रदीपः स्वात्मानं शलाकादिकं न प्रका-शयतीति दृष्टम् । गोलकान्तर्गतं किञ्चित्तेजोद्रव्यमस्ति तस्य रदमय इत्यभ्युपगमेऽप्ययं दोष-स्तुल्यः, न हि काचकूपिकान्तर्गताः प्रदीपादिरदमयस्ततो निर्गच्छन्तस्तःसम्बद्धमर्थं न प्रका-यन्तीति, तदेवं रदमीनामसिद्धेर्ने ते चक्षुःशब्दाभिषेयाः । अथ रस्नादयो बाह्येन्द्रियत्वात् 5 प्राप्तार्थेप्रकाशका उपलब्धाः बाह्रोन्द्रियं च चशुः, ततस्तद्पि प्राप्तार्थप्रकाशकम्, न च गोलक-स्य बाह्यार्थेप्राप्तिः सम्भाविनीति पारिशेष्यात्तद्वरमीनां तत्प्राप्तिरिति रिश्मसिद्धिः, न. अ-त्यासम्मलाञ्जनशलाकादेः प्रकाशप्रसक्तः । किञ्च यदि गोलकान्निर्गत्य बाह्यार्थेनाभिसम्बद्ध तद्रक्रमयोऽथै प्रकाशयन्ति तहीर्थं प्रत्युपमर्पन्तस्त उपलक्ष्येरन् , रूपस्पर्शविशेषवतां तैज-सानां बहुचादिवत्सतामनुपलम्भे निमित्ताभावात्, न चोपलभ्यन्त इत्युपलव्धिलक्षणप्राम्ना- 10 नामनुपलम्भाद्सत्त्रम् । न चानुद्भतरूपस्पर्शत्वात्स्वर्णतप्तोदकयोरिव तेषामनुपलम्भ इति वाच्यम् , स्वर्णतप्तोद्कयोम्तेजस्त्वासिद्धेः, दृष्टानुमारेण चानुपळभ्यमानभावकस्पनाः प्रभ-वन्ति, अन्यथा रात्रौ भास्करकराः सन्तोऽपि नोपलभ्यन्ते अनुद्भतरूपस्पर्शत्वान्नायन-र्श्विमवदित्यपि कल्पनाप्रसक्तेः। न च चक्षास्तेजोर्श्विमवन्, रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् , प्रदीपवदित्यतुमानात्तद्रविमसत्त्विमिद्धितित वाच्यम् , गाढान्धकारायां रात्री 15 वृषदंशचक्षः, बाह्यालोकमव्यपेक्षार्थप्रकाशकं चक्षद्वान्, दिवा पुरुषचक्षवेदिखनुमानेन तदा भास्करकराणामपि सिद्ध्यापत्तः। न च वृपदंशकादेश्वाक्षपं तेजोऽस्ती न किञ्चित्प्रयोजनमनुद्भत-भास्करकरकल्पनयेति वाच्यम् , मनुष्यादीनार्माप तदस्तीति बाह्यतेजसी वैयध्यापत्तेः । न च दृष्टानुसारित्वादभ्यपगमस्य नायनं मौर्यं च तेजो मनुष्यादीनां विज्ञानकारणं मार्जारादे रात्रौ नायनमेव दृश्यत इति तदेव कारणमिति वाच्यम्, तथा दर्शनस्यैवाभावान्, नरनायनग- 20 इम्यदर्शनात तेषामनुमेयत्वे तु रात्री भास्करकराणामपि तथा स्यान्, न चान्धकारावष्टब्धायां रात्री भास्करकरसंभवे नक्तञ्चराणामिव नराणामिप ऋपदर्शनं स्यादिति वाच्यम् , सता-मपि तत्कराणां नरान प्रति रूपदर्शनजननाममर्थत्वान . यथा न एव वामरे उल्कादीनाम . भावशक्तीनां विचित्रत्वात्, तस्मादन्पलम्भात् क्षपायां यथा न भास्करकरास्तथा नायना र-इमयोऽन्यदेति स्थितम् । यदपि चक्षुः, स्वरदिमसम्बद्धार्थप्रकाशकम् , तैजसत्वान् , प्रदीप- 25 वदिखनुमानम्, तद्पि न सम्यक्, किमनेन चक्षपोरइमयः साध्यन्ते उतान्यतः सिद्धानां प्राह्मार्थसम्बन्धस्तेषां साध्यते, आद्ये तरुणनारीनयनानां दुग्धधवलनया भासुररदिमरहि-तानामध्यक्षतः प्रतीतेः कालात्ययापदिष्टो हेतः। न चाध्यक्षप्रहणयोग्यस्यानुपलम्भो बाधः. यथाऽनुष्णोऽग्निः सत्वादिखादौ, नायनाश्च रद्मयो नाध्यक्षप्रहणयोग्याः सदा तेपामदः

इयःबादिति बाच्यम्, पृथिव्यादावपि तेषां साध्यतात्रसक्तः । न च दृषदंशचक्षुपो रदमयोऽष्यक्षतो वीक्ष्यन्त इति नयनानां तत्साधने दुग्धधवळावळाळोचनादौ न विरोधो भूम्यादेश्वत्साधन इवेति बाच्यम् , तत्रेक्षणमात्रादन्यत्रापि तत्साधने हेम्नि पीतत्वप्रतीतौ रजतेऽपि पीतत्वप्रसङ्गात्, प्रमाणवाधाया उभयत्रापि तुल्यत्वात् । तैजसत्वमपि चक्कु-5 ष्यमिद्धम, न च तैजसं चक्षुः, रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्, प्रदीपवदित्यनु-मानात्तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम् , यतोऽत्र भास्वरह्मपोष्णस्पर्शवत्तेजोद्रव्यसमवेतगोछकस्वभाव-कार्यद्रव्यस्य चक्षुःशब्दवाच्यत्वेऽध्यक्ष्विरोधः, तद्विपरीतरूपस्पशोधारतयाऽध्यक्षतः प्रतिपत्तेः अवलापारावतवलीवदीदीनां चल्लुचो धवललोहितनीलक्षपतयोष्णस्पर्शविकलतया चाध्यक्षतोऽ-वगमात्। न च गोलकव्यतिरिक्तं चश्चः, तद्वाहकप्रमाणाभावात् तस्मादाश्रयासिद्धः। रूप-10 स्यैव प्रकाशकत्वादिति हेतुरपि चन्द्रकिरणादिनाऽनैकान्तिकः, तस्य रूपस्यैव प्रकाशकत्वेऽपि अतैजसत्वात्। न च तस्यापि पक्षीकरणम्, अनैकान्तिकहेत्वभावप्रसंकः, सर्वत्र व्यभि-चारविषयस्य पक्षीकरणसम्भवान् । न च चन्द्रकिरणान्तर्गतं तेजः रूपप्रकाशकमतो न व्यभिचार इत्यादेइयम् , प्रदीपेऽप्यन्यस्य तदन्तर्गतस्य रूपप्रकाशकस्य प्रकल्पनया दृष्टान्ता-सिद्धिप्रसङ्गात् । रूपस्यैव प्रकाशकेन रूपच्छः सिक्रकर्षेण व्यभिचाराच । न चासी 15 रसादेरपि प्रकाशकः, इन्द्रियान्तरकरूपनावैयध्येप्रसङ्गात् । रूपप्रकाशकत्वस्य रूपझान-जनकत्वस्वरूपतया रूपादौ व्यभिचारोऽपि । यदि रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाश-ककरणद्रव्यत्वादिति हेतुकच्यते तर्हि यथा सम्बन्धादेरद्रव्यादेरप्यतेजसस्य रूपज्ञानजनकता तथा चक्षुषोऽपि किं न स्यात् । एवं प्रदीपवदिति दृष्टान्तस्यापि रूपप्रकाशकत्वासिद्धेः साधनविकलता । न च प्रदीपे सनि प्रतिनियतप्राणिनां रूपदर्शनसंभवात्तस्य रूपप्रकाशक-20 त्वम्, अञ्चनादिसंस्कृतचक्षुवां तद्भावेऽपि रूपदर्शनसद्भावात् कारणताव्यभिचारात् । न च प्रदीपसहकृतदर्शनस्य तद्व्यभिचारित्वमिति वाच्यम्, यतो यादृशमेव रूपदर्शनमालोके संस्कृतचक्ष्मणं तद्भावेऽपि नाहशमेव भवति भेदानवधारणात्, तद्भेद्कल्पने हि न किंचित् केनचित्सदृशमिति सौगतमतानुप्रवेशः स्यात् , रूपप्रदीपयोश्च सहोत्पन्नयोर्थुगपदृर्शने प्रदीपव-द्रूपस्यापि प्रदीपप्रकाशकत्वाद्रूपं तेजसं भवेत, अन्यथा न प्रदीपोऽपि तेजसः स्यात्, 25 तयोसाज्जनकत्वाविशेषात् । न चान्यदा प्रदीपस्यैव रूपप्रकाशकत्वोपछब्धेः स एव तहापि प्रकाशक इति बाच्यमन्यदाऽप्यञ्जनादिसंस्कृतचक्ष्यं तद्भावेऽपि रूपद्शेनसद्भावात् तस्य तत्प्रकाशकत्वासिद्धेः । अथ तस्मिन् सति कदाचित् कस्यचिद्रृपदर्शनात्तस्य तत्प्रदर्शकत्वं तर्हि नक्त बराणामन्धकारे क्रपदर्शनाचदभावे तदभावात् कार्यकारणभावस्य सर्वत्र तक्षिवन्धन-त्वात् तमोऽपि रूपप्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्तेजसं भवेत्, अन्यथा रूपप्रकाशकत्वस्य हेतोरने-

नैव समसा व्यभिचारः स्थात् । न वालोकाभाव एव तमो नातिरिक्तं किञ्चिदिति वाध्यम् . आलोकस्यापि तमोऽभावरूपताप्रसक्तः, तरतमरूपतयोपलम्भस्योमयत्र समानत्वाम स आ-डोकस्य भावरूपतासाधकः । आलोकप्रतिभासामाव एव तम इति चेत्तमःप्रतिभासामाव एवाछोक इत्यस्यापि समानत्वात् । न च चक्षुव्यीपाराभावेऽपि तत्त्रतिभाससंवेदनात् आह्यो-कप्रतिभासामाव एव तमःप्रतिभासः, प्रतिनियतसामग्रीप्रभवविज्ञानावभासित्वात प्रतिनिय- 5 तमाबानां तमसरेतदतत्प्रभवविज्ञानावभासित्वात् , आलोकस्य तद्विपर्ययात् , यद्वाऽऽलोक-स्याप्य बश्चर्जे सत्यस्वप्रज्ञाने प्रतिभासनात्तमोज्ञानाभावक्रपता भवेत् । आछोकस्य क्रपप्रति-पत्तौ कारणत्वाझाभावरूपता तर्हि तमसोऽपि नक्तंवररूपप्रतिपत्तौ हेतुभावो विद्यत इति नामकारूपता भवेत् , तदेवमालोकम्य वस्तुत्वे तमसोऽपि तदिश्त्वति तेन हेतोव्येभिचारः । मवतु वाऽऽछोकाभाव एव तमस्तथापि न व्यभिचारपरिद्वारः तदभावस्थातैजसस्यापि तत्प्रकाशकत्वात् । न च तमोऽभावेऽपि रूपद्शेनाम तस्य तत्प्रकाशकत्वमिति बाच्यम् , नक्त-चराणामालोकाभावेऽपि रूपदर्शनादालोकस्यापि तत्प्रकाशकत्वाभावप्रसक्तेः। आलोकाभावेऽपि किमिति नास्मदादीनां रूपदर्शनमिति न शङ्कणम्, रूपदर्शनस्य भावान्, अन्यथा न स्याद-न्धकारसाक्षात्कारः, बहुलतमोव्यवधानाम घटादिक्रपद्र्शनम्, तीन्नालोकतिरोहितास्पक्रप-वत्, तद्व्यवच्छेदाय च प्रदीपोपादानम्, प्रदीपस्य च घटरूपव्यवधायकतमोऽपनेतृत्वे 🚜 तैजसं चक्षः, रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात प्रदीपबदिति साधनविकछो दृष्टान्तः । अथान्यतो रइमयः सिद्धाः केवलमनेन प्राप्तार्थप्रकाशत्वं साध्यत इति चेन्न तद्वाहकप्रमाणा-भावात् । न चाप्राप्तार्थप्रकाशकत्वे सर्वे प्रकाशयेदिति वाच्यम्, भावानां नियतशक्तित्वात्. य एव हि यत्र योग्यः स एव तत् प्रकाशयति, अन्यथा संयुक्तसमवायाविशेषादृपादीनिव गन्धादीनपि प्रकाशयेत्। न च तत्र योग्यता नास्तीति वक्तव्यं योग्यताया अभावादेव प्राप्त्यभावेऽपि अतिदूरसिक्कष्टस्य प्रकाशासम्भवात्सर्वत्र योग्यताया एवाश्रयणस्यौचित्यात् . तत्रश्च सम्बन्धकल्पना व्यर्थेव । किञ्च यदि चक्षःप्राप्तार्थपरिच्छेदकं तर्हि स्फटिकाद्यन्तरितः बस्तुप्रकाशकं न स्यात् तद्रश्मीचां स्फटिकादिना प्रतिबन्धात्। न च रश्मिभः स्फटिका-देध्वैसः स्फटिकव्यवहितवस्तुदर्शनवेलायां स्फटिकादेरपि दर्शनात् । व्यवहितपदार्थस्यापि दर्शने कल्लिवजलाबावतार्थस्यापि चक्षः प्रकाशकं स्यात् । न च जलेन तद्रदमयः प्रतिहर 🚜 न्यन्त इति वक्तव्यम् , स्वच्छजलेनापि प्रतिहतिप्रसङ्गेन तक्र्यवहितार्थप्रकाशकता न स्यात् , तेषां तत्र प्रकाशनयोग्यताकरूपने च तत एवाप्राप्तार्थप्रकाशसम्भवात् संयुक्तसमवायादिस-

१ अत्रापि तमसो भावरूपत्वं तेजसोऽनावरूपत्वं वा भवतु तथापि पूर्वोदिनव्यभिचारो नैव व्यपगत. तथापि प्रसन्नाश्त्रमसोऽभावस्वरूपत्वं निराकर्त्तुं न चालोकामाव एव तम इत्याशक्कोत्थापितेति विक्रेयम् ॥

क्षिक्षेक्रस्पनावैयर्थ्यम् । एवं समवायम्याभावात् संयुक्तसमवायादीनामध्यभावेन रूपाप्रका-शकतया रूपस्यैव प्रकाशकत्वमसिद्धम् । इह तन्तुषु पट इत्यादिशुद्धा समवायः साध्यत इति चेत्, न इह बुद्ध्या सम्बन्धमात्रसाधने घटतदूपयोः कथित्रतादात्म्यसम्बन्धा-भ्युपगमात् सिद्धसाध्यताप्रसङ्गः। तद्बुद्धिनिमित्ततया तत्सम्बन्धाप्रतिपत्तौ कथं समवायोऽपि 5 तिश्रमित्ततया प्रतिपत्रः । घटतदूषयोः कथक्कित्तादात्म्यसम्बन्धो विरोधान्नेष्यते चेत्तिर्हि भावा-भावयोः कथन्त्रित्तादात्म्याभावे समवायादेरसम्भवादसम्बन्धः स्यात्, तथा चाभावेन सहा-क्षाणां सन्निकर्षामाबान्नाक्षतस्तत्प्रतिपत्तिः स्यात्। न च भावाभावयोविशेषणविशेष्यभाव एव सम्बन्ध इति वाच्यम्, भावाभावाभ्यां तस्यानशीन्तरत्वे तावेव स एव वा स्यात्, अशी-न्तरत्वे न भावाभावाध्यां तस्य सम्बन्धः, सम्बन्धाभावत्, सम्बन्धान्तरकरुपनायामनवस्था-10 नात् अतस्तयोः कथित्रत्तादात्म्यमभ्यपेयमन्यथाऽभावोऽध्यक्षप्रमाणप्राह्यो न स्यात् । एवस्र समबायासिद्ध्या नाक्षस्य रूपेण सम्बन्धः संयोगादिषांद्वधसन्निकर्पाभावात्। अथ भवतोऽपि कथमप्राप्तार्थप्रकाशकत्वं सिद्धमिति चेन्न, अप्राप्तार्थप्रकाशकं चक्षः, अत्यासन्नार्थाप्रकाशक-रवान, यसैवं तसैवं यथा श्रोत्रादि, न चेदं तथा इति व्यतिरेकिहेतुना तत्माधनात्, न चायमसिद्धो हेतु:, गोलकस्य कामलादे: पक्ष्मपुटगतस्य चाञ्चनाद्रस्तेनाप्रकाशनात् । अथ 15 श्रीत्रादी अलासन्नार्थप्रकाशकरवं न सिद्धमिति कथं तस्य वैधम्येद्दष्टान्ततेति चेन्न, कर्णशब्कु-लीप्रविष्टमशकादिशब्दस्य श्रवणात, स्पर्शनादौ विवादाभावाश्व, एवळा मिलकपीदेश्वश्चषीऽ-सिद्धेरिन्द्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वं प्रत्यक्षस्यासिद्धम् . एवमेवान्तः करणेन्द्रियसम्बन्धोऽपि न सम्भवति, परकल्पितान्तःकरणस्यासिद्धः । यद्यार्थप्रहणं स्मृतिफलसन्निकर्पनिवृत्त्यर्धमित्युक्तं तद्युक्तम् , स्मृतिवञ्ज्ञानस्थाप्यर्थजन्यत्वासिद्धेः, तज्जन्यत्वात्तस्य तद्वाह्कत्वे समानसमय-20 चिरातीतानागतार्थमाहकत्वं तस्य न स्यान, तथाभूतस्यार्थस्य तत् प्रत्यजनकत्वान्, तथा च सर्वज्ञानं सकलपदार्थमाहकं न भवेदिति । ज्ञानमहणं सुम्बादिनियृत्यर्थमित्यप्यसङ्गतम्, बानरूपत्वानतिक्रमात्सुखादेः, अन्यथाऽऽह्वादाद्यनुभवो न स्यात्, अनवस्थादोषप्रसङ्गात् । कानमुखयोरेकत्वे प्रत्यक्षविरोधो ज्ञानमर्थावबोधस्वभावं सुखादिकमाह्वादादिस्वभाविमिति यदुक्तं तन, यतः स्वावनीय एव विकानेऽव्यभिचरितो धर्मः. स्मरणादौ ज्ञानस्ववतायामध्य-र्थावबोधरूपताया अभावात् स्वावबोधरूपता तु ज्ञानाव्यभिचारिता सुखादावव्यस्ति, अन्यथा तस्यानुभव एव न स्यान्, ततश्च सुन्वादेक्कानरूपनायां कथमध्यक्षविरोधः । अव्यपदेदय-पदोपादानमप्यनर्थकम्, व्यवच्छेचाभावात्, उभयजं ज्ञानं व्यवच्छेचसिति चेन्न, तस्याध्य-क्षतायां दोषाभावात् । शब्दजन्यत्वाद्यदि तस्य शाब्देऽन्तर्भावस्तर्हि अक्षजत्वात् किमिति अध्यक्षे नान्तर्भावः। शब्दस्य प्राधान्यादिति चेन्न, अक्षिक्वातिकान्त एव शब्दस्य प्राधान्येन

व्यापारयोगात । यद्यभयजञ्चानविषयस्यापि तदतिकान्तत्वं तद्यव्यपदेश्यपदोपादानमन्तरेणापि शाब्द एव तस्यान्तर्भावो भविष्यतीति तद्भ्यवच्छेदार्थमव्यपदेच्यपदोपादानमनर्थकम् । अथो-भयजत्बाद्स्य प्रमाणान्तरत्वं अवयपदेवयप्रहणेऽसति स्यादिति चेन्न, यतोऽक्षप्राधान्ये प्रत्यक्षता शब्दप्राधान्ये तु शाब्दतेति कथं प्रमाणान्तरता, न चीभयोरपि प्राधान्यम् , सामप्रयामेकस्यैव साधकतमत्वात्, तेनैव च व्यपदेशप्राप्तः। अव्यभिचारादिपदमपि न व्यभिचारिह्याननिवृत्त्यर्थः 5 युज्यते, तत्प्रतिपाँचार्थस्य परमतेनासङ्गतेः, तथाहि अदुष्टकारणारब्धत्वं वाधारहितस्वं वा ना-व्यभिचारित्वं, प्रवृत्तिसामध्यीवगमव्यतिरेकेण श्रातुमशक्ते, अतः प्रवृत्तिसामध्येमेवाव्यभि-चारित्वम्, तच विक्रानस्याज्यभिचारित्वं क्रायमानं यदि प्रतिभातिविषयप्राध्याऽवगम्यते तर्हि उद्द्वाने किमुद्कावयवी प्रतिभातः प्राप्यते, उत तत्सामान्यम् , किं वोभयम् । नागः, अव-यविन एवाभावात् प्रतिभासाविषयत्वात्, सत्त्वेऽपि तस्य न प्रतिभामस्य पराभ्युपगमेन 10 प्राप्तिः, झषादिविवत्तेनाभिघातोपजातावयविक्रयादिक्रमेण ध्वंससम्भवात् । न च विद्यमान-व्युद्दैरवयवैरारब्धस्य तस्य तज्ञातीयतया प्रतिभातस्यैव प्राप्तिरिति वाच्यम् , प्रतिभातस्य प्राप्तस्य चान्यत्वात्, न ह्यन्यस्य प्रतिभासने ऽन्यत्र प्राप्तावव्यभिचारिता, अतिप्रसङ्गात । न च प्रतिभातीदकसामान्यप्राह्या तद्व्यभिचारीति पक्ष आश्रियत इति बाच्यम् , व्यक्तिभ्य एकान्ततो भिन्नस्याभिन्नस्य वा सामान्यस्यासन्त्रात्, सन्तेऽपि तस्य नित्यतया स्वप्रतिभास- 15 कानजनकत्वायोगात्, अजनकस्याविषयत्वाभ्युपगमात्, विषयत्वेऽपि तस्य पानावर्धिकया-जनकत्वायोगेन प्रवृष्ट्यभावप्रसङ्गात् । न च तदनगमेऽपि व्यक्तौ अर्थकियार्थिनां प्रवृत्तिरिति वाच्यम्, अन्यप्रतिभासेऽन्यत्र प्रवृत्त्ययोगात् । न च समवायस्यातिसूक्ष्मतया जातिव्यत्तयो-रेकलोलीभावेन जातिप्रतिपत्तावि भ्रान्त्या व्यक्तौ प्रवृत्तिरिति वाच्यम् , तञ्ज्ञानस्यातिमस्त-द्वहणरूपतया आन्तिरूपत्वाद्व्यभिचरित्वायोगात् । नापि तृतीयः, अवयविसामान्ययोरभावे 20 तद्वत्पक्षस्यापि दुरापास्तरवात् । प्रवृत्तिसामध्येन पूर्वज्ञानस्याव्यभिचारिता कि छिङ्गभूतेन श्रायते उताभ्यश्ररूपेण, नादाः, तेन सह सम्बन्धानवगतेः, अवगतौ वा प्रवृत्तिसामध्येन न किञ्चित् प्रयोजनम् । न द्वितीयः ध्वस्तेत पूर्वज्ञानेन सहेन्द्रियस्य सञ्जिकपीभावात्तद्विष-यज्ञानस्याध्यक्षतानुपपत्तेः, केशोन्द्रकादिश्चानवत् तस्य निरात्रस्व न्याम् कथमव्यभिचारिता-व्यवस्थापकत्वम् । न श्वविद्यमानस्य कथक्किद्विपयभावः सम्भवति, जनकत्वाकारार्पकत्वमह- 25 त्वादिधर्मोपेतत्वसहोत्पादसत्त्वमात्रादीनां विषयत्वहेतुत्वेन परिकल्पितानाममित पदार्थे सर्वे-षामभावात् । अथात्मान्तःकरणसम्बन्धेनाव्यभिचारितादिविशिष्टज्ञानमुत्पन्नं गृह्यत इति तद्व्यमिचारितावगम इति चेन्न अव्यभिचारिताया ज्ञानधमत्वे सामान्यदूषणरीत्या नित्यता

१ सकलप्रवृत्तिजनकरवं प्रवृत्तिसामध्यम् ।

तस्या न सम्भवति, अनित्यत्वे ज्ञानात्प्रागुत्पन्नत्वे च न ज्ञानधर्मो भवेत्, धर्मिणोऽभावात्, महोत्पादे च तादात्म्यतद्दपत्तिसमवायादिसम्बन्धाभावे तस्य धर्म इति व्यपदेशानुपपत्तिः पश्चादुत्पादे पूर्वं तज्ज्ञानं व्यभिचारि स्यात् । यद्यव्यभिचारितादि ज्ञानस्वरूपं तर्हि विपर्यय-क्रानेऽपि तत्प्रमक्तिः, विशिष्टक्रानमध्यभिचारिनादिस्वभावमिति चेन्न विशेषमन्तरेण विशि-5 ष्टतानुपपत्तेः विशेषस्य वैकान्ततो भेदे सम्बन्धानुपपत्तिः, अभेदे च न विशिष्टता, कथ-क्रिद्रेहे तु परपक्षसिद्धिः, तस्मान्नाव्यभिचारितापदोपादानमर्थवत्। किन्न मरीच्युदकक्कान-स्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षपदेनैव व्यावृत्तिसम्भवादव्यभिचारिपदोपादानं निरर्थकम्, तज्ज्ञाने ग्रुदकं प्रतिभाति न तेनेन्द्रियसम्बन्धः, अविद्यमानत्वात, अन्यथा व्यभिचारिता न स्यात् न च मरीचिभिः सम्बन्धादिन्द्रियार्थसन्तिकर्षप्रभवत्वं तज्ज्ञानस्येति वाच्यम्, अप्रतिभास-10 मानमरीच्यादेरालम्बनत्वासम्भवात्, ज्ञानजनकतामात्रेणालम्बनत्वे इन्द्रियादेरप्यालम्बनता स्यात् । न चोदकाकारतया ते प्रतिभान्तीति बाच्यम् , उदकाकारताया ताभ्यः अभेदे पर-मार्थमस्वे च तत्प्रतिपत्तेर्व्यभिचारित्वासम्भवात । अपरमार्थमस्वे च तासामप्यपरमार्थम-स्वप्रसक्तिः। अपारमार्थिकोदकनादात्म्ये च मरीचीनां तद्दकज्ञानवन्मरीचिज्ञानमपि वितथं भवेत् । न चोदकाकार एकस्मिन् प्रतीयमाने मरीचयः प्रतीयन्त इति वक्तं शक्यमतिप्रस-15 जात्। ताभ्यो व्यतिरेके तु उदकप्रतिपत्तौ कथं मरीचयः प्रतिभान्ति, अन्यप्रतिभासेऽप्यन्य-प्रतिभासाभ्युपगमेर्ऽातप्रसङ्गात् । न च मरीचिदेशं प्रति प्रवृत्तः मरीच्यालम्बनत्वम्, एवं सति तहेशस्यालम्बनत्वप्रसक्तः । न च प्रतिभासमानभिन्नार्थसन्निकर्पजत्वमुदकविज्ञानस्यो-पपचते, सत्योदकज्ञाने ऽत्रष्टत्वात , अन्यथाऽनुमेयविद्वज्ञानस्यापि इन्द्रियार्थसिन्नकर्पजत्वमाप-नीपरेवन, आत्ममनःसन्निकर्पेजत्वान् । अथ प्रतीयमानवद्विना नास्ति मनुसः सम्बन्ध इति चेत्रदेश्वि नोदकेन सह चक्षुपस्सम्बन्ध इति व्यर्थमव्यभिचारिपदम्। तथा व्यवसायपदमि न संशयझानव्यवच्छेदार्थं कार्यम्, इन्द्रियार्थसिन्निकर्पपदेनित्र तद्वारणसम्भवात्, न हि परा-भ्युपगमेन स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयज्ञानमेकसुभयोहेखीन्द्रियार्थसन्निकर्षजं सम्भवति. मामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्मृतेश्च कि स्विदित्यनवधारणात्मकः प्रत्ययः संदेहः. तत्र कि प्रतिभाति धर्मिमात्रं धर्मो वा, यदि धर्मी वस्तुसन् प्रतिभाति तदा सम्यग्हान-25 त्वाम व्यवच्छेयः, अथावस्तुसम्रसावत्र प्रतिभाति तदाव्यभिचारिपद्व्यावार्तितत्वाम व्यवसा-यपदं सार्थकम्, यदि धर्मः प्रतिभाति, तथा स कि स्थाणुत्वपुरुषत्वान्यतरः, उभयं वा, प्रथमे स्थाणुत्वस्थाणो यदि वस्तुसन तहिं न तज्ज्ञानं व्यवच्छेर्द्यं सम्यग्ज्ञानत्वात्. यदावस्त सन् तदा तज्ज्ञानमन्यभिचारिपदापोद्यमेव, पुरुषत्वधर्मप्रतिभासे ऽप्येवं वाच्यम्, उभयमिति पक्षेऽपि तथैव। एकस्य धर्मस्य तान्विकत्वेऽपरधर्मस्यातान्विकत्वेऽपि तान्विकधर्मावसासित्वा- त्तरहानमञ्यभिचारि, अतात्त्वकधर्माभासित्वाच तदेव व्यभिचारीति एकमेव हातं प्रमाण-मप्रमाणका प्रसक्तम् , न च सन्दिग्धाकारप्रतिभासित्वात्सन्देह्ज्ञानमिति वाच्यम् , परमार्थतः संदिग्धाकारताया अर्थे सद्भावेऽबाधितार्थमहणक्तपत्वात्संशयज्ञानक्तपत्वायोगात सत्यार्थज्ञान-वत्। तस्या अर्थेऽसद्भावे तु तज्ज्ञानमन्यभिचारिपदन्यावर्थमेवेति न न्यवसायपदं सार्थ-कम्, तस्मान्नेदं प्रत्यक्षलक्षणमदुष्टम् । किन्त्रह्मादुष्टं लक्षणिमिति चेदुच्यते, स्वार्थसंवेदनं 5 स्पष्टमध्यक्षं मुख्यंगौणतः इति, मुख्यमतीन्द्रियंज्ञानमशेषविशेषालन्यनमध्यक्षम् । गौणन्तु संव्यवहारनिमित्तममर्वेपर्यायद्रव्यविषयभिन्द्रियप्रभवमस्मदाश्चध्यक्षं विशदम् । अस्य च स्व-योग्योऽर्थः स्वार्थः तस्य संवेदनं विशद्तया निर्णयस्वरूपम्, तेन संशयविपर्ययाऽनध्यवः सायब्रक्षणस्य ज्ञानस्य संव्यवहारानिमित्तस्य नाध्यक्षताप्रसक्तिः, नाष्यज्ञानहृषस्येन्द्रियादै-रिवकल्पस्य वा सौगताभिमतस्य प्रत्यक्षता । स्वञ्चार्थेश्च स्वार्थे तयोः संवेदनं स्वार्थ- 10 संवेदनमित्यपि व्युत्पत्त्या अर्थसंवेदनस्यैव जैमिनीयवैशेषिकादिपरिकल्पितस्य परोक्षस्य तदेकार्थसमवेतान्तरज्ञानप्राह्यस्यास्वसंविदितस्वभावस्याध्यक्षताव्युदासः, तथा विज्ञानवादिः परिकल्पितस्य स्वरूपमात्रमाहकस्य । प्रमाणप्रमेयरूपस्य च सकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनेकधर्मा कान्तरयैकरूपस्य वस्तुनः सद्भावेऽध्यक्षप्रमाणस्यैकस्य क्रमवर्त्तिपर्यायवशात्त्रथाव्यपदेशमासा-दयतश्चातुर्विध्यमवप्रहेहावायधारणरूपतयोपपन्नम् । तत्र विषयविषयिसन्निपातानन्तरमादं 15 प्रहणमवमहः विषयो द्रव्यपर्यायात्मार्थः, तस्य विषयिणश्च द्रव्येन्द्रियस्य निर्वृत्त्युपकरणस्य लब्ध्यपयोगस्वभावस्य भावेन्द्रियस्य यथाक्रमं सन्निपानो योग्यदेशावस्थानं तदनन्तरोद्भृतं मत्तामात्रदर्शनस्वभावं दर्शनं स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पक्रपम्तरपरिणामं प्रतिपद्यमानम-अवगृहीतविषयाकांश्रणमीहा, तदीहितविशेषनिर्णयोऽवायः, अवेतविषयम्मृति-हेतुर्धारणेति । अत्र पूर्वपूर्वस्य प्रमाणता, उत्तरोत्तरस्य च फलतेत्येकस्यापि मतिज्ञानस्य 20 चातुर्विध्यं कथिन्नत्प्रमाणफलभेदश्चोपपन्नः, ब्राह्मप्राहकसंविदां प्रतिभासभेदेऽपि युगपदेकत्व-मिव क्रमभाविनामवप्रहादीनां हेतुफलतया व्यवस्थितस्वरूपाणामपि कथिब्बिदेकत्वमविरुद्धम्। धारणास्त्रह्मपा च मतिरविसंबाद्स्त्रह्मपरमृतिफलस्य हेतुत्वात् प्रमाणं स्मृतिरपि तथाभूत-प्रत्यवमशैरवभावसंभाषळजनकत्वात्, संभापि तथाभूततर्कस्वभावविन्ताफळजनकत्वात्, चिन्ताऽप्यतुमानलक्षणाभिनिबोधफलजनकत्वात्, सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात्, तदुक्तम् 25 'मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनियोध इत्यनर्थान्तरम् ' [तत्त्वार्थ १-१३] अनर्थान्तरमिति कथिब्बदेकविषयम् । प्राकु शब्दयोजनान्मतिझानमेतत्, शेषमनेकप्रभेदं शब्दयोजनादुपजाय-मानमविज्ञदं ज्ञानं श्रुतमिति केचिन् । सैद्धान्तिकाग्तु अवप्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया

१ अत्रःतीन्द्रियज्ञानपदेनाशेषविशेषालम्बनभिन्नयोरविधमनःपर्यायज्ञानयोरिष प्रहणं कार्य्यम् ॥

10

मतेवीचकाः पर्योयशब्दा मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता अभिनिवीध इत्येते प्रतिपन्नाः,
स्मृतिसंज्ञाचिन्तादीनान्तु कथि ब्रिष्ट्रहोतमाहित्वेऽपि अविसंवादकत्वादनुमानवत् प्रमाणताऽभ्युपेया। न चानुमानस्यागृहीतस्वलक्षणाध्यवसायात् प्रामाण्यं न यथोक्तस्मृत्यादेरिति,
शब्दानित्यत्वादिषु लिङ्गलिङ्गिधियोरप्रमाणताप्रसङ्गात्, व्याप्तिप्राहकप्रमाणेन साकस्येनानश्विगतस्वलक्षणाध्यवमायिना सत्त्वानित्यत्वादेर्पेहणे तयोः समधिगतस्वलक्षणविषयत्वात्।
अत्र च यच्छव्दसंयोजनात् प्राक् स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिर्वर्त्तनक्षमं प्रवर्त्तवे तन्मितः,
शब्दसंयोजनात् प्रादुर्भूतं तु सर्वे श्रुतमिति विभाग इति दिक् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तमिक्तभरेण नत्पट्टघरेण विजय-लिघसृरिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य प्रत्यक्षलक्ष-णपरीक्षणं नाम पञ्जविद्यां सोपानम् ॥

## अथ अनुमानविचारः।

अत्र चार्वाकाः । विशदं सांव्यवहारिकमध्यक्षं युक्तम्, अनुमानादिकन्तूपचरितविष15 यत्वाद्विषयाभावाच न प्रमाणमिति कथं शब्दसंयोजनात् स्मृत्यादिश्रुतमुपपत्तिमन् । तदुक्तं 
'प्रमाणस्यागौणत्वादनुमानादर्थनिणेशो दुर्लभः 'तथा 'अनिधगतार्थपिरिच्छित्तः प्रमाणम् '
इति । न चानुमानमर्थपरिच्छित्तिस्त्रभावम् , तद्विपयाभिमैतस्य सामान्यादेरर्थस्याभावात , 
भावेऽपि यदि विशेपस्तद्विषयोऽभ्युपगम्यते तदा तत्र हेतोरनुगमाभावः, अय सामान्यं 
तद्विषयस्तदा सिद्धसाध्यताप्रसक्तः, विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यतेति न्यायात् ।
किञ्च व्याप्तिमहणे पक्षधर्मतावगमे च सत्यनुमानं प्रवर्त्तते, न च व्याप्तिमहणमध्यक्षतः 
सम्भवति, तस्य सिद्धदितमात्रार्थमाहकत्वेन सक्छपदार्थाक्षेपेण व्याप्तिमहणेऽसामध्यात् । 
नाष्यनुमानं तद्वहणक्षमम् , अनवस्थाप्रसङ्गात् , प्रत्यक्षानुमानाभ्यामन्यस्य व्याप्तिमाहकत्वायोगात् कृतोऽनुमानं प्रमाणमिति । अत्र सौगताः अस्ति प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणान्तरम् ,

१ नन्तनुमानेन कि धर्मी साध्यते धर्मी वा समुदायो वा, नाद्यः, धर्मिणः प्रसिद्धत्वेन साधनवैफल्यात्, हेतोरनन्वयाच न हि यत्र यत्र ध्रमस्तत्र तत्र पर्वतनितम्ब इत्यन्वयः सम्भवति. द्वितीये कि सामान्यस्पो विशेषस्पो वा धर्म साध्यः, तत्र सामान्यस्पे सिद्धमाधनम्, न वा तन्मात्रप्रतिपत्ती किश्चित् फलभुपलभामहे तस्य दाहपाकःदावसामःगीत्। सामान्यात् प्रतीताच प्रवर्तमानः प्रमाता कथं नियतदिगभिमुखमेव प्रवर्त्तन, न हि सामान्यं नियतदिकम्, मकलव्यक्तिव्यापित्वाभावप्रसक्ते । विशेषोऽपि न साध्यः, तत्साधनस्यानन्वयात्, न हि पर्वतवहिव्यक्तिमंहानसादी स्थानने वर्तते येन तेन सह धूमस्य व्याप्तिप्रतीतिभवित् ॥

अन्यथा प्रमाणेतरसामान्यश्यितेः परबुद्धिपरिच्छित्तेः स्वर्गापूर्वदेवताप्रतिषेधस्य चाकृतसं-स्काराभिः स्वसंवित्तिभिः कर्तुमशक्तः । प्रमाणस्यागौणत्वं यद्यनुपचरितलक्षणिमष्टं तदानु-मानमप्यनुपचरितमेव अरेम्बलद्बद्धिरूपत्वात् । अथानुमानेन धर्मधर्मिसमुदायः साध्यः, तेन च हेतोनीन्वयः पक्षधर्मता वा सम्भवति, तत्र पश्चधर्मतासिद्धये धर्मिणस्साध्यत्वमन्वयसिः द्वये च धर्मस्योपचरितमित्युपचरितविषयत्वादनुमानमुपचरितमिति चेन्न, यत्र धर्मिणि 5 धूममात्रमग्निमात्र व्याप्तमुपलभ्यते तत्रैवाग्निप्रतिपत्ते लेकिस्य भावात्कस्याप्यत्रानुपचारात्, घर्मिणि केवलस्य धर्मस्य साधनेऽपि इष्टममुदायस्य सिद्धेः, न ह्यनुमानविषये साध्यशब्दोष-चारेऽनुमानमुपचरितं भवति । न च प्रमाणस्यागौणत्वेनाभ्रान्तत्वाद्नुमानस्य भ्रान्तत्वाद्पा-माण्यं बाच्यम् , भ्रान्तस्यापि तस्य प्रतिबन्धफलादुपजायमानस्य प्रामाण्यसिद्धेः, एत्यक्षस्य ह्मर्थस्यासम्भवेऽभाव एवाव्यभिचारित्वलक्ष्णं प्रामाण्यं तच साध्यप्रतिबद्धहेतुप्रभवस्यानु ;0 मानस्याप्यस्तीति कथं न प्रमाणम् । अनिधगतार्थपरिच्छित्तिः प्रमाणमित्यपि न युक्तम् . सर्वे एव हि प्रवृत्तिकासः प्रक्षाचान प्रवृत्तिविषयार्थप्रदर्शकं प्रमाणमन्वेषते. प्रवृत्तिविषय-आर्थकियासमर्थोऽर्थः, अर्थस्यानागनं प्रवृत्तिसाध्यमर्थेकियासामध्यै नाध्यक्षमधिगन्तुं सम-र्थम्, भाविनि प्रमाणव्यापारासम्भवात्, तस्मात्कथं प्रत्यक्षस्यार्थेपरिच्छेदमात्रात् प्रामाण्यं युक्तम, अतः स्वविषयेऽध्यक्षं तदुत्पत्त्या यरपूर्वं मया प्रवन्धेनार्थिक्रयाकारि प्रतिपन्नं वस्तु 15 तदेवेदमिति निश्चयं कुर्वेत् प्रवर्त्तकत्वान् प्रमाणम् , अनुमानेऽपि चैतत्समानम् , यनोऽर्थक्रिया-कारित्वेन निश्चितादर्थान् पारम्पर्येणोत्पत्तिरेवाव्यभिचारित्वलक्षणं प्रामाण्यनुमानेऽप्यध्यक्षवन कथं नाविप्रतिपत्तिविषयः, प्रतिपद्यन एव चाग्न्यनुमानस्य तदुत्पत्त्या बाह्यबह्नचध्यवसायेन लोकोऽध्यक्षवत् प्रामाण्यम् । अथाध्यक्षमपि प्रमाणं नेष्यते तर्हि लोकप्रतीतिवाधा स्यात्. न च नानुमानस्य प्रामाण्यं प्रतिपिध्यते किन्तु लिङ्गस्य त्र्यादिलक्षणं न केनचित्प्रमाणेन प्रसिद्ध- 20 मित्युच्यते, अनुमानेन तदवगमेऽनवस्थापत्तेरिति बाच्यम् , पक्षधर्मात्तदंशव्याप्तात् प्रमाणतोऽ वगतात् साध्यप्रतिपत्तिर्हि अनुमानम्, पक्षधर्मतानिश्चयश्च कचित् प्रत्यक्षात् कचित्रानुमानात्, यत्राप्यतुमानात्तिश्रथ्यस्तत्र नानवस्थादिदूषणम् , प्रत्यक्षादेव कवित्तिश्रथात । तदंशव्याप्ति-निश्चयश्च कार्यहेतोः कस्यचित् स्वभावहेतोश्च विशिष्टप्रत्यक्षादेव, स्वभावहेतोरप्यनित्यस्वादेर-ध्यक्षेणेव प्रतिपत्तेस्त्तिश्चवन्धन एव तन्निश्चयः, अध्यक्षावगतेऽपि च क्षणिकत्वे तद्भवहारप्र- 25 साधनाय प्रवर्तमानमनुमानं न वैयथ्यमनुभवेत्, शिश्वापारबाह्यक्षत्वानुमानवत्। न च सत्त्व-

१ संक्षिप्ताक्षिप्तचेतीभि शास्त्रकारैर्धर्मधर्मिममुदाये सङ्कीतनोऽपि पक्षणब्दस्तदेकदेशे धर्मिण्युपचारेण प्रयुक्तो भनेकैतावता शास्त्र पक्षशब्दात् प्रतिपत्ती धर्मणो गीणता, अनुमानसमेथे तु प्राक्ततिस्य नार्किकैरप्यप्रयुक्त-पक्षशब्दिरेव धर्मिणः प्रत्यक्षतः प्रतीयमानत्वे कथं गीणता, यतस्तद्वत्तिहेनोरपि गीणतयाऽनुमानस्य गीणता स्यादिति बोध्यम् ॥

क्षणिकत्वयोत्ता दात्म्ये एकनिश्चयेऽपरस्यापि निश्चयः, अन्यथा तत्तादात्म्यायोगात् , अतस्तद्नु-मानं व्यर्थमिति वाच्यम् , निश्चयापेक्षो हि गम्यगमकभावः, निश्चयश्चानुभवाविशेषेऽपि सत्त्व एव न क्षणिकत्वे. सहगापरापरीत्वत्यादेश्वीनितिनिमित्तस्य सद्भावाद्विपर्यये बाधकप्रमाणबृत्त्या सत्त्वक्षणिकत्वयोश्तादात्म्यसिद्धेः, वाधकप्रमाणस्य च प्रतिबन्धसिद्धिरध्यक्षत इति नानव-5 स्थाविदोष: । न च निर्विकल्पकं व्यास्या प्रतिबन्धग्रहणेऽक्षममिति श्रक्क्यम्, विकल्पोत्पाद-नद्वारेण तत्र तस्य सामध्यीभ्युपगमात् । अनुमानविषयस्य सामान्यस्याभावो य उक्तस्सोऽपि न युक्तः, अनदूर्वराष्ट्रत्तवस्तुमात्रप्रसाधकत्वादनुमानस्य, यथोक्तस्य च सामान्यस्यायोगव्य-चछेदेन प्रतिनियतदेशादिसम्बन्धितयाऽनुमानेन प्रसाधनात् , अवगततादात्म्यतदुत्पत्तिप्रति-बन्धस्य च लिङ्गस्य साध्यगमकत्वे न कश्चिहीष इति नानुमानप्रामाण्यानुपपत्तिरिति न 10 चार्बीकमतं युक्तम् । तत्र हेतुः पक्षधर्मत्वान्वयव्यतिरेकलक्षणकार्थस्वभावानुपलब्धिस्तरूपेण त्रिविधः अतोऽन्ये हेत्वाभासाः, अन्येषां हेत्वभावनिश्चयश्च विरुद्धोपलब्ध्या, हेतुतदाभा-सयोर्विरोधश्च परस्परपरिहारस्थितिलक्षण एव, हेतुलक्षणप्रतीतिकाल एव तदात्मनियतप्रति-भासक्षानादेव तद्विपरीतस्थान्यतया तदाभासताप्रतीतेः, परस्परमितरेतररूपाभावनिश्चयात्, तेन हैरवाभासत्वं त्रिविधहेतुच्यतिरिक्तेपूपलभ्यमानं स्वविरुद्धं हेतुत्वं निराकरोति कुतः 15 पुनः प्रमाणान्निसंख्याबाह्यानामथीनां हेत्वाभासत्वेन व्याप्तिरवगतेति चेतुच्यते, अविनाभाव-नियमात, लिङ्गतयाऽऽशङ्कथमाने त्रिविधहेतुन्यतिरिक्तेऽर्थे पक्षधर्मतासद्भावेऽप्यविनामात्र-स्याभावात्, अनो हेरवाभासत्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्तिकसामान्यधर्मेण ज्याप्तमविनाभाव-वैकल्यं प्रमेयत्वादाववगतमिति हेत्वाभासत्वे साध्ये तत्स्वभावहेतुस्त्रिविधहेतुच्यतिरिक्तत्वा-देव व्यापकानुपलब्धेः तदन्येपामविनाभाववैदस्यं सिद्धम् , अविनाभावस्य तादात्स्यतदृत्य-20 तिभ्यां व्याप्तत्वात्, तयोरेव तस्य भावात्, अतदुत्पत्तेरतत्स्वभावस्य च तद्नायत्तत्वा तद्व्य-भिचारनियमाभावात । रसात्ममानसमयस्य रूपादेः प्रतिपत्तिरपि स्वकारणाव्यभिचारनिमि-त्ताविनाभावनिबन्धनेति तत्कारणोत्पत्तिरेवाविनाभावनिबन्धनमन्यथा तदनायत्तस्य तत्कार-णानायत्तस्य वा तेनाविनाभावकल्पनायां सर्वार्थैरविनाभावो भवेदविशेषात् । तदेवं ताहात्म्य-तदुत्पत्त्योरविनाभावव्यापिकयोर्थत्राभावस्तत्राविनाभावाभावाद्धेतुत्वस्याप्यभावः सिद्ध इति । 25 एतेन 'तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववत शेषवत् सामान्यतो रुष्ट्य (न्यायद् १-१-५) इति नैयायिकोक्तानुमानलक्षणं प्रतिश्चित्रम् , अत्र सूत्रे तत्पूर्वकमनुमानभित्येतावदेवानुमानलक्षण-मित्येके, तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानमिति चान्ये, सम्पूर्णसूत्रं तथेत्यपरे । आद्ये तत्पदेन प्रत्यक्षप-रामर्शः, प्रत्यक्षपूर्वकमनुमानमित्युक्तौ संस्कारेऽतिप्रसङ्गः। अतो ज्ञानप्रहणं कार्यम् , तत्पूर्वकं इन यतो भवति तदनुमानमित्युक्यमाने स्मृत्याश्रयेणातिप्रसङ्गः, द्वितीयलिङ्गदर्शनपूर्विकाया

अविनाभावसम्बन्धस्मृतेस्तत्पूर्वकत्वात् तज्जनकस्यानुमानत्वप्रसङ्ग इति ति न्नवृत्तयेऽर्थोपस्र-विभग्रहणं कार्यम्, स्मृतेस्त्वनर्थजन्यत्वम्, अर्थे विनापि भावात्, तथापि लैक्किकविपर्ययेऽति-व्याप्तिः, गवयविषाणद्शैनाराद्रोप्रतिपत्तिस्तद्गोविपाणसादृशयज्ञानलक्षणप्रत्यक्षपूर्वकमिति तिनः वृत्तयेऽव्यभिचारिपदमनुवर्त्तनीयम्, एवमपि संशयज्ञानजनकेऽतिप्रसङ्गः, यतो गोगवया-नुयायिखिक्रदर्शनाद्गीर्गवयो वेति संशय उपजायते तज्जनकं च सदशिखक्रकानं प्रत्यक्षं तत्पूर्वकं 5 संशयक्षानमर्थविषयम् तद्थै व्यवसायपद्मप्यनुवर्त्तनीयम्। तथाप्यविनाभावसम्बन्धस्मरणा-नन्तरं तथा चायं धूम इति प्रदर्शनहानादिग्नरिति वाक्याब नारिकेलद्वीपवासिनो विशिष्ट-देशेऽग्निप्रतिपत्तिरुपजायते, न च तस्यानुमानफल्लवं शाब्दत्वेन व्यवस्थापनात्त्रिवृत्तयेऽ-व्यपर्इयपदानुवृत्तिः, तथाप्युपमाने ऽतिप्रसङ्गः, गृहीतातिदेशवाक्यस्य पुंसः सादृश्यक्षानं बाक्यार्थानुस्मरणसहायमव्यपदेदयादिविशेषणत्रयविशिष्टं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानं जनयद्पि ना 10 नुमानम् , तत्फलस्याव्यपदेत्रयत्वञ्च श्रूयमाणवाक्याजनितत्वात् । तस्मात्तत्पूर्वकमित्यत्र विमहद्वयमाश्रयणीयं तानि ते च पूर्वं यस्य तत् तत्पूर्वकम् , तानि इसनेन सर्वप्रमाणपूर्वकत्व मनुमानस्य छभ्यते । ते इत्यनेन द्वे प्रत्यक्षे प्राह्म, तथा च तत्पूर्वकमित्यनेन छिङ्गछिङ्ग-सम्बन्धदर्शनं लिङ्कदर्शनद्य सम्बध्यते, न चोपमानफलमेबम्भूताध्यक्ष्फलद्वयपूर्वमिति तरफछाद्भिद्यने उनुमानफलम् । हितीयपक्षे तत्पूर्वकं त्रिविधमिति क्षणम् , त्रिविधपदा- 15 नुपादाने संस्कारस्मृतिज्ञान्दविपर्ययसंशयोपमानादिषु अतिप्रमङ्गः । त्रिविधमिति पश्च-धर्मीन्वयव्यतिरेकलक्षणानि त्रीणि रूपाणि गृह्यन्ते, पूर्वविदिति पक्षमत्त्वस्य शेषविदिति सपक्षसत्त्वस्य सामान्यतो दृष्टमिति विपक्षासत्त्वस्य लाभात्, एतद्रपलिङ्गालम्बनं यत्त-त्पूर्वकं तद्तुमानं नातः संस्कारादौ दोषः। तथापि बाधितसत्प्रतिपक्षेष्वितिवयाप्रिरनश्च-शब्देनाबाधितविषयत्वासत्त्रतिपक्षत्वयोप्रेहणम् । तत्राप्यन्वयिलिङ्गविवश्रायां मामान्यतो 20 दृष्टस्य व्यतिरेकिविवक्षायां शेषवित्यस्यानिभसम्बन्धाम तदालम्बनयोरमङ्गहः, तथा चान्व-यिक्षक्षिविवक्षायां विपक्षासत्त्वव्यतिरिक्तचतुर्रुक्षणिक्षक्षस्य व्यतिरेकिविवक्षायां सपक्षसत्त्व-व्यतिरिक्तचतुर्रुक्षणिज्ञस्यान्वयव्यतिरेकिलिङ्गविवक्षायाख्य पद्मलक्षणिलङ्गस्य प्राप्तिरिति । त्रिविधमिति पदमतिप्रसङ्गवारकमपि प्रकारभेदपरतयापि वर्णयन्ति, त एत भेदाः पूर्वेवदाः दिशब्देनोकाः, यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते नत्पूर्ववत् । ननु कारणान् कार्ये साध्ये कार्यस्य 25 धर्मित्वे आश्रयासिद्धिः, तस्यासिद्धत्वात्, सिद्धत्वे वा साधनवैफल्यम्, न च कार्यसत्तायां साध्यायां कारणलक्षणो हेतुभीवधर्मः सिद्धः, कार्यसत्तासिद्धावेव नद्धमेतासिद्धः, नाष्य-भावधर्मोऽसी, तत्सत्तासाधने तस्य विरुद्धत्वात्। नाष्युभयधर्मः,नत्र तस्य व्यभिचारात्, न ह्यभयधर्मी भावमेव साधयति, किञ्च कारणात् कार्यस्यास्तित्वे साध्ये हेतुव्यैधिकरणः

स्यात्, कारणाय यदि प्रतिबद्धसामध्यीत् भाविकार्यास्तित्वं साध्यते तदाऽनैकान्तिकत्वं हेतोः, न हावश्यं कारणानि तद्वन्ति भवन्ति, प्रतिबन्धवैकल्यसंभवात्, मैवम्, कार्यस्य धार्सित्वेनाकरणात्, किन्तु कारणस्यैव मेघादेर्धर्मित्वं क्रियते स च सिद्ध एव, तत्रैव वृष्ट्य-स्पादकत्वं धर्मः साध्यते तद्धर्मेणोन्नतत्वादिना । मेघत्वजातियुक्तानां धर्मित्वं भविष्यद्व-र ब्ट्युत्पादकत्वं साध्यो धर्मः उन्नतत्वादिकं हेतुः धर्मिणो धर्मयोश्च भिन्नत्वान प्रतिज्ञार्थेकदे-शता । उन्नतःवादिधमैविशिष्टमेघस्य कारणत्वेन तद्धमैण भविष्यद्वष्ट्यत्पादकत्वस्थानुमाने वृष्टेर्प्यनुमानात् कारणात्कार्यानुमानमित्युच्यते, विशिष्टोश्रतत्वादेर्धर्मस्य गमकत्वेन न कार-णात कार्यानुमानमनैकान्तिकम् , न च विशेषोऽभर्वज्ञदुर्झेय इति वाच्यम् , सर्वोनुमानो-च्छेदप्रसक्तः, मज्ञकादिव्यावृत्तधूमादीनामपि स्वसाध्याव्यभिचरितत्वमसर्वेविदा न हि 10 निश्चेतुं शक्यम् । कार्यात् कारणानुमानं शेपवत् , अत्रापि कार्यगत एव साधनधर्मः कश्चि-दुक्तः, तेन च धर्मान्तरमप्रत्यश्चं वृष्टिमहेशसंबंधित्वादिकं कार्यगतमनुमीयते, नदीशब्दवा-च्यो गर्तेविशेषो धर्मी तस्योपरिवृष्टिमहेशसम्बन्धित्वं माध्यो धर्मः, उभयतटव्यापित्वादिकस्तु साधनधर्मः, अनेकफलफेनसमूहवत्त्वशीव्रतरगमनत्वकलुपत्वादिश्च तस्य विशेषः साध्याव्यभि-चारी यहा निश्चितो भवति तदा गमकत्वं नोभयतटव्यापित्वमात्रं तोयस्य । सामान्यतो 15 ष्टप्रमकार्थकारणभूतेन लिङ्गेन यत्र लिङ्गिनोऽवगमः, अविनाभावित्वं त्रयाणामप्यविशिष्टम । विवक्षितसाध्यसाधनापेक्षयाऽकार्यकारणभूतत्वादिकस्तस्य विशेषः, अन्यत्र दर्शनं ब्रज्यापूर्वकं यथा देवदत्तादेः, तथा चादित्यस्यान्यवृक्षोपरि सम्बन्धितया निर्दिश्यमान-स्यान्यपर्वतोष्ट्रभागसम्बन्धित्या निर्हशो दृष्टः, तेन च गत्यविनाभाविना भाव्यम् । अन्यन्न दर्शनस्य च न गतिकार्यत्वम् , गतेर्विभागादिकार्यजनकत्वात् । अन्यत्रदर्शनं धर्मि, गत्यविना-20 भूतमिति साध्यो धर्मः, अन्यत्र दर्शनशब्दवाच्यत्वात्, देवदत्तान्यत्र दर्शनवत् । तृतीयमतेऽ प्येवमेव व्याख्यानं व्यवच्छेरोऽपि पूर्ववदेव, पूर्वव्याख्याने तत्पूर्वकं त्रिविधमिति लक्षणं पूर्ववदादयस्तु त्रिप्रकारलिङ्गविशेषणार्थाः । अत्र तु सर्वमेतद्नुमानलक्षणिमति विशेष इति दिशानि रूपितं तन्मतम् , तदेतत्सर्थं तदुक्तलक्षणलक्षितप्रसक्षस्य प्रमाणत्वासिद्धाः निरस्तम् , तत्पूर्वकत्वस्यानुमानलक्षणस्यासम्भवात् । कारणात् कार्यानुमानमपि न युक्तम् , 25 अप्रतिरुद्धसामध्यीत कारणात् कार्यानुमाने तथाभूतकारणद्शैनसमय एव कार्यस्योत्पत्तेर-नन्तरसमये तस्याध्यक्षतादोषस्याविचलितह्तपःवात् , प्रतिबन्धाद्यन्तरणवैवध्यापत्तेः । न च नास्त्यध्यक्षतादोषः, तथाहि निष्पाद्ये पटेऽन्त्रपञ्चावयवक्रियस्य अन्त्यतन्तीर्येदा क्रियासो विभागस्तदाऽविनाभावसम्बन्धस्यतिः, ततो विभागात् पूर्वसंयोगनाशः तन्त्वन्तरेण संयो-गोत्पत्तिर्यदेव तदेवाविनाभावसम्बन्धस्मरणात् परामर्शकानम् , यदा संयोगास्कार्योत्पादस्तदेव परामर्शिवशिष्टासिङ्गाद्भविष्यति कार्यभित्यनुमेयप्रतिपत्तिः, न चोत्पादकाल एव कार्यस्य प्रत्यक्षता, तदा तत्र रूपाचभावादिति वाच्यम् , ईदृशप्रक्रियायाः प्रमाणबाधितत्वेनासिक्षा तद्दीषस्य दुर्वोरत्वात । अम्बसंविदितविज्ञानाभ्युपगमवादिनां प्रदर्शितन्यायेन उद्मतत्वादि-धर्मोद्यसिद्धेः, अवयविसंयोगविशेषणविशेष्यभावादीनाञ्च पराभ्यपगमेनासिद्धेर्हेसोराभय-स्वरूपर्ष्ट्रष्टान्तासिद्धिदोषा वाच्याः, न हि कार्याभावात् कारणमात्रस्याभावसिद्धिरिति व संदिग्धन्यतिरेकी हेतुः, अप्रतिरुद्धसामध्येस्य कारणविशेषस्याभावसिद्धाविप नाप्रतिरुद्ध-सामध्येत्वं कारणस्य झातुं शक्यम्, झप्तौ वा कार्यस्यैव तदा प्रत्यक्षता स्यात् । तथाऽवय-विरूपो नदीविशेपोऽप्यसिद्ध उभयतटव्यापित्वादिकस्त संयोगिवशेषत्वासदभावादेत-रप्यक्रिद्धः । तथाऽकार्यकारणभूतस्यास्वभावभूतस्य च लिङ्गस्य गमकःवेऽविनाभावनिमित्तस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धस्याभावेऽपि गमकत्वाभ्युपगमात् सर्वम्य सर्वे प्रति गम- 10 कत्वापत्तिः । न चासत्यपि जन्यजनकभावे नादात्म्ये वा स्वमाध्येनैव लिक्कस्याविनाभावो नान्येने सत्र नियामकं स्वभावातिरिक्तं किञ्चिद्दस्ति, म च स्वभावो यद्याकिश्मकस्तदा म सर्ववस्तुनां स्यात् , न तु कस्यचित् , न हाहेतोर्देशकालनियमो युक्तः । तस्माचनाविनाभूनं यद् दृइयते तेन तस्य तत्त्वचिन्तकैर्व्यभिचार्निबन्धनं वाच्यम्, तब यथोक्तादन्य-दृज्यभिचारनिबन्धनं नोपपत्तिमत् । न च तादात्म्यतदुत्पत्तिज्यतिरेकेण हेतोः पक्षधर्मतापि 15 मन्भवति, संयोगादीनामसिद्धेः। एवं दृष्टान्तधर्मिणि प्रत्यक्षेण सामान्यरूपतया साध्य-साधनयोः प्रतिबन्धप्रहृणेऽपि नानुमानस्योत्थानं सम्भवति, माध्यधर्मिणि हेतोः माध्यः धर्मेणाविनाभूतत्वाग्रहणात्, अन्यथा लोहलंख्य वज्र पार्थिवत्वात काष्ठविद्यत्रापि साध्यप्रतिपत्तिभेवेत् . दृष्टान्तधर्मिणि पार्थिवत्वलोहलस्यत्वयोगध्यक्षतः प्रतिपत्तः । न चात्राध्यक्षबाधा, बाधाविनाभावयोविरोधान, अविनाभावयुक्तेऽध्यक्ष्वाधाऽयोगात । न च 20 तत्राबाधितत्वं नास्तीति वक्तव्यम् , तस्याविसवादित्वप्रतिपत्तिमन्तरेण ज्ञातुमशक्तः । न च सर्वोपसंहारेणाध्यक्षं दृष्टान्तधर्मिणि प्रवृत्तमध्यविनाभावगमकम्, अध्यक्षस्य निम्बिलदेश-कालसाध्यसाधनावभासनमामध्येविरहात्, न च मानसं सर्वोपसंहारेण तद्वाहकम्, तस्या-विशद्त्वात , विशदावभासस्य तद्वगतिस्वभावत्वात् , तस्मात्तादात्स्यत्तुत्पत्तिव्यवस्थापकमेव प्रमाणं सकलोपसंहारेण व्याप्तिव्यवस्थापकमिति त्रिक्षपाहिङ्गाहिङ्गिनि ज्ञानमनुमानमिति ॥ 25

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टालद्वारश्रीमहिजयः कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजयः लिश्वस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपास्यानुमानविचाः रात्मकं नाम पश्चितं सोपानम् ॥

## अथ प्रमाणसंख्यानिर्णयः।

अत्र प्रत्यक्षानुमानलक्षणे द्वे एव प्रमाणे, परोक्षोऽर्थे। हि न स्वत एव तदाकारोत्पस्या प्रतीयते, प्रमाणेन तस्यापरोक्षत्वप्रसक्तः, विकल्पमात्रस्य च स्वतंत्रस्य राज्यादिविकल्पवद्-प्रमाणत्वात्, तद्प्रतिवद्धस्यावद्यन्तया तद्व्यभिचाराभावात् । न च स्वसाध्येन विना
गूतोऽर्थे गमकः अतिप्रसक्तः, धर्मिसम्बन्धानपेश्वस्यापि गमकत्वे प्रत्यासन्तिविष्ठकर्षभावात् सर्वत्र प्रतिपत्तिद्देतुर्विकल्पो भवेत्, यज्ञाप्रत्यक्षस्यार्थस्य प्रतिपत्तौ स्वसाध्येन धर्मिणा च सम्बद्धं प्रमाणं तद्तुमानमेव तस्यैवंलक्षणत्वात्, तथा च प्रयोगः, यद्प्रत्यक्षं प्रमाणं तद्तुमानान्तर्भूतं यथोभयसम्मतिलङ्गबलभावि, अप्रत्यक्षप्रमाण्या शाब्दादिप्रमाणान्तरत्वेन।ध्युपगम्यमानमिति स्वभावद्देतुः। यच यत्रान्तर्भूतं तस्य न ततो वहिभोवः यथा प्रसिद्धान्तर्भावस्य कवित् कस्यापि, अन्तर्भूतं चेदं सर्वे प्रत्यक्षादन्यत् प्रमाणमनुमान इति विरुद्धोपल्डिधः, अन्तर्वदिभावयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्ष्यणतया विरोधादिति सौगताः।

शाब्दोपमानार्थापस्यभावा अपि प्रमाणान्तराणि, प्रत्यक्षावगतप्रतिबद्धलिङ्काप्रभवश्वादिति मीमांसकाः, तन्नेति सौगताः, शाब्दस्य त्रैरूप्यंराहित्येन ताहित्वयाभावादनुमानेऽन्तभावासम्भवे शाब्दझानस्य प्रामाण्यमेव न स्यात्, शब्दस्यार्थेन प्रतिबन्धाभावात्, न हि
शब्दोऽर्थस्य स्वभावः, अत्यन्तभेदात्, नापि कार्यं तेन विनापि भावात्। न च तादात्म्यतदुत्पत्तिव्यतिरिक्तः सम्बन्धो गमकत्वनिबन्धनमस्ति। न च सङ्कतवलाद्धास्तवप्रतिपत्तियुक्तानां
शब्दानामर्थप्रकाशक्त्यं सम्भवति न च सङ्कतेन व्यवस्थितार्थप्रतिपादनयोग्यता शब्दस्याभिव्यअयते,पुक्षेच्छानशादन्यत्रार्थे शब्दस्य सङ्कतादप्रवृत्तिप्रसंकः, दृश्यते च पुक्षेच्छावशादन्यत्रापि
विषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थं शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमाविषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थं शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमाविषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थं शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमाविषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थं शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमाविषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थं शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमासावत्, सम्भवेऽपि परैस्तस्य प्रत्यक्षविषयत्वाभ्युपगमादुपमानस्य तद्गोचरत्वे गृहीतार्थमाहित्वेन प्रामाण्यं न सम्भवत्येव। तथा येन प्रतिपन्ना गौकपल्यक्भो न गवयः, न चातिदेशवाक्यं गौग्व गवय इति श्रुतम् तस्यादव्यां पर्यदत्तो गवयद्गीने प्रवमे उपजाते परोक्षगिवि
सादद्यकानं यद्वत्यवते अनेन सद्दशो गौरिति तदुपमानमिति भवद्विरभ्युपगम्यते तत्स्मातै

१ शाब्दो हि नातुमानं त्रिरूपलिङ्ग जन्यत्वाभावात्, न हि शब्द पक्षधमः, धर्मिणोऽयोगात्, नार्थो धर्मी तेन तस्य मम्बन्धासिद्धः, अर्थस्य धर्मित्वेऽपि तत्यामान्यस्य यदि साध्यता तद् तस्य धर्मिङ्गानकाल एव सिद्धत्वाङ्गर्थं तत्याधनम्, शब्दस्य धर्मित्वेऽर्थस्य माध्यत्वे शब्दस्य हेतुतायां प्रतिश्चार्थंकदेशता स्यात्, शब्दत्वन्तु न गमकं, व्यभिचारात्, तद्भावाच, अत एव न गवदिशब्दत्वमि हेतुरिति न त्रिरूपहेतुः कथिदस्तीति भावः॥

क्रानं कथं प्रमाणान्तरं भवेत्, यदेतद्विषाणित्वादिसादृत्यं पिण्डेऽस्मिन्तुपळभ्यते मया तद्रव्य-व्युपछन्धमिति हि स्मरति ततश्च गवि अनेन पिण्डेन सहशो गौरिति गवि विषाणित्वादि-सादृत्यप्रतिसम्धानं जायत इति । तथा नैयायिकोक्तमप्युपमानं प्रमाणं न भवति, यथा गौः तथा गवय इति वाष्याद्रोसदशार्थसामान्यस्य गवयशब्दवाच्यताप्रतिपच्याऽनिधिगतार्थगन्तुः त्वाभावात्, अन्यथा विसरशमहिषाद्यर्थदर्शनाद्पि अयं स गदय इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध- 5 प्रतिपत्तिः स्थात्। तस्माद्यथा कश्चिद् योऽङ्गदी छत्री कुण्डली स राजेति कुतश्चिदुपश्चाङ्गदा-दिमद्थेद्शेनाद्यं स राजेति प्रतिपद्यते, न चासौ प्रतीतिः प्रमाणम् , उपदेशवाक्यादेवाक्कदा-दिमतोऽर्थस्य राजशब्दबाच्यत्वेन प्रतिपन्नत्वात्त्रथेहापि यथा गौरतथा गवय इत्यतिदेशवास्था-त्सम्बन्धमवग्रत्य गवयद्रश्नात्संकेतानुस्मर्णे सत्ययं स गवयशब्दवाच्योऽर्थे इति प्रतिपत्तेर-प्रमाणमुपमानम् । अतिदेशवाक्यात्सम्बन्धप्रतिपत्तेरनभ्युपगमे पश्चादपि सा न स्यात्, अन्य- 10 निमित्तामावात्, दृश्यते चातो गृहीतप्रहणान्नदं प्रमाणम् । न च तदानी सामान्यतः प्रतिप-त्ताविप गवयद्शैनानन्तरं गवयविशेषं तच्छब्दवाच्यतया पूर्वमप्रतीतं प्रतिपद्यत इति न गृही-तमाहितेति वाच्यम् , सन्निहितगवयिकशेषविषयस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षतयोपमानत्वानुपपत्तेः, गवयदर्शनोत्तरकालभावि तु अयं स गवयज्ञब्दवाच्योऽर्थे इति यज्ञानं तत् प्रतक्षवलोत्पन-त्वात्समृतिरेव न प्रमाणमिति । प्रत्यक्षाविष्रमाणप्रसिद्धोऽर्थो येन विना नोपपद्यते तस्त्रार्थस्य 15 प्रकल्पनमधीपत्तिरिति हि भवद्भिरर्थापत्तेर्रक्षणमुच्यते तन्न युज्यते, अग्नेहि दाहकस्वेन विनाऽग्नित्वं नोपपश्चत इति तदादाहकत्वं परिकल्प्यते यदि तयोः कश्चित्सम्बन्धो भवेत् असति चतत्र सत्यव्यग्नौ वाहकत्वस्याभावोऽमत्यपि च भाव इति कथं दाहकत्वमन्तरेण बह्नेरमावसिद्धिरिति दाह्कःववददाह्कःवमपि कल्पनीयं स्यात् । अतः सम्बन्धे निश्चिते सति एकमविनाभूतं सम्बन्धिनमुपलभ्य द्वितीयस्य सम्बन्धिनः प्रकल्पना युक्तिमती, एवच्चकस्पनेऽ 20 नुमानत्वमेव, सम्बन्धनिश्चयपूर्वकत्वादेकस्माद् द्वितीयपरिकल्पनस्य, क्रुतकत्वदर्शनपूर्वका-निखत्वानुमानवत् । सम्बन्धश्चार्थापत्तिप्रवृत्तेः प्रागेव नयोः प्रतिपत्तव्यः, एवं सर्थापत्युत्था-पकस्यार्थस्यानन्यथाभावोऽर्धापत्तेराश्रयः सिद्धो भवेतः । न च प्रकल्प्यमानार्थानन्यथाभवनम-योपस्युत्थापकस्यार्थस्यायोपत्तिप्रवृत्तिकाल एव सिद्धमित्यतुमानादर्थोपत्तेर्भेद इति वाच्यम्, यदि हि प्रमाणान्तरात् प्रतिपन्नं तदन्यथाभवनमर्थापत्तेराभयस्तदाऽनुमानेऽन्तर्भावः, अथ न 25 सिद्धं तदा नार्धापत्तिप्रवृत्तिरतिप्रसङ्गात्। अभावोऽपि त्रिप्रकारो भवद्भिरुच्यते प्रमाणपञ्चका-भाष:, तद्न्यक्कानं क्वानविनिर्मुक्त आत्मा वेति, तत्र प्रथमो निरुपास्यत्वाज किञ्जिदिति कथं प्रमेयाभावं परिच्छिन्दात्, परिच्छित्तेर्ह्णानधर्मत्वात्। न च प्रमाणपञ्चकाभावो वस्त्व-भावविषयक्षानं प्रमाणं जनयन्नुपचारादभावाक्यं प्रमाणगुच्यत इति वाच्यम्, तस्यावस्यु-

रवेनाभावज्ञानजनकरनायोगात् , वस्त्वेव हि कार्यमुत्पादयति नावस्तु, सर्वसामध्येविकल्लान् , अन्यथा तस्यापि भावस्तपताप्रसक्तिः । द्वितीयपक्षेऽपि यत्तद्नयहानं प्रत्यक्षमेव तत् प्रमाणम् , पर्युत्तासवृत्या च तदेवाभावप्रमाणशब्दवाच्यतामनुभवति, तथाविधेन च तेन तद्व्यभाव-लक्षणो भावः परिच्छिद्यत एव । यत्पुनरिह घटो नास्तीति ज्ञानं तत् प्रत्यक्षसामध्यप्रभवस्वा-5 त्रमृतिक्रपतामासादयम् प्रमाणम् , तया हि सकलत्रैलोक्यव्याष्ट्रत्तपदार्थसामध्यीद्भततदाकार-दश्चेनानन्तरं विकल्पद्वयमिद्मत्रास्ति, इदं नास्तीति दर्शनसामध्यैभावि तद्गृहीतमेवार्थमुक्तिस्ततु-पजायते, तत्र द्शैनमेव भावाभावयोः प्रतिपादकत्वात् प्रमाणं न तु विधिप्रतिवेधविकस्पौ, गृहीतप्राहित्वात्, अन्यभावलक्षणस्य भावाभावस्याध्यक्षेणैव सिद्धत्वात्, व्यवहार् एवान्योप-छड्डबापि साध्यते. स्वयमेव वा नास्तीह घट इति विकल्पयति, न च तावता प्रमाणान्त-10 रत्वम्, यथारष्ट्रस्येव विकरूपनात् । सकलत्रैलोक्यव्यावृत्तस्वरूपस्याध्यक्षेण प्रह्मोऽपि य एव निराकर्तिमहो घटाविकोऽर्थः स एव व्यवचिछचत इति । तृतीयपक्षे त्वसम्भव एव, आत्मनोऽ भावात्, भावेऽपि तस्य ज्ञानाभावे कथं वस्त्वभावावेदकत्वं, वेदनस्य ज्ञानधर्मत्वात्, ज्ञानविनिर्भेकात्मनि च तस्याभावात् , तस्मात् प्रमाणपञ्चकाभावो ज्ञानविनिर्भेकात्मलक्षण-आभाव: प्रमाणं न भवति, तदन्यज्ञानलक्षणश्चाभाव: प्रत्यश्चमेवेति न प्रमाणान्तरमभाव:, 15 तस्मात् प्रत्यक्षानुमाने हे एव प्रमाणे इति सौगतमतम् । अत्रोच्यते. त्रिलक्षणयोगिलिङ्गं नानमापंकम् . त्रिलक्षणे हेताववद्यन्तयाऽविनाभावसद्भावे नियमाभावात् , तत्पुत्रत्वादेखैल-क्षण्येऽपि गमकत्वादर्शनात् । न वा यत्राविनाभावित्वं तत्र त्रैलक्षण्यमवश्यम्भावीति नियमः, सर्वमनेकान्ताःमकं क्षणिकं वा सन्वादिति साधयतः कचिदन्वयाभावेऽपि मत्त्वस्यानेकान्ता-रमकत्वेन श्वणिकत्वेन वा विनाऽनुपपत्या गमकत्वदर्शनात् । तथा परिणामी ध्वनिः श्वणिको 20 षा श्रावणस्वादित्यत्रापि न कचिदन्वयसद्भावः, न चानित्यत्वमन्तरेण श्रावणत्वं सम्भवति नित्यस्य भावणज्ञानजनकत्वासम्भवात् , यश्मिन् सत्येव यद्भवति यदभावे च यन्न भवत्येव कथं न तत्तम्य गमकं भवेत् । तथा सर्वोऽपि धूमोऽप्रिमन्तरेण न कदाचित्प्रभवतीति व्याप्ति-साधने नान्त्रयः सम्भवति, तद्मिछौ च कुतोऽभिमतप्रदेशे धूमाद्गिनिश्चयोऽतिक्षित्रक्षण-परिकल्पनायां ठ्याप्तिनिश्चयस्य सर्वज्ञासम्भवात् कार्यस्वभावहेतुद्वयस्यापि गमकत्वं न स्यात्। 25 तथा नास्तीह घट उपलिब्धप्राप्तस्यानुपलक्षेरित्यत्रापि हृष्टान्ताभावानान्वयः सिद्धः, शत्र-शृङ्गादिष्टष्टान्नस्वीकारे तत्रापि व्यापिनिश्चयाय हृष्टान्तान्तरकरूपनायामनवस्थायसकः । न च

१ यदास्य विपक्षेऽपि वर्त्तते न तत्तस्य लक्षणम्, यथा सत्त्वं वहे , हेत्वाभावं च विपक्षे वर्त्तते इप-त्रथम्, तस्माण हेतोस्तलक्षणम् । न चाःगथाऽनुपर्यात्तमत्रैहस्यं हेतुलक्षणं न तु त्रैसस्यमात्र तथ हेत्वा-मासे न सम्भवतीति वात्रयम्, त्रैहस्यकत्यनावैयन्यति, अन्यथानुपर्यत्तियमादेव नमकत्वोपपत्तेरिति भावः ॥

श्रश्यक्षादावनुपलम्भात् प्रवर्तिताभावन्यवहारोऽपि मृढः, अनुपलभ्यमानेऽपि प्रदेशविशेषे घ-टादी यस्तं व्यवहारं न प्रवर्त्तयति स निमित्तदर्शनात्तत्र प्रवर्त्यत इति भवत्येव शशम्बनादिरमा-बन्यवहारे साध्येऽनवस्थादोषविकलो दृष्टान्तः, तत्रानुपलम्भेनाभावन्यवहारस्य प्रवृत्तासङ्ग्य-वहारशश्कादिहृष्टान्तवलान् प्रसाधनात्, प्रदेशविशेषे घटाभावस्य स्वध्यक्षसिद्धावादिति बारुयं, घटाभावसिद्धिहिं घटाभावनिर्णयः, तस्य सिद्धत्वेऽभावव्यवहारोऽपि सिद्धः, अभाव- 5 निर्णयाभावेऽभावव्यवहारायोगात्। न च विशेषप्रदेशे घटाभावं निश्चिन्वानोऽपि तच्छब्दा-दिकं कश्चिम प्रवर्तयेदित्यनुपलम्भेन प्रवर्त्यत इति वाच्यम्, एवं हि भावं निश्चिन्वानोऽपि कञ्चिच्छव्दं नीचारयेदिति तत्प्रवर्त्तनाय हेत्वन्तरं मृग्यं स्यात्, ततो घटादाबप्यभावस्य साधनाय दृष्टान्तान्वेषणे तत्राप्यभावो यदि दृष्टान्तान्तरात् सिद्धः तदा सैवानवस्था। अध तत्र साध्याविनाभृतादनुपलम्भादेलिङ्गाद् दृष्टान्तान्तरमन्तरेणाप्यभावनिर्णयः शब्दादिव्यवहारम्य 10 च प्रवृत्तिः तहीनुपलस्थान्वयमन्तरेणापि गमकत्वमविनाभावमात्रान् कथं नाभ्यपगतं भवेत्। एतेन व्यतिरेकम्यान्वयेन विनाभावादगमकाङ्गतेत्यपास्तम्। ननु साध्याभावे सर्वत्र साः धनाभावो व्यतिरेकः, माधनसद्भावेऽपि माध्यसद्भावाभावे व्यतिरेक एव न भवेत्, साधना-भावेन माध्याभावस्याज्याप्रत्वात् , य एव च साध्यसद्भाव एव साधनसद्भावः स एवान्वयः, स च हृष्टान्तधर्मिणमन्तरेणापि साध्यधर्मिण्यपि विपर्यये वाधकप्रमाणवलानिश्वीयमानः 15 कथमसन् न नैवं सति पक्षत्वेनेच्छाव्यवस्थितलक्षणेन तत्र पारमार्थिकस्य सपक्षत्वस्य बाधा, अन्यथा साध्यधर्मिण्येव हेतुरविद्यमानसाध्यधर्भे वर्त्तमानी विरुद्धः स्यादिवि तत्र तशक एव बत्तमानः कथं न मपक्षवृत्तिरिति यत्र व्यतिरेकमद्भावस्तत्रावद्भयमन्वयः यत्रासी तत्र चावश्यम्मावी व्यतिरेक इति नैकसद्भावे द्वितीयस्याभाव इति चेन्नन्वेमपि जाता समुद्रवृद्धिः शशाक्कीद्यादित्यादिप्रयोगेषु हेनोः पश्चधर्मत्वाभावेऽपि गमकत्वोपलब्धेर्न 20 पक्षधर्मस्वं नहुक्षेणम् , न च कालस्य देशस्य वा पश्चता, लोकस्य माध्यान्यथानुप्रका-हेतुप्रदर्शनमात्रादेव पश्चर्यात्वाद्यमुस्मरणमन्तरेणापि साध्यप्रतिपत्तिदर्शनाश्चलक्षण्यस्य तन्न सतोऽध्यकिञ्चित्करत्वात । न च मौगताभ्युपगमेन पश्चधर्मना हेतोः सम्भवति सामान्यस्या-बस्तुतयाऽभ्युपगतस्य हेतुत्वे शश्यक्षादेरिव पक्षधर्मनाऽमम्भवान , स्वल्श्लणस्य च हेतुत्वे

पक्ष एव हेतुरिति नैतद्धमों हेतुः, अभेदे धर्मधार्मिभावस्यानुपपत्तेः स्वत्रक्षणस्यान्यत्राननु-गमानान्वयसिद्धिः, अतदूषपरावृत्तस्य तस्य हेतुत्वेऽपि स्वलक्षणपक्षमावी दोषस्तद्वस्थ एम, अतद्रूपपरावृत्तेः स्वलक्षणाय्व्यतिरेकात्, व्यतिरेके अनुगतत्वे पारमार्थिकत्वे च सामान्यस्य मझयन्तरेण हेतुत्वमभ्युपगतं भवेत , कल्पनाविरचितस्य हेतुत्वे कुतः पक्ष-5 धर्मता, कल्पनायाः परमार्थतो वस्त्वसंस्पर्शात् । न च परपक्षे पक्षधर्मत्वं सम्मवति, पक्षछ-क्षणस्यैवासम्भवात, न च जिज्ञासितविशेषो धर्मी पक्ष इति तस्रक्षणमस्तीति बाच्यम्, शब्देऽनित्यत्वं हि न वादी जिक्कासितुमहैति, स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनाय तेन साधनप्रयोगान् । नापि प्रतिवादी, प्रतिपक्ष्मसाधनाय वागुक्तसाधनप्रतिघाताय च तस्य प्रवृत्तेः, नापि प्राक्षिकाः, तेषां विदितवेद्यतया तत्र जिज्ञासाऽसम्भवात् । तस्गाद्यदन्तरेण 10 यत्रोपपद्यते तस्साधनमितर् साध्यमित्येतावदेव पश्चादिलक्षणमनवद्यम् । एवमेव प्रति-पिपादयिषितिविशेषो धर्मीत्यादिलक्षणं निरस्तं वेदितव्यम् , तदेवं त्रैलक्षण्यस्यासम्भवात् , सम्भवेऽपि सति साध्याविनाभावित्वमात्रेणैव हेतोर्गमकत्वाम किञ्चित् पक्षधर्मत्वादिना रूपान्तरेण । तथाहि न कचित् धूमसत्ताऽप्रिं विना भाविनीति सिद्धमविनाभावित्वम्, तित्मद्वी च सत्यपि पक्षधमीदिवचने तथैव गमकत्वम, न हि वास्तवं रूपं साध्यावि-15 नाभावित्वलक्षणं हेतोहपलध्यमानं पक्षधर्मत्वादिवचनेऽवचने वा स्वसाध्यं न साधयति, न हि वस्तुबलायानां स्वसाध्यप्रतिपादनशक्ति लिङ्गं पक्षधमैत्वादिवचनादवचनाद्वा मुझति, वन्तुश्कीनां वचनाद्व्यावृत्तेः । अथ त्रैलक्षण्यमपि हेतोः सम्भवति तद्पि लक्षणत्वेन प्रकल्प्यते, सत्यं सम्मवति, किन्तु अविनाभावित्वेनैव हेतोः गमकत्वं सिद्धं न किञ्जित्तस्रक्षणवचनेन, यदूपानुवादेन हि हेती: स्वरूपं लक्ष्यते तदेव लक्षणत्वेनानुवदितव्यमित्यविनामावित्वरूपा-20 नुवादमात्रेण हेतुलक्षणपरिसमाप्तर्ने पश्चधर्मत्वादि विधेयमनुवदितब्यं वा लक्षणत्वेन । सम्भवमात्रेणाभिधाने ऽवाधितविषयत्वमपि ताष्ट्रिवधे हेती सम्भवतीति लक्षणान्तरत्वेन वच-नीयं स्यात् । न चाविनाभावित्वं सद्पि पक्षधर्मत्व। द्यभावेऽगमकमिति वाच्यम् , व्याहत-त्वात्, अविनाभावित्वं हि स्वसाध्येन विना तस्यासम्भव उच्यते, अगमकत्वन्तु विनापि साध्यं सम्भवस्तस्यैवेति परस्परं व्याहतिः। एवन्न धर्ममात्रवचनेऽपि साधारस्यैवाविना-25 भावित्वं यथा कृतकत्वमनित्यस्यमन्तरेणानुषपद्यमानं कृतकत्ववस्त्वेव भावेषु व्यवतिष्ठते, न ग्रन्यत्र तत्कृतकत्वं नाष्यविनाभावीति कृतकत्वस्याविनाभावित्वमाक्षिप्तधर्मिस्वह्रपमेवेति सामध्येमिद्धम् । तेन नाबद्यं तत्सत्त्वं वचनेन विधातव्यं धर्मीपरक्तधर्मिण पृथक् पक्षधर्म-त्ववचनमन्तरेणाप्यन्यथानुपपन्नत्वं कृतकस्यार्थस्य स्वरूपं जानानस्तदुपस्रममान एव तद्-विनाभाविनमपरं स्वभावं श्रामिति अवगच्छति, यतो नानेन पूर्वमन्यथानुपपत्तिक्रपनिअय-

समयेऽन्यत्र व्यवस्थितो धूमोऽन्यत्र व्यवस्थितेन वह्निना विनाऽनुपपम्न इत्यविनाभावः प्रतीतः, नापि तयोस्तथाविधः प्रतिबन्धः, न च प्रदेशव्यवस्थितं धूममुपलभमानोऽवद्यं यत्र यत्र भूमस्तत्रामिरिति तथा चेह भूम इति परामृश्यामिमानिति प्रत्येति, किन्तु परिज्ञाताबिना-भावो धूमवर्शनानन्तरं प्रदेशेऽग्रिरत्रेति प्राक्तनातुभवदाढर्शात्स्मरति, असत्यत्र वहौ धूम एव न स्वादिति लिक्कलक्षणाविनाभाषानुस्मरणं प्रकृतस्मरणस्य तथाभावमन्तरेणाभाव इति प्रदर्श- 5 नार्थम् । अथात्राप्यन्यथानुपपन्नं स्वरूपं हेतोः कचिदमेन निक्षतन्यम्, यत्र च तिम्नश्रीयते स सपक्षः, पुनस्तथाविधरूपवेदिनां यत्रासौ हेतुस्तत्रैव ततो हेतोस्तद्न्यप्रतिपत्तिरिति पश्च-धर्मान्वयब्यतिरेकवलादेव हेतुर्गमक इति, तन्न, यतोऽविनाभावित्वरूपेणैव सपक्षं सन्त्वमन्ना-क्षिप्तिकित न कपान्तरम् । तथा हि अविनाभावित्वं क्रपं क्षातं सद्गमकमिति तत्कचिच्छातव्यं तेन तद्रपपरिकानोपायत्वात् तदरूपं सद्विनाभावित्वमेवैकं हेते।रूपं विधीयमानं स्वात्म- 10 न्यन्तर्भोवयति । होयसत्ताया ज्ञानसत्तानिबंधनत्वात् ज्ञानं यथा न पृथपूपं तथा किन्तिसपहे मस्वमप्यपद्यतस्तद्विनाभाविक्रपप्रहणाभाव इति तदैवैकं रूपं विधीयमानमन्यत्सर्वमाक्षिप-तीति न तस्माद्धेतोरन्यदूपं युक्तम् । अथ तिर्विना तदेवैकं रूपं हेतीर्न ज्ञायत इति रूपान्तरं कल्प्यते तर्हि न केवलं सपक्षे सच्तं विना तृत्य न ज्ञायते किन्तु बुद्धीन्द्रयादिकमपि विना तम्र ज्ञायत इति तेषामपि तद्रूपताप्रसक्तिः । अत एव अपक्षधमस्यापि गमकत्वे चाक्षु- 15 षत्वमपि शब्दे नित्यत्वस्य गमकं स्यादिति परोक्तमपास्तम् , यतश्चाक्षुषत्वमनित्यत्वाविना-भावि शब्दश्चाश्चषो न भवतीति कुनोऽत्र दोपावकाशः । यद्पि यदि धूमोऽग्न्यविनाभावि-त्वमात्राद्मिं गमयेन् महाम्बुराशौ किं न गमयेन इति तद्पि न युक्तम्, यतो नान्यदेशो धूमोऽम्मोनिधिपावकाविनाभावी सिद्धः, तद्देशसाध्याविनाभावित्वात्तस्य । अत एव यद्यप्य- . न्यदेशस्थो हेतुर्नान्यदेशस्थसाध्याविनाभावी, तथाप्यपक्षधर्मोऽसौ गमको न भवतीत्यस्या- 20 र्थस्य ज्ञापनार्थं पृथक् पक्षधर्मत्ववचनं छक्षणे विधेयमिति न वक्तव्यम् , साध्यान्यथानुपप-अत्वेकरूपप्रतिपत्तेरेव तद्र्थस्य लब्धत्वान्। एवं स्वभावकार्यानुपलम्भकस्पनामन्तरेणाप्य-न्यथानुपपत्तिमात्राद्धेतोर्गमकत्वोपपत्तर्नाविनाभावित्रसंख्येन हेतुना व्याप्तः, तथाहि वृक्षा-च्छायानुमानं छोके प्रसिद्धम् । न च वृक्षस्तच्छायाकार्यं सहमावित्वात्, नापि स्वभावः, स्वभावभेदोपस्रक्षे: । एवं तुलादेर्नमनादुन्नामाद्यनुमानं चिन्तितम्, परभागवानिन्दुः, 25 अर्बाग्भागवत्त्वाद्धदादिवदिखत्रापि न तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वो, पराभ्युपगमेन सम्भवति,

१ ननु अन्यथानुपपित्तरिवनाभाव इत्यत्र कि निमित्त, उत्यते तादात्म्यतदुत्पित्तरूपम्, स्वाभावहेतोहिं तादात्म्यं स्वसाध्याविनाभावे निवन्धनम्, यो भावो यदात्मा स कयं नदुत्यनि, कार्यहेतोहनु तदुत्यतिस्तत्र निवन्धनम्, कारणाधीनात्मकाभभेव हि कार्यम्, तत्कर्यं तदन्तरेण कापि स्यात्, न चाभ्यामन्यो हेतुरस्ति, अनुपक्कथेः स्वभावहेतावनुप्रवेशादिति जीदाः ॥

अर्थ्वभागवतामधोभागवतास्त्र परमाणूनां स्वभावभेदात्, सहभावाच एकसामझ्यधीनताप्रति-बन्धकल्पनायां रूपादे रसादेरिवानुमानं कारणात् कार्योनुमानं प्रसक्तम्, समानकालभाव-नो हि स्वादेर्थद्रमतोऽनुमानं तत्कारणाद्रूपजनकावनुभितावनुमानम् । न च समानकारुभाव क्षपजनकत्वानुमानं रसहेतोरेतदिति हेतुधमीनुमानम्, कारणात्कार्यानुमानेऽप्येवं दोषाभावात्। 5 न चात्रैवं लोकप्रतीत्यभावदोषः, द्देतुधर्मानुमानेऽपि लोकप्रतीतेरभावात् । तथाविधरसीपल-म्माद्धि तत्समानकालं तथाविधं रूपं अवीग्भागवृत्तीनाच परभागं लोकः प्रतिप्रवाते न पुनर्विशिष्टं कारणम्। अथाप्रतिबद्धादेकतोऽन्यप्रतिपत्तावनिप्रसङ्गः, न, अविनाभूता-वन्यतोऽन्यप्रतिपत्त्यभ्युपगमात् । अथ प्रद्विबन्धमन्तरेणान्यस्याविनाभावं एव कुतः, नन् प्रतिबन्धोऽप्यपरप्रतिबन्धमन्तरेण कुतः, अथ प्रतिबन्धोऽपि न वास्तवः प्रतिबद्धयोरन्यः, 10 किन्तु कारणानन्तरमपरस्य कार्याभिमतस्य भावो वस्तुस्वरूपमेव, तच पूर्वोत्तरवस्तुस्वरूपमा-हिप्रसक्षानुपलम्भाभ्यां निश्चीयते, तिन्ध्रयनमेव कार्यकारणभावप्रतिबन्धनिश्चयनम् , न, एवं प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामन्येनान्यस्याविनाभावित्वतिश्चयेऽपि न दोषः। अधैकदा अन्येनान्यस्या-विनामावित्वदर्शनेऽपि सर्वेदा सर्वत्रानयोरेवमेव भाव इति न द्श्रीनाद्शेनाभ्यां निश्चेत् शक्यम् , प्रतिबन्धप्रहणे तु नायं दोषः, कर्पूरोणोदीन्धनस्वभावानुकारिधूमस्वरूपप्राहिणा 15 विशिष्टाध्यक्षेण सकुद्पि प्रवृत्तेनामिधूमयोः कार्यकारणभावनिश्चयान् सर्वेदाऽनग्नि व्या-वृत्ताग्निजन्योऽधूमव्यावृत्तो धूम इति निश्चीयते, अन्यथाऽन्यंदैकदाऽप्यग्नेधुमस्योत्पादो न भवेत, अहेनोः सक्रद्प्यभावान, भावे वा निर्हेतुकताप्रमक्तः मैवम्, परपक्षे कार्यधर्मा-नुष्टतेरेवायोगात् । एकदेशेन कार्यधर्मानुष्टती कार्यस्य कारणह्यतापत्तेः कार्यकारणभावाभा-वप्रसङ्गात । किञ्च मर्वेत्र सर्वदा अग्निजन्यो धूम इति न प्रत्यक्षमनुपलम्भसहायमपीयतो 20 व्यापारान् कर्ते समर्थम् , सन्निहितविषयवलोत्पत्तेरविचारकत्वाश्च, तत्प्रष्टमाविनोऽपि विक-ल्पस्य नात्रार्थे सामध्यम , तदर्थविषयतया तस्य गृहीतमाहित्वेनाप्रामाण्याभ्युपगमात् । अनुमानमपि नैवं प्रतिबन्धप्राहकम्, अनवस्थेतरेतराश्रयदोषप्रसंक्तः । न च भवत्पक्षेऽप्य-

१ बौद्धानां मंत कार्ये हेती व्याप्तप्रतिपत्ति प्रत्यक्षानुपलम्भप्यकाजायेत, परिदृश्यमानेष्विनिष्ट्रमञ्ज्यतिरिक्षु भूतलादिषु प्रथमं यूमस्यानुपलम्भ एक , ततीऽर्गेन्द्रपलम्भः पथाद्ध्मस्येत्युषलम्भद्वयम् , ततीऽर्गे-रनुपलम्भोऽनन्तरं भूमस्यापीति द्वावनुपलम्भौ । अनुपलम्भोऽपि प्रत्यक्षविशेष एव । एवं पश्चकेनेकस्यामपि व्यक्ती कार्यकारणमावावगमो भवत्यन्ते कार्य भूम इति । स्वमावहेती तत्प्रतिपत्तिश्च विषक्षे वाधकानुमानादिति, तद्युक्त, प्रत्यक्षं सिक्तदितमात्रविषयतयाऽविचारकत्या च यावान् कश्चिद्धमः स सर्वो देशान्तरे कालान्तरेऽग्निजन्मा, अन्यजन्मा वा न भवतीत्येतावते। व्यापारान् कर्तुमसम्बेमिति कथं व्याप्तिस्तिद्विषयः स्यात् , प्रत्यक्षग्रहेतमात्राव्यवसायितत्रपृष्टभाविविकहपीऽपि न सर्वोपसंहरिण व्याप्तिप्राहक इति भावः ॥

20

25

विनाभावित्वमहणे हेतोरयं समानो दोषः, यतोऽन्यथाऽनुपपनैकलक्षणो हेतुरित्यस्माकं हेतु-खक्षणम् , अन्यथानुपपन्नत्वञ्च तादात्म्यतदुत्पत्त्योः पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टमित्येतेषा अ तथैकार्थसमवायिसंयोगिसमवायीत्यादीनाञ्च तथा वीतमवीतं वीतावीतं चेत्यादीनाञ्च सर्व-हेतूनां व्यापकम्, सति गमकत्वे सर्वेषामप्यन्येषां साध्याविनाभावित्वात्, तद्विकलानाञ्च गमकस्वायोगात् . तस्य च प्राहकमूहः प्रत्यक्षानुवस्त्रम्भप्रभवः, तश्वाविसंवादकत्वादनक्षज्ञत्वाः 5 लिक्नजत्वाच स्वाधीध्यवसायरूपं मतिनिबन्धनमस्माकं प्रमाणान्तरम् , परैरपि प्रमाणान्तर-त्वेनाव इयमभ्युपगन्तव्यमन्यथा व्याप्तिप्राहकप्रमाणाभावतोऽनुमानस्याप्यप्रवृत्तिप्रसक्तः, एवळ प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे एव प्रमाणे इति न वक्तव्यम् प्रमाणान्तरस्यापि सत्त्वात्, झब्दस्य चाप्तर्रिणीतत्वेन सामान्यविशेषात्मकबाह्यार्थविषयस्य प्रमाणान्तरत्वात् । अर्थोपत्तेश्च प्रमा-णत्वेनानुमानेऽन्तर्भावनं मिद्धसाधनमेव, अभावस्य च पृथगप्रामाण्यप्रतिपादनमस्मकमभी- 10 ष्टमेव, सदसदात्मकवस्तुतत्त्वप्राहिणाध्यक्षेण यथाक्षयोपज्ञमं भावांज्ञवदभावांज्ञस्यापि प्रह-णात् । केवलं कचिदुपसर्जनीकृतसदंशस्य प्रधाननयाऽसदंशस्य प्रहणं कचिश्व वैपरीत्येन, न च सदंशासदंशयोरेकान्तेन भेदोऽभेदो वा, उभयात्मकतया जात्यन्तरहृपश्य वस्तुनो विरो-धादिदोषविकलस्य सद्भावात् । उपमानादेरप्यविसंवादकस्य प्रमाणत्वे सर्वस्य परोक्षेऽन्त-भीवात् , अन्यसंख्याच्युदासेन प्रत्यक्षं परोक्षक्वेति द्वे एव प्रमाणे अभ्युपगन्तच्ये, अन्यथा 15 तत्संख्यानवस्थिते: । अविशदमविसंवादश्च ज्ञानं परोक्षम् ।

अत्र मतिश्रतावधिमनःपर्यायकेवलज्ञानानां मध्ये मतिश्रते मुख्यतः परोक्षं प्रमाणमव-धिमनः पर्योयकेवलानि तु प्रत्यक्षं प्रमाणम्, मने. परोक्षप्रमाणना च मुख्यया वृत्या, सन्य-वहारतस्त विशद्रद्भपस्य मतिभेदस्य प्रत्यक्षताभ्युपगतैवेति दिक् ॥ ५५ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदसुरीभ्वरपट्टालद्वारश्रीमद्विजयः कमलसुरीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिकारेण तत्पद्वधरेण विजय-लिखसरिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्यसोपानस्य प्रमाणसंख्या-निर्णयात्मकं नाम सप्तविंशं सोपानम् ॥

## ----

अथ सर्वज्ञोपयोगविचारः।

सामान्यविद्योषात्मके प्रमाणप्रमेयक्रपे वस्तुतत्त्वे व्यवस्थिते द्रव्यास्तिकस्यालीचनमात्रं विशेषाक।रत्यागिदर्शनं यत्तत्मत्यमितरस्य तु विशेषाकारं सामान्याकाररहितं यज्ञानं तदेव पारमार्थिकमभिष्रेतम् , प्रत्येकमेषोऽर्थपर्याय इति वचनान , प्रमाणन्तु द्रव्यपर्यायौ दशैन-**हानस्वरूपावन्योऽ**न्याविनिर्भागवर्त्तिनाविति वर्शयन्नाह ---

5

दव्वद्रिओ वि हो ऊण दंसणे पज्जवद्विओ हो इ। उबसमियाईभावं पड़ब णाणे उ विवरीयं ॥ ५६ ॥ द्रव्यास्तिकोऽपि भृत्वा दर्शने पर्यायास्तिको भवति । भीपशमिकादिभावं प्रतीत्य काने तु विपरीतम् ॥ छाया ॥

द्रव्यास्तिक इति, द्रव्यार्थकप आत्मा चेतनालोकमात्रस्वभावो भूत्वा तदैव विशेषा-कारोऽपि भवति. यदा हि विशेषकप्तयाऽऽत्मा सम्पद्यते तदा सामान्यस्वभावमपरित्यज्ञकेव, विश्वेषाकारश्च विशेषावगमस्वभावं क्रातं, दर्शने सामान्यालीचने प्रवृत्तोऽप्युपात्तकानाकारः, न हि विशिष्टेन रूपेण विना सामान्यं सम्भवति, तथा च औपशमिकक्षायिकक्षायौपशमि-कादीन् भावानपेक्ष्य विशेषक्रपत्वेन ज्ञानस्वभावाद्वैपरीत्यं सामान्यक्रपतां प्रतिपद्यते, विशेष-10 रूपः सम् स एव मामान्यरूपोऽपि भवति, न ह्यस्ति मामान्यं विशेषविकलं वस्तुत्वान, शियकादिविकलमृत्ववत् । विशेषा वा सामान्यविकला न सन्ति, विशेषत्वात्, मृत्त्व-रहित्रशिवकादिवदिति॥ ५६॥

अत्र च सामान्यविशेषात्मके प्रमेयवस्तुनि तद्वाहिप्रमाणमपि द्रीनक्कानरूपं तथापि छद्मस्थोपयोगस्वाभाव्यातः कदाचिष्क्वानोपसर्जनो दर्शनोपयोगः कदाचित् दर्शनोपमर्जनो 15 ज्ञानोपयोग इति कमेण ज्ञानदर्शनोपयोगौ,क्षायिके तु ज्ञानदर्शने युगर्पद्वर्त्तिनी इति दर्शयन्नाह-

> मणपज्जवणाणंतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो। केवलणाणं पण दंसणं ति णाणं ति य समाणं॥ ५७ ॥

मन पर्यवश्वानान्तो झानस्य च दर्शनस्य च विश्लेषः । केवलकानं पुनर्दरीनमिति कानमिति च समानम् ॥ छाया ॥

मन इति, ज्ञानस्य दर्शनस्य च विद्रलेषः पृथग्भावो मनःपर्यवज्ञानान्तः, मत्यादिषु 20 चतुर्पे झानदर्शनोपयोगौ क्रमेण भवत इत्यर्थः । तथाहि चक्षरचक्षरवधिज्ञानानि चक्षरच-क्षुरविधिदर्शनेभ्यः पृथक्कालानि, छद्मस्थोपयोगात्मकज्ञानत्वात्, श्रुतमनःपयीयज्ञानवत्, बाक्यार्थेविशेपविषयं श्रुतज्ञानं मनोद्रव्यविशेषालम्बनक्च मनःपर्यायज्ञानमेतद्व्यमपि अद्र्शन नस्वभावं मत्यवधिज्ञानदर्शनोपयोगाद्भिनकालक्क सिद्धम् । केवलाल्यो बोधस्तु दर्शनमिति च 25 ज्ञानमिति च समानं समानकालं द्वयमि युगपदेवेत्यर्थः। एककालौ हि केवलिगतज्ञानदर्शनोः पयोगी, तथाभूताप्रतिहताविभूततस्वभावत्वात्, तथाभूतादित्यप्रकाशतापाविक, यदैक केवली जानाति तरैव पश्यतीति सरेरभिप्रायः ॥ ५७॥

१ क्रमोपयोगवादिनो (जनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूरुयपादाः, युगपदुपयोगवादिनो मह्नवादिप्रसृतयः, यदेव केबलकानं तदेव केवलदर्शनमिति सिद्धसेनदिवाकरा ॥ २ युगपदाविर्भूतस्वभावत्वादिति भाव.॥

अबद्धागमविरोधीति केषाद्धिनमत्रमुपद्शैयन्नाह---

केई भणंति 'जाइया जाणइ तहया ण पासइ जिणो 'ति। सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणाऽभीरू॥ ५८॥

केचिद्भणन्ति 'यदा जानाति तदा न पश्यति जिन ' इति । कृत्रमवलम्बमानास्तीर्थकराशातनाऽभीरवः ॥ छाया ॥

केचिदिति, केचित् यदा जानाति तदा न पश्यति जिन इति सूत्रमवलम्बमाना मुवते, तथाहि 'केवली णं भंते ! इसं रयणप्पभं पुढिषं आयारेहि पमाणेहि हेऊहि संठाणेहि षरिबारेहिं जं समयं जाणइ नो तं समयं पामइ ! हंता गोयमा ! केवलीणं ' इत्यादिप्रज्ञा-पनास्त्रम्, अस्यार्थः-केवली सम्पूर्णेबोधः णं इति प्रश्नोऽभ्युपगमसूचकः, भंते इति भग-वन् ! इमां रत्नप्रभामन्वर्थाभिधानां पृथ्वीमाकारैः समनिन्नोञ्जताभिः प्रमाणैदैंर्त्यादिभिः 10 हेतुभिरनन्तानन्तप्रदेशिकैः स्कन्धैः संस्थानैः परिमण्डलादिभिः परिवर्गिर्धनोद्धवलयादिभिः, यं समयं इति कालाध्वनोग्स्यन्तसयोगे द्वितीया, यदा जानाति न तदा पद्म्यति, विशेषोपयोगः सामान्योपयोगान्तरितः, सामान्योपयोगश्च विशेषोपयोगान्तरितः तत्स्वाभाव्यादिति प्रभार्थः उत्तरन्तु हंता गोयमा ! इत्यादिकं प्रश्नानुमोदकं, हंता इत्यभिमतस्यामंत्रणम्, गौतम इति गोत्रामंत्रणम् , प्रशानुमोदार्थे, पुनस्तदेव सूत्रमुचारणीयम् , हेतुप्रशस्य चात्रसूत्रे उत्तरम् 15 'साकारे से णाणे अणागारे दंमणे 'माकारं विशेषावलित्व अस्य कैवलिनो ज्ञानं भवति अनाकारमतिकान्तविशेषं सामान्यालिम्बदर्शनम् । न चानेकप्रत्ययोत्पत्तिरेकदा निरावरण-स्यापि, तत्स्वामाञ्यात, न हि चक्षुर्ज्ञानकाले श्रोत्रज्ञानोत्पत्तिरूपलभ्यते । न चावृतत्वा-त्तदा तद्नुत्पत्तिः स्वसमयेऽप्यनुत्पत्तिप्रमङ्गात् तनो युगपद्नेकप्रत्ययानुत्पत्तौ स्वभाव एव कारणं नावरणसद्भावः। सिन्नहितेऽपि च द्व्यात्मके विषये विशेषांशमेव गृह्णन् केवली तन्नैव 20 सामध्यीतः सर्वज्ञ इति व्यपदिश्यते सर्वविशेषज्ञन्वात्सर्वसामान्यदर्शित्वातु सर्वदर्शी । यबैंवं व्याख्यायामिक व्रिज्ञाहर्वं केवलिनो होढदानक्रेवित दूषणं तन्न, यतो यदि तन् केवलं ज्ञान-मेव भवेत् दर्शनमेव वा ततः स्याद्कि क्रिज्ञ इता न चैत्रम्, आलदानमपि न मस्भवित यं समयमित्यागुक्तन्याख्याया सम्प्रदायाविच्छेदतोऽपन्याख्यानत्वायोगान् न च दुःसम्प्रदायोऽ-यम्, तद्वन्यव्याख्यातृणामविसंवादात् ' जं समयं च णं समणे भगवं महावीरे 'इत्या- 25 दावच्यागमेऽसकुदुवार्थमाणस्यास्य शब्दस्यैतदर्थत्वेन सिद्धत्वान। ततो दुव्याख्येषा यैः ममकं यस्समकमिति भवतेव होढदानं कृतम्। एते च व्याख्यातारः तीर्थकरासादनाया अभीरवः तीर्थकरानासादयन्तो न विभ्यतीनि यावत, मा च न किञ्जिजानाति तीर्थकृदित्यधिस्रेपः, अन्यथोक्ते तीर्थकृतैवमुक्तमित्यालदानम् । तथाहि यदि विषयः मामान्यविशेषात्मकस्तन्।

विषयि केवलं विशेषात्मकं वा भवेत् सामान्यात्मकं वा, आद्ये निःसामान्यविशेषणाहित्यात् तेषां च तद्विकलानामभावाजिविषयतया तद्वभासिनो ज्ञानस्याभाव इत्यकिच्चिक्तः मर्वे अस्ततो भवेत । अथ सामान्यात्मकम् एवमपि विशेषविकलसामान्यरूपविषयाभावतो निर्विषयस्य दर्शनस्याप्यभावाञ्च किञ्चित् केवली पश्येत्, अथायुगपण्डानदर्शने तस्याभ्युपगम्येते तथापि यदा जानाति न तदा पश्यित यदा च पश्यित न तदा जानातीत्येकरूपाभावेऽन्यत्रस्याप्यभावात् पृवेवद्किच्चिक्तोऽकिच्चिद्दर्शी च स्यात्, उभयरूपे वा वस्तुन्यन्यत्रस्यैव प्राहकः त्वात् केवलोपयोगो विषयस्तो वा भवेत् तथाहि यदुभयरूपे वस्तुनि सामान्यस्यैव प्राहकं तद्विपर्यस्तम्, यथा सांख्यज्ञानं, तथा च सामान्यप्राहि केवलदर्शनमिति, तथा यद्विशेषाय-भास्येव तथाभूते वस्तुनि तदपि विषयस्तम्, यथा सुगतज्ञानम्, तथा च केवलज्ञानमिति । यथा च सामान्यविशेषात्मकं वस्तु तथा प्रतिपादितमनेकथा । होढदानमपि सूत्रस्यान्यथा व्याक्यानादुपपञ्चम्, तथाहि न पृवेपदर्शितस्तन्त्रार्थः किन्त्वयम्—केवलीमां रत्नप्रभां पृथिवी येराकारादिभिः समकं तुल्यं जानाति न तैराकारादिभिः तुल्यं पश्यतीति, किमेवंप्राद्यम्, एवमित्यनुमोदना, ततो हेतौ पृष्टे सित तत्प्रतिवचनं भिन्नालम्बनपदर्शकम्, तज्ञानं साकारं भवित यतो दर्शनं पुनरनाकारमित्यतो भिन्नालम्बनावेनौ प्रत्याविति । इदञ्चोदाहरणमात्रं प्रदर्शितम्, एवञ्च सुत्रार्यव्यवस्थितौ पुर्वार्थकथनमालदानमेव ॥ ५८ ॥

आगमेन यौगपद्यमभिधाय ज्ञानदर्शनयोरनुमानेनापि तयोस्तइशैयितुमाह--

केवलणाणावरणकम्बयजायं केवलं जहा णाणं। तह दंसणं पि जुजाइ णियआवरणकम्बयस्संते ॥ ५९॥

केवलक्षानावरणक्षयज्ञानं केवलं यथा ज्ञानम्। तथा दर्शनमपि युज्यते निजावरणक्षयस्यान्ते ॥ छाया ॥

केवलेति, केवलज्ञानावरणक्षये ममुत्पन्नं यथा विशेषावबोधस्वभावं ज्ञानं तथा तदैव दर्शनावरणक्षये सिन सामान्यपरिच्छेदस्वभावं दर्शनमध्युपपद्यताम्, न ह्यविकलकारणे सित कार्योनुत्पत्तिर्युक्ता तस्यातत्कार्यताप्रसक्तेरितरत्राष्ट्रयविशेषतोऽनुत्पत्तिप्रसक्तेश्च । ज्ञान-काले दर्शनस्यापि संभवः तदुत्पत्तौ कारणसद्भावान्, युगपदुत्पत्त्यविकलकारणपद्यघटयुग-

१ रत्नप्रभाकमंकाकार।दिनिरूपिनयावद्यस्यूनानिरिक्तिषययताकज्ञानवान् न तादशतावद्यस्यानितिरिक्त-विषयताकदर्शनवानं केवलोनि फालिनोऽर्थः रत्नप्रभाकमंकाकारादिनिरूपितयावद्यस्यूनानितिरक्तिविषयताकं शानं न तादशं केवलिकतृकं दर्शनमिति वा ।।

पदुत्पत्तिवत । ननु हेती सैत्यिष श्रुताद्यावरणश्चयोपशमे श्रुताद्यनुत्पद्यमानमिष कदाचिद् दृष्टमित्यनैकान्तिको हेतुः, न, श्रुतादौ क्षीणार्वरणत्वस्य हेतोरभावात्, श्रुतादेः क्षीणोपशान्ता-वरणत्वात् । भिन्नावरणत्वादेव च श्रुतावधिवन्नैकत्वमेकान्ततो ज्ञानदर्शनयोरेकदोभयाभ्युप-गमवादेनैव ॥ ५९॥

यजातीये से दृष्टस्तजातीय एवासावन्यत्राप्यभ्युपगमाहीं न जात्यन्तरे धूमवत पाव- 5 केतरभावाभावयोः, अन्यथानुमानादिच्यवहारविलोपप्रमङ्गादित्याह—

भण्णह स्वीणावरणे जह महणाण जिणे ण संभवह।

तह स्वीणावरणिजे विसेसओ दंसणं निष्य ॥ ६०॥

भण्यते श्रीणावरणे यथा मतिशानं जिने न संभवति । तथा श्रीणावरणीय विश्लेषतो दर्शनं नास्ति ॥ छाया ॥

10

15

भण्यत इति, यथा मित्रश्रुताबिधमनःपर्यवज्ञानानि जिने न सम्भवंतीत्यभ्युपगम्यते तथा तत्रैव क्षीणावरणीय ज्ञानोपयोगादन्यदा दर्शनं न सम्भवतीत्यभ्युपगन्तव्यम्, ऋमोप-योगस्य मत्याद्यात्मकत्वात् तद्भावे तद्भावात् ॥ ६० ॥

क्रमवादिनो न केवलमनुमानविरोधोऽपि न्वागमविरोधश्चेत्याह्—

सुत्तंमि चेव माई अपज्जवसियं ति केवलं बुत्तं। सुत्तासायणभीरूहिं तं च दह्रव्वयं होइ ॥ ६१॥

> सूत्रे चैव साद्यपर्यवसितमिति केवलमुक्तम् । सूत्रासातनभीरुभिस्तद्य द्रष्टव्यं भवति ॥ छाया ॥

सूत्र इति, आगमे केवलज्ञानदर्शनयाः माद्यपर्यवसितत्वमुक्तम्, क्रमोपयोगे तु द्वितीय-समये तयोः पर्यवमानमिति कुतोऽपर्यवसितता स्यात्, अतः क्रमोपयोगवादिभिः सूत्रासा- 20 तनामीकभिः, 'केवलणाणे णं मंते ' इत्याद्यागमोक्तं पर्यालोचनीयं भवति, अत्र सूत्रासा-तना सर्वज्ञाधिक्षेपद्वारेण, अचेतनस्य वचनस्याधिक्षेपायोगात् । न च द्रव्यापेश्चयाऽपर्यव-

१ मितिश्रुतज्ञानावरणयोरेकद्। दायोपक्षमेऽपि यथा तदुपयोगकम तथा झानद्रश्नायरणयोर्युगपत्श्वयेऽपि केवलिन्युपयोगकमः स्वादिति शकाक्षयः ॥ २ श्रुतोपयोगे मितिज्ञानस्य हेतुत्वेन स इदादौ प्रत्यक्षादिसामग्या. प्रतिबन्धकत्वेन च तत्सम्मवः, अत्र तु क्षोणावरणत्वेन परस्परकार्यकारणभावप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावाद्यभावेन विश्वेष इति भावः ॥ ३ कमोपयोगत्वस्य मत्याद्यात्मकत्वव्याप्यत्वादित्यर्थ । सामान्यतिशेषोभयालम्यनकमोप-योगत्वस्य चावप्रहाद्यात्मकत्वव्याप्यत्वात् केवस्योः कमोपयोगत्वे तत्त्वार्यास्यिप्रायः, तथा च केवस्वदर्शनं केवस्यान्तर्वत्यकालोत्पत्तिकं, तदेककालोनसामग्रीकत्वात् ताद्वाकार्यान्तर्यद्वित्यनुमानप्रयोगः फलितः ॥

25

सित्रवम्, द्रव्यविषयप्रश्नोत्तराश्चतेः । अथ भवतोऽपि कथं तयोरपर्यवसानता, पर्यावाणायुत्पादिवामात्मकत्वात् । न च द्रव्यापेश्चयेति वाच्यम्, अस्मत्पक्षेऽप्यस्य समानत्वात् ।
तिव्यप्रश्नप्रतिवचनाभावाञ्चेति चेत्तिः भवतोऽपि द्रव्यापेश्चयाऽपर्यवसानकथनमयुक्तम्, न,
तयोर्थुगपद्रूपरसयोरिवोत्पादाभ्युपगमात्र ऋजुत्ववक्रतावत् । एवमपि सपर्यवसानतेति चेत्र
कथिक्वत्केवलिद्रव्यादव्यतिरेकतस्तयोरपर्यवसित्तत्वात् । न च क्रमैकान्तेऽप्येवं भविष्यति,
अनेकान्तिवरोधात् । न चात्रापि तथाभावः, तथाभूतात्मकैककेवलिद्रव्याभ्युपगमात्, रूपरसात्मकैकद्रव्यवत्, अक्रमरूपत्वे च द्रव्यस्य तदात्मकत्वेन तयोरप्यक्रम एव न च तयोस्तद्रूपतया तथाभावो न स्वरूपत इति वाच्यम्, तथात्वेऽनेकान्तरूपताविरोधान्निरावरणस्याक्रमस्य क्रमरूपत्विवरोधात्र तस्यावरणकृतत्वात् । किञ्च यदि सर्वथा क्रमेणेव तयोरत्पत्तिः
तद्वीनेकान्तिवरोधः, अत्र कथिक्वत्तदा युगपदुत्पत्तिपक्षोऽप्यभ्युपगतः । न च द्वितीये क्षणे
तयोरभावेऽपर्यवसितता छ।द्वास्थिकक्वानस्येव युक्ता, पुनकत्पादादपर्यवसितत्वे पर्यायस्याप्यपर्यवसितताप्रसिक्तः, द्रव्यार्थनया तस्त्वे द्वितीयक्षणेऽपि तयोः तद्भावोऽन्यथा द्रव्यार्थत्वायोगात् ॥ ६१ ॥

तदेवं क्रमाभ्युपगमे तयोरागमविरोध इत्युपसंहरति—

संतम्मि केवछे दंसणम्मि णाणस्स संभवो णिट्थ । केवलणाणम्मि य दंसणस्स तम्हा सणिहणाई ॥ ६२ ॥

सित केवल दर्शने झानस्य संभवो नास्ति । केवलझाने च दर्शनस्य तस्मात् सनिधने ॥ क्राया ॥

सर्ताति, म्पष्टम् , तम्मात्केवलज्ञानदर्शने मनिधने नाशसहिते प्रसक्ते ॥ ६२ ॥

20 अत्र प्रकरणकारः कमोपयोगवादिनं तदुभयप्रधानाकमोपयोगवादिनश्च पर्येनुयुज्य स्वपक्षं दर्शयति—

> दंसणणाणावरणक्य समाणिमि कस्स पुत्वअरं। होज समं उप्पाओ हंदि दुए णिटिथ उवओगा ॥ ६३ ॥ दर्शनहानावरणक्षये समाने कस्य पूर्वतरम्। भवेत्सममुत्पादो हंदि हो न स्त उपयोगी ॥ छाया ॥

१ यद्धमंबिच्छिने कमिकत्वप्रसिद्धिः तद्धमंबिच्छिनेऽपर्यवसितस्त्रान्ययो निराकाक्षः, अन्यथा ऋजुस्ववक्रस्वे अपर्यवसिते इति प्रयोगस्यापि प्रसङ्गः, मम तु रूपरसात्मकैकद्रव्यवदक्रमभाविभिन्नोपाधिकोत्पादविगमास्मक-स्वेऽपि कैबिल्डियय्यपद्य्यतिरेकृतः तयोरपर्यविमतन्व नानुपप्रस्तिति भाव ॥

द्रश्चेनिति । सामान्यविशेषपरिच्छेदकावरणापगमे समाने सति कस्य प्रथमतरमुत्पादो भवेत् , अन्यतरोत्पादे तदितरस्याप्युत्पादः स्यात् , न चेदन्यतरस्याप्युत्पादो न स्यात् , अबि- शेषादित्युभयोरप्यभावप्रसिक्तः, अक्रमोपयोगवादिनश्च नयोरेककालमुत्पादो भवेत् , सत्य- कमकारणे कार्यस्याप्यक्रमस्य भावात् इत्यक्रमौ द्वावुपयोगौ । एकोपयोगवाद्याद्द हंदि द्वावुपयोगौ नैकदेति झार्यताम् , सामान्यविशेषपरिच्छेदात्मकत्वात् केवलस्येति ॥ ६३ ॥ 5

यदेव झानं तदेव दर्शनमित्येतस्मिन्नेव वादे सर्वज्ञतासंभव इत्याह-

# जह सब्बं सायारं जाणह एकसमएण सब्बण्णू। जुज्जह सयावि एवं अहवा सब्वं ण याणाह ॥ ६४ ॥

यदि सर्वे साकारं जानाति एकसमयेन सर्वकः। युज्यते सदाप्येवं अथवा सर्वे न जानाति ॥ छाया ॥

10

यदीति । यदि सर्वं साकारं जानंग्तदात्मकं मामान्यं तदैव पश्यित, तन् पश्यन् वा तद्व्यितिरिक्तं विशेषं तदैव जानाित, उभयात्मकवस्त्ववयोधैकरूपत्वान् मर्वज्ञोपयोगम्य तदा सर्वज्ञतः सर्वद्शित्वज्ञ तस्य सर्वकालं युज्यते, प्रतिक्षणमुभयात्मकेकरूपत्वात्तस्य । अथवा सर्वं सामान्यं साकारं वा वस्तु न पश्यित न जानाित च, तथाभूतयोः तयोरसत्त्वात् , जात्यम्धवन् आकाशवद्या । अथवा सर्वं न जानात्येकदेशोपयोगय्तित्वात् , मित्रज्ञानिवन् । युगपत् 15 कमेण वैकान्तिभन्नोपयोगद्वयवादिमते न सर्वज्ञता सर्वदर्शिता चेत्याशय आचार्यस्य । तत्र जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यानामयुगपद्भाव्युपयोगद्वयमभिमतम् , महवादिनस्तु युगपद्भवि तद्वयमिति, प्रकरणकारस्य तयोरुपयोगयोरभेद इति मतम् ॥ ६४ ॥

साकारानाकारोपयोगयोनैकान्ततो भेद इति दर्शयतुमाह-

परिसुद्धं सायारं अवियत्तं दंसणं अणायारं। ण य स्वीणावरणिज्ञे जुज्जइ सुवियत्तमवियत्तं॥ ६५॥

20

परिशुद्धं साकारमञ्चकं दर्शनमनाकारम् । न च श्रीणाधरणीये युज्यते सुख्यक्तमञ्चकम् ॥ छ।या ॥

परिश्चद्वमिति । ज्ञानस्य रूपं व्यक्तता दर्शनस्य चाव्यक्तता । क्षीणावरणे चाईति व्यक्तताव्यक्तते न युज्येते तस्मान् सामान्यविशेषज्ञेयस्पर्शी उभयैकस्वभाव एवायं केवल्डि- 25

१ यदेव झानं तदेव दर्शनम्, उभयहेतुसमाने सम्हालम्बनोन्पादस्यैवान्यत्र दष्टत्वात् नात्रापरिदृष्टकल्प-नाक्केश इति आवः ॥

प्रस्थयः, न च प्राह्मद्वित्वाद्वाह्मकद्वित्वमिति तत्र सम्भावना युक्ता, केवछज्ञानस्य प्राह्मानन्त्ये-सानन्ततापत्तेः, अन्योऽन्यानुविद्धप्राह्मांशद्वयमभेदाद्वाहकस्य तथा त्वकल्पने एकत्वानति-क्रमान्न दोष इति । अत्रायमभिप्रायः न चैकस्वभावस्य प्रत्ययस्य शीतोष्णस्पर्शेवत् परस्पर-विभिन्नस्वभावद्वयविरोधो द्र्शनस्पर्शनशक्तिद्व्यात्मकैकदेवदत्तवत्, स्वभावद्व्यात्मकैकप्रत्ययस्य 5 केवछिन्यविरोधात्, अनेकान्तवादस्य प्रमाणोपपन्नत्वादिति ॥ ६५ ॥

क्रमाक्रमोपयोगद्वयाभ्युपगमे तु भगवत इदमापन्नमिति दशेयति —

# अदिष्टं अण्णायं च केवली एव भासइ सया वि। एगसमयम्मि हंदी वयणवियप्पो न संभवइ॥ ६६॥

अस्एमहानञ्ज केवली एव भाषते सदापि। एकसमये हंदी वचनविकस्यो न सम्मवति ॥ छाया ॥

अदृष्टिमिति । केवली जात्यन्धहस्तिपरिज्ञानयदृष्टभेव ज्ञातं तथाऽलातचकदर्शेनवद् ज्ञातमेव च दृष्टं सर्वदा भाषत इत्यक्रमोपयोगपक्षे प्रमक्तम, क्रमवर्त्युपयोगपक्षे तु यदेकस्मिन् समये जानाति तदेव भाषते ज्ञानं न तु दृष्टम, समयान्तरे तु यदा पदयति तदापि दृष्टं भाषते न तु ज्ञातम्, बोधानुरूपेण वाचः प्रवर्त्तनात्, बोधस्य चाक्रमोपयोगपक्षे एकांशाव-15 लिम्बत्वान्, क्रमोपयोगे तु तत्त्वाद्वित्रसमयत्वाच एकस्मिन् समये दृष्टं ज्ञातस्त्र भाषत इत्येष वचनविशेषं भवद्योने न सम्भवतीति शाह्यताम् ॥ ६६॥

तथा च सर्वज्ञस्यं न सम्भवतीस्याह्---

अण्णायं पासंतो अदिहं च अरहा वियाणंतो। किं जाणह किं पासइ कह सवण्णु त्ति वा होइ॥ ६७॥

20

अज्ञातं पश्यम्नदृष्ट्याहर्न् विज्ञानातः । किं जानाति किं पश्यति कथं सर्वज्ञ इति वा भवति ॥ छ।या ॥

अज्ञातमिति । अज्ञातं पश्यम दृष्टश्च जानानः किं जानाति किं पश्यति न किञ्चिद-पीति भावः । कथं वा तस्य सर्वेज्ञता भवेत ॥ ६७ ॥

मानदर्शनयोरेकसंख्यत्वाद्प्येकत्वमित्याध्-

केवलणाणमणंतं जहे व तह दंसणं पि पण्णतं। सामारग्गहणाहि य णियमपरित्तं अणागारं ॥ ६८ ॥

केवलकानमनन्तं यथैव तथा दर्शनमपि प्रक्रसम् । साकारप्रहणाच नियमपरीतमनाकारम् ॥ छाया ॥

कैबलेति, यशेकत्वं झानदर्शनयोर्न स्यात्ततोऽल्पविषयत्वादर्शनमनन्तं न स्यादिति " अणंते केबल्रणाणे अणंते केबल्रदंसणे " इत्यागमविरोधः प्रसच्येत, दर्शनस्य झानाद्रदे हि साकारप्रहणाद्नन्तविशेषवर्त्तिझानादनाकारं सामान्यमात्रालिकिकवलदर्शनं यतो नियमे- 5 नैकान्तेनैव परीतमरूपं भवतीति कुतो विषयभेदादनन्तता ॥ ६८ ॥

कमवादिदर्शने ज्ञानदर्शनयोरपर्यवसितत्वादिकं नोपपद्यत इति यत् प्रेरितमेकत्ववादिना तत्परिहारार्थमाह—

> भण्णह जह चउणाणी जुज्जह णियमा तहेव एयं पि । भण्णह ण पंचणाणी जहेव अरहा तहेयंपि ॥ ६९ ॥

भण्यते यथा चतुर्ज्ञानी युज्यते नियम। त्रर्थेवैतद्वि । भण्यते न पश्चन्नानी यथेवाईस्तथैनद्वि ॥ छाया ॥

भण्यत इति, भण्यते आक्षायते यथा क्रमोपयोगप्रवृत्तोऽपि मत्यादि चतुर्कानी अपर्यविस्तिचतुर्कान उत्पद्यमानतः क्रान्सर्वदोपल्लिश्यको व्यक्तवोधो झातदृष्टभापी झाता दृष्टा चावश्यमेष युज्यते तच्छिक्तसमन्वयान्, तथैनद्पि एकत्ववादिना यद्पर्यवसित्तः वादि केवलिनि 15
कथिमिति यत् प्रेर्यते तद्युज्यत एव, सार्वदिककेवल्र झानदर्शन इक्तिसमन्वयान् । अत्रैकत्ववादिना प्रति समाधानं भण्यते यथैवार्टक पञ्च झानी भवित तथैतद्पि क्रमवादिना यदुक्यते
भेदतो झानवान् दर्शनवानिति च तद्पि न भवतीति सूत्रकृतोऽभिप्रायः । अत्र च छद्यस्थ
किल् उपयोगक्रमस्य दृष्टत्वान् केवलिनि च छद्याभावान्त क्रमवान् झानदर्शनोपयोग इत्ययमत्रार्थो विवक्षित इति केचिन् प्रतिपन्नाः, न हि यो यज्ञातीये दृष्टः सोऽतज्ञातीयेऽपि भवत्य- 20
तिप्रसङ्गात्, अन्यथा छद्यस्था अपि केवलिवत् क्रमोपयोगित्वान् मर्वज्ञाः स्युः, सोऽपि वा
न भवेन्, तत् एव सर्वज्ञवित्रावरणास्ते, मोऽपि वा सावरणः, तत् एव एकज्ञानिनो वा ते,
सोऽपि चतुर्ज्ञानी वा स्थान् । अत् एव छद्यस्थे भुजिक्तियादर्शनान् केवलिनि नदिज्ञानीय
भुजिक्तियाकर्ल्यना न युक्ता, अन्यथा चतुर्कानित्वाकेवित्वसंगारित्वाद्योऽपि तत्र स्युः, न च
देहित्वं तद्गुक्तिकारणम्, तथाभूतज्ञत्त्वायुष्टकर्मणोस्तद्वेतुत्वादेकवैकल्ये तदभावान्, औदा- 25

<sup>₹</sup> तथा प्रयोगो विवादास्पद. केवली न कवलाहारवान् भवीन, छद्मस्थाद्विजातीयस्थात्, यक्षेत्रं तक्षव यथास्मदादि: । न च देहित्वात्कवलाहारवानित्यनुमानेन बाधित. पक्ष इति वान्यम्, दिहनामपि तिद्शा-दीनां कवलाहाराभावेन देहित्वस्य व्यभिचारादिति ॥

रिकव्यपदेशोऽप्यदारत्वात्, न तु भुक्तेः । यदपि एकेन्द्रियादीनामयोगिपर्यन्तानामाहारित्वस्य सुत्रोपदेशात केवलिनः कवलाहारित्वं केचित् प्रतिपन्नाः, तद्पि सुत्रार्थोपरिज्ञानात्, तत्र शेकेन्द्रियादिभिः सह भगवतो निर्देशान्त्रिरन्तराहारोपदेशाच शरीरप्रायोग्यपुद्रलमहणमा-हारत्वेन विवक्षितमन्यथा क्षणत्रयमात्रमपहाय समुद्धातावस्थायां निरन्तराहारो भगवां-5 स्तेनाहारेण भवेत । यदिप यथासम्भवमाहारव्यवस्थितेः सहिनदेशेऽपि कवलाहार एव केवलिनो युक्तया व्यवस्थाप्यते, अन्यथा तच्छरीरिध्यतेरभावादिति, तदपि न युक्तिक्षमम्, अस्मदादेहिं प्रकृताहारमन्तरेण औदारिकशरीरस्थिते: प्रमृतकालमभावात केवलिनोऽपि यदि तथाऽनुमीयते तर्हि तस्य सर्वज्ञता नाक्यातं शक्या. दृष्टव्यतिक्रमप्रकल्पनाऽयोगान, श्र्यते च प्रकृताहारमन्तरेणापि चिर्तरकाला औदारिकशरीरस्थितिः प्रथमतीर्थकृत्प्रभृती-10 नामिति, अत्रीच्यते, उपयोगक्रमे न छद्म कारणम्, किन्तु क्षयोपशमकार्ये क्रमोपयोगः केव-लिनि च तदभावात्तत्कार्थस्य कमोपयोगस्याप्यभावः, यद्यत्कारणकं तत्तदभावे न भवति, यथा चक्षरभावे चक्षक्कीनम्, क्षयोपशमकारणश्च क्रमोपयोग इति क्षायिकोपयोगवति केव-लिनि कमोपयोगाभावः। न च भवतु मलादिकमबदुपयोगाभावः क्षयोपशमाभावान, केवल्जानदर्शनयोस्त क्षायिकत्वात् कथं क्षयोपज्ञमाभावे क्रमाभाव इति वाच्यम् अविक-15 लकारणतयाऽवद्यं प्रादुर्भावान्, यद्धि यदाऽविकलकारणम् तत्तदाऽवद्ययन्तया प्रादुर्भवति, यथाऽन्त्यसामग्रीकालेऽङ्करः, अविकलकारणञ्च केवलज्ञानोपयोगकाले केवलद्र्शनम्, स्वा-वरणक्षयलक्षणाविकलकारणसद्भावेऽपि तदा तस्यानुत्पत्तावतद्भेतुकताप्रसक्तेदेशकालाकारनिः यमो न भवेत्, अनायत्तस्य तदसम्भवात् । क्रमोत्पत्तिस्वभावप्रकल्पनायां क्षायिकत्वं तस्य परित्यक्तं स्थात , अध्यक्षसिद्धं च क्रमे तत्स्वभावप्रकरूपना युक्तिसङ्गदा, अन्यथाऽतिप्रसङ्गः, 20 सर्वभावव्यवस्थाविलोपप्रसक्तः । न वा यो यज्ञानीये हृष्टः मोऽन्यत्रातज्ञातीये न भवती-त्येतदत्र विवक्षितम्, किन्तु कारणाभावे कार्यं न भवति, अविकलकारणञ्चाविलम्बितोत्प-त्तिकमित्येतदत्र प्रतिपाद्यितुमभिष्रेतमाचार्यस्य । एवं केव्छिनो भूत्त्यभावनिश्चयस्तदा स्या-शरि भुक्तिकारणाभावः सिद्धो भवेत , स्वकार्यकरणे कारणस्य प्रतिबद्धत्वं वा सिद्धं भवेत , न चैतदुभयमाप भवस्थकेवलिनि सिद्धम्, अत्रतिबद्धसामध्यस्य श्रुद्धदनीयकर्मोदयस्य 95 तत्र सद्भावात् अत एव न चतुर्कानित्वाकेवलित्वादिप्रसङ्गः, तत्कारणस्य तत्राभावा-त्रिनिमित्तस्य च कार्यस्यामम्भवान् । किञ्च केवलिनः किमतज्जातीयस्वमस्मदाद्यपेक्षया कि वाऽऽस्मीयछद्मस्थावस्थापेक्षयाऽभिष्रेतम्, आद्ये सिद्धमाध्यता । द्वितीयेऽपि कि घाति-कमीपेक्षया तत्तस्याभ्युपगन्यते कि वा मुक्तिनिमित्तकर्मश्र्यापेक्षया, भथमे सिद्धं विजाती-यत्वं न तु तावता तस्य मुक्तिप्रतिषेधः, अप्रतिबद्धसामध्येश्य मुक्तिकारणस्य तथाविजाती-

यत्वेऽपि स्वकार्यनिर्वर्त्तकत्वात्। न द्वितीयोऽतज्जातीयत्वस्यैवासिद्धःवात् तन्निमित्तस्य कर्मणो भवस्थकेविकि पर्यन्तसमयं यावदनुवृत्तेः । यद्पि न देहित्वं मुक्तिकारणीमत्यायुक्त तद्पि नोचितम्, विशिष्टकर्मोदयसामध्या भुक्तिकारणभूतायास्ततोऽचाप्यव्यावृत्तः, तथाभूतशक्तया-युष्ककर्मणोश्चेकस्यापि वैकल्यासिखेरकवैकल्ये तदभावादित्यसिखम् । यशौदारिकव्यपदेशोऽ-प्युदारत्वाम भुकेर्दित तदपि न युक्तम्, औदारिकश्ररीरित्वे स्वकारणाधीनाया भुकेरप्रतिषे- 5 भात , व्यपदेशस्योदारत्वनिमित्तत्वेऽपि स्वकारणनिमित्तप्रकृतभुक्तिमिद्धेः । यदपि एकेन्द्रि-यादीनामयोगिपर्यन्तानामाहारिणां सूत्र उपदेश इत्यासुक्तं तद्व्यसाम्प्रतम्, एकेन्द्रियादिसह-चरितत्वनिरन्तराहारोपदेशत्वाधन्तरेणापि ' विग्गह्गइमावण्णा केवलिणो समुहया अयोगी या निसद्धा य अणाहारा सेसा आहारगा जीवा॥' इत्याविसूत्रमन्दर्भस्य केवलिभुक्तिप्रति-पादकस्थागमे सद्भावात । न च तम्याप्रामाण्यम्, सर्वज्ञप्रणीतत्वेनाभ्युपगतसूत्रस्येव प्रामा- 10 ण्योपपत्तः । न च तत्प्रणीतागमैकवाक्यनया प्रतीयमानस्याप्यतत्प्रणीतःत्रम्, अन्यत्रापि तत्प्रसक्तेः। यदुक्तं निरन्तराहारोपदेशाच शरीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमाहारत्वेन विविधानमन्यथा क्षणत्रयमात्रमपहाय ममुद्धातावस्थायां निरन्तराहारी भगवांस्तेनाहारेण भवेदिति तदपि न, यतो विम्रहगत्याप असमवहतकेवल्ययोगिमिद्धन्यतिगिक्ताशेषप्राणिगणस्य शरीरप्रायोग्यपुद्गल-महणमेवाहारशब्दवाच्यमिह सूत्रेSभिष्रेतमिति कोऽन्यः मामियकशब्दार्थविदो भवतोऽभिधातुं 15 समर्थः । विशिष्टाहारस्य च विशिष्टकारणप्रभवत्वात तस्य प्रतिक्षणं कथं सम्भवः, यस्तु-पुद्रलादानलक्षणो लोमाद्याहारम्तम्य प्रतिक्षणं सद्भावेऽप्यदोप एव । यथामम्भवमाहार-व्यवस्थोक्तिस्तु युक्तेव, न हि देशोनपूर्वकोटि यावत् अन्तरंण विशिष्टाहारं विशिष्टौदारिक-शरीरस्थितिः सम्भविनी । न च तच्छदास्थावस्थातः केवस्यवस्थायामात्यन्तिकं तच्छरी-रस्य विजातीयत्वम् , बेन प्रकृताहारविरहेऽपि तच्छरीरिध्यतेरविरोधो भवेन , ज्ञानाद्यति- 20 शयेऽपि शक्तनसंहननाद्यधिष्ठितस्य तस्यैवापानमनुबन्तः । अस्मदाद्यौदारिकशर्गरविशिष्ट-स्थितेर्विशिष्टाहारनिमित्तत्वं प्रत्यक्षानुपलम्भप्रभवप्रमाणेन मर्वत्राधिगतमिति विशिष्टाहारम-न्तरेण तिस्थतेरन्यत्र सद्भावे सक्रदिप तिस्थितस्तिक्रिमित्ता न भवेत , अहेतोः सक्रदिप सद्भावाभावात । यदि तु विशिष्ठाहारनिमित्ताप्यस्मदादिषु विशिष्ठशरीगस्थितिः पुरुषान्तरे तक्कातिरेकेणापि भवेन् तर्हि महानसादौ धूमध्वजप्रभवोऽपि धूमः पर्वतादौ तमन्तरेणापि 25 भवेदिति भूमादेरम्न्याद्यनुमानमसङ्गतं भवेत्, व्यभिचारात् । अथैतज्ञातीयो भूमः एत-आतीयामिशभवः सर्वेत्र सकृत् प्रवृत्तेनैव प्रमाणेन व्यवस्थाप्यते, तःकार्यताप्रतिपत्तिवलाद-ग्निस्बभाबादन्यत्र तस्य भावे सकुद्दयग्नेर्न भावः स्थान् अग्निश्वभावावजन्यस्वात्तस्य भवति चाप्रिस्वभावानमहानसादौ धूम इति सर्वत्र सर्वदा तत्स्वभावादेव तस्योत्पादेऽतदु-

त्पत्तिकस्याधूमस्वभावत्वादिति न धूमादेरम्याद्यनुमाने व्यभिचारस्तर्हि प्रकृतेऽप्ययं प्रकारः समानः, विशिष्टीदारिकशरीरस्थितेर्विशिष्टाहारमन्तरेणापि भावे तच्छरीरस्थितिरेवासौ न भवेत्, न चात्यन्तविजातीयत्वं तस्या इत्युक्तमेव । सर्वथा समानजातीयत्वन्तु महान-सपर्वतोपलब्धधूमयोरप्यसम्भवि । ततोऽस्मदादेरिव केवलिनोऽपि प्रकृताहारमन्तरेणौदारि-5 कशरीरस्थितिर्न चिरकाला संभवतीत्मनुमानं प्रवर्तत एव, अन्यथा धूमादेरम्न्याद्यनुमानमपि न स्यात् । यदपि कुतस्तस्यैवं सर्वेज्ञतामिद्धिरित्यभिधानं तद्व्यसङ्गतम् , घातिकर्मश्रयप्रभव-सर्वज्ञतारे: प्रकृताहारेण तत्कार्येण वा चिरकालभाव्यौदारिकशरीरस्थित्यादिना विरोधा-सम्भवान्, सर्वे इतासिद्धिनिवन्धनस्य प्रमाणस्य च पूर्वमेव प्रतिपादितत्वान् । यदपि निगहा-रौदारिकशरीरस्थिते: प्रथमतीर्थकरप्रभृतीनामतिशयश्रवणात्तदियत्तानियमप्रतिपादकप्रमाणा-10 भावाचेति तद्यसाम्प्रतम् , तस्य प्रामाण्ये तदियत्तानियमस्यापि तत एव सिद्धः, तदिधक-निराहारतच्छरीरश्यितेः सूत्रे निषेधाभिरशनकालस्य तावदेवोत्कृष्टताप्रतिपादनाच । भूयांसि प्रकृताहारप्रतिपादकानि केवलिनः सुत्राण्यागम उपलभ्यन्ते, प्रतिनियतकालप्रकृता-हारनिषेधकानि च. यथा च प्रथमतीर्थकृत एव चतुर्दशभक्तनिषेधेनाष्ट्रापद्नगे दशसहस्रकेविल-महितस्य निर्वाणगतिप्रतिपादकानि मूत्राणि । तदेवं वाधकप्रमाणाभावात् साधकस्य च 15 सद्भावात् केवलिभुक्तिः सिद्धा ॥ ६९ ॥

क्रमेण युगपद्वा परस्परनिरपेक्षस्वविषयपर्यवसितज्ञानदर्शनोपयोगौ केवलिन्यसर्वार्थ-त्वान्मत्यादिज्ञानचतुष्ट्यवन्न स्त इति दृष्टान्तभावनयाह—

> पण्णविणजा भावा समत्तसुयणाणदंसणा विस्तओ । ओहिमणपञ्जवाण उ अण्णोण्णविलक्ष्वणा विस्तओ ॥ ७०॥

प्रश्नापनीया भाषाः समस्तश्रुतञ्चानद्द्योगा विषयः। अवधिमनःपर्यवयोस्तु अन्योग्यविस्रक्षणा विषयः॥ छाषा ॥

प्रक्लेति, द्वादशाङ्गवाक्यात्मकस्य समस्तश्रुतज्ञानस्य दर्शनप्रयोजिकायास्तद्वाक्योपजाताया बुद्धेः शब्दाभिल्प्या द्रव्यादयो भावा विषयः आलम्बनम्, मतेरपि त एव शब्दानिभिषेया विषयः, मतिश्रुतयोः असर्वपर्यायसर्वद्रव्यविषयत्वेनाभिन्नार्थत्वातः मूले श्रुतस्य भावनया 25 मापि भाविता । अवधिमनःपर्याययोस्तु अन्योन्यविलक्षणा भावा विषयः, अवधेः पुद्रलाः, मनःपर्यवज्ञानस्य मन्यमानानि द्रव्यमनांसि विषय इति, असर्वार्थान्येतानि मत्यादिज्ञानानि परस्परविलक्षणविषयाणि च, अत एव भिन्नोपयोगक्षपाणि ॥ ७०॥

एवमसकलार्थत्वं भिक्नोपयोगपक्षे द्षष्टान्तममर्थनद्वारेण प्रदर्श्य उपसंहारद्वारेण अक्रमो-पयोगद्वयात्मकमेकं केवलमन्यथा सकलार्थता तस्यानुपपन्नेति दशेयति—

# तम्हा चउदिवभागो जुज्जह ण उ णाणदंसणजिणाणं। सयलमणावरणमणंतमक्खयं केवलं जम्हा॥ ७१॥

तस्माचतुर्विभागो युज्यते न तु ज्ञानदर्शनजिनानाम् । सकलमनावरणमनभ्नमक्षयं केवलं यस्मात् ॥ छाया ॥

तस्मादिति; यस्मात् केवलं सकलं मकलविपयं न तु ज्ञानदर्शनप्रधानानां निर्मूलिता- 5 शेषघातिकर्मणां जिनानां छद्मस्थावस्थोपलब्धतत्तदावरणक्षयोपशमकारणभेदप्रभवमत्यादिच-तुर्कानेष्विव ज्ञानदर्शनयोः पृथक् क्रमाक्रमविभागो युज्यते । कुतः पुनः सकलविषयत्वं भग-वति केवलस्य, अनावरणत्वात्, न ह्यनावृतं असकलविषयं भवति, न च प्रदीपादिना व्य-भिचारोऽनन्तत्वात्, अनन्तत्वक्क द्रव्यपर्यायात्मकानन्तार्थप्रहणप्रवृत्तोत्पादव्ययभ्रोव्यात्मको-पयोगवृत्तत्वेनाश्चयत्वात् , ततोऽकमोपयोगद्वयात्मकमेकमिति स्थितम् , न चाकमोपयोगद्वयाः 10 त्मकत्वे कथं तस्य केवळव्यपदेश इति क्रमाक्रमभिन्नोपयोगवादिना प्रेथम्, इन्द्रियालोकम-नोव्यापारनिरपेक्षनिरावरणात्मसत्तामात्रनिबन्धननथाविधार्थविषयप्रतिभामस्य तथाविधव्य-पदेशविषयत्वात् । अद्वैतैकान्तात्मकत्वन्तु तत्र भवति मामान्यविशेषोभयानुभयविकस्पचतु-ष्ट्रयेऽपि दोषानतिक्रमान् । तथाहि न तावन् मामान्यरूपतया नदृद्वयं सामान्यस्य विशेष-निबन्धनत्वात्तद्भावे तस्याप्यभावात् । नापि विशेषमात्रत्वात्तदद्वयम्, अवयवावयविविक- 15 ल्पद्वयानतिक्रमान्, न तावद्वयवरूपम्, अवयव्यभावे तद्पेक्षावयवरूपस्वामम्भवान्, न चा वयविरूपम्, अवयवाभावे तदूपस्यामस्भवात , न च तदूपातिरिक्तविशेषरूपम् , अमदविशेष-प्रसङ्गात् न चैकान्तव्यावृत्तोभयरूपम् , उभयदोपानतिकमात् । न चानुभयस्वभावम् , अस-स्वप्रसक्तेः । न च प्राह्मपाहकविनिर्भुक्ताद्वयस्वरूपम्, तथाभूतस्यात्मनः कदाचिद्य्यननुभ-वात्, सुषुप्तावस्थायामपि न माह्यमाहकस्वरूपविकलमद्भयं ज्ञानमनुभूयत इति ॥ ७५ ॥ 20

ज्ञानदश्नीपयोगात्मकैककेवलोपयोगवादी स्वपक्षे आगमविरोधं परिहरजाह—

परवत्तव्वयपक्ष्वाअविमिद्धा तसु तेसु सुत्तेसु । अत्थगईअ उ तेसि वियंजणं जाणओ कुण ॥ ७२॥

परवक्तव्यपक्षाविशिष्टाः तेषु तेषु सूत्रेषु । अर्थगत्या तु तेषां व्यञ्जनं ज्ञायकः करोति ॥ छाया ॥

परेति, युगपज्ञानानुत्पत्तिः, नागृहीतिवशेषणा विशेष्ये मुद्धिनित्यादिरूपा ये वैशेषिका-दिप्रतिपाद्याभ्युपगमास्तैरविशिष्टा भगवन्मुखांभोजनिर्गतेषु तेषु तेषु सूत्रेषु ' जं समयं पासह णो तं समयं जाणह ' इत्यादिषु प्रतिभासन्ते, न च ते तथेव व्याख्येयाः प्रमाणवाधनात

25

20

तस्मादर्थगत्येव सामध्येनैव तेषां व्यक्ति—सकलवस्तुंव्याप्यनेकान्तात्मकैककेवलाक्वोधप्रभव-द्वादशाङ्गेकश्रुतस्कन्धाविरोधेन व्याख्यां श्वायकः झाता करोति । श्रुताविधमनःपर्यायकेवली त्रिविधो ' जं समयं पासइ नो तं समयं जाणइ ' नत्वेवं केवलकेवली, तस्यासर्वश्वताप्राप्ते-रिति सूरेरभिप्रायः ॥ ७२ ॥

यद्यक्रमोपयोगद्वयात्मकमेकं केवलं किमिति मनःपर्यायज्ञानदत् तज्ज्ञानत्वेनैव न निर्दि-ष्टम, तस्मात् 'केवलनाणे केवलदंसणे 'इति भेदेन सूत्रनिर्देशात क्रमेण युगपद्वा भिक्रमुप-योगद्वयं केवलावबोधक्रपमित्याशङ्करवाह——

> जेण मणोविसयगयाण देंसणं णत्थि दव्वजायाण । तो मणपञ्जवणाणं णियमा णाणं तु णिहिइं॥ ७३॥

येन मनोविषयगतानां दर्शनं नास्ति द्रव्यजातानाम् । ततो मनःपर्यवश्चानं नियमाज्ञानं तु निर्दिष्टम् ॥ छाया ॥

येनेति, यतो मनःपर्यायज्ञानिवषयगतानां परमनोद्रव्यविशेषाणां विशेषहरपतया बाह्य-स्य चिन्त्यमानस्य घटादेखिङ्गिनो गमकत्वोपपत्तेदेशनं सामान्यहर्पं नास्ति, द्रव्यहरपाणां चिन्त्यमानास्त्रम्बनपरमनोद्रव्यगतानां चिन्त्याविशेषाणां विशेषहरपतया बाह्यार्थगमकत्वात् 15 तद्गाहि मनःपर्यायज्ञानं विशेषाकारत्वात् ज्ञानमेत्र, प्राह्यदर्शनाभावात् प्राह्दकेऽपि तद्भावः, ततो मनःपर्यवाख्यो वोधो नियमाष्क्रानमेवागमे निर्दिष्टो न तु दर्शनम् । केवस्तन्तु मामा-न्यविशेषोपयोगैकहरपत्वात् केवसं ज्ञानं केवसं दर्शनं चेत्यागमे निर्दिष्टम् ॥ ७३ ॥

तथा पुनरप्येकरूपानुविद्धामनेकरूपतां दर्शयन्नाह ---

चक्तुअचक्त्वुअवहिकेवलाण समयम्मि दंसणविअप्पा। परिपढिया केवलणाणदंसणा तेण ते अण्णा॥ ७४॥

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां समग्रे दर्शनविकस्पाः । परिपठिताः केवलज्ञानदर्शने तेन ते अन्ये ॥ छाया ॥

चक्षुरिति, स्वसमये चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां दर्शनभेदाः परिपितताः, तेन दर्शनम-ध्ये पाठाइर्शनमपि केवलं ज्ञानमध्ये पाठाज्ज्ञानमपि, अतः केवलज्ञानदर्शने भिन्ने, न चात्यन्तं 25 तयोभेंद एव, केवलान्तर्भूतत्वेन तयोरभेदात्, न चैवमभेदाद्वैतमेव, सूत्रयुक्तिविरोधात्, तत्परिक्छेदकस्वभावतया कथिञ्चदेकत्वेऽपि तथा तक्क्षपदेशात्॥ ७४॥

पतदेव दशान्तद्वारेणाह-

दंसणसुरगहमेत्तं घडो ति णिव्वक्षणा हवइ गाणं। जह एत्थ केवलाण वि विसेसणं एतियं चेव॥ ५ ॥

दर्शनमवप्रहम।त्रं घट इति निर्वर्णना भवति ज्ञानम् । यथात्र केवलयोरिय विशेषणमेतावर्षेष ॥ छाया ॥

द्र्यनिमिति, मितिरूपे बोधेऽवग्रहमात्रं द्र्शनम् इदं तदिख्यव्यपदेश्यम्, घट इति निश्च- 5 येन वर्णना निश्चयास्मिका, यथा मितज्ञानं तथेहापि केवलयोरप्येतन्मात्रेणैव विशेषः, एका-न्तभेदाभेदपक्षे तत्त्वभावयोः पूर्वोक्तदोषप्रमङ्गात्, अजहहृत्त्यैकरूपयोरेवाभिनिवोधिकरूप-योस्तितद्भूपतया तथाव्यपदेशस्यासादनात कथि खिदेकानेकात्मकत्वोपपत्ते भेदैकान्ते तयोरप्य-भाषापत्तेः ॥ ७५ ॥

इतश्च कथक्किद्भेद इत्याह-

10

दंसणपुरुवं णाणं णाणणिमित्तं तु दंसणं णित्धः। तेण सुविणिष्ठिछयामो दंमणणाणाण अण्णतं॥ ७६॥

दर्शनपूर्व ज्ञानं ज्ञाननिमित्तं तु दर्शनं नास्ति । तेन स्विनिश्चित्रमः दर्शनज्ञानयोरन्यत्वम् ॥ छाया ॥

दर्शनिति, दर्शनपूर्वे ज्ञानं झार्नानिमित्तन्तु दर्शनं नास्ति, यतः मामान्यमुपलभ्य पश्चा- 15 द्विशेषमुपलभ्ये न विपर्ययेणेत्येवं छद्यस्थायस्थायां हेतुदेतुमद्भावकमः । तेनाप्यवगच्छामः कथिक्वत्तयोभेद इति, अयक्क क्षयोपशमनिवन्धनः, केवलिनि च तेदभावादकम इति ॥७६॥

नन्ववपद्दमात्रं मतिज्ञानं दश्नेनिमति, तद्युक्तमिति व्याप्रेरित्याह्-

जइ उरगइमित्तं दंसणं ति मण्णिस विसेसिअं णाणं। मङ्गणाणमेव दंसणमेवं सह होइ निष्कणं॥ ७७॥

20

यश्चयप्रहमात्र दर्शनमिति मन्यसं विशेषितं ज्ञानम् । मतिज्ञानमेय दर्शनमेवं सति भवति निष्वज्ञम् ॥ छाया ॥

१ घटाकाराभिलायजनकं घटे मितज्ञानिमय्यंः । विशेष इति, एकमेव केवल माम्मस्यांशे दर्शनं विशेष्यांशे च ज्ञानिमल्ययंः ॥ २ कमाभ्युपगर्मा हि केविलिन नियमाण्यानित्रं दर्शनं वाच्यम् , सर्वामा लक्ष्यांना साकारोपयोगप्राध्यत्वेन प्रथमं ज्ञानोत्पत्युपगर्माचित्यात् , तथा च ज्ञानहेतुकमेव केविलिन दर्शनमभ्युपगर्माचित्यात् , तथा च ज्ञानहेतुकमेव केविलिन दर्शनमभ्युपगर्माच्यास्याव्याद्यावर्शनम्याहरामिति भावः ।।

20

यदीति. मत्यवबोधे यद्यवप्रह्मात्रं दर्शनं बिशेषितं झानमिति मन्यसे एवं सति मतिक्कानमेव दर्शनं प्राप्तं, न चैतशुक्तम्. स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः [ तत्त्वार्थं अ० २, स्० ९ ] इति सूत्रविरोधात् ॥ ७७ ॥

तथा----

एवं सेसिंदियदंसणिम नियमेण होइ ण य जुत्तं। अह तत्थ णाणिमनं घेप्पड चक्खुमिम वि तहेव ॥ ७८ ॥

एवं रोषेन्द्रियद्र्रानेषु नियमेन भवति न च युक्तम् । अध तत्र ज्ञानमात्रं गृह्यते चेश्चरूपि तथैव ॥ छाया ॥

एवमिति, एवं शेषेन्द्रियद्शेनेष्वप्यवमह एव दर्शनमित्यभ्युपगमेन मतिझानमेव 10 तिदति, न च तथुकं पूर्वोक्तरोषानितृते:। अथ तेषु श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु दर्शनमपि भवत् तज्ज्ञानमेव, मात्रशब्दस्य दर्शनव्यवच्छेद्कत्वान्, अत एव तत्र श्रोत्रज्ञानं इत्यादिव्यपदेश उपलभ्यते, श्रोत्रदर्शनं घाणदर्शनमित्यादिन्यपदेशस्तु नागमे काचेत् प्रसिद्धस्तर्हि चक्षुष्यपि तथैव गृह्मताम्, चक्षुक्कीनिमिति, न तु चक्षुर्दर्शनिमिति । अथ तत्र दर्शनं इतरत्रापि तथैव गृह्यताम् ॥ ७८ ॥

नन्बवप्रहस्य मनिभेद्रत्वान्मतेश्च ज्ञानरूपत्वाद्वप्रहरूपम्य दर्शनस्याभाव एव भवेन्. 15 उच्यते----

> णाणं अपुट्टे अविसए य अत्थम्मि दंसणं होह। मोत्तृण लिंगओजंअणागयाईयविसएस् ॥ ७९ ॥

कानमस्पृष्टेऽविषये चार्थे अर्थे दर्शनं भवति ।

मुक्त्वा लिङ्गाचदनागानातीतविषयेषु ॥ छाया ॥

ज्ञानमिति, अम्प्रष्टेऽर्थरूपे चक्षुषा य उदेति प्रत्ययः स चक्षुर्दर्शनं ज्ञानमेव सिंदिन्द्रि-याणामिवषये च परमाण्वादावर्थे मनसा ज्ञानमेव सदचक्षुर्देशनम्, मुक्त्वा मेघोन्नतिः क्रवाहिक्काइविष्यद्वष्टी नदीपूराद्वा उपर्यतीतकृष्टी यज्ज्ञानं तस्यारपृष्टाविषयार्थस्याप्य-दर्शनत्वात् ॥ ७९ ॥

यचरप्रष्टाविषयार्थकानं दर्शनमभिषीयते ततः---25

> मणपज्जवणाणं दंसणं ति तेणेह होइ ण य जुलं। भण्णा णाणं णोइंदियम्मि ण घडादओ जम्हा ॥ ८० ॥

मनःपर्यवद्यानं दर्शनमिति तेनेह भवति न च युक्तम् । भण्यते क्षानं नोइन्द्रिये न घटादयो यस्मात् ॥ छाया ॥

मन इति, पतेन लक्षणेन मनःपर्यवज्ञानमपि दर्शनं प्राप्तं परकीयमनोगतानां घटादीनामालम्ब्यानां तत्रासत्त्वेनास्पृष्टेऽविषये च घटादावर्थे तस्य भावात, न वैतशुक्कम, आगमे
तस्य दर्शनत्वेनापृश्वात्, जच्यते, नोइन्द्रिये मनोबर्गणास्ये मनोविशेषे प्रवर्त्तमानं मनःपर्या- 5
यबोधक्तपं झानयेव न दर्शनम्, यस्मादरपृष्टा घटाद्यो नास्य विषया लिङ्गानुमेयत्वात्तपाम ।
नतु च परकीयमनोगढार्थोकारिकस्परयोभयक्तपत्वात् किमिति तद्वाद्विणो मनःपर्यायावबोधस्य न दर्शनक्तपता, न, मनोविकस्परय बाह्यार्थिचन्तनक्रपस्य विकल्पात्मकत्वेन
बस्नैक्तपत्वात् तद्वादिणो मनःपर्यायझानस्यापि तद्वपतेव, घटादेस्तु तत्र परोक्षतेवेति दर्शनस्याभावं एव, मनोविकल्पाकारस्योभयक्तपत्वेऽपि छाद्यस्थिकोपयोगस्य परिपूर्णवस्तुमाद्यकत्वा- 10
सम्भवाच न मनःपर्यायझाने दर्शनोपयोगसम्भवः ॥ ८०॥

किञ्च--

मइसुयणाणिमित्तो छउमत्थे होइ अत्थउवलंभो। एगयरिम वि तेसिं ण दंसणं दंसणं कत्तो॥ ८१॥

मतिश्रुतज्ञाननिमित्तः छग्नस्थ भवत्यर्थापलम्भः । एकतरस्मित्रपि नयोर्ने दर्शनं दर्शनं कुतः ॥ छाया ॥

15

सतीति, आगमे छदास्थानां मतिश्रुतज्ञाननिमित्तोऽर्थोपलंभ उक्तः तयोरेकतरस्मित्रपि न दर्शनं सम्भवति, न तावद्वप्रद्दो दर्शनं तस्य ज्ञानात्मकत्वात्तनः कुतो दर्शनं ? नास्तीत्यर्थः, अस्पृष्टेऽविषये वार्थे ज्ञानमेव दर्शनं नान्यदिति प्रसक्तम् ॥ ८१ ॥

ननु श्रुतमस्पष्टे विषये किमिति दर्शनं न भवेदित्याह-

20

जं पश्चक्खरगहणं ण इन्ति सुयणाण सम्मिया अत्था। तम्हा दंसणसहो ण होइ सयछे वि सुयणाणे ॥ ८२॥

यस्मात् प्रत्यक्षत्रहणं न यन्ति भृतज्ञानसंमिना अर्थाः ।
तस्माहरीनराज्यो न भवति सक्छेऽपि भृतज्ञाने ॥ छाया ।।

यस्मादिति, यस्मात् श्रुतज्ञानप्रमिताः पदार्था उपयुक्ताध्ययनविषयास्तथाभूतार्थवाचक- 25

१ तथा च मन.पर्यवज्ञानस्य व्यज्जनावभहाविषयार्थप्रत्यक्षत्वेऽपि वाह्यविषयव्यभिचारेण स्त्रप्राह्यता-वच्छेदकावच्छेदेन प्रत्यक्षत्वाभावाच दर्शनत्वमिति भावः ॥

b

त्वात् श्रुतशब्दश्य प्रत्येक्षं न यान्ति अतो न श्रुतं चक्कद्विनसंत्रं मानसचक्कद्वेशेनं श्रुतं भवि-व्यतीत्येतद्पि नास्ति, अवमहस्य मितत्वेन पूर्वमेव द्शनतया निरस्तत्वात् ॥ ८२ ॥

नन्वेवमवधिद्शेनस्याप्यभावः स्यादित्याह ---

जं अपुट्टा भावा ओहिण्णाणस्स होति पश्चक्खा। तम्हा ओहिण्णाणे दंसणसद्दो वि उवउत्तो ॥ ८३॥

यस्मादस्पृष्टा भावा अवधिकानस्य भवन्ति प्रत्यक्षाः। तस्मादयधिकाने दर्शनशब्दोऽद्युपयुक्तः ॥ छाया।।

यस्मादिति, यस्माद्रपृष्टा भावा अण्वाद्योऽविधिज्ञानस्य प्रत्यक्षा भवन्ति चक्षुर्दर्शन-स्येव रूपसामान्यम्, ततस्तत्रैव दर्शनशब्दोऽप्युपयुक्तः ॥ ८३ ॥

10 केवलावबीधस्तु ज्ञानदर्शनीपयोगद्वयात्मको ज्ञानमेव महर्शनमध्युच्यत इत्याह--

जं अप्पुट्टे भावे जाणइ पामइ य केवली णियमा। तम्हा तं णाणं दंसणं च अविसेसओ सिद्धं॥ ८४॥

यस्मादस्पृष्टान भावान् जानानि पद्यति च केवली नियमात्। तस्मात्तज्ञानं दर्शनञ्जाविद्योषनः सिद्धम् ॥ छाया ॥

15 यस्मादिति, केवली यतोऽरष्ट्रण्डान् भावानवद्यन्तया चक्षुष्मानिव पुरःस्थितं उभयप्राधान्येन पद्यति जानाति च, तम्मात्तरकेवलाववोधस्वरूपं ज्ञानमप्युच्यते दर्शनमपि,
उभयाभिधाननिमित्तस्याविद्योपान्, न पुनर्ज्ञानमेव सद्विद्योषतोऽभेदतो दर्शनमिति सिद्धम्,
यतो न ज्ञानमात्रमेव तन्, नापि दर्शनमात्रं केवलं नाप्युभयाक्रमरूपं परस्परविविक्तम्, नापि
क्रमस्वभावम्, अपि तु ज्ञानदर्शनात्मक्रमेकं प्रमाणमन्यथोक्तवत्तद्मावप्रमङ्गान् । छद्यस्था20 वस्थायां तु प्रमाणप्रमेययोः सामान्यविद्योषात्मकत्वेऽप्यनपगतावरणस्यात्मनो दर्शनोपयोगसमये ज्ञानोपयोगस्यासम्भवादप्राप्यकारिनयनमनःप्रभवाधीवप्रदादिमतिज्ञानोपयोगप्राक्तनी
अवस्था अर्प्ष्टश्वभासिष्राह्यप्राद्यक्तपरिणत्मवस्थाव्यवस्थिनात्माप्रबोधक्तपा चक्षुरचक्षुर्दर्शनव्यपदेशमासादयति । द्रव्यभावेन्द्रयालोकमतिज्ञानावरणकर्मक्षयोपश्मादिसामगीप्रभवक्रपादिविषयमहणपरिणतिश्चात्मनोऽवमहादिक्रपा मतिज्ञानशब्दवाच्यतामभुते श्रुतज्ञानावरण-

<sup>95</sup> २ अक्षजस्येन व्यवहारतः प्रत्यक्षत्वात् तथा व्यक्षतावम्रहाविषयार्थप्रत्यक्षत्वमेन दर्शनत्वम्, अचक्षु-दंशनमित्यत्र नत्र पर्युदासार्थकत्वादप्राप्यकारित्वेन मनस एव चक्ष सहशस्वात्मानसदर्शनमेन प्राह्मं न घाणादिदर्शनम् ॥

कर्मेश्वयोपञ्चमवाक्यश्रवणादिसामग्रीविशेषनिमित्तप्रादुर्भूतो वाक्यार्थमहणपरिणतिस्वभावो वाक्यश्रवणानिमित्तो वा आत्मनः श्रुतज्ञानमितिशब्दाभिषेयतामाप्नोति । रूपिद्रव्यप्रहणपरि-णतिविशेषस्तु जीवस्य भवगुणप्रत्ययाविक्षानावरणकर्मक्षयोपशमप्रादुर्भूतो लोचनादिवाह्य निमित्तनिरपेक्षोऽवधिज्ञानमिति व्यपदिइयते तज्हैः, अवधिद्शैनावर्णकर्मभ्रयोपशम-पादुर्भृतस्तु स एव तद्रव्यसामान्यपर्यालोचनम्बभावोऽवधिदर्शनभाग्भवति, अर्धतृतीयद्वी- 5 पसमुद्रान्तर्वर्तिसकलमनोविकल्पमहणपरिणतिमनःपर्यायज्ञानावरणकर्मेश्वयोपशमादिविशिष्ट-सामगीसमुत्पादिता चक्षुरादिकरणनिरपेक्षस्यात्मनो मनःपर्यायज्ञानमिति वदन्ति विद्वांमः। छाद्मस्थिकोपयोगद्धातमा स्वप्रदेशावरणक्षयोपशमद्वारेण प्रतिपद्यते न त्वनन्तक्केयज्ञानस्व-भावरैयात्मन, एतदेव खण्डशः प्रतिपत्तिलक्षणं पारमार्थिकं रूपं सामान्यविशेषात्मक-वस्तुविस्तरच्यापि, युगपत्परिच्छेदस्वभावद्वयात्मकैककेवलावबोधनान्विकक्रपत्वात्तस्य । तश्च 10 तस्य स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनावरणकर्मक्षयाविर्भृतं करणक्रमव्यवधानातिवर्तिमकललोकालोक-विषयत्रिकालस्वभावपरिणामभेदानन्तपदार्थयुगपत्सामान्यविशेषमाक्षात्करणप्रवृत्तं केवलज्ञानं केवलदर्शनमिति च व्यपदिश्यते । तेनावप्रहरूप आभिनिबोधो दर्शनं स एव चेहादिरूपो विशेषप्राहको ज्ञानं तद्व्यतिरिक्तस्यापरस्य प्राहकस्याभावात् तस्यैवेकस्य तथाप्रहणान् नथा व्यपदेशादुत्कणविक्रणावस्थासपेद्रव्यवत् ततस्तयोरवस्थयोरव्यतिरेकात्, तस्य च तद्रपत्वा- 15 देक एवाभिनिबोधो दर्शनं मतिज्ञानं चाभिधीयत इति सूत्रकृतोऽभिषाय इति यत्कैश्चिक्या-ख्यानं तदसङ्कतं लक्ष्यते, आगमविरोधात, युक्तिविरोधात्र, न ह्येकान्नतोऽभेदे पूर्वमवप्रहो दर्शनं पश्चादीहादिकं ज्ञानं तयोश्च तत्रान्तभीव इति शक्यमभिषातुम्, कथि ब्रद्धदेदनियन्धन-त्वादस्य, आत्मक्रपतया तु तयोरभेदोऽभ्यूपगम्यत एव । न चैकस्यैव मतिज्ञानस्योभयमध्य-पाताहुमयव्यपदेशः, अवमहस्य दर्शनत्वे अवमहादिधारणापर्यन्तं मतिज्ञानमित्यस्य न्याहतेः, 20 तस्य बाऽर्र्शनत्वे अवग्रहमात्रं दर्शनमित्यस्य विरोधान्, आगमविरोधश्च तद्व्यनिरेकेण दर्शनानभ्यपगमे तदभ्यपगमे वा अष्टाविशनिभेदमतिकानव्यनिरिक्तदर्शनाभ्यपगमान कुतो ज्ञानमेव दर्शनं छदास्थावस्थायाम्, केवल्यवस्थायान्तु क्षीणावरणस्यात्मनो नित्योपयुक्तवात् सदैव दर्शनावस्था, वर्त्तमानपरिणतेर्वस्तुनोऽवगमरूपायाः प्राक् तथाभूतानवबोधरूपत्वामम्भ-बात्, तथाभूतज्ञानविकछावस्थामम्भवे वा प्रागितरपुरुषाविशेषप्रमङ्गात । ततो युगपञ्जान- 25 दर्शनोपयोगद्वयात्मकैकोपयोगरूपः केवलावबाधोऽभ्युपगन्तन्य इति सूरेग्भिपायः ॥ ८४ ॥

द्भात्मक एक एव केवलावबोध द्वति दर्शयनाह---

साईअपज्ञवसियं ति दो वि ते ससमयं हवह एवं। परितित्थियवत्तव्यं च एगसमयंतरूपाओ ॥ ८५॥

साद्यपर्यवसिते इति हे अपि ते स्वसमयो भवत्येवम् । पर्तार्थिकवकव्यञ्च एकसमयान्तरोत्पादः ॥ छाया ॥

सादीति, द्वे अपि ते ज्ञानदर्शने यदि युगपत्राना न मवतस्तदा स्वसिद्धान्तः साचप-र्यवसिते इति घटते, यस्तु तथोरेकसमयान्तरोत्पादः यदा जानाति तदा न पद्यतीत्येदम-<sup>5</sup> भिधीयते स परतीर्थिकशास्त्रं नाईद्वचनं नयाभिप्रायेण प्रवृत्तत्वादिति ॥ ८५ ॥

एवम्भूतं वस्तुतत्त्वं श्रद्दधानः सम्यग्नानवानेव पुरुषः सम्यग्दष्टिरित्याह-

एवं जिणपण्णत्ते सदहमाणस्स भावओ भावे। पुरिसस्साभिणियोहे दंसणसद्दो हवह जुत्तो॥ ८६॥

पवं जिनप्रकृतान् श्रद्यानस्य भावतो मावान् । पुरुषस्यामिनिबोधे दर्शनशब्दो भवति युक्तः ॥ छाया ॥

एवभिति, एवमनन्तरोक्तविधिना जिनशक्तप्तान् भावान् श्रद्धानस्य पुरुषस्य यदाः भिनिवोधिकं क्वानं तदेव सन्यग्दर्शनं विशिष्टाववोधरूपाया रुवेः सन्यग्दर्शनशब्दवाच्य-त्वादिति भावः ॥ ८६॥

ननु यदि सम्यग्ज्ञाने सम्यग्दर्शनं नियमेन, दर्शने Sपि रुचिलक्षणे सम्यग्ज्ञानं किमिति 15 न स्यान, न, एकान्तरुचावपि सम्यग्ज्ञानप्रसक्तेरित्याह्—

सम्मण्णाणे णियमेण दंसणं दंसणे उ भयणिजं। सम्मण्णाणं च इमं ति अत्थओ होइ उववण्णं॥ ८७॥

सम्यग्हाने नियमेन दर्शनं दर्शने तु भजनीयम् । सम्यग्हानञ्चेदमित्यर्थतो भवति उपपद्मम् ॥ छाया ॥

20 सम्यग्ज्ञान इति, सम्यग्ज्ञाने नियमेन सम्यग्दर्शनम्, सम्यग्दर्शने तु विकल्पनीयं सम्यग्ज्ञानम्, एकान्तरुची न सम्भवति अनेकान्तरुची तु सम्यग्दर्शने समस्ति । यत्रश्चे- वमतः सम्यग्ज्ञानस्रोदं सम्यग्दर्शनस्त्र विशिष्टरुचिस्वभावमववोधरूपमर्थतः सामध्यीदुपपनं मवति ॥ ८७ ॥

अत्र माचपर्यवसितं केवलज्ञानं सूत्रे प्रदर्शितम्, अनुमानक्क तथाभूतस्य तस्य प्रति-25 पाइकं सम्भवति, तथाहि घातिकमेचतुष्टयप्रश्चयाविभूतत्वात् केवलं सादि, न च तथीत्पन्नस्य पश्चात्तस्यावरणमस्ति, अतोऽनन्तमिति न पुनकत्पचते विनाशपूर्वकत्वादुत्पादम्य, न हि घट-स्याविनाशे कपालानामुत्पायो रष्ट इत्यनुत्पाद्वयात्मकं केवलमित्यम्बुपगमवतो निराकर्तुमाह-

# केबलणाणं साई अपज्जवसियं ति दाइयं सुते। तेत्तियमित्तोत्तृणा केइ विसेसं ण इच्छंति॥ ८८॥

केवल्हानं साद्यपर्यवसितमिति दर्शितं स्त्रे । तावन्मात्रे दत्ताः केचन विशेषं नेच्छन्ति ॥ छाया ॥

केवलेति, क्वेवल्झानं साद्यपर्यवसितमिति सूत्रे दर्शितमित्येतावनमात्रेण गर्विताः केचन ह विशेषं पर्यायं पर्यवसितत्वस्वभावं नेच्छन्ति ते तु न सम्यग्वादिनः ॥ ८८ ॥

यतः ---

#### जे संघयणाईया भवत्थकेवलिविसेसपजाया। ते सिज्झमाणसमये ण होति विगयं तओ होइ॥ ८९॥

ये संहननावयो भवस्यकेशिलविशेषपर्यायाः । ते सिद्धयत्समये न भवन्ति विगतं ततो भवति ॥ छात्रा ॥

; 0

15

य इति, वजर्षभनागचसंहननाद्यो ये भवस्थस्य केवलिन आत्मपुद्गलप्रदेशयोरन्योन्यानुवेधाद्भ्यवस्थितः विशेषपर्यायास्ते मिद्ध्यत्समयेऽपगच्छन्ति, तद्पगमे तद्व्यतिरिक्तस्य केवलक्कानस्याप्यात्मद्रव्यद्वारेण विगमात्, अन्यथाऽवस्थातुरवस्थानामात्यन्तिकभेदप्रसक्तेः केवलक्कानं ततो विगनं भवतीति सूत्रकृतोऽभिप्रायः ॥ ८९ ॥

विनाशवत केवलक्कानस्योत्पादोऽपि सिद्ध्यत्समय इत्याह-

सिद्धत्तणेण य पुणो उप्पण्णो एस अत्थपज्जाओ। केवलभावं तु पडुच केवलं दाइयं सुत्ते॥ ९०॥

सिद्धत्वेन च पुनरुम्पन्न एषोऽर्थपर्यायः। केवलभावं तु प्रतीत्य केवलं दर्शितं सूत्रे ॥ छाया ॥

20

सिद्धत्वेनेति, अशेषकर्मविगमस्य रूपेण सिद्धत्वेन पुनः पूर्ववत् केवलक्षानाख्य एषोऽर्य-पर्याय उत्पन्नः, बस्तुन उत्पादविगमध्रौज्यात्मकत्वात्, अन्यथा वस्तुन्यहानेः । सूत्रे यस्य-पर्यवसित्तत्वं केवलस्य दर्शितं तसस्य केवलभावं ससामात्रमाश्रित्य, तस्य कथक्षिदात्मान्यति-रिक्तत्वात् , आत्ममश्च ब्रुच्यरूपतया नित्यत्वात् ॥ ५० ॥

नतु केवलक्कानस्थात्मरूपतामाश्रित्य तस्योत्पादविनाशाभ्यां केवलस्य तौ भवतो न 25 चात्मनः केवलरूपतेति कुतसाहु।रेण तस्य तावित्याह—

जीवो अणाइणिहणो केवलणाणं तु साइयमणंतं। इज घोरम्मि विसेसे कह जीवो केवलं होइ॥ ९१॥ जीवोऽनादिनिधनः केवलज्ञानन्तु सादिकमनन्तम् । इति स्थूरं विशेषे कथं जीवः केवलं भवेत् ॥ छाया ॥

जीव इति, जीवोऽनादिनिधनः केवल्रज्ञानन्तु साद्यपर्यवसितिमिति स्थूरे विरुद्धधर्मी-ध्यासलक्षणे विशेषे छायातपवदत्यन्तभेदान कथं जीवः केवलं भवेत्, जीवस्यैव तावत् 5 केवलक्ष्पता अमङ्गता, दूरतः संहननादेरिति भावः ॥ ९१ ॥

> तम्हा अण्णो जीवो अण्णे णाणाइपज्जवा तस्स । उवसमियाईलक्खणविसेसओ केइ इच्छंति ॥ ९२ ॥

तस्मादन्यो जीवोऽन्ये क्रानादिपर्यवाः तस्य । औपरामिकादिलक्षणिवशेषतः केचिदिच्छन्ति ॥ छाया ॥

10 तस्मादिति, विरुद्धधर्माध्यासनोऽन्यो जीवो ज्ञानादिपर्यायेभ्यः, अन्ये च ततो ज्ञाना-दिपर्याया लक्षणभेदाच तयोर्भेदः, तथाहि ज्ञानदर्शनयोः क्षायिकः क्षायोपशिमको वा भावो लक्षणम्, जीवस्य तु पारिणामिकादिभीयो लक्षणमिति केचिद्ध्याल्यातारः प्रतिपन्नाः ॥९२॥

एतक्रिषेधायाह---

अह पुण पुरुवपयुत्तो अत्थो एगन्तपक्खपिकसेहे। तहवि उपाहरणमिणं ति हेउपिकजोअणं वोच्छं॥ ९३॥

भथ पुन: पूर्वप्रयुक्तोऽर्थ एकान्तगक्षप्रतिषेध: । तथापि उदाहरणमिदमिति हेतुप्रतियोजनं वक्ष्ये ॥ छाया ॥

अथिति, यद्यप्ययं पूर्वमेव द्रव्यपर्याययोर्भेदाभेदैकान्तपक्षप्रतिषेधस्त्रश्रणोऽर्थः प्रयुक्तः ' स्त्यादिस्थितिभक्का' (गा. १२) इत्यादिनाऽनेकान्तव्यवस्थापनात्, तथापि केवस्त्रज्ञानेऽनेका-20 न्तास्मकैकरूपप्रसाधनस्य हेनोः साध्येनानुगमप्रदर्शकप्रमाणविषयमुदाहरणमिदं वक्ष्ये ॥९३॥

तदेवाह----

जह कोइ सद्विवरिसो तीसइवरिसो णराहिवो जाओ। उभयत्थ जायसहो वरिसविभागं विसेसेइ॥ ९४॥

यथा कश्चित् विष्टवर्षः त्रिशद्वर्षो मराधियो जातः । उभयत्र जातशब्दो वर्षयिभागं विशेषयति ॥ छाया ॥

यथेति, यथा कश्चित् पुरुषः षष्टिवर्षः सर्वायुष्कमाश्रित्य त्रिशहर्षः सञ्चराविपो जातः, उभयत्र मनुष्ये राजनि च जातशब्दोऽयं प्रयुक्तो वर्षविभागमेवास्य दर्शयति, षष्टिवर्षायु-

2.5

15

20

ष्कस्य पुरुषसामान्यस्य नराधिपपर्यायोऽयं जातः, अभेदाध्यासितभेदात्मकत्वात् पर्यायस्य, नराधिपपर्यायात्मकत्वेन चायं पुरुषः पुनर्जातो भेदानुषक्ताभेदात्मकत्वात् सामान्यस्य, एका-न्तभेदेऽभेदे वा तयोरभावप्रसङ्गात्, निराश्रयस्य पर्यायप्रादुर्भीवस्य तद्विकळस्य वा सामान्यस्यासम्भवात् ॥ ९४ ॥

दृष्टान्तं प्रसम्ध्य दाष्टीन्तिकयोजनायाह-

एवं जीवदृष्वं अणाइणिहणमविसेसियं जम्हा। रायसरिसो उ केवलिपजाओ तस्स सविसेसो॥ ९५॥

एवं जीवद्रव्यमनादिनिधनमिवशेषितं यसात्। राजसदशस्तु केवलिपर्यायस्तस्य सविशेषः॥ छाया॥

एवमिति, उक्तदृष्टान्तवज्ञीवद्रव्यमनादिनिधनमिवशेषितभव्यजीवहृष्टं सामान्यं यनो 10 राजत्वपर्यायसदशः केविलित्वपर्यायस्यथाभूतजीवद्रव्यस्य विशेषः, तस्मानेन हृपेण जीवद्रव्यः सामान्यस्यापि कथिद्धिदुत्पत्तेः, सामान्यमप्युत्पन्नं प्राक्तनहृष्ट्यं विगमान् सामान्यमपि तद् भिन्नं कथिद्धिद्विगतम्, पूर्वोत्तरिण्डघटपर्यायपरित्यागोपादानप्रवृत्तैकमृह्ण्यवतः, केवलजीव-हृपत्त्या वाऽनादिनिधनत्वान्नित्यं द्रव्यमभ्युपगन्तव्यम्, प्रतिश्लणभाविषयीयानुस्यूतस्य मृह्र-व्यस्याध्यक्षतोऽनुभूतेने दृष्टान्तासिद्धः, तस्मातं केवलं कथिद्धित्मादि कथिद्धिद्वनादि, कथ- 15 स्त्रित्सपर्यवसानं कथिद्धद्वपर्यवसानं सन्तवाद्यस्यदिति स्थितम् ॥ ९५ ॥

न द्रव्यं पर्यायेभ्यो भिन्नमेवेत्याह--

जीवो अणाइनिहणो जीवत्ति य णियमओ ण वत्तव्वो। जं पुरिसाउयजीवो देवाउयजीवियविसिद्धो॥ ९६॥

जीवोऽनादिनिधनो जीव इति च नियमतो न वक्तव्यम् । यत् पुरुषायुष्कजीवो देवायुष्कजीवितविद्याष्टः ॥ छाया ॥

जीव इति, जीवोऽनादिनिधनः, जीव एव विशेषविकल इति नियमतो न वक्तव्यम्, यतः पुरुषायुष्कजीवो देवायुष्कजीवाद्विशिष्टः, जीव एवेति त्वभेदे पुरुषजीव इत्यादि भेदो न भवेत्, केवलस्य सामान्यस्य विशेषप्रत्ययामिधानानिवन्धनत्वात्, निर्निमित्तस्यापि 25 विशेषप्रत्ययामिधानस्य सम्भवे सामान्यप्रत्ययाभिधानस्यापि निर्निमित्तस्यैव भाषात् तन्नि-वन्धनसामान्याभ्युपगमोऽप्ययुक्तः स्यादिति सर्वभावः। न च विशेषप्रत्ययस्य वाधा-रहितस्यापि मिध्यात्वम्, अन्यत्रापि तत्त्रसक्तेरिति ॥ ९६॥

20

25

केश लक्षानस्य कथा श्रियारात्मान्य तिरेकादात्मनो वा केवलका नान्य तिरेकात् कथा श्रियहेक्द्रवं सकोरित्याह----

> संखेजमसंखेजं अणंतकप्पं च केवलं णाणं। तह रागदोसमोहा अण्णे वि य जीवपजाया॥ ९७॥

संख्येयमसंख्येयमनन्तकस्पञ्च केवलं श्रानम् । तथा रागद्वेषमोद्वा अन्देऽपि च जीवपर्याधाः ॥ छ।या ॥

संख्येयति, आत्मन एकत्वात् कथुक्कित्तदृग्यतिरिक्तं केवलमध्येकं केवलस्य वा क्ञानदर्शनरूपतया दिरूपत्वात्तदृग्यतिरिक्तं आत्मापि दिरूपः, असंख्येयप्रदेशात्मकत्वादात्मनः केवलमप्यसंख्येयम्, अनन्तार्थविषयत्या केवलस्यानन्तत्वादात्माऽप्यनन्तः। एवं रागद्वेषमोहा अन्येऽपि जीवपर्यायाद्यव्यात्थावस्थामाविनः संख्येयासंख्येयानन्तप्रकाराः, आलम्ब्यभेदात्त-दात्मकत्वात्संसार्यात्मापि तद्वत्त्येव स्यात्, रागादीनाक्किकाद्यनन्तभेदत्वमात्मपर्यायत्वात्, यो शात्मपर्यायः स एकाद्यनन्तभेदो यथा केवलाववोधत्तथा च रागादय इति स्थित्युत्पत्ति-विशेधात्मकत्वमर्द्वत्यपि सिद्धमिति ॥ ९७ ॥

> इति तपोगव्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालक्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पद्वधंरण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य सर्वश्रोप-योगविचारात्मकमद्यार्विशं सोपानम् ॥



# सामान्यविशेषारमकत्वस्थापनम् ।

अथ ज्ञानदर्शनयोरिव सामान्यविशेषयोरि परस्पराविनिर्भागरूपतामाह-

सामण्णिम विसेसो विसेसपक्खे य वयणविणिवेसो। व्ववपरिणाममण्णं दाएइ तयं च णियमेइ॥ ९८॥

सामान्ये विशेषो विशेषपक्षे च वचनविनिवेशः । इञ्यपरिणाममन्यं दर्शयति तकं च नियमयति ॥ छाया ॥

सामान्य इति, अस्तीत्येतस्मिन् सामान्ये द्रव्यमित्ययं विश्वेषः, तथा विश्वेषपश्चे स फटादी नामनामनतोरभेदाद्वचनस्य सत्तासामान्यस्य विनिवेशः प्रदर्शनम् । सत्तास्यस्य द्रव्यस्य प्रथिव्यास्यं परिणामं सत्तारूपापरिकामेनैव वृत्तमन्यं दर्शयति, विश्वेषाभावे सामान न्यस्थाप्यस्थापप्रसंकः । यद्यदात्मकं तत्त्वभावे न भवति, घटाद्यन्यतमिविशेषाभावे मृद्धत् , श्लिकेषात्सकत्व सामान्यमिति तद्भावे तस्याप्यभावः स्थात् । तथा तक्क विशेषं द्वितीयपक्षे सामान्यात्मिति नियमयति, विशेषः सामान्यात्मक एव, तद्भावे तस्याप्यभावप्रसङ्गात् , अतः सामान्यात्मकस्य विशेषस्य सामान्यभावे घटादेरिव मृद्भावे न युक्तो भीवः ॥५८॥

न चैकान्तेम सामान्यं विशेषादन्यत्, न वा विशेषास्ततोऽन्ये नियमेन, प्रमाण- 5 विरोधादित्याह—

एगंतणिव्विसेसं एगंतिबसेसियं च वयमाणो । दब्बस्स पज्जवे पज्जवाहि दबियं णियत्तेइ॥ ९९॥

एकान्तनिर्विशेषं एकान्तविशेषश्च वदन् । द्रव्यस्य पर्यायान् पर्यायेभ्यो द्रव्यं निवर्त्तयति ॥ छाया ॥

10

एकान्तेति, एकान्तेन विशेषविकलं सामान्यं वदन् द्रव्यस्य पर्यायान् ऋजुत्वादीन् निवर्त्तेयति, ऋजुवक्रतापर्यायासकाक्कुल्यादिद्रव्यस्याध्यक्षादिप्रमाणप्रतीयमानस्य विनिवृत्ति- प्रसक्तेरध्यक्षादिप्रमाणवाधापत्तिः, तथा एकान्ततः सामान्यरहितं विशेषं वदन् तेभ्यो द्रव्यं विवर्त्तेयति, अक्कुल्यादिद्रव्याव्यतिरिक्तर्जुवक्रतादिविशेषस्य प्रत्यक्षाद्यवगतस्यैवंमति निवृत्ति- प्रसङ्गः। न चावाधितप्रमाणविषयीकृतस्य तथाभृतस्य तस्य निवृत्तिर्युक्ता, सर्वभावनिवृत्ति- 15 प्रसकः, अन्यभावाभ्युपगमस्यापि तिक्ववन्धनत्वान्, तत्प्रतीतस्याप्यभावे मर्वव्यवहाराभाव इति ॥ ९९ ॥

सामान्यविशेषानेकान्तात्मकवस्तुप्रतिपादकं वचनमाप्तस्य, इनगदिनगस्येत्याह-

पञ्चुष्पन्नं भावं विगयभविस्सेहिं जं समण्णेह । एयं पडुबवयणं दब्वंतरणिस्सियं जं च ॥ १००॥

20

प्रत्युत्पन्नं भावं विगतभविष्यद्भयां यत् समन्वेति । पतत् प्रतीत्यवचनं द्रव्यान्तरनिस्सृतं यश्च ॥ छाया ॥

१. तथा च प्रयोगः, अर्थः मामान्यविशेषात्मा, अवाध्यमानानुपृत्तव्याष्ट्रनप्रत्ययगोचरान्यथानुपयत्ते, घंटेषु घटो घट इत्यनुवृत्तप्रत्यस्य, ताम्रो मार्तिक सौवर्ण, पटादिवां न भवतिनि व्यावृत्तप्रत्ययस्य चावाध्यमानस्य प्रतिप्राणि प्रतीतत्वाकाश्य साधनमसिद्धम्, न चार्यं प्रत्ययो श्रान्तः, सविकत्पकत्वेन श्रान्तत्वे निर्विकत्पकत्वेन निर्विकत्पकस्यापि भ्रान्तत्वापत्त्याप्रश्चान्तः कोऽपि प्रत्ययो न भवेत्, अर्थसामध्यज्ञन्यत्वस्य निर्विकत्पकस्यापि नियामकत्वं तु न सम्भवति, अस्योत्तरस्य सविकत्पकेऽपि तुत्यस्यविति, विरुद्धान्तेकान्तिकदोषयोस्तु शंकैव नास्तीति॥

प्रत्यत्यसमिति, प्रत्यत्पन्नं भावं वस्तुनो वर्तमानपरिणामं विगतभविष्यक्र्यां पर्याया-ध्यो यत्समानक्रपतया नयति-प्रतिपादयति वयः तत्प्रतीखबचनं समीक्षितार्थवचनं सर्वश्न-वचनमित्यर्थः अन्यवानाप्तवचनम् । ननु वर्त्तमानपर्यायो यदि पूर्वमपि स्यात् तर्हि कारक-व्यापारी व्यर्थः, कियागुणव्यपदेशानाञ्च प्रागप्युपलम्भः स्यात्, तथोत्तरकालमपि यदि 5 भवेत्तदा विनाशहेत्व्यापारी व्यर्थः उपलब्ध्यादिश्च भवेत्, तस्मार्ग्यदेवोपलम्भादिकार्यकृत् तत्तरैव, न प्राक् न वा पश्चात्, अर्थिक्रयालक्षणसन्विवरहे च वस्तुनोऽभावादिति, मैवम्, प्रागसस्वे तस्याद्धस्योत्पस्ययोगात् , न चात्मादिद्रव्यं विज्ञानादिपयीयोत्पत्तौ दुछम् , तस्य निष्पन्नत्वात् , न च निष्पन्नस्यैव पुनर्निष्पित्तः, अनवस्थाप्रसङ्गात् । न च तत्र विद्यमान एव ज्ञानादिकार्थीएपत्तिः, तत्रेति सम्बन्धाभावतो व्यवदेशाभावप्रसङ्गात् । समवायसम्बन्ध-10 कल्पनायां तस्य सर्वत्राविद्येषात्तद्वदाकाशादाविष तत्स्यात् । अथात्मादिद्व्यमेव तेनाका-रैणोत्पद्यते इति नादछोत्पत्तिः कार्यस्य, मत्यम् , भवत्वेवमुत्पत्तिः, किन्त्वात्मद्रव्यं पूर्वमप्या-सीत्, पश्चादपि भविष्यति, नत्सर्वीवस्थासु तादात्म्यप्रतीतेः, अन्यथा पूर्वीत्तरावस्थयोः तस्प्रतिभासी न स्यान्, न चायमेकत्वप्रतिभासी भ्रान्तः, बाधकाभावे भ्रान्त्यसिद्धेः, न · वार्थिकियाविरोधो नित्यत्वे बाधकः, अनित्यत्व एव तम्य बाधकत्वेन प्रतिपादनात् । उत्पाद-15 विनाशयोरिप नत्र प्रतिपत्तौ न वैकान्ततो नित्यत्वमेव, परिणामनित्यतया तस्य नित्यत्वात . अन्यथा खरविषाणवत्तरयामावप्रसङ्गात् । न चैवं तस्य विकारिस्वप्रसङ्गो दोषाय, अभीष्ट-स्वात् । न च नित्यत्वविरोधः, तथैव तत्तत्त्वप्रतीतेः, न चेयं भ्रान्तिः, बाधकाभावात् । अथ ज्ञानपर्यायादात्मनो व्यतिरेके भेदेनोपलम्भः स्यात्, अव्यतिरेके पर्यायमात्रं द्रव्य-मात्रं वा भवेत , उभयपक्षश्च विरुद्धः, अनुभयपक्षस्तु अन्योऽन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकनिषेषे-20 नापरविधानादसङ्गतः, मैवम्, व्यतिरेकाव्यतिरेकपक्षस्याभ्यपगमात्। न च व्यतिरेक पक्षोक्तस्त्रथगुपल व्धिप्रसङ्गो दोपः, एकज्ञानव्यतिरेकेण ज्ञानान्तरे ऽपि तस्य प्रतीतेव्येति-रेकोपलम्भस्य सद्भावात्, अव्यतिरेकोऽपि श्लानात्मकत्वेन तस्य प्रतीतेः। न च व्यतिरे-काव्यतिरेकयोरन्योऽन्यपरिहारेणावस्थानाद्विरोधः. अवाधिनप्रमाणविषयीकृते वस्तुतत्त्वे विरोधासम्भवात , अन्यथा सञ्यक्षानस्यैकानेकरूपस्य वैशेषिकेण, प्राह्मप्राहकसंवित्तिरूप-25 स्य बुद्धात्मनश्रेकानेकम्बभावस्य सौगतेन कथं प्रतिपादनमुपपत्तिमद्भवेद्यदि प्रमाणप्रति-पने बस्तुतस्वे विरोधः सङ्गरुछेत, एवछ वर्तमानपर्यायस्यान्वियद्वरयद्वारेण त्रिकाला-स्तित्वप्रतिपादकं प्रतीत्यवचनमिति सिद्धम् । परमाण्यारम्भकद्रव्यात् कार्यद्रव्यं क्र्यणु-कादि द्रव्यान्तरं वैशेषिकाभिप्रायतः, तेन निःसतं सम्बद्धं कारणं परमाण्यादि यत

१ असंबद्ध्य ।

25

प्रतिपाद्यति तद्पि प्रतीत्यवचनम् । तथाहि ज्यणुक्रूष्वतया परमाणवः प्रादुर्भूता द्व्यणुकत्तया प्रच्युताः परमाणुरूपतया अविचित्तर्वरूषा अभ्युपगन्तव्याः, अन्यथा तद्द्पत्तयानुरपादे प्राक्तनरूपताऽपगमो न स्यात्, तदनपगमे च नोत्तररूपतयोत्पित्तरत्वस्थावत् । परमाणुरूपतयाऽपि विनाशोत्पत्त्यभ्युपगमे पूर्वोत्तरावस्थयोर्निराधारविगमप्रादुर्भावप्रसक्तिः । न च पूर्वोत्तरावस्थाविनाशप्रादुर्भावाभ्यां न कारणविनाशप्रादुर्भावाविति वक्तव्यम्, 5
ततस्तरयेकान्ततो हिमबद्विन्ध्ययोरिव भेदप्रसक्तेः । न च कारणाश्रितस्य कार्यद्वयस्योत्पत्तेः
नायं दोषः, तयोर्थुतसिद्धितः कुण्डबद्रवत् पृथगुपछिधप्रसङ्गात्, अयुतसिद्ध्यङ्गीकारे
कार्योत्पत्तौ कारणस्याप्युत्पत्तिः स्यात्, अन्यथाऽयुतसिद्ध्यसम्भवात्, न चायुताश्रयसमवायित्वमयुतसिद्धिः, समवायनिषेधात् । न चायुतसिद्धित एव समवायसिद्धिः, अन्योन्याश्रयात्, न च समवायस्याध्यक्षतः सिद्धः, तन्त्वात्मकपटप्रतिभाममन्तरेणापरममवायस्याश्रयक्षप्रतिपत्तावप्रतिपत्तेः । तस्मात्तथाभृतवस्तुप्रतिपाद्कमेवाऽऽप्रवचनम् , एकान्तप्रतिपादकन्तु नाप्तवचनमिति ॥ १००॥

ननु प्रत्युत्पन्नपर्यायस्य स्वकालवदतीतानागतकालयोः सत्त्वेऽतीनानागनकालयोर्वर्त्तमा-नकालतापत्तिः, अन्यथा तद्रूपतया तयोस्तत्सत्त्वामम्भवातः, त्रैकाल्यायोगान् तस्यः तद्वि-शिष्टतानुपपत्तेस्तथाभूतार्थप्रतिपादकं वचनमप्रतीत्यवचनमेवेत्यत्राह्—

> दब्बं जहा परिणयं तहेव अत्थिति तम्मि समयम्मि । विगयभविस्सेहिं उ पज्जणहिं भयणा विभयणा व ॥ १ ॥

द्रव्यं यथा परिणतं तथैवास्तीति तस्मिन् समय । विगतभविष्यद्भिस्तु पर्यायेर्भजना विभजना वा ॥ छाया ॥

द्रव्यमिति, चेतनाचेतनं द्रव्यं तदाकारार्थेमहणरूपतया घटादिरूपतया वा यथा परिणतं 20 वर्त्तमानसमये तत्त्रथैवास्ति विगतभविष्यद्भिस्तु पर्यायभिजना कथित्रक्तंस्तस्यैकस्वम्, विभ-जना-कथित्रज्ञानास्वं वा शब्दस्य कथित्रदर्थस्वात् । ततः प्रत्युत्पन्नपर्यायस्य विगतभविष्य-द्भवां न सर्वेथैकस्विमिति कथं तत्प्रतिपादकवचनस्याप्रतीत्यवचनतेति भावः ॥ १ ॥

ननु घटादेरथेस्य कैः पर्यायेरस्तित्वमनस्तित्वं वेत्यत्राह-

परपज्जवेहिं असरिसगमेहिं णियमेण णिचमवि नित्ध । सिरिसेहिं पि वंजणओ अत्थि ण पुणत्थपज्जाये ॥ २ ॥

परपर्यायरसद्दशममेनियमेन नित्यमपि नास्ति । सद्दशैरपि स्यजनतोऽस्ति न पुनरर्थपर्याये: ॥ छाया ॥ परेति, वर्तमानपर्यायन्यतिरिक्तमृतभविष्यत्पर्यायैः विजातीयज्ञानप्राधैः नियमेन सवा नास्ति तद्रव्यम्, तैरिष तदा तस्य सद्भावेऽवस्थासंकीर्णताप्रसक्तः, सामान्यधर्मैः सद्रव्यप्र- थिबीत्वादिभिविशेषात्मकेश्च शब्दप्रतिपाद्यरित, सामान्यविशेषात्मकस्य शब्दवाष्ट्यस्वात्, सामान्यमात्रस्य तद्वाष्ट्यत्वे शब्दादप्रवृत्तिप्रसक्तेर्थिक्रयासमर्थस्य तेनानुक्तत्वात्, विशेष- मन्तरेण सामान्यासम्भवात् सामान्यप्रतिपादनद्वारेण छक्षणया विशेषप्रतिपादनमपि शब्दाम सम्भवति, क्रमप्रतिपत्तेरसंवेदनात्, विशेषाणान्त्वानन्त्यात् संकेतासम्भवतो न शब्दवान् स्थित्वम्, परस्परव्यावृत्तसामान्यविशेषयोरप्यवाच्यत्वम्, उमयदोषप्रसङ्गात्। तत् उभयान्त्रकं बस्तु गुणप्रधानभावेन शब्देनाभिधीयतेऽतः सदशैव्येश्चनतोऽस्तीत्युपपन्नम्, ऋजुस्त्रान् मिमतार्थपर्योयेण तमेवास्ति, अन्योऽन्यव्यावृत्तवस्तुम्बस्थ्यणप्राहकत्वात्तस्य ॥ २ ॥

10 ननु प्रत्युत्पन्नपर्यायेण भावस्यास्तित्वनियमे एकान्तवादापत्तिरित्य।शङ्कपाह---

पच्चुप्पण्णिम वि पज्जयिम भयणागई पडह दव्वं। जं एगगुणाईया अणंतकप्पा गमविसेसा॥ ३॥

प्रत्युत्पन्नेऽपि पर्याये भजनागति पतति द्रव्यम् । यदेकगुणादयोऽनन्तकल्पा गमविद्यापाः ॥ छाया ॥

15 प्रत्युत्पकोऽपीति, वर्त्तमानेऽपि परिणामे स्वपरहृपतया सदसदात्मकृपतां अधोमध्यो-ध्वीदिकृपेण च भेदाभेदात्मकतां द्रव्यं भजनागितिमामाद्यति, यत एकगुणकृष्णत्वादयोऽन-न्तप्रकारास्तत्र गमविशेषाः, तेषां च मध्ये केनचिद्वुणविशेषेण युक्तं तत्, तथाहि कृष्णं द्रव्यं तद्वव्यान्तरेण तुल्यमधिकमूनं वा भवेत प्रकारान्तराभावात्, प्रथमपक्षे सर्वथा तुल्य-त्वे तदेकत्वापत्तिः उत्तरपश्चयोः सख्येयादिभागगुणवृद्धिहानिभ्यां षट्श्थानकप्रतिपत्तिरवद्य-म्माविनी । नतु पुद्रलद्वव्यस्यापरपुद्रलद्वव्यापेश्चयाऽनेकान्तक्ष्पता भवतु, प्रत्युत्पके त्वात्म-द्रव्यपर्याये कथमनेकान्तक्षपता, न, आत्मपर्यायस्यापि ज्ञानादेस्तत्तद्वाद्यार्थोक्षयाऽनेकान्त-कृपत्वे पुद्रलबद्विरोधात्, द्रव्यकपाययोगोपयोगज्ञानद्शेनचारिश्ववीयेप्रभेदात्मकत्वादात्मनोऽ-नेकान्तक्षपताया आगमे प्रतिपादितत्वाश्व ॥ ३ ॥

इतमानेकान्तात्मकताऽऽत्मन इत्याह---

25 कोवं उप्पायंती पुरिसी जीवस्म कारओ होह।
तत्ती विभएयव्वी परिम्म सयमेव भहयव्वी ॥ ४॥

कोपमुपनयन् पुरुषो जीवस्य कारको भवति । ततो विभजनीयः परस्मिन् स्वयमेव भजनीयः ॥ छाया ॥ कोपमिति, पुरुषः कोपपरिणतिमुपनयम् जीवश्य परभवप्रादुर्भावनिर्वर्षको भवति, तिमित्तकर्मोप्मदानात् । कोपपरिणाममापद्यमानः पुरुषः परभवजीवाद्भिष्ठो व्यवस्थापनीयः, सृत्पिण्डघटवत्कार्यकारणयोः कथक्किद्भेदात्, अन्यथा कार्यकारणभावो न स्थात् । न चासौ ततो भिन्न एव परभवे स्वयमेव पुरुषो भजनीयः, आत्मरूपतयाऽभेदेन व्यवस्थाप्यत इति भावः, घटाद्याक्मस्परिणतमृह्वयवत् कथिक्किद्भिन्न इत्यनेकान्तः ॥ ४ ॥

हुव्यं गुणादिभ्योऽनन्यत् , तेऽपि द्रव्यादनन्य एवेखनेकान्तानभ्युपगमवाविन आहु:-

स्वरसर्गधकासा असमाणग्गहणलक्खणा जम्हा। तम्हा दव्वाणुगया गुण ति ते केइ इच्छंति ॥ ५॥

रूपरसगन्धस्पर्धा असमानग्रहणलक्षणा यस्मात् । तस्माद् द्रव्यानुगना गुणा इति ते केचिदिक्छन्ति ॥ छाया ॥

क्रपेति, यम्माद् क्रपादयो भिन्नप्रमाणप्राह्या भिन्नलक्षणाश्च स्तम्भक्तम्भादिवत्, ततो द्रव्यादिन्ना गुणा इति वैशेषिकादयः, सिद्धान्तानभिन्नाः स्वयूथ्या वा केचनाभ्युपगच्छन्ति, वदन्ति चोकौ हेत् नासिद्धौ, द्रव्यस्य यमहमद्राक्षं तमेव स्पृशामीति अनुसंधानाभ्यक्षप्राह्मस्वात्, क्रपादीनाद्ध प्रतिनियतेन्द्रियजन्यप्रत्ययवेद्यस्वात् । दार्शनं स्पार्शनद्ध द्रव्यमित्याद्यभिधानाद-समानप्रहणता द्रव्यगुणयोः सिद्धा, गुणवद्गव्यं, अगुणवान् द्रव्याश्रयी संयोगविभागेष्वकारण- 15 मनपेक्षो गुण इति विभिन्नलक्ष्रणस्वमपि इति ॥ ५ ॥

अभेदवादी परिहारमस्याह-

दूरे ता अण्णत्तं गुणसद्दे चेव ताव पारिच्छं। कि पद्धवाहिओ होज पज्जवे चेव गुणसण्णा॥६॥

दूरे तावदन्यत्वं गुणशब्दे एव तावत् पारीस्यम् ।
कि पर्यायाधिको भवति पर्याये चैय गुणसंक्षा ॥ छाया ॥

20

10

द्र इति, गुणगुणिनोरेकान्तेनान्यत्वं तावद्दे, असम्भावनीयमिति यावत् गुणात्म-कद्रव्यमस्ययमधितत्वादेकान्ततद्वेदस्य, न चायमभेदमत्ययः समवायिनिमित्तः, तस्य निषिद्ध-त्वातः, न चैकत्वप्रस्ययस्य प्रागुक्तानुमानबाधा, तस्य एकत्वप्रस्ययाध्यक्षवाधितकभैनिर्देशा-मन्तदत्रयुक्तत्वेम कालाख्यापदिष्टत्वातः, नतस्तयोरेकान्तान्यत्वस्यामम्भवात् गुणशब्दे एव 25 तावत् कि पर्यावाद्धिके गुणशब्दः, उत पर्याय एव प्रयुक्त इति पारीक्ष्यमस्ति अभिप्रायश्च न पर्यायादन्यो गुणः, पर्यायश्च कथिन्नद्वन्यात्मक इति विकल्पः कृतः ॥ ६ ॥

यदि पर्यायादन्यो गुणः पर्यायार्थिकवद्भुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः स्वादिखाइ---

दो उण णया भगवया दव्वद्वियपज्जबद्विया नियया। एत्तो य गुणविसेसे गुणद्वियणओ वि जुज्जंतो॥ ७॥

द्वी पुर्नयी भगवता द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकी नियमिती । पतस्माच गुणविशेषे गुणार्थिकनयोऽपि युज्यमानः ॥ छाया ॥

द्वाविति, भगवता द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाविति द्वौ मूलनयौ नियमितौ, तत्र गुण-विज्ञेषे पर्यायादिधिके माझे सित तद्वाहकगुणास्तिकनयोऽपि नियमयितुं उचितः स्यात्, अन्यथाऽव्यापकत्वं नयानां भवेत्, अहैतो वा तदपरिज्ञानं प्रसच्येत ॥ ७ ॥

न चासी भगवतीक इत्याह-

जं पुण अरिह्या तेसु तेसु सुत्तेसु गोयमाईण । पज्जवसण्णा णियया वागरिया तेण पज्जाया ॥ ८ ॥

यत् पुनरहेता तेषु तेषु स्त्रेषु गौतमादिभ्यः । पर्यायसंज्ञा नियमिता व्याकृतास्तेन पर्यायाः ॥ छाया ॥

यदिति, भगवता यतस्तेषु सूत्रेषु 'वण्णपज्जवेहिं गंधपज्जवेहिं [ भग० सू० शत० १४, ७०४, सू० ५१३] इत्यादिना वर्णोदेषु पर्यायसंज्ञा नियमिता गौतमादिभ्यो व्याकुताः, ततः । । । ।

अथ तत्र गुण एव पर्यायशब्देनोक्तस्तुस्यार्थत्वान्, य एव पर्यायः स एव गुण इति वचनाचेत्याह —

परिगमणं पजाओ अणेगकरणं गुणत्ति तुस्त्रत्था। तहवि ण गुण त्ति भण्णह पज्जवणयदेसणा जम्हा॥९॥

परिगमनं पर्यायोऽनेककरणं गुण इति तुस्यार्थी । तथापि न सुण इति भण्यते पर्यवनयदेशना यस्मास् ॥ छाया ॥

परिग्रमनिमिति, परि समन्तात् सहभीविभिः क्रमभाविभिश्च भेदैर्वस्तुनः परिणतस्य गमनं परिच्छेदो यः स पर्यायः, विषयविषयिणोरभेदात्। अनेकरूपतया वस्तुनः करणं क्षानं करोतेक्कांनार्थस्वात्, गुणः, विषयविषयिणोरभेदादेव । इति गुणपर्यायशस्त्रौ तुल्यार्थी 25 तथापि न गुणार्थिक इत्यभिद्वितं तीर्थकृता, यतो भगवता पर्यायनयद्वारेणैव देशना कृता ॥ ९॥

. 20

10

१ ज्ञानसुखनीर्यादयः सहभाविनस्त एव गुणा , मृत्वदुःखहर्षविवादादयः क्रमवृत्तयः, ते पर्यायाः, काल-भेद्रविभेदापेक्षमा गुणपर्यामयोभेदस्यानुभवात् कथिब्रद्भेद , धर्म्येपेक्षमा कथिब्रद्भेदः ॥

Б

10

20

गुणहारेणापि देशनायां भगवतः प्रवृत्तिरूपलभ्यतेऽतो न गुणाभाव इत्याह---

जंपन्ति अतिथ समये एगगुणो दसगुणो अणंतगुणो। रूवाई परिणामो भण्णाइ तम्हा गुणविसेसो॥ १०॥

जन्पन्यस्ति समये एकगुणो दशगुणोऽनन्तगुणः । रूपादिः परिणामो भण्यते तस्माहुणविशेषः ॥ छाया ॥

जल्पन्तीति द्रव्यगुणान्यत्ववादिनो जल्पन्ति विद्यत एव सिद्धान्ते ' एगगुणकालाए दुगुणकालाए ' [भग० श० पू० उ० ७, सू० २१७] इत्यादि रूपादौ व्यपदेशः, तस्माद्रूपादिगुणविशेष एवेत्यस्ति गुणार्थिको नयः, उपदिष्टश्च भगवतेति ॥ १० ॥

अत्र सिद्धान्तवाद्याह---

गुणसद्दमंतरेणावि तंतु पज्जवविसेससंखाणं। सिज्झइ णवरं संग्वाणसत्थधम्मो तइगुणो त्ति ॥ ११ ॥

गुणशब्दमन्तरेण।पि तत्तु पर्यविवशेषसंख्यानम्। सिद्ध्यति नवरं संख्यातशास्त्रधर्म तावहुण इति ॥ छाया ॥

गुणेति, रूपाद्यभिधायिगुणशब्दव्यतिरेकेणापि एकगुणकाल इत्याविकं पर्यायविशेषसं-स्यानवाचकं वचः सिद्धिति न पुनर्गुणास्तिकनयप्रतिपादकत्वेन, यतः संस्थानं गणितशास-धर्मः, अयं ताबद्वण इति, एतावताऽधिको न्यूनो वा भाव इति गणितशास्त्रधर्मत्वाद-स्येत्यर्थः ॥ ११ ॥

दृष्टान्तोऽसुमेवार्थं द्रढयति-

जह दससु दसगुणिम य एगिम दसत्तणं समं चेव। अहियम्मि वि गुणसंद तहेय एयं पि दहुव्वं ॥ १२॥

यथा दशसु दशगुणे च एकस्मिन् दशस्यं समं चेव । अभिकेऽपि गुणशन्दे तथंवैतदपि द्रष्टन्यम् ॥ छाया ॥

यथेति, यथा दशसु द्रव्येषु एकस्मिन् वा द्रव्ये दशगुणिते दशशब्दातिरेकेऽपि दशस्यं सममेव तथेवैतद्पि न भिद्यते परमाणुरेकगुणकृष्णादिरिति, एकादिशब्दाधिक्ये गुणपर्याय- शब्दयोभेंदो बस्तु पुनस्तुल्यमिति भावः, न च गुणानां गुणपर्यायत्वे गुणपर्यायवद्गव्यम् ' 25 [ तत्त्वा० अ० पू, सू० ३७ ] इति सूत्रं विरुध्यते, युगपद्युगपद्भाविपर्यायविशेषप्रतिपा- दनार्थत्वात्तस्य,न चैवमपि मतुब्योग्यद्रव्यविभिन्नपर्यायसिद्धिः,नित्ययोगेऽत्र मतुब्विधानात्,

20

द्रश्यपयीययोः तादात्स्यात्सदाऽविनिर्भागवर्तित्वात् , अन्यथा प्रमाणवाक्षेत्रपक्षेः, संज्ञा-संस्थास्त्रस्थाभेदाद्वा कथिक्वत्तयोरभेदेऽपि भेदसिद्धेने मतुबनुपपत्तिः ॥ १२ ॥ एवं द्रश्यपयीययोभेदैकान्तप्रतिषेषेऽभेदैकान्तवाद्याह्—

> एयंतपक्खवाओ जो उण दब्बगुणजाइभेयम्मि । अइ पुद्धपिडकुटो ब्रश्नाहरणमित्तमेयं तु ॥ १३॥

प्रकान्तपश्चादो यः पुनर्द्रव्यगुणजातिमेदेषु । भय पूर्वप्रतिकुष्ट उदाहरणमात्रमेतन्तु ॥ छाया ॥

एकान्तेति, यः पुनर्द्रव्यगुणजातिभेदेषु एकान्तव्यतिरिक्ताभ्युपगमवादः स पूर्वमेत्र प्रतिश्चिमः, तद्वाहकपमाणाभावात्, अभेदप्राहकस्य सर्वमेकं सदिवशेषात्, विशेषे वा विय-10 त्कुसुमवदसस्वप्रसङ्गादिति प्रदर्शितत्वात्, तथापि तत्स्वरूपे दाढ्योत्पादनार्थसुदाहरणमात्रं वक्ष्ये ॥ १३ ॥

तर्वाह--

पिउपुत्तणत्तुभव्वयभाऊणं एगपुरिससंबंधो । ण य सो एगस्स पियन्ति सेस्याणं पिया होइ॥१४॥

पि**रुपुत्रनप्रभागि**नेयञ्चातृणामेकपुरुषसम्बन्धः । न च स एकस्य पितेति रोषाणां पिता भवति ॥ छाया ॥

पित्रिति, पितृत्वादिभिर्य एकस्य पुरुषस्य सम्बन्धः तेनासावेक एव पित्रादिन्यपदेशः मासादयति, न चासावेकस्य पितापुत्रसम्बन्धत इति शेषाणामपि पिता भवति ॥ १४॥

उपनयति----

जह संबंधविसिटो सो,पुरिस भावणिरइसओ। तह दब्बमिदियगयं रूबाइविसेसणं लहह ॥१५॥

यथा सम्बन्धविक्षिष्टोऽसी पुरुषः पुरुषभावनिरतिशयः। तथा द्रव्यसिन्द्रियगतं रूपादिविशेषणं स्वमते॥ छाया॥

यथेति, यथोक्तसम्बन्धविशिष्टः पित्रादिव्यपदेशमाश्रित्यासौ पुरुषक्रपतया निरितश-25 श्रोऽपि सन् तथा द्रव्यमपि घाणरसनचक्षुस्त्वक्शोत्रसम्बन्धमबाष्य क्रपरसगन्धस्पर्शशब्दध्य-पदेशमात्रं छभते द्रव्यस्वरूपेणाविशिष्टमपि, न हि शकेन्द्रादिशब्दभेदादीबीणनाशस्वेव क्रपा-दिशक्तभेदात् वस्तुभेदो गुक्तः, तदा द्रव्याद्वैतैकान्तस्थितेः कथित्रद्रेदाभेदवादो द्रव्यगुण-योश्रिक्षावाद इति ॥ १५ ॥

#### अस्य निराकरणायाह---

होताहि दुगुणमहुरं अणंतगुणकालयं तु जं दब्बं। ण उ डहरओ महल्लो वा होइ संबंधओ पुरिसो॥ १६॥

् भवद् द्विगुणमधुरं अवंतगुणकृष्णं तु यह्रश्यम् । न रबस्पको महान्या भवति सम्बन्धः पुरुषः ॥ छाया ॥

भवेदिति, यदि नाम आम्रादिद्र ज्यमेव रसनसम्बन्धाद्रस इति ज्यपदेशमात्रमासा-द्येत्, द्विगुणमधुरं रसतः कुतो भवेत्, तथा नयनसम्बन्धाद्यति नाम कृष्णमिति भवेदन-नैतगुणकृष्णं तत् कुतः स्यात्, वैषम्यभेदावगतेर्नयनादिसम्बन्धमात्राद्दसम्भवात्, तथा पुत्रादिसम्बन्धद्वारेण पित्रादिरेव पुरुषो भवेत्, न त्वस्पो महान वेति युक्तः, विशेषप्रतिपने-कृपचरितत्वे मिथ्यात्वे वा सामान्यप्रतिपत्तावपि तथाप्रसंक्तरिति भावः ॥ १६ ॥

अभेदेकान्तवाद्याह---

भण्णइ सम्बन्धवमा जइ संबंधत्तणं अणुमयं ते। णणु संबंधविसेसे संबंधिविसेसणं सिद्धं॥ १७॥

भण्यते सम्बन्धवशाद्यदि सम्बन्धित्वमनुमतं तव । ननु सम्बन्धविशेष सम्बन्धिविशेषणं सिद्धम् ॥ छ।या ॥

15

10

भण्यत इति, यदि सम्बन्धसामान्यवज्ञात्सम्बन्धित्वसामान्यं तवानुमत ननु सम्बन्ध-विशेषद्वारेण तथैव सम्बन्धिविशेषोऽपि कि नाभ्युपगम्यते ॥ १७ ॥

सिद्धान्तवाद्याह----

जुङ्जइ संबंधवसा संबंधिविससणं ण उण एयं। णयणाइविसेसगओ रूपाइविसेसपरिणामो॥ १८॥

20

युज्यते सम्बन्धवशास्सम्बन्धिवशेषणं न पुनरतत्। नयनादिविशेषगतो रूपादिविशेषपरिणामः ॥ छाया ॥

युज्यत इति, सम्बन्धिविशेषः संबन्धवशायुज्यते यथा दण्डादिसम्बन्धिवशेषजनितम-म्बन्धिवशेषसमासादितसम्बन्धिवशेषोऽवगतः । द्रव्याद्वैतवादिनस्तु न सम्बन्धिवशेषः, नापि सम्बन्धिवशेषः सङ्गच्छत इति कृतो नयनादिविशेषसम्बन्धिवशेषजनितो रूपादिवि- 25 शेषपरिणामः ॥ १८॥

25

नन्यनेकान्तवादिनोऽपि रूपरमादेरनन्तद्विगुणादिवैषम्यपरिणतिः कथमुपपन्नेखत्राह-

भण्णइ विसमपरिणयं कह एयं होहिइत्ति उवणीयं।
तं होइ परणिमित्तं ण व ति एत्थित्थि एगंतो ॥ १९॥

भण्यते विषमपरिणतं कथमेतद्भविष्यतीत्युपनीतम् । तद्भवति परनिमित्तं न वेत्यत्राम्त्येकान्तः ॥ छाया ॥

भण्यत इति, शीतोष्णस्पर्शवदेकत्रैकदा विरोधादेकत्राम्रफलादौ विषमपरिणतिः कथ-मिति यदि भण्यते तत्राप्तेन परिनिमित्तं तद्भवृतीत्युपनीतम्, द्रव्यक्षेत्रकालभावानां सहका-रिणां वैचित्र्यात् कार्यमिपि वैवित्र्यमासादयित, तदाम्रादिवस्तु विषमह्रपतया परिनिमित्तं भवति, नवा परिनिमित्तमेवेत्यत्राप्येकान्तोऽस्ति, स्वह्रपम्यापि कथिक्षित्रिमित्तत्वात्, तन्न 10 द्रव्याद्वेतैकान्तः सम्भवी ॥ १९॥

द्रव्यगुणयोभेदेकान्तवादिना प्राक् प्रदर्शिततस्थ्यणस्यैकत्वप्रनिपस्यध्यक्षवाधितत्वास्थः णान्तरं वक्कव्यं तदाह—

दब्बस्स ठिई जम्मविगमा य गुणलक्ष्यणं ति वत्तव्वं। एवं सह केवलिणो जुज्जह तं णो उ दवियस्स ॥ २०॥

द्रव्यस्य स्थितिर्जनमविगमी च गुणलक्षणमिति वक्तव्यम् । एवं सति कविलनो युज्यते तन्न तु द्रव्यस्य ॥ छाया ॥

द्रव्यस्येति, द्रव्यस्य लक्षणं स्थितिर्गुणानास्त्र जनमित्रमौ लक्षणमिति वक्तव्यम्, एवं सित केवलिन एतहक्षणं युव्यते, तत्र किल केवलात्मना स्थित एव चेतनाचेतनहृषा अन्येऽ-र्था होयभावेनोत्पद्यन्ते, अहायहृष्पतया च नद्यन्ति, न तु द्रव्यस्याण्यादेलेक्षणमिद्म, न 20 हाणो हृष्पादयो जायन्ते अत्यन्तिभन्नत्वाद्गव्यश्वादिवन्, अथवा केवलिनोऽपि सकलह्येय-ग्राहिणो नैतहक्क्षणं युव्यते, न चापि द्रव्यस्याचेतनस्य गुणगुणिनोरत्यन्तभेदेऽसन्त्वापत्तेः, असतोश्च स्वरविषाणादेशिव लक्षणामम्भवादिति ॥ २०॥

> दब्बत्थंतरभूया मुत्ता मुत्ता य ते गुणा होजा। जह मुत्ता परमाणू णित्थ अमुत्तेसु अग्गहणं॥ २१॥

द्रव्यार्थान्तरभूता मूर्त्ता अमूर्त्ताक्ष ते गुणा भवेयुः। यदि मूर्त्ताः परमाणवो न संति अमूर्त्तेच्वप्रहणम् ॥ छाया ॥

द्रव्येति, द्रव्यार्थान्तरमूत्रगुणवादिनो द्रव्यादर्थान्तरभूता गुणा मूर्त्ती अमूर्त्ता वा भवेयुः,

यदि मूर्ताः न तर्हि परमाणवो भवन्ति, मूर्तिमदूपाद्याधारत्वात्, अनेकप्रदेशिकस्कन्धद्रव्य-वत्, अथामूर्ताः, अप्रदणं तेपां, अमूर्तत्वादाकाशवत्, ततो द्रव्यगुणयोः कथि क्रिद्भवाभेदा-वभ्युपगमनीयौ, अन्यथोक्तदोषप्रमक्तः । तथा हि द्रव्यगुणयोः कथिक्रद्भेदः यथाक्रममेका-नेकप्रत्ययावसेयत्वात्, कथिक्रिटभेदोऽपि रूपाद्यात्मना द्रव्यस्वरूपस्य रूपादीनाक्र द्रव्यात्म-कत्या प्रतीतेः; अन्यथा तद्भावापत्तेः ॥ २१ ॥

ततः--

सीसमईविष्फारणमेत्ततथोऽयं कओ समुक्षावो। इहरा कहामुहं चेव णत्थि एवं ससमयम्मि॥ २२॥

शिष्यमतिविस्फारणमात्रार्थोऽय कृतः समुहापः । इतरथा कथामुखमेव नास्ति एवं स्वसमये ॥ छाया ॥

10

15

25

शिष्येति, शिष्यबुद्धिविकासनमात्रार्थोऽयं कृतः प्रबन्धः, इतरथा कथैवैषा नास्ति स्विसद्धान्ते, किमेते गुणा गुणिनो भिन्ना आहोस्विद्भिन्ना इति, अनेकान्तात्मकत्वात्सकरू-वस्तुनः ॥ २२ ॥

एवंक्रपे च वस्तुतत्त्वेऽन्यथाक्रपं तत्प्रतिपादयन्तो मिध्याबादिन एवेत्याह्-

ण वि अत्थि अण्णवादो ण वि तव्वाओ जिलोवएसिम। तं चेव य मण्णंता अवमण्णंता ण याणंति ॥ २३॥

नाष्यस्त्यन्यवादो नापि तद्वादो जिनोपदेशे । तदेव च मन्यमाना अवमन्यमाना न जानन्ति ॥ छाया ॥

नेति, गुणगुणिनोरन्यवादो नैवास्ति नाष्यनन्यवादो जिनोपदेश द्वादशाङ्के प्रवचने, सर्वत्र कथि खिदिलाश्रयणात्, तदेव अन्यदेवेति वा मन्यमानाः स्वमननीयमेवादमन्यमाना 20 बादिनोऽभ्युपगतविषयावज्ञाविधायित्वादश्चा भवन्ति, अभ्युपगमनीयवस्त्वस्तित्वप्रतिपादको-पायनिमित्तापरिज्ञानान्मुणावादिवद्ति तात्पर्यार्थः। तनोऽनेकान्तवाद एव व्यवस्थितः॥२३॥

ननु सर्वत्रानेकान्त इति नियमेऽनेकान्तेऽप्यनेकान्तादेकान्तप्रसक्तः, अथ न तत्राने-कान्तस्तदाऽव्यापकोऽनेकान्तवाद इत्यत्राह—

भयणा वि हु भइयव्वा जह भयणा भयइ सव्वद्व्याई।
एवं भयणाणियमो वि होइ समयाविरोहेण॥ २४॥
भजनापि खलु भक्तव्या यथा भजना भजने सर्वद्रव्याणि।
एवं भजनानियमोऽपि भवति समयाविरोधेन॥ छाया॥

भजनेति, यथा भजना अनेकान्तो भजते सर्ववस्तुनि, तदतस्वभाषतया ज्ञापयति तथा भजनापि भजनीया, अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इत्यर्थः, नयप्रमाणापेक्षया एकान्तश्चाने-कान्तश्चेति ज्ञापनीयः, एवख्न भजना सम्भवति नियमश्च, अनेकान्ते एकान्तश्चेत्यंः । सि-द्धान्तस्य 'रयणप्यभासिया सासया सियाऽसासया' (जीवाजीवाभि० प्रतिप० ३ ७० १, ६ स्० ७८ ) इत्येवमनेकान्तप्रतिपादकस्य 'दब्बह्याए सासया पञ्चबह्याए असासया 'इत्येवं चैकान्ताभिधायकस्याविरोधेन । न चैवमव्यापकोऽनेकान्तवादः, स्थात्पदसंसूचितानेकान्तगर्भस्योकान्तस्य तत्त्वात् , अनेकान्तस्यापि स्थात्कारछाव्छनैकान्तगर्भस्यानेकान्तस्वभावन्तात्, न चानवस्था, अन्यनिरपेक्षस्वस्वक्तपत प्यात्कारछाव्छनैकान्तगर्भस्यानेकान्तस्वभावन्त्वात् , न चानवस्था, अन्यनिरपेक्षस्वस्वकृत्यतः एव तथात्वोपपत्तः, यद्वा स्वकृत्यत एवानेकान्तस्यभावन्तर्भिकान्तप्रतियेवेनानेकान्तक्षपत्वात् , स्थादेकान्तः स्थादनेकान्त इति कथं नानेकान्तेऽनेविकान्तोऽपि । अनेकान्तात्मकवस्तुव्यवस्थापकस्य तक्न्यवस्थापकत्वं स्वयमनेकान्तात्मकत्व-मन्तरेणानेकान्तस्यानुपपन्नमिति न तन्नाव्यापकत्वादिदोष इत्यसक्चदाविद्तमिति ॥ २४ ॥

नन्वनेकान्तस्य व्यापकत्वे पङ्जीवनिकायाः, तद्घाते वा धर्म इत्यात्राप्यनेकान्त एव स्यादित्यत्राह—

> णियमेण सद्द्दंतो छकाए भावओ न सद्द्द् । हंदि अपज्जवेसु वि सद्दृणा होइ अविभत्ता ॥ २५ ॥

नियमेन श्रद्धधानः षद्कायान भावतो न श्रद्धते । होद्द अपर्यवेष्वपि श्रद्धा भवत्यविभक्ता ॥ छाया ॥

नियमेनेति, षडेवैते जीवाः कायाश्चिति नियमेन श्रद्धधानः षट्कायान् भावतः परमार्थतो न श्रद्धते जीवराइयपेश्चया तेषामेकत्वात् कायानामिष पुद्रलतयैकत्वात्, जीवपुद्रउठ लप्रदेशानां परम्पराविनिर्भागवर्तित्वाच जीवप्रदेशानां स्याद्जीवत्वं प्रत्येकं प्राधान्यविवक्षया स्यादिनकायत्वम्, सूत्रविहितन्यायेन प्रवृत्तस्याप्रमत्तस्य हिमाऽप्यहिसेति तद्धाते स्याद्धमं इति, न भावसम्यग्हिष्ट्रस्मौ स्यान्, दृष्ट्यसम्यग्हिष्ट्रस्नु स्यात्, भगवतैवसुक्तमिति जिनव्यनकिष्वस्थान । तनोऽपर्यायेष्वपि न विद्यन्ते अविंशुंभुराद्यो विवक्षितपर्याया येषु पुद्रतेषु तेष्वपि अविभक्तश्रद्धानं यत्तद्वि भावत एव भवेन्, अविंष्मानयं भावो भूतो भावी धृते वेति, तञ्चाव्यापकोऽनेकान्तवादः ॥ २५ ॥

नन्यनेकान्तस्य व्यापकत्वे गच्छति तिष्ठतीत्यत्राप्यनेकान्तः स्यातः, तथाऽभ्युपगमे च तयोरभावप्रसक्तिरित्यत्राह----

१. इन्दिविषादविकन्पपश्चात्तापनिश्वमसत्येषु वर्त्तते ॥

गइपरिगयं गई चेव केइ णियमेण दवियमिच्छंति। तं पि य उहुगईयं तहा गई अन्नहा अगई ॥ २६॥

गतिपरिगतं गत्येव केचिक्रियमेन द्रव्यमिक्टाकित तरपि चोर्धगतिकं तथा गतिरम्यथाऽगतिः ॥ सामा ॥

शतीति । गतिकियापरिणामं द्रव्यं गतिमदेवेति केचिन्मन्यन्ते तदपि गतिकियापरि- अ णतं जीवद्रव्यं सर्वतो गमनायोगाद्ध्वीदिप्रतिनियतदिग्गतिकं तैवीदिभिरभ्युपगन्तव्यम् , एवख्न तत् प्रतिनियतदिग्गमनेनैत्र गतिमन्, अन्यथापि गतिमस्यात्, तथाचाभिप्रेतदेश-प्राप्तिवदनभित्रेतदेशप्राप्तिरपि तस्य भवेवित्यनुपरुभ्यमानयुगपद्विरुद्धोभयदेशप्राप्तिपसक्करत्रा-प्यनेकान्तो नाव्यापकः, अभिप्रतगतिरेव तत्रानिभेष्रेताऽगतिरिति चेन्न, अनिभेष्रेतगत्य-भावाभावे प्रतिनियतगतिभाव एव न भवेत् , तत्सद्भावे वा तदवस्थोऽनेकान्तः ॥ २६ ॥

म्यादेतत्, दहनाइहनः पवनात् पवन इत्यत्राप्यनेकान्ते दहनादाबदहनादेर्विकद्वरूपस्य सम्भवात्स्वरूपाभावः स्यादित्यत्राह----

> गुणणिव्यक्तियसण्णा एवं दहणादओ वि दहव्वा। जं तु जहा पडिसिद्धं दव्यमदव्यं तहा होइ॥ २७॥ गुणनिर्वित्तितसंका एवं दहनादयोऽपि द्रष्टव्याः ।

यक्त यथा प्रतिविद्ध द्रव्यमद्रव्यं तथा भवति ॥ छाया ॥

15

गुणेति । येषां दहनादिना गुणेनोत्पादिता संज्ञा तेऽपि दहनपवनाद्य एवमेवानेका-न्तात्मका दृष्ट्रच्याः, तथाहि दाह्मपरिणामयोग्यं तृणादिकं दृहतीति दहनः, तदपरिणतिस्व-भावं स्वात्माकाञाप्राप्तवजादिकं न दहतीति । तेन यद्गव्यं यथा दहनहरूपतया प्रतिविद्धं तद-द्रुठयमदहनादिरूपम्, तथा भजनाप्रकारेण स्यादहनः स्यान्नेति भवति ततो नाव्याप्यने-कान्तः। श्याऽदहुन इत्यत्राप्यनेकान्तः, तथाहि यदुद्कद्रव्यं यथा दहनक्रपेण प्रतिषिद्धं दहनो न भवतीति अदहन इति तद्पि न सर्वथाऽदहनद्रव्यं भवति, पृथिव्यादेग्दहनस्पा-द्व्यावृत्तत्वात् , अन्यथा दहनव्यतिरिक्तभूतैकत्वप्रमङ्ग इत्यनेकान्त एव, अदहनव्यावृत्तस्य तद्वव्यत्वात् ॥ २७ ॥

नन्वेषं तद्तद्रव्यत्वाज्जीवद्रव्यमजीवद्रव्यम् , अजीवद्रव्यस्य जीवद्रव्यं स्यादिखन्नाह-- 25

कुंभो ण जीवदवियं जीवो वि ण होइ कुंभदवियं ति । तम्हा दो वि अद्वियं अण्णोण्णविसेसिया होति ॥ २८ ॥

कुम्भो न जीवद्रब्यं जीवोऽपि न भवति कुम्भद्रव्यमिति । तस्माद्भावप्यद्रव्यं अन्योऽन्यविशोषितौ भवतः ॥ खावा ॥

20

कुम्म इति, कुम्भो जीवद्रव्यं न भवति जीवोऽपि न भवति घटद्रव्यम्, तस्माद्रा-वप्यद्रव्यमन्योऽन्यविशेषितौ-परस्पराभावात्मकौ । तथाहि जीवद्रव्यं कुम्भादेरजीवद्रव्या-द्व्यावृत्तं अव्यावृत्तं वा, आद्ये स्वरूपापेक्षया जीवो जीवद्रव्यम्, कुम्भाद्यजीवद्रव्यापेक्षया व न जीवद्रव्यमित्युभयरूपत्वादनेकान्त एव, द्वितीये च सर्वस्य सर्वात्मकतापत्तेः प्रतिनिय-तरूपाभावतस्तयोरभावः खरविषाणवत्, ततः सर्वमनेकान्तात्मकमन्यथा प्रतिनियतरूपताऽ तुपपत्तेरिति व्यवस्थितम् ॥ २८॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंत्रस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिक्तभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लिक्षस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य सामान्य-विशेषात्मकत्वस्थापनं नाम एकोनित्रशं सोपानम्॥

> > ——分食什——

# उत्पादादिविशेषानिरूपणम् ।

अथ प्रत्युत्पन्नपर्थायं विगतभविष्यद्भ्यां यत्समानयति वचनं तत्प्रतीत्यवचनमिति यदुक्तं तत्र वचनादिकोऽपि पर्यायः, म चाप्रयत्नानन्तरीयको वचनविशेषलक्षणः, घटा15 दिकस्तु प्रयत्नानन्तरीयक इति केचित्संप्रतिपन्नाः, तिन्नराकरणाय यद्यतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रतीयते तत्तत एवाभ्युपगन्तव्यमन्यथा कार्यकारणभावाभावप्रसक्तिरित्याह्—

उप्पाओ दुवियप्पो पओगजणिओ य वीससा चेव। तत्थ उ पओगजणिओ समुदयवाथो अपरिसुद्धो॥ २९॥

उत्पादो द्विविकस्पः प्रयोगजनितश्च विस्नसा चैव । तत्र तु प्रयोगजनितस्समुदयवादोऽपरिशुद्धः ॥ छाया ॥

उत्पाद इति, द्विविध उत्पादः, पुरुषेतरकारकव्यापारजन्यतया अध्यक्षानुमानाभ्यां तथा तस्य प्रतीतेः । पुरुषव्यापारान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेऽपि शब्द्विशेषस्य तद्ज-व्यत्वे घटादेरपि तदजन्यताप्रसक्तः, विशेषाभावात्, प्रत्यभिज्ञानादेश्च विशेषस्य प्रागेव निरासात् । तत्र प्रयोगेण यो जनितः—उत्पादः, मूर्तिमद्भव्यारब्धावयवक्कतत्वात्स समुदाय25 वादः, तथाभूताऽऽरब्धस्य समुदायात्मकत्वात्, तत एवासावपरिशुद्धः, सावयवात्मकस्य तब्द्धव्यवाच्यत्वेनाभिषेतत्वात् ॥ २९॥

विस्नसाजनितोऽप्युत्पादो द्विविध इत्याह----

### साभाविओ वि समुदयकओ व्य एगत्तिओव्य होज्ञाहि। आगासाईआणं तिण्हं परपचओऽणियमा ॥ ३०॥

स्वाभाविकोऽपि समुद्रायकृतो वा एकत्विको वा भवेत्। आकाशादीनां त्रयाणां परप्रत्ययोऽनियमात् ।। छाया ॥

स्वाभाविक इति, स्वाभाविकश्च द्विविध उत्पादः, एकः समुदायकतः, प्राक्पितिपा- 5 दितावयवारब्धो घटादिवत्, अपरश्चैकत्विकः अनुत्पादितामृतिमङ्गव्यावयवारब्धः, आका शादिवत्, आकाशादीनाञ्च त्रयाणां द्रव्याणामवर्गाहकादिघटादिपरद्रव्यनिमित्तोऽवगाहनादिः क्रियोत्पादोऽनियमान-अनेकान्नाद्भवेत् , अवगाहकगन्त्रम्थातृद्रव्यसन्निधानतोऽन्यरधर्माधर्मै-ब्बवगाहनगतिस्थितिकियोत्पत्तिनिमित्तभावोत्पत्तिरिस्यभिप्रायः ॥ ननु अनारब्धामृत्तिमद्र-व्यावयवत्वे गगनादीनां निरवयवत्वप्रसक्तेरनेकान्तात्मकत्वव्याघातः, न. मूर्तिमद्रव्यानार- 10 ब्धानामपि तेषां सीवयवत्वान् , प्रदेशव्यवहारस्याकाशे दर्शनान । न च तक्क्यवहारो मिध्या, मिथ्यात्वनिमित्ताभावात् , न च संयोगस्याव्याप्यवृत्तिसंयोगाधाग्त्वात्तिन्निमित्तः सावयव-त्वाध्यारोपो मिध्यान्वकारणम् , निरवयवेऽव्याप्यवृत्ति सयोगाधारत्वस्याध्यारोपनिमित्तस्यै-वानुपपत्तः, आकाशस्य निर्वयवत्वे श्रीत्राकाशसमवेतस्येवान्यत्र समवेते शब्दस्याप्यसमदादे-रुपलम्भप्रसङ्खाश्च, निरवयवैकाकाशसमवेतत्वान् । धर्माधर्माभिसंस्कृतकर्णशब्कुरुयवरुद्धाकाः 15 शदेश एव श्रोत्रमन्यत्र समवेतन्तु न तत्र समवेतिमिति चेन्न सावयवत्वप्रसङ्गात् , श्रोत्राकाश-प्रदेशादन्यत्र समवेतशब्दाधाराकाशदेशस्यान्यत्वान् , सावयवत्वाभावेऽन्यरस्य शब्दस्य नित्य-त्वसर्वगतत्वप्रसङ्गान्, आकाशैकगुणत्वात्तनमहत्त्ववत्, क्षणिकैकदेशपृत्तिविशेषगुणत्वं झब्द-स्य प्रमाणतः सिद्धत्वान्नायं दोष इति चेन्न मात्रयवत्वप्रसङ्गात्, तदेकदेशपृत्तित्वाच्छब्दस्य, न हि निरवयवत्वे तस्यैकदेशः मङ्गच्छने । न च सयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वनिबन्धनोऽयमेक- १० देशव्यपदेश, इति बाच्यम्, आकाश व्याप्य संयोगी न वर्नते तदेकदेशे वर्तत इत्य-भ्यपगमप्रसङ्गात्, व्याप्यवृत्तिःवं हि सामस्यवृत्तिःवं तत्प्रतिपेधश्च पर्युदासपक्के एकदे-शबुतित्वमेव, प्रमञ्यपक्षे तु वृत्तिप्रतिषेध एव, न नामौ युक्तः, संयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्, तद्भावे तद्भावात्, आकाशस्य निरवयवत्वे मन्तानष्ट्रस्या शब्दस्या-

१. युगपित्रिखिलद्रव्यावगाह माधारणकारणापेक्षः, युगपित्रिखिलद्रव्यावगाहत्वात्, य एवं स एवम्, यथं-कसरःसिलिलान्तःपातिमत्स्याद्यवगाहः तथाऽवगाहश्चायम्, तस्मात्तथा, यवापेक्षणीयमत्र साधारणं कारणं तदा-काशमिति, अत्र विशेषस्नत्त्वन्यायिक्माकरे द्रष्टव्यः, एवं धर्मादिसिद्धिरिप ॥ २. पर्यायाश्वदिशात् पूर्वपूर्या-काशमदेशभ्य उत्तरीत्तराकाशप्रदेशोत्पत्त्या कथित्तत्त्वस्थित्तस्य व्योम्नोऽपि समुत्पादात् सावयवस्थिति भाव । ३. प्रसञ्यपक्षे व्याप्यवृत्तीं निषिद्धाया न नभस एकदेशानभ्युपगमे तेनापि वृत्त्यसम्भवे वृत्तिमात्रस्यापि प्रति-वेधः स्यात्, न वैतत्त्रशोपपदाने शम्दस्य गुणस्यस्वीकाराद्वणस्य चावश्यं द्रव्याश्रितत्वादिति ॥

गतस्य श्रीत्रेणानुपछिधप्रसङ्गञ्च, अन्यान्याकाशदेज्ञीत्पत्तिद्वारेण तस्य भोत्रसमवेतत्वानुप-पत्ते:, वीचीतरङ्गन्यायेनेतरेतराकाझदेशादायन्यान्यशब्दोत्पत्तिप्रकरूपनायां कथं नाकाश्रस्य सावयवता, किन्न शब्दं प्रत्याकाशस्य समवायिकारणताऽङ्गीक्रियते, यव समवायिकारणं तत्सावयवम्, यथा तन्त्वादि, समदायिकारणक्रा शब्दं प्रत्याकाशं परेणाभ्युपगतम्, न च 5 परमाण्वादिना व्यभिचारः, तस्यापि सावयवत्वात्, अन्यथा ऋष्णुकबुद्धादेस्तत्कार्यस्य साबयवत्वं न स्यात्, न च बुद्धादेः सावयवत्वमसिद्धम् , आत्मनः सावयवत्वेन विद्विशेषग्-णस्य बुद्धपादेः कथन्त्रित्तादात्स्यात् सावयवत्वोपपत्तः । अपि च सावयवमाकाशं तद्विनाशा-न्यथानुपपत्तः, अनित्यक्काकाशं तद्विशेषगुणामिमतशब्दविनाशान्यथानुपपत्तः तथाहि शब्दो न ताबदाश्रयविनाञ्चाद्विनः इयति, तस्य निखत्वाभ्युपगमात्, न विरोधिगुणप्रादुर्भावात्, 10 तन्महस्वादेरेकार्थसमवायित्वेन रूपरमयोरिव विरोधित्वासिद्धः, विरोधित्वे वा श्रवण-समयेऽपि तद्भावः स्यात्, तदापि तन्महत्त्वस्य भावात्। नापि संयोगादिविरोधिगुणः, तस्य तत्कारणत्वात् । नापि संस्कारः, तस्य गुणत्वेन शब्देऽसम्भवात् , सम्भवे वा शब्दस्य द्रव्यत्वप्रसक्तिः, आकाशस्य द्रव्यत्वेन तत्सम्भवेऽपि तस्याभावे आकाशस्याप्यभावप्रसक्तिः तस्य तद्व्यतिरेकात्, व्यतिरेके वा तस्येति सम्बन्धायोगात्। नापि झब्दोपलब्धिप्रापक-15 धर्माद्यभावात् तद्भावः, विभिन्नाश्रयस्य तस्यानेन विनाश्यितुमशक्यस्वात्, शक्यस्वे वा तदाधारस्यापि विनाज्ञप्रसङ्गः, तस्य तद्व्यतिरेकात्, तस्माद्म्बर्विज्ञेषगुणत्वे ज्ञब्दस्य तद्विनाशान्यथातुपपस्या तस्यापि विनाशित्वम् , ततोऽपि सावयवत्वम् , एवञ्च सर्वे वस्तृत्पा-द्विनाशस्थित्यात्मकत्वात् कथित्वत सावयवं सिद्धम्, ततः प्रयोगविस्नसात्मकमृत्तिमद्भव्या-नारब्धत्वेनाकाशादेरुत्पाद ऐकत्विकोऽभिधीयने, न पुनर्निरवयवकृतत्वादैकत्विकः, अयमपि 20 स्यादैकत्विकः न स्यादनैकत्विकः न त्वैकत्विक एव, एवं मूर्तिमदमूर्तिमद्वयबद्भव्यद्वयोत्पाद्या-बगाहगतिस्थितीनां यथोक्तप्रकारेण तत्रोत्पत्तेरवगाहगतिस्थितिस्वभावस्य च विजिष्टकार्यत्वाह बिशिष्टकारणपूर्वकत्वसिद्धेस्तत्कारणे आकाशादिसज्ञाः समयनिवंधनाः सिद्धाः ॥ ३० ॥

सरपादबद्विगमोऽपि तथाविध एवेत्याह-

विगमस्तवि एस विही समुदयजणियम्मि सो उ दुवियप्पो। समुदयविभागमेरां अत्थंतरभावगमणं च ॥ ३१ ॥

विगमस्याप्येष विधिः समुद्यज्ञनिते स तु द्विविकस्यः । समुद्रयविभागमात्रमर्थान्तरभावगमनश्च ।। छाया ॥

विगमस्येति, स्वाभाविकः प्रयोगजनितश्चेति विगमोऽपि द्विविधः, तहूचातिरिक्तवस्त्व-

15

भावात् , पूर्वावस्थाविगमञ्यतिरेकेण उत्तरावस्थीत्पच्यतुपपत्तेः,न हि बीजादीनामविनाशेऽह्व-रादिकार्यप्रादुर्भावो दृष्टः, न चावगाह्मतिस्थित्याधारत्वं तदनाधारत्वस्वभावप्राक्तनावस्थाध्वं समन्तरेण मन्भवति तत्र ममुद्यजनिते यो विनाजः म उभयत्रापि द्विविधः, एकः ममुद्य-दिभागमात्रप्रकारो विनाशः, यथा पटादे. कार्यस्य तन्कारणपृथकारणे तन्तुविभागमात्रम् ,द्विती-यप्रकारस्त्वथाँनैतरभावगमनं विनाशः, यथा मृत्पिण्डस्य घटार्थान्तरभावनोत्पादो विनाशः । न 5 चार्थोन्तररूपविनाशविनाशे मृत्पिण्डप्रादुभीवप्रभक्तिरिति वक्तव्यम् , पूर्वोत्तरकालावस्थयोरसं-कीर्णत्वान् , अतीततरत्वेन प्राक्तनावस्थाया उत्पत्ते , अतीनस्य च वर्त्तमाननाऽयोगान् , तयोः ख्वस्वभावापरित्यागतस्तथानियतन्त्वान् , तुच्छक्तपस्य स्वभावस्याभावः स्याद्पि तद्भावक्षः, न तु वस्त्वन्तरादुपजायमानं वस्त्वन्तरमतीतनरावस्थारूप भवितुमहीत, तरतमप्रत्ययार्थेत्य-वहाराभावप्रमक्तेः ॥ ३१ ॥

न चोत्पाद्विनाशयोरैकान्तिकतद्रपताऽभ्युपगमेऽनेकान्तवाद्व्याघात., कथऋत्रयोस्त-द्रपरवाभ्युपगमादित्याह—

#### निष्णि वि उप्पायाई अभिष्णकालो य भिष्णकाला य ! अत्थंतरं अणत्थंतरं च दवियाहि णायव्या ॥ ३२ ॥

त्रयोऽप्यत्पादादयोऽभिन्नकालाश्च भिन्नकालाश्च । अर्थान्तरमनर्थान्तरञ्च द्रव्याञ्ज्ञातव्याः ॥ छाया ॥

त्रय इति. उत्पादविगमस्थितिस्वभावास्त्रयोऽपि परस्परतोऽन्यकालाः, यतो न पटादेक-त्पादसमय एव विनाशः, तस्यानुत्पत्तिप्रमक्तेः, नापि तद्विनाशममये तस्यवीत्पत्तिः, अविनाञ्चापत्तेः, न च तत्प्रादुर्भावसमय एव तत्स्थितः, तदूरेणेवास्थितस्यानवस्थाप्रसक्तितः प्रादुर्भाव योगान , न च घटक्र पमृत्स्थितकाले नस्याविनाशः, तद्रृपणावस्थितस्य विनाशा- 20 नुपपत्तेः, न च घटविनाशविशिष्टमृत्काले तस्या एवीत्पादी रष्टः, नापि तदुत्पादविशिष्ट-मृत्समये तस्या एव भ्वंमोऽनुत्पत्तिप्रसङ्गत एव ततस्वयाणामपि भिन्नकालत्वात्तद्वरय-मयोन्तरं नानास्वभावम्, न ह्यन्योऽन्यव्यतिरिक्तकालोःपादिवगमध्रौव्याव्यतिरिक्तमेकस्व-ह्मपं द्रव्यमुपपद्यते, तस्य तेभ्योऽभेदप्रसक्तेः । न च नद्भित्रमेवास्तु, तिश्वतयविकलस्य तस्य तथाऽनुपल्डिधतोऽसस्वान्, न चैकस्य द्रव्यस्याभावादनेकान्ताभावप्रसिकः, यतोऽभि- 25 मकालाश्चीत्पादादयः, न हि कुशुलिनाशघटीत्पाद्योभिन्नकालता, अन्यथा विनाशात् कार्यो-त्पत्तिः स्यात्, घटागुत्तरपर्यायानुत्पत्तावपि प्राक्तनपर्यायध्वसप्रसक्तिश्च स्यात्, पूर्वोत्तरप-यौयविनाशोत्पादिकयाया निराधाराया अयोगात्तद्यधारभूतद्र त्र्यस्थितिरपि तदाऽभ्युपग-

न्तव्या, न च कियाफलमेव कियाधारः, तस्य प्रागसत्त्वात्, सत्त्वे वा कियावैफल्यात्, तत-स्वयाणामिभिन्नकाल्यात्त्वद्वितिर्क्तं द्रव्यमिन्नम् । न च घटोत्पाद्विनाशापेक्ष्या भिन्न-काल्ययाऽधीन्तरत्वम्, कुशूलघटिवनाशोत्पादापेक्ष्याऽभिन्नकाल्यत्वेनानधीन्तरत्वादेकान्तं इति वक्तव्यम्, द्रव्यस्य पूर्वावस्थायां भिन्नाभिन्नतया प्रतीयमानस्योत्तरावस्थायामपि भिन्ना-5 भिन्नतया तस्येव प्रतीतेरनेकान्ताव्याहतेः । न चावाधिताध्यक्षादिप्रतिपत्तिविषयस्य तस्य विरोधायुद्भावनं युक्तिसङ्गतं सर्वप्रमाणप्रमेयव्यवहारिवल्लोपप्रसङ्गात्, अत प्रवाधीन्तर-मनर्थान्तरस्र्वोत्पादाद्यो द्रव्यात्, तद्धा तेभ्यस्तथेति प्रतिक्षेयम्, द्रव्यात्तथाभूततद्भाह्कत्वपरि-णतादात्मकक्षणात् प्रमाणादित्यपि व्याख्येयम्, नै हि तथाभूतप्रमाणप्रवृत्तिस्तथाभूतार्थम्नत्त्रो-णोपपन्ना घूम इव घूमध्वजान्तरेण, संवेद्यते च तथाभूतप्रमाह्यमहक्तपत्या अनेकान्त्रीवात्त्रत् गमाणमिति न तद्वल्लापः कर्त्रु शक्यः, अन्यथातिप्रसङ्गात् । यद्धा देशादिविप्रकृष्टा उद्ध्यत्त-विनाशस्थितिस्वभावा भिन्नाभिन्नकाला अर्थान्तरानर्थान्तररूपाः, द्रव्यत्वात् द्रव्याव्यतिरिक्तः त्वादिस्यर्थः, अन्यथोत्पादादीनामभावप्रसक्तेः, तेभ्यो वा द्रव्यस्थान्तरानर्थान्तरम् द्रव्य-त्वात्, प्रतिक्षार्थेकदेशता च हेतोनांशङ्गनीया द्रव्यविशेषे साध्ये द्रव्यसामान्यस्य हेतुत्वेनो-पन्यासात् ॥ ३२ ॥

15 अत्रैवार्थे प्रत्यक्षप्रतीतसुदाहरणमाह—

जो आउंचणकालो सो चेव पसारियस्स वि ण जुत्तो। तेसि पुण पडिवत्तीविगमे कालंतरं णत्थि॥ ३३॥

य माकुञ्चनकालः स एव प्रसारितस्यापि न युक्तः । तयोः पुनः प्रतिपत्तिविगमयोः कालान्तरं नास्ति ॥ छाया ॥

य इति, अङ्गुल्यादेर्द्रव्यस्य य आङुद्धनकालः स एव तत्प्रसारणस्य न युक्तः भिन्न-कालतया आङुद्धनप्रसारणयोः प्रतीतेस्तयोर्भेदः, अन्यथा तयोः स्वरूपाभावापत्तेः, तत्तत्प-यौयाभिनस्याङ्गुल्यादिद्रव्यस्यापि तथाविधत्वात्तद्पि भिन्नमभ्युपगन्तव्यमन्यथा तवनुपल-म्भात्, अभिन्नद्ध, तद्वस्थयोस्तस्यैव प्रत्यभिन्नायमानत्वात् । तयोः पुन्दत्पाद्विनाञ्चयोः प्रतिपत्तिः प्रादुर्भोवः, विगमो-विपत्तिः तत्र कालान्तरं भिन्नकालत्वमङ्गुलिद्रव्यस्य च नास्ति, प्रविपर्यायविनाञोत्तरपर्यायोत्पत्त्यङ्गुलिद्रव्यावस्थितीनामभिन्नकालताऽभिन्नरूपता च प्रतीयते, एकस्यैव द्रव्यस्य तथाविवर्षात्मकस्याध्यक्षतः प्रतीतेः ॥ ३३ ॥

यथोत्पाद्व्ययस्थितीनां प्रत्येकमेकेकं रूपं त्र्यात्मकं तथाभूतवर्त्तमानभविष्यद्भिरप्येकैकं रूपं त्रिकालतामासाद्यतीत्याह—

### उप्पद्धमाणकालं उप्पण्णं ति विगयं विगन्छंतं। दवियं पण्णवयंतो तिकालविसयं विसेसेइ॥ ३४॥

उत्पद्यमानकालमुत्पन्नमिति विगतं विगच्छत् । द्रव्यं त्रक्षापयंख्यिकालविषयं विद्यानष्टि ॥ छाया ॥

उत्पद्ममानेति, उत्पद्ममानसमय एव यत्किश्चित् पटद्रव्यं ताबदुत्पन्नं यद्येकतन्तुप्रवेश- 5 क्रियासमये तद्रव्यं तेन रूपेण नोत्पन्नं तद्येत्तरत्रापि तन्नोत्पन्नमित्यत्यन्तानुत्पत्तिप्रसक्तिस्यस्य स्यात्, न चोत्पन्नांशेन तेनैव पुनस्तद्वत्पद्यते तावन्मात्रपटादिद्वव्योत्पत्तिप्रसक्तेवद्यरोत्तर-कियाक्षणस्य तावन्मात्रफलोत्पाद्ने एव प्रक्षयादपरफलान्तरस्यानुत्पत्तिप्रसक्तेः, यदि च विद्यमाना एकतन्तुप्रवेशिकया न फलोत्पादिका विनष्टा सुतरां न भवेत्, असत्त्वाद्तुत्पत्त्य-वस्थावत्, न ह्यनुत्पन्नविनष्टयोरसत्त्वे कश्चिद्विशेषः । ततः प्रथमिकयाक्षणः केनचिद्रूपेण 10 द्रव्यमुत्पाद्यति द्वितीयस्त्वसौ तदेवांज्ञान्तरेणोत्पाद्यति, अन्यथा क्रियाभ्रणान्तरम्य वैफल्य-प्रसक्तः, एकांशेनोत्पन्नं सदुत्तरिक्षयाक्षणफलांशेन यद्यपूर्वमपूर्वं तदुत्पद्यत तदीत्पन्नं भवे-म्रान्यथेति प्रथमतन्तुप्रवेशादारभ्यान्त्यतन्तुसंयोगावधि यावदुःपद्यमानं प्रवन्धेन तद्रप-तयोत्पन्नमभित्रेतनिष्ठारूपतया चोत्पत्स्यत इत्युत्पद्यमानमुत्पन्नमुत्पत्स्यमानख्य भवति, एव-मुत्पन्नमपि उत्पद्यमानमुत्पत्स्यमानम् भवति, तथोत्पत्स्यमानमपि उत्पद्यमानमुत्पन्नस्रोत्येकैक- 15 मुत्पन्नादिकालत्रयेण यथा त्रैकाल्यं प्रतिपद्यते तथा विगच्छदादिकालत्रयेणाप्युत्पादादिरेकैकः त्रैकारूयं प्रतिपद्यते, तथाहि यथा यद्यदेवोत्पद्यते तत्तदेवोत्पन्नमुत्पत्स्यते च, यद्यदेवोत्पन्नं तत्त्रदेवोत्पद्यते उत्पत्स्यते च, यद्यदेवोत्पत्स्यते तत्त्तदेवोत्पद्यते उत्पन्नस्र । तथा तदेव तदैव बद्दत्पद्यते तत्त्रदेव विगतं विगच्छद्विगमिष्यस, तथा यदेव यदेवोत्पन्नं तदेव तदेव विगतं विगच्छद्विगमिष्यस तथा यदेव यदैवोत्पत्स्यते तदेव तदैव विगतं विगच्छद्विगमि- 20 ध्यम, एवं विगमोऽपि त्रिकाल उत्पादादिना दर्शनीय:, तथा श्थित्यापि त्रिकाल एव सप्रपद्धाः प्रदर्शनीयः, एवं स्थितिरपि उत्पाद्विनाज्ञाभ्यां सप्रपद्धाभ्यामे केकाभ्यां त्रिकाला-प्रदर्शनीयेति द्रव्यमन्योन्यात्मकतथाभूनकालत्रयात्मकोत्पादविनाशस्थित्यात्मकं प्रज्ञापयंश्वि-कालविषयप्राद्वभेषद्धमीधारतया तद्विशिनष्टि, अनेन प्रकारेण त्रिकालविषयं द्रव्यस्वरूपं प्रति-पादितं भवति, अन्यया द्रव्यस्याभावात् तद्वचनस्य मिध्यात्वप्रसक्तिरिति भावः ॥ ३४ ॥ 35

नन्वर्थान्तरगमनलक्षणस्य विनाशस्यासम्भवाद्विभागजस्य चौत्पाद्ग्य, तद्वयाभावे स्थित्रेरप्यभावात् तश्चेकाल्यं दूरोत्सारितमेवेति मन्यमानान् वादिनः प्रति तदभ्युपगम पदर्शन पूर्वकमाह—

### दब्वंतरसंयोगाहि केचिदवियस्स वेंति उप्पायं। उप्पायत्थाकुसला विभागजायं ण इच्छंति॥ ३५॥

द्रव्यान्तरसंयोगैः केसिद्रव्यस्य ब्रुवत उत्पादम् । उत्पादार्थाकुराला विभागजात नेच्छन्ति ॥ छाया ॥

इच्यान्तरेति, सजातीयद्रव्यान्तरादेव समवायिकारणात्तत्संयोगासमवायिकारणिन-मित्तकारणादिसव्यपेक्षादवयिक कार्यद्रव्यं भिन्नं कारणद्रव्येभ्य उत्पद्यत इति द्रव्यस्योत्पादं केचन शुक्ते, ते चोत्पादार्थोनमिज्ञा विभागजातं नेच्छन्ति ॥ ३५ ॥

कुतः पुनर्विभागजोत्पादानभ्युपगमबादिन उत्पादार्थोनभिज्ञा इत्यत्राह-

अणु दुअणुएहिं दब्वे आरद्धे तिअणुयंति ववएसो।
तत्तो य पुण विभत्तो अणुत्ति जाओ अण् होइ॥ ३६॥

अणुः द्वरणुकाभ्यां द्रव्ये आरब्धे ज्यणुकमिति व्यपदेशः । ततस्य पुनर्विभक्तः अणुरिति जातोऽणुर्भवति ॥ छाया ॥

अणुरिति, द्वाभ्यां परमाणुभ्यां कार्यद्रव्ये आरब्धे अणुरिति व्यपदेशः परमाणुद्वयारब्धस्य द्वयणुकस्याणुपरिमाणत्वात्, त्रिभिश्चतुर्भिवां द्वयणुकैरारब्धे व्यणुकमिति व्यपदेशः, अ15 न्यथोत्पत्तानुपल्डियनिमित्तस्य महत्त्वस्याभावप्रमक्तः । अत्र किल त्रिभिश्चतुर्भिवां प्रत्येकं परमाणुभिरारब्धमणुपरिमाणमेव कार्यमिति व्यादिपरमाणूनामारम्भकत्वे आरम्भवैयध्येप्रसक्तिरिति द्वाभ्यां परमाणुभ्यां द्वयणुकमारभ्यते, व्यणुकमित न द्वाभ्यामणुभ्यामारभ्यते, कारणविशेषपरिमाणतोऽनुपभोग्यत्वप्रसक्तः, यतो महत्त्वपरिमाणयुक्तं तदुपल्डिधयोग्यं स्यात्, तथा
वोपभोग्यं कारणबहुत्वमहत्त्वप्रचयजन्यद्वस्य महत्वम्, न च द्वित्रिपरमाण्वारब्धे कार्ये महत्त्वम्,
20 तत्र महत्परिमाणाभावातः तेषामणुपरिमाणत्वात् प्रचयोऽप्यवयवाभावात्र सम्भवति तेषाम् ।
नापि द्वाभ्यामणुभ्यां कारणबहुत्वाभावात्, न प्रचयोऽपि प्रशिथिलावयवसंयोगाभावात्,
उपलभ्यते च समानपरिमाणिस्त्रिभः पिण्डरारब्धे कार्ये महत्त्वं न द्वाभ्यामिति महत्परिमाणाभ्यां ताभ्यामेवारब्धे महत्त्वम्, न त्रिभिरलपरिमाणेरारब्ध इति समानसंख्यातुलापरिमाणाभ्यां तन्तुपिण्डाभ्यामारब्धे पटादिकार्ये प्रशिथिलावयवतन्तुसंयोगकृतं महत्त्वमुतलभ्य25 ते न तदितरत्रिति । नन्वेवं यदि कार्यारमभस्तदा द्वयाणि द्वयान्तरमारभन्ते द्वे बहुनि वा

१ कचित्कारणगतं बहुत्वं कचिन्महत्त्वं कचिच प्रचयः कार्यगते महत्त्वे कारणम् , तत्र प्रचयो नाम शिथिलाख्योऽवयव संयोगविशेष इति नेयायिकास्तदेतनमत प्रथमं प्रदर्श नन्वेवमित्यादिना निराक्रियते ॥

समानजातीयानि इत्यभ्युपगमः परित्यज्यताम् , यतो न परमाणुक्र्यणुकादीनामपरित्यक्ताजन-कावस्थानामनङ्गीकृतस्वकार्यजननस्वभावानाञ्च द्र्यणुकत्रत्रयणुकादिकार्यनिर्वर्षकत्वम्, अन्यथा प्रागपि तत्कार्यप्रसङ्गात । अथ न तेषामजनकावस्थात्यागतो जनकस्वभावान्तरोत्पत्ती कार्य-जनकरवं किन्तु पूर्वस्वभावव्यवस्थितानामेव संयोगलक्षणसहकारिशक्तिसद्भावात् कार्य-निर्वर्तकत्वं प्राक्ष्यतु तदभावात्र कार्योत्पत्तिः कारणानामविचलितस्वरूपत्वेऽपि । न च संयो- 5 गेन तेषामनतिशयो व्यावर्श्यते, अतिशयो वा कश्चिदुत्पराते, अभिन्नो वा भिन्नो वा संयोग-स्यैवातिज्ञयत्वात् । न च कथमन्यस्तेषां संयोगोऽतिज्ञय इति वाच्यम्, अनन्यस्याप्यतिज्ञ-यत्वायोगात्, न हि स एव तस्यातिशय इत्युपलब्धम्, तस्मात्तत्संयोगे सति कार्यमुपलभ्यते तद्भावे तु नोपलभ्यत इति संयोग एव कार्यात्पाद्ने तेषामतिशय इति न तदुत्पत्तौ तेषां स्वभावान्तरोत्पत्तिः सयोगाऽनिज्ञयस्य तेभ्यो भिन्नत्वादिति मैत्रम् , यतः कार्योत्पत्तौ तेषां 10 संयोगोऽतिशयो भवतु, संयोगोत्पत्ती तु तेषा कोऽतिशय इति वाच्यम् , न तावत् स एव संयोगस्तस्थाद्याप्यनुत्पत्तेः, नापि संयोगान्तरं तस्यानभ्यपगमात्, अभ्यपगमेऽपि तदुत्पत्ताः वय्यपरसयोगातिशयप्रकल्पनायामनवस्थाप्रसक्तः । न च क्रियाऽतिशयः, तदुत्पत्तावपि पूर्वी-क्तरोषप्रसङ्गात्, किञ्चादृष्टापेक्षात्माणुसयोगात् परमाणुकियोत्पद्यतः इत्यभ्युपगमादात्मपर-माणुसंयोगोत्पत्तावायपरोऽतिशयो वाच्यः तत्र च तदेव दूषणम् । किस्नामौ संयोगो द्व्यणुक- :5 निर्वर्त्तकः कि परमाण्याश्रितः, उत तद्द्याश्रितः किंवाऽनाश्रितः, प्रथमेऽपि तदुत्पत्तौ यदि परमाणुकत्पद्यते तदा संयोगवत्तस्य कार्यताप्रमङ्गः, यदि नोत्पद्यते नदा संयोग-स्तदाश्रितो न स्यात्, समवायस्याभावात्, परमाणूनां संयोगं प्रत्यकारकत्वात्, तद-कारकत्वन्तु तत्र तस्य प्रागभावानिष्टतः, तदन्यगुणान्तरवन्, ततन्तेषां कार्येक्षपतया परिणतिरभ्युपगन्तव्या, अन्यथा तदाश्रितत्वं संयोगाय न न्यात्, अन्याश्रितत्वेऽपि 💥 पूर्वोक्तरोषप्रसङ्गः, अनाश्रितत्वे तु निर्हेतुकोत्पत्तिप्रसक्तिः । अथ संयोगस्यानुत्पादाङ्गी-कारे तस्य सद्भुपत्वे नित्यनाशसङ्गोऽकारणत्वान , अथासद्भुपत्वं तर्हि कार्यानुदयः स्यान , तदभावे प्राग्वत् विज्ञिष्टपरिणामोपेतकार्यद्रव्योत्पत्त्यभावात्, तथा च जगतोऽहद्रयता-प्रमक्तिरिति संयोगेकत्वसंख्यापरिमाणमहत्त्वपरत्वाद्यनेकगुणानां तत्रोत्पत्तिरभ्युपेया कारण-गुजपूर्वप्रक्रमेण कार्योत्पत्त्यभ्युपगमान्, इष्टमेवैतदिनि चेन्न, आश्रयस्य वाच्यत्वात्, न च ४५ कार्यमाश्रयः, तदुत्पत्तेः प्राक् तस्यासत्त्वात्, सत्त्वे वोत्पत्तिविरोधात्, न च निर्गुणमेव कार्यं गुणोत्पत्तेः प्रागस्तीति वक्तव्यम् , गुणमंम्बन्धवत्सत्तासम्बन्धस्थाप्याद्यक्षणेऽभावेन तत्सन्दासम्भवात् । न चोत्पत्तिकाल एव मत्तामम्बन्धः, रूपादिगुणसमवायाभाव-

१ उत्पन्नद्रध्यम्य क्षणं निर्गुणस्वनिष्कियस्वविश्वामान्यताया अपि द्वारतविति नावः ।

तस्तदाऽनुपल्रम्भे ततस्त्रत्सत्तासम्बन्धव्यवस्थापनासम्भवात् , ततो न कार्यं तदाश्रयः, नाष्य-णुस्तदाश्रयः, तस्य कार्यद्वव्यभूतस्याप्याश्रयतया कार्यकार्य्यभूतगुणयोरेकाश्रयतापाप्तेः, न चेष्ठा-पत्तिः, तयोः कुण्डवद्रवद्श्रयाभयिभावेऽकार्यकारणभावप्रसङ्गात्, न वाऽयुतसिद्धयोस्तथा, अयुत्तसिद्धाऽऽश्रयाश्रयिमावविरोधात्, तथाहि अपृथक्सिद्ध इत्येनन भेदनिषेधः प्रतिपा-5 शते समवायाभावे Sन्यस्यार्थस्यात्रासम्भवात्, आधाराधेयभाव इत्यनेन चैकत्वनिषेधः क्रियते इति कथमनयोरेकत्र सद्भावः । यदि च परमाणवः स्वरूपापरित्यागतः कार्यद्रव्यमारभन्ते स्वात्मनोऽव्यतिरिक्तं तदा कार्यद्रव्यानुत्पत्तिप्रसक्तिः, न हि कार्यद्रव्ये परमाणुस्वरूपापरित्यागे स्थूछत्वस्य सद्भावः, तस्य तदभावात्मकत्वात्, तस्मात् परमाणुक्तपतापरित्यागेन मृह्रव्यं स्थूछ-कार्यस्वरूपमासादयति तद्रूपतापरिन्यागेन च पुनरपि परमाणुरूपतामनुभवतीति वलय-10 बत् पुद्रखद्रव्यपरिणतेरादिरन्तो वा न विद्यते इति न कार्यद्रव्यं कारणेभ्यो भिन्नम् , न चार्था-न्तरभावगमनं विनाशोऽयुक्त इति तद्रूपपरित्यागोपादानात्मकस्थितिस्वभावस्य द्रव्यस्य त्रैकाल्यं नानुपपन्नम् । यथा चैकत्त्रसंख्यासंयोगमहत्त्वापरत्वादिपर्यायैः परमाणूनामुत्पत्तेः कार्यक्रपाः परमाणवस्तथा बहुत्वसंख्याविभागाल्यपरिमाणपरत्वात्मकत्वेन प्राद्धभीवात् पर-माणवः कार्यद्रव्यवत् तथोत्पन्नाक्षाभ्युपगन्तव्याः । कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानोपलम्भस्य 15 कार्यताब्यवस्थानिवन्धनस्यात्रापि सद्भावात्, तदाह तस्मादिति, एकपरिमाणाद्रव्यात् विभक्तः विभागात्मकत्वेनोत्पन्नः अणुरिति अणुर्जातो भवति, एतद्वस्थायाः प्राक् तद्सत्त्वात् , सत्त्वे बेदानीमिव प्रागपि म्थूलरूपकायीभावप्रसङ्गात्, इदानीं वा तद्रूपता तद्रूपाविशेषात् प्राक्तना-वस्थायामिव स्यात् । एवं चतुर्विधकार्यद्रव्याभ्युपगमोऽसङ्गतः, न च य एव कार्येद्रव्यार-म्भकाः परमाणवः त एव तद्रव्यविनाज्ञोत्तरकाळं स्वरूपेण व्यवस्थिताः, कार्यद्रव्यप्रागभाव-20 प्रथ्वंसाभावयोरेकत्वविरोधान्, घटद्रव्यप्रागभावप्रध्वंमाभावमृत्यिण्डकपालवत्। न च प्रागः भावप्रध्वंसाभावयोस्तुच्छक्रपतया मृत्पिण्डकपालक्रपत्वमसिद्धम्, तुच्छक्रपाभावस्य प्रमाणा-जनकत्वेन तद्विषयत्वतो व्यवस्थापियतुमशक्यत्वात् । न च कपालसंयोगात् घटद्रव्यसुप-जायते तद्विभागाच विनद्दयतीति मृत्पिण्डस्य घटद्रव्यं प्रति समवायिकारणःवमयुक्तमिति बाच्यम्, अध्यक्षत एव मृत्पिण्डोपादानत्वेन तस्य प्रतीतेः अत एव घटस्य कपालसमवायि-25 कारणत्वातुमानमध्यक्षवाधितकमेनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन कालात्ययापविष्टम् । न चाल्प-परिमाणतन्तुप्रभवं महत्परिमाणं पटकार्यमुपलन्धमिति घटादिकमपि तदल्पपरिमाणानेक-

२ यथा हि घटद्रव्यप्रागभावो मृतिगण्डात्मको घटद्रव्यप्रध्वंसाभावश्च कपालात्मा, तयोरेकत्वं विरुद्धं तथैव परमाणोस्ताद्वरूपे भाविकार्यद्रव्यप्रागभावात्मा भूतवार्यध्वंसात्मा स भवेत्, विरुद्धश्च तथाभ्युपगम इति पर-माणोः कथिकिवृत्तिरभ्युपेयेति भावः ॥

कारणप्रभवसिति वाच्यम् विपर्ययेणापि कल्पनायाः प्रवृत्तिप्रसङ्गात्, अध्यक्षवाधस्यात्रापि समानत्वात् । किन्न परमाणूनां सर्वेदैकं रूपमभ्युपगच्छन्नभावमेव तेषामभ्युपगच्छेत्, अकारकत्वप्रसङ्गात्, तच प्रागभावप्रध्वंसाभावविकछत्वेनानाधेयातिशयत्वाद्वियत्कुसुमवत्, तद्दस्तवे च कार्यद्रव्यस्याप्यभावः, अहेतोस्तस्यासत्त्वात् । तद्भावे च परापरत्वादिप्रस्ययादेर-योगात् काछादेरप्यमूर्त्तद्रव्यस्याभाव इति सर्वाभावप्रसक्तिः ॥ ३६ ॥

प्रस्तुतमेवाक्षेपद्वारेणोपसंहरति-

बहुयाण एगसदे जइ संजोगाहि होइ उप्पाओ। णणु एगविभागम्मि वि जुज्जइ बहुयाण उप्पाओ॥ ३७॥

> बहुनामेकशन्दो यदि संयोगैर्भवति उत्पादः । नजु एकविभागेऽपि युज्यते बहुनामुत्पादः ॥ छावा ॥

10

20

बहुनामिति, द्व्यणुकादीनां संयोगे यद्येकस्य ज्यणुकादेः कार्यद्रव्यस्योत्पादो भवति, अन्यथैकामिधानप्रत्ययव्यवहारायोगात्, न हि बहुषु एको घट उत्पन्न इत्यादिव्यवहारो युक्तः, निवत्यक्षमायाम्, एकस्य कार्यद्रव्यस्य विनाज्ञोऽपि युज्यते एव बहुनां समानजाती-यानां तत्कार्यद्रव्यविनाज्ञात्मकानां प्रभूतत्या विभक्तानामुत्पाद इति, तथाहि घटविनाज्ञा-द्वहृनि कपालानि उत्पन्नानीत्यनेकाभिधानप्रत्ययव्यवहारो युक्तः, अन्यथा तदसम्भवात्, 15 ततः प्रत्येकं ज्यात्मकास्त्रिकालाश्चोत्पादादयो व्यवस्थिता इत्यनन्तपर्यायात्मकमेकं द्रव्यम् ॥३ ७॥

नन्वनन्ते काले भवत्वनन्तपर्योयमेकं द्रव्यम्, एकसमये तु कथं तत्तदात्मकमवसीयते इत्यत्राह—

> एगसमयम्मि एगदवियस्स बहुयावि होति उप्पाया। उप्पायसमा विगमा ठिईउ उस्सरगओ णियमा॥ ३८॥

> > पकसमये एकद्रव्यस्य बह्वोऽपि भवन्त्युत्पादाः। उत्पादसमा विगमाः स्थितिस्तु उत्सर्गतो नियमात् ॥छाया ॥

एकसमय इति, एकिस्मिन् समये एकद्रव्यस्य बहुव उत्पादा भवन्ति, उत्पादसमान-संख्या विगमा अपि तस्यैव तदैवोत्पद्यन्ते विनाशमन्तरेणोत्पादस्यासम्भवात् न हि पूर्व-पर्यायाविनाशे उत्तरपर्यायो भवति, भावे वा सर्वस्य सर्वकार्यताशसक्तिः तद्कार्यत्वं वा 20 कार्यान्तरस्येव स्यात् । स्थितिरपि सामान्यक्रपतया तथैव नियता स्थितिरहितस्योत्पादस्या-मावात्, भावे वा शशशृङ्गादेरप्युत्पत्तिशसङ्गात् ॥ ३८॥

एतदेव दृष्टान्तद्वारेण समर्थयति---

#### कायमणवयणकिरियारूवाहगईविसेसओ वावि। संजोयभेयओ जाणणाय दिवयस्स उप्पाओ॥ ३९॥

कायमनोवचनक्रियारूपादिगतिविदेशा वापि । संयोगमेदतो ज्ञातव्याश्च द्रव्यस्योत्पादा: ॥ छाया ॥

कायेति, यदैवानन्तप्रदेशिकाहारभावपरिणतपुद्धलोपयोगोपजातरसरुधिरादिपरिणतिब-शाविभूतशिरोऽक्कल्याद्यङ्गोपाङ्गभावपरिणतस्थ् लस्थलमस्थमतगादिभेदभिन्नावयवात्मकस्य का-यस्योत्पत्तिस्तदैवानन्तानन्तपरमाणूपचितमनोवर्गणापरिणति प्रनिलभ्य मनज्ञत्पादोऽपि, तदैव वचनस्थापि कायोत्सृष्टतरवर्गणोत्पत्तिप्रतिलब्धवृत्तिकत्पादः, तदैव च कायात्मनोगन्योन्यानुप्र-10 वेशादिषमीकृतासंख्यातात्मप्रदेशे कायक्रियोत्पत्तिः, तदंव च रूपादीनामपि प्रतिक्षणीत्पत्तिव-नश्वराणामुत्पत्तिः, तदेव च मिश्यात्वाविरतिप्रमादकपायादिपरिणतिसमुत्पादितकमंबन्धनि-मित्ता SSगामिगति विशेषाणामध्युत्पत्तिः, तदैव चोत्मुज्यमानोपादीयमानानन्तानन्तपरमा-ण्वापादिततस्त्रमाणसंयोगविभागानामुत्पत्तिः । यद्वा यदैव शरीरादेर्द्रव्यम्योत्पत्तिस्तदैव त्रैलो-क्यान्तर्गेतसमस्तद्रव्यैः सह साक्षात् पारम्पर्येण वा सम्बन्धानामुत्पत्तिः सर्वेद्रव्यव्याप्तिव्यव-15 स्थिताकाशधमीधमीदिद्रव्यसम्बन्धात्, तदैव च भाविस्वपर्यायपरज्ञानविषयत्वादीनाञ्चोत्पाद-नगक्तीनामप्युत्पादः शिरोप्रीवाचञ्चुनेत्रिपच्छोदरचरणाद्यनेकावयवान्तर्भावकमयूराण्डकर-सशक्कीनामित्र, अन्यथा तत्र तेषामुत्तरकालमप्यनुत्पत्तिप्रमङ्गात् । उत्पादविनाशस्थित्यात्मकाश्च प्रतिक्षणं भावाः शीनोष्णसम्पर्कादिवशादवान्तरसूक्ष्मतरतमादिभेदेन तथैव स्वपरापेक्षया युगपत् क्रमेण चोपलब्धेः, न च तरतमादिभेदेन नवपुराणतया क्रमेणोपलब्धः प्रतिक्षणं 20 तथोत्पत्तिमन्तरेण सम्भवति । न चास्मदाद्यध्यक्षं निरवशेपधर्मात्मकवस्तुमाहकम्, येना-नन्तधर्माणामेकदा वस्तुन्यप्रतिपत्तरभाव इत्युच्यते, अनुमानतः प्रतिश्चणमनन्तधर्मात्मकस्य तस्य प्रदर्शितन्यायेन प्रतिपत्तेः, सकळेत्रंळोक्यव्यावृत्तस्य च वस्तुनोऽध्यक्षेण प्रहणे तद्व्यावृ-त्तीनां पारमार्थिकतद्वर्भेरूपतया कथं नानन्तधर्माणां बस्तुन्यध्यक्षेण प्रहणम् , अन्यथा तस्य तद्भावृत्तताऽयोगान् ॥ ३९ ॥

25 इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टघरेण त्रिजय-लक्ष्यस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपाने उत्पादादि विशेषनिक्षपणं नाम त्रियां सोपानम् ॥

# हेत्वहेतुवादस्वरूपम् ।

इदानीं विदितनयत्वाद्विशिष्टप्रज्ञः शिष्यो विगृद्य कथनयोग्यः सम्पन्न इति विग्रह-कथनोपदेशमाह—

तुविहो धम्मावाओ अहेउवाओ य हेउवाओ य । तत्थ उ अहेउवाओ भवियाऽभवियादओ भावा ॥ ४० ॥

> द्विविधो धर्माऽऽवादोऽहेतुवादश्च हेतुवादश्च । तत्र त्वहेतुवादो भव्याभव्यादयो भावाः ॥ छाया ॥

द्विविध इति. अथवा प्रत्यक्षपरोक्षरूप आत्मन उपयोगः संक्षेपेण द्विविधः, प्रत्यक्षोप-कोगोऽवधिमनःपर्यवकेवलभेदेन त्रिविधः, तत्र केवलोपयोगः सकलविषयः प्रागुक्तः, इतरौ चासकलविषयौ अस्मदादिभिरागमगम्यौ । मतिश्रुतभेदेन परोक्षोपयोगोऽपि द्विविधः, 10 तत्राक्षालिङ्गप्रभवमत्युपयोगस्य स्वरूपमुक्तम् , श्रुतोपयोगस्य त्वाचार्यस्तद्धेतुभूतहेत्वहेतुवाद-भेदमिन्नागमप्रतिपादनद्वारेण स्वरूपमाह द्विविध इति, वस्तुधर्माणामस्तित्वादीनां आस-मन्ताद्वादः प्रतिपादक आगमोऽहेतुहेतुवादभेदेन द्वेविध्यं प्रतिपद्यते, प्रमाणान्तरानवगत-वस्तुप्रतिपादक आगमोऽहेतुवादः, तद्विपरीतस्त्वसौ हेतुवादः हेतोरमिधानात्, यस्तु वस्तुस्वरूपप्रतिपादकत्वेऽपि तद्विपरीतोऽसावहेतुवादो दृष्टिवीदात् प्रायेणान्यः । तत्र त्वहेतु- 15 वादो भव्याभव्यस्वरूपप्रतिपादक आगमः, तद्विभागप्रतिपाद्नेऽध्यक्षादेः प्रमाणान्तरस्या-प्रवृत्तेः, न ह्ययं भव्योऽयन्त्वभव्य इत्यत्रागममन्तरेण प्रमाणान्तरप्रवृत्तिसम्भवोऽस्मदाद्य-पेक्षया ॥ ननु तद्विभागप्रतिपादकं वची यथार्थमहद्वचनत्वात्, अनेकान्तात्मकवस्तुप्रतिपाद-कवचनविद्यनुमानात्तद्विभागप्रतिपत्तौ कथं न तस्यानुमानविषयता, न, एवमप्यागमादेव तद्विभागप्रतिपत्तेः, तद्व्यतिरेकेण प्रमाणान्तरस्य तत्प्रतिपत्तिनिबन्धनस्याभावात्। अईदाग- 20 मस्य च प्रधानार्थसंवादनिबन्धनतत्त्रणीतत्वनिश्चयेऽनुमानतोऽतीन्द्रियार्थविषये निक्षीयत इत्यभ्यपगम्यत एव । आगमनिरपेक्षस्य तु प्रमाणान्तरस्यास्मदादेस्तत्र प्रवृत्तिने विद्यत इत्येतावताऽहेतुवाद्त्वमेतद्विषयागमस्योच्यत इति ॥ ४० ॥

वचनव्यापारं केवलमपेक्ष्यायं क्रमः, यदा तु क्रानदर्शनचारित्रत्रितये यथावदनुष्ठान-प्रवणः तद्विकलक्ष्य प्रतीयते तदाऽनुमानगम्योऽपि तद्विभागो भवति, यथा भव्योऽभव्यो वायं 25

१ दृष्टयो दर्शनानि नया वा. यत्रामी अवतरन्त्यमौ दृष्टिवादः सर्वभावप्ररूपणपर सर्वोऽयं व्यविच्छित्र-प्रायोऽपि परिकर्मस्त्रपूर्वगतानुयोगच्छिकामेदेन पश्चविधः ॥

20

पुरुषः, सम्यग्धानादिपरिपूर्णापरिपूर्णत्वाभ्याम्, छोकप्रसिद्धभव्याभव्यपुरुषवदिति। अहेतुबा-दागमावगते वा धर्मिणि भव्याभव्यस्वरूपे तद्विपरीतनिर्णयफछो हेनुबादः प्रवर्त्तते, योऽय-मागमे भव्यादिरभिहितः स तथैव यथोक्तहेतुसद्भावादित्याह—

## भविओ सम्मइंसणणाणचरित्तपडिवत्तिसंपन्नो । णियमा दुक्खंतकडो सि रुक्खणं हेउवायस्स ॥ ४१ ॥

भन्यः सम्यग्दर्शनक्षानचारित्रप्रतिपत्तिसम्पन्नः । नियमादुःखान्तकर इति लक्षणं हेतुवादस्य ॥ छाया ॥

भव्य इति, भव्योऽयं सम्यग्दर्शनक्षानचारित्रप्रतिपत्तिसम्पूर्णत्वात्, उक्तपुरुषवत्, वत्परिपूर्णत्वादेव नियमात्संसारदुःखान्तं करिच्यति कर्मव्याधेरात्यंतिकं विनाशमनुभविष्यति विश्वासम्प्रस्थात्यात्वादिप्रतिपक्षाभ्याससात्मीभावात्, व्याधिनिदानप्रतिकृळाचरणप्रवृत्ततथा-विधातुरवत्। यः पुनर्ने तत्प्रतिपक्षाभ्यासमात्म्यवात् नासौ दुःखान्तकृद्भविष्यति, तन्निदानानुष्ठानप्रवृत्ततथाविधातुरविति हेतुवादस्य लक्षणम्, हेतुत्रादश्च प्रायो दृष्टिवादः, तस्य द्रव्यानुयोगत्वात् 'सम्यग्दर्शनक्षानचारित्राणि मोक्षमार्गः ' [तत्त्वार्थं सू० १-१] इत्यादेर-वुमानादिगम्यस्यार्थस्य तत्र प्रतिपादनात्, यथा चात्रानुमानादिगम्यता तथा गन्धहस्तिप्रभृतिभिविकान्तमिति नेह प्रदर्शते ॥ ४१ ॥

' जीवाजीवाश्रववन्धसंवरितर्जामोक्षास्तत्वम् ' [ तत्त्वार्थं सू० १-४ ] इत्युभयवा-दागमप्रतिपाद्यान् भावांस्तथैवासङ्कीर्णेक्षपान प्रतिपादयन् सेद्धान्तिकः पुरुषः, इतरस्तु-तद्विराधक इत्याह—

> जो हेउवायपक्लिम हेउओ आगमे य आगमिओ। सो सममयपण्णवओ सिदंतविराहओ अन्नो॥ ४२॥

यो हेनुवादपक्ष हेनुत आगमे चागमतः। स स्वसमयप्रकापकः सिद्धान्तविगधकोऽन्यः॥ छाया॥

य इति, यो हेतुवादागमिवपयमधै हेतुवादागमेन तिह्वपरीतागमिवपयञ्चार्थमागममात्रेण वक्ता प्रदर्शयति स स्विमिद्धान्तस्य द्वादशाङ्गस्य प्रतिपाद्नकुश्रः, अन्यथाप्रतिपाद्यंश्च तद्रथस्य प्रतिपाद्येत्वत्यस्य प्रतिपाद्येत्वत्यस्य प्रतिपाद्येत्वत्यस्य प्रतिपाद्येत्वत्यस्य प्रतिपाद्येत्वत्यस्य सिद्धान्तिवराधको भवति, सर्वज्ञपणीतागमस्य निस्सारताप्रदर्शनात्तत्त्रत्यनीको भवतीति यावत । तथाहि पृथिव्यादेर्भनतुष्यपर्यन्तस्य षिद्धधनीविनकायस्य जीवत्वमागमेनानुमानादिना च प्रमाणेन सिद्धं तथैव प्रतिपादयन् स्वसमयप्रज्ञापकः, अन्यथा तिह्नराधकः। यतः प्रव्यक्तवेतने त्रसनिकावे चैत-

न्यस्थाणं जीवत्वं स्वसंवेदनाध्यक्षतः स्वात्मनि प्रतीयते पर्त्र त्वतुमानतः । वनस्पतिपर्यन्तेषु प्रथिन्यादिषु स्थावरेषु अनुमानतश्चेतन्यप्रतिपत्तिः, तथाहि वनस्पतयश्चेतनाः, वृक्षायुर्वेदा-भिहितप्रतिनियतकालायुष्कविशिष्टीचधप्रयोगसंपादितवृद्धिहानिक्षतभप्नसंरोहणप्रतिनियतवृद्धि-षड्भावं विकारोत्पादनाशावस्थानियतविशिष्टशरीरस्निग्धत्वविशिष्टदौहृद्वाळकुमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतविशिष्टरसवीर्यविपाकप्रतिनियतप्रदेशाहारमहणादिमस्वान्यथानुपपत्तेः, विशिष्टकी- 5 शरीरवदित्याचनुमानं भाष्यकृत्प्रभृतिभिर्विस्तरतः प्रतिपादितं तस्त्रैतन्यप्रसाधकमित्यनुमान-तस्तेषां चैतन्यमात्रं सिद्धाति, साधारणप्रत्येकशरीरत्वादिकस्तु भेदो 'गृहसिरसन्धिपव्वं सम-भंगमहीरणं च छिण्णकृहं । साहारणं सरीरं तिव्ववरीयं च पत्तेयं ' जीवविचार०गा०१२] इलाद्यागमप्रतिपाद्य एव । जीवलक्षणव्यतिरिक्तलक्षणास्त्वजीवा धर्माधर्माकाज्ञकालपुद्रलभे-देश पञ्चविधाः, तत्र पुद्रलास्तिकायन्यतिरिक्तातां स्वतो मृत्तिमद्भन्यसम्बन्धमन्तरेणात्मद्भन्य- 10 वदमूर्त्तेत्वादनुमानप्रत्ययावसेयता, तथाहि गतिस्थित्यवगाहरुक्षणं पुद्रहास्तिकायादिकार्यं वि-शिष्टकारणप्रभवं विशिष्टकार्यत्वात् ज्ञाल्यक्करादिकार्यवत्, यश्चासौ कारणविशेषः स धर्मा-धर्माकाशलक्षणो यथासंख्यमवसेयः । कालस्तु विशिष्टपरापरप्रत्ययादिलिङ्गानुमेयः, पुद्रला-स्तिकायस्तु प्रत्यक्षानुमानलक्षणप्रमाणद्वयगम्यः, यस्तेषां धर्मोदीनामसंख्येयप्रदेशात्मकत्वा-दिको विशेषः तत्प्रदेशानाञ्च सूक्ष्मसूक्ष्मतरत्वादिको विभागः म 'कालो य होइ सहमी ' 15 इत्याद्यागमप्रतिपाद्य एव, नागमनिरपेक्षयुक्तयवसेयः । एवमाश्रवादिष्वपि तत्त्वेषु युक्तया-गमगम्येषु युक्तिगम्यमंशं युक्तित एव आगमगम्यन्तु केवलागमत एव प्रतिपादयन् स्वसमय-प्रज्ञापकः, इतरस्तु तद्विराधक इति प्रज्ञापकलक्षणमवगन्तव्यम् ॥ ४२ ॥

यो हेतुसाध्यमर्थं हेतुना आगमसिद्धञ्चागमेन साधयित तस्य नयवादः परिशुद्धः, नान्य-स्येत्याह—यद्वा वस्तुधर्मप्रतिपादकोऽहेतुहेतुवादप्रभेद आगमो वाक्यनयरूपः परिशुद्धेतरभेदेन 20 द्विरूपतां प्रतिपद्यत इत्याह—

> परिसुद्धो नयवाओ आगमेत्तत्थसाहओ हो ह। सो चेव दुण्णिगिण्णो दोण्णि वि पक्ने विधम्मे ह॥ ४३॥

परिशुद्धो नयवाद आगममात्रार्थसाघको भवति । स एव दुर्निगीर्णो द्वावपि पक्षौ विधर्भयति ॥ छाया ॥

25

परिश्चद्ध इति, समन्ताच्छुद्धो नयवादो यदा विवक्षिताविवक्षितानन्तरूपात्मकवस्तुप्र-

१ अस्ति जायते विपरिणयते वर्द्धते विनद्यतीति वद्याविकाराः॥

तिपादकः प्रवर्तते स्वाक्षित्वभित्वादिकं तदा भवति, प्रमाणपरिशुद्धागमार्थमात्रस्य न्यूनाधि-कव्यवच्छेदेन प्रतिपादनात्, अधिकस्यासम्भवेन न्यूनस्य च नयानामसर्वार्थत्वप्रसङ्गतोऽ-र्थस्य परिशुद्धागमविषयत्वायोगात् । स एव नयवाद इतरनिरपेक्षेकरूपप्रतिपादकत्वेन यदा दुनिक्षिप्तः—प्रमाणविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वेनाऽवतारितस्तदा द्वितीयधर्मनिरपेक्षस्य प्रतिपाद्यध-5 र्मस्याप्यभावतोऽप्रतिपादनादपरिशुद्धो भवति, प्रमाणविरुद्धस्य तथा तदर्थस्य व्यवस्थापयि-तुमश्वस्यतात् ॥ ४३ ॥

अपरिश्रद्ध नयवादः प्रसमयः स कियद्वेदो भवतीत्यत्राह-

जाबह्या वयणवहा तावह्या चेव होति णयवाया । जाबह्या णयवाया तावह्या चेव परसमया ॥ ४४ ॥

यावन्तो वचनपथास्तावन्त एव भवन्ति नयवादाः । यावन्तो नयवादास्तावन्त एव परसमयाः ॥ छाया ॥

यावन्त इति, अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्यावधारणं अपरिशुद्धो नयस्तावन्मात्रार्थस्य वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्गो हेतवो नयास्तावन्त एव
भवन्ति नयवादास्तप्रतिपादकाः शब्दाः। यावन्तो नयवादास्तावन्त एव परसमयाः भवन्ति
स्वेच्छाप्रकल्पितनिबन्धनत्वान् परसमयानां परिमितिने विद्यते। ननु यद्यपरिमिताः परसमयाः कथं तिज्ञवन्धनभूतानां नयानां संख्यानियमः 'नैगममङ्गहव्यवहारकुंसूत्रशब्दममभिरूढेवस्भूता नयाः '[तत्त्वार्थ सू० १-३३] इति श्रृयते, न, स्थूलतस्तच्छूतेः, अवानतरभेदेन तु तेषामपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाशिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्वान्, तदुत्थप्रवादानामपि तत्संख्यापरिमाणत्वान् ॥ ४४॥

20 ननु कं नयमाश्रित्य कः पर्ममयः प्रवृत्तः, को वा कस्य विषय इत्यत्राह-

जं काविलं दरिसणं एयं दव्वद्वियस्स वत्तव्वम् । सुद्धोअणतणअस्स उ परिसुद्धो पज्जवविअप्पो ॥ ४५ ॥

यत् कापिलं दर्शनं एतद्रध्यार्थिकस्य वक्तव्यम् । शुक्कोदनतनयस्य तु परिशुद्ध पर्यविवक्तव्यः ॥ छाया ॥

25 यदिति, यत्कापिलं दर्शनं सांस्यमेतद्रव्यास्तिकनयस्य वक्तव्यं तद्विषयविषयम्, तदु-त्थापितश्चेति भावः, शौद्धोदनेस्तु परिशुद्धः पर्यायविशेष एव वक्तव्यः परिशुद्धपर्यायास्तिक-

10

नयविशेषविषयं तदुत्थापितक्क सौगतमतमित्यभिप्रायः, भिध्याश्वक्षपनयप्रभवत्वाद्नयो-र्मिथ्यात्वं प्राक् प्रदर्शितमेव ॥ ४५ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य देत्वद्वेतु-वादस्बरूपव्यावर्णनं नामैकत्रिशं सोपानम् ॥



# अथ कणादोक्तज्ञेयनिरसनम्।

• नतु भवतु परस्परिनरपेक्षेकैकनयावलम्बिनोः सांस्यसीगनमतयोर्मिध्यात्वम् , कणभुङ्-मतस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयद्वयावलम्बिनः कथं मिध्यात्वमित्यत्राह्—

दोहिवि णएहि णीअं सत्थमुल्एण तहवि मिञ्छत्तं। जं सविसअप्पहाणत्त्रणेण अण्णोण्णनिरवेकचा॥ ४६॥

द्वाभ्यामि नयाभ्यां नीतं शास्त्रमुलुकेन तथापि मिध्यात्वम् । यत् स्वविषयप्रधानत्वेन अन्योन्यनिरपेक्षात् ॥ छाया ॥

द्वाभ्यामिति, द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यामुळ्केन वैशेषिकशास्त्रकर्ते प्रणीतं शासं 15 द्रव्यगुणादिपदार्थेषद्भय नित्यानित्यैकान्तरूपतया प्रतिपादनान्मिध्यात्वं तत्प्रदर्शितपदार्थेषद्भस्य प्रमाणबाधितत्वात्, यतः स्वविपयप्रधानताऽन्योन्यन्तिरपेक्षोभयनयाश्रितं तत्, अन्योन्यन्तिरपेक्षनयाश्रितत्वस्य मिध्यात्वादिनाऽविनाभूतत्वात् । तथाहि तन्मतं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाख्याः षडेव पदार्थोः न्यूनाधिकप्रतिपादकप्रमाणाभावे परस्परविविक्तस्वरूप- षट्पदार्थव्यवस्थापकप्रमाणविषयत्वात्, सभयाभिमतघटादिषद्पदार्थवत् । पृथिव्यप्तेजोवाथ्याः 20 काञ्चकाळिन्यात्ममनांसि नव द्रव्याणि, आशं चतुर्द्रव्यं नित्यानित्यभेदेन प्रत्येकं द्विविधम्, नित्यं परमाणुस्वरूपं पृथिव्यादि, द्व्यणुकादिरूपमित्यम्, आकाशादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्ति- मस्वात् । रूपादयश्चतुर्विशतिर्गुणाः, उत्थेपणादीनि पञ्च कर्माणि, परापरभेदेन द्विविधं सा- मान्यमनुगतज्ञानकारणम् । नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा अत्यन्तव्यायृत्तिद्वद्वित्वः । अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिद्देति प्रत्ययहेतुर्यः सम्बन्धः स समवाय एको व्याप- 25 कश्च, गुणा अपि केचिन्नत्या एव केचिदनित्या एव, कर्मानित्यमेव, सामान्यविशेषसमवाया- स्तु नित्या एवेति तदसङ्गतम्, पृथिव्यादिपरमाणुचतुष्टयस्यैकान्ताक्षणिकस्य क्रमयौगपद्याभ्या- मर्थकियाविरोधतस्तसमात्तस्त्रक्षणसत्त्वव्यावृत्त्याऽसत्त्वात्ताः । तेषां जनकेकस्वभावत्वेऽविकळकार-

णतवा समानोत्पादानेकाङ्कराणामिव सकलकार्याणां सक्तदेवोत्पत्तिप्रसङ्गाव, अन्यथा विश्वे-षाभावात् सर्वदाऽनुत्पत्तिप्रसङ्गः स्यात् । न च समवायिकारणभूतसंयोगादेरपेक्षणीयस्यास-क्रिवेरविकछकारणत्वमसिद्धमिति वाच्यम्, अणूनां नित्यानां संयोगादिना अनाघेय।तिश-यानां तदपेक्षाऽसम्भवात , न च तनुकरणादीनां कार्याणां सकृत् प्रादुर्भावो दृश्यते, अतः 5 कमबस्कार्यकर्तुत्वात् कमवद्शुरादिनिर्वर्तकबीजादीनामिव परमाणूनामनित्यत्वमेव स्थात् । न च परमाणूत्पादकाभिमतं न सद्धर्मोपेतं सत्त्वप्रतिपादकप्रमाणाविषयत्वात्, शशशृक्कवदि-त्यनुमानान्नित्यत्वं तेषामिति वाच्यम्, अभिद्धत्वात्, कुविन्दादेरणूत्पादककारणस्य सत्त्वप्र-तिपादकप्रमाणविषयत्वात्, यथा च पटादयः परमाण्वात्मकाः कुविन्दोत्पाद्यास्तथाप्रे वस्यते। अनैकान्तिकोऽपि हेतः, देशकालस्वभाववित्रकृष्टानां भावानां सदुपलम्भकप्रमाणनिवृत्तावपि 10 सन्वाविरोधात् । न च यत एव प्रमाणात् परमाणवः प्रसिद्धाः तत एव निखत्वधर्मीपेता अपि ते इति तद्वाहकप्रमाणबाधितमनित्यत्वं तेषां नातोऽनित्यत्वानुमानेन प्रकृतप्रतिज्ञा बा-धिता, तेषां च प्रमाणतोऽप्रिमद्धौ आश्रयासिद्धतया अनिखत्वानुमानानुत्थानादिति वाच्यम्, अनित्यत्वधर्मोपेतस्येव सर्वस्य सर्वप्रमाणविषयत्वात , अन्यथाभूतस्य प्रमाणाजनकत्वेन तद्विषयस्वानुपपत्तेः, नित्यस्य चाकारणस्वान्नातश्चतुःसंख्यं परमाण्वात्मकं नित्यद्रव्यं सम्भ-15 वति । नापि नदारब्धमवयविद्रब्यं द्ववणुकादिकं सम्भवति, गुणावयवभिन्नस्य तस्यानुप-लब्धेः, न हि शुक्कादिगुणेभ्यसान्त्वाद्यवयवेभ्यश्च भिन्नं पटादिद्रव्यं चक्षरादिज्ञानेऽवभासते, परमाणूनामेव विशिष्टाकारतयोत्पन्नानां प्रतिभामविषयतया गुणावयवार्थान्तरभूतो हद्यत्वे-नाभिमतो गुण्यवयवी तत्रैव देशे नास्ति, उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वे सति तत्रानुपलम्भात्, यथा कवित प्रदेशेऽनुपलम्भविषयो घटादिरित्यनुमानेन तदभावसिद्धेः, महत्यनेकद्रन्यवस्वाद्रूपा-20 बोपलब्धिरिति वचनात्तयोईइयत्वेनाभ्युपगमात्र हेनोविंशेषणमसिद्धम् । अथ गुणव्यतिरिक्तो गुणी उपखभ्यत एव, तदूपायहणेऽपि मन्द्मन्दप्रकाशे बलाकादीनामुप्लम्भात् , स्वगतशुक्त-गुणामहणेऽपि च सम्निहितोपधानावस्थायां स्फाटकोपलो गृह्यत एव, तथाऽऽप्रपदीनक-ञ्चुकावच्छन्नशरीरः पुमांम्तद्भतद्यामादिक्षपाप्रतिभासेऽपि पुमानिति प्रत्ययोत्पत्तेः प्रति-भार्येव, एवं यद्यक्रवन्छेचत्वेन प्रतीयते तत्तनो भिन्नम्, यथा देवदत्तादश्वः, गुणिव्यवच्छे-25 चत्वेन नीलोत्पलस्य रूपादयः प्रतीयन्ते च, एवं पृथिव्यप्तेजोवायवी द्रव्याणि रूपरसगन्ध-स्पर्शेभ्यो भिन्नानि, एकवचनबहुवचनविषयत्वात्, यथा चन्द्रो नक्षत्राणीति, तथा च पृथि-वीत्येकवचनम्, रूपरसगन्धस्पर्शा इति बहुवचनमुपलभ्यत इत्यनुमानतोऽपि तयोर्भेदः।

१ तदीयरूपवलाक्योर्ययमेदः स्मात्तिर्दं वलाकोपलम्मे तदीयस्वाभाविकरूपोलम्भोऽपि स्याभ चोपलभ्यते तस्मात्त्रयोभेद इति भावः । २ जपाकुसुमसिक्षधान इत्यर्थः ॥

तथा पटस्तन्तुभ्यो भिन्नः, भिन्नकर्त्तृकत्वात्, घटादिवत्, भिन्नज्ञक्तित्वाद्विषागद्वत्, पूर्वोत्तरकाखभावित्वात् पितापुत्रवत्, विभिन्नपरिमाणत्वाद्वा कुवछबिल्ववदिति प्रमाणेना-वयवावयविनोरि भेदः सिद्धः, विरुद्धधर्माध्यासनिवन्धनो हि परत्रापि भावाबां भेदः स चात्राप्यस्तीति कथं न भेदः, यदि चावयवावयविनोर्भेदो न भवेश भवेत् स्यूछ-प्रतिभासः, परमाणूनां सूक्ष्मत्वात् । न चान्यथाभूतः प्रतिभासोऽन्यादृगर्धेन्यवस्थापकोऽति 5 प्रसङ्गात्, न ्य स्थूळाभावे परमाणुरिति व्यपदेशोऽपि संम्भवी, स्थूळापेश्वत्वाद्णुत्वस्येति चेस, स्वगतगुणानुपलम्भे बलाकाद्युपलम्भस्य भ्रान्ततया निर्विषयस्त्रात् , बलाकाद्यो हि शुक्रा सन्तः इयामादिरूपतया तदोपलभ्यन्ते, न च तेषां तद्रूपं तास्विकम्, न च तदा दयामादिरूपाद्न्यो बलाकादिस्वभाव उपलभ्यते, दयामादिरूपस्यैबोपलम्भात् ,न चातद्रूपः अपि बङ्कीकादयः इयामादिरूपेणोपलभ्यन्ते, यत आकारवद्दोन प्रतिनियतार्थता झानस्य व्यवस्था- 10 प्यते, अन्याकारस्यापि तस्यान्यार्थतायां रूपज्ञानस्यापि रसविषयताप्रसक्तिरविशेषात् । कः ञ्चुकावच्छन्ने च पुंसि पुमानिति ज्ञानमवयविव्यवस्थापकतयोपन्यस्तं नाध्यक्षरूपम्, श-ब्दानुविद्धत्वादस्पष्टाकारत्वास, किन्तु रूपादिसंहतिमात्रलक्षणपुरुपविषयमनुमानमेतत् । रूपा-दिप्रचयात्मकपुरुषहेतुको हि कञ्चुकसिन्नवेश उपलभ्यमानः स्वकारणमनुमापयति, धूम इवा-ग्निम्। षष्ठीवचनभेदादेरिप स्वेच्छामात्रभाविनो न बाह्यवस्तुगतभेदाऽव्यभिचारित्वं येन ततो 15 गुणगुणिभेदसिद्धिभवेत । तेन यद्यक्रविच्छन्नमित्यादिप्रयोगानुपपत्तिः, स्वस्य भावः, वण्यां पदार्थानामस्तित्वं दागः सिकता इत्यादौ वस्तुगतभेदमन्तरेण षष्ठयादेरभावाङ्गीकारे षष्ठया-देवें तिर्न स्यात्, भावादेव्येतिरिक्तस्य तिश्रवन्धनस्याभावात् । न च षण्णामस्तित्वं सदुप-खम्भकप्रमाणविषयत्वलक्षणं धर्मान्तरमिति वाच्यम्, षद्पदार्थाभ्युपगमभक्कप्रसङ्गात् । न च षट्पदार्थभिजानामपि धर्माणामभ्युपगमान दोष इति वक्तव्यम्, तैस्तेषां सम्बन्धानुपपस्या 20 धर्मधर्मिभावायोगात्, अन्यथातिप्रसङ्गात् । न च संयोगसम्बन्धोऽत्र सम्भवति, तस्य गुण-त्वेन द्रव्येष्वेव भावात्, नापि समवायः, सत्तावत्तस्य सर्वत्रैकत्वाभ्युपगमेन तस्य सम्बन्धा-न्तरापेक्षायामनवस्थानात्, समवायेन सह समवायसम्बन्धे द्वितीयसमवायाङ्गीकारप्रसङ्गात् । न च षड्भिः पदार्थैस्सह धर्माणामुत्पत्तस्तेषां त इति व्यपदेशो भविष्यतीति वाच्यम् , कुण्डादि-सम्बन्धिनां बद्रादीनामपि तथाप्रसङ्गेन संयोगादिसम्बन्धान्तरकरूपनानर्धक्यात्। पण्णां पदा- 25 र्थानां धर्मान्तरभूतास्तित्वस्याङ्गीकारेऽपि तत्रापरास्तित्वाद्यभावेऽपि तदस्तित्वस्यास्तित्वप्रमे-यत्वाभिषेयत्वानीति षष्ठवादिप्रवृत्तिर्दुर्वोरैव, तत्राप्यपरास्तित्वादिकस्पनेऽनवस्था, इष्टापत्तौ च सर्वेषामध्युत्तरोत्तरधर्माधारतया धर्मित्वप्रसत्तया षडेव धर्मिणः इत्येतस्यानुपपत्तिः । न च धर्मिक्षपाणामेव पद्केनाभिधानाम दोष इति साम्प्रतम् , धर्मरूपाणामपि गुणादीनामनिर्देशमस-

क्नात्। मिक्नकर्तृत्वानुमानमप्यसक्नतम् , तथाहि किमत्र साध्यते प्राक्तनावस्थेभ्योऽप्राप्तपटब्य-पदेशेभ्यस्तन्तुभ्यः पटस्य भेदः, किंवा पटावस्थायां ये तन्तवस्तेभ्यः पटस्य भेदः, नाषाः सर्वभावानां श्वणिकत्वेन तद्विलक्षणपटाच्यपदार्थानुत्पादेऽपि प्रतिक्षणं भेदेन सिद्धसाधनात्। न द्वितीयः, हेत्नामसिद्धत्वात्, न हि तद्वस्थाभावितन्तुभ्यः पटस्य भेदाप्रसिद्धौ भिन्नकर्तु-5 कत्वादयो धर्माः सिद्धान्ति, नास्ति तत्सिद्धिः सम्प्रत्येव तत्सिद्ध्यर्थं हेतूपन्यासात् । न च तन्तवः पट इति संज्ञाभेदाद्रेद्सिद्धिः, प्रयोजनान्तरवज्ञेनापि संज्ञान्तरस्य सङ्केतनात्। योषित्कर्त्तृकास्तंतवो हि शीतापनोदनाद्यर्थासमर्थास्त्रन्तुव्यपदेशभाजः, कुविन्दकर्त्तृका विश्वि-ष्टावस्थाप्राप्ताः प्रावरणाचर्यक्रियासमर्थाः पटन्यपदेशविषयाः, तदर्थक्रियाप्रतिपादनाय न्यवहा-रिभिस्तया तत्र सङ्केतकरणात्, अन्यथा गौरवा्शक्तिवैफल्यप्रसङ्गात्। यदि हि यावन्सी भावा 10 विवक्षितैककार्यनिर्वर्त्तनसमर्थास्तेषु तावन्तः शब्दा निवेश्यन्ते तदा गौरवदोषः, न चैषाम-साधारणं रूपं निर्देष्टुं शक्यमित्यशक्तिशेषः, उत्प्रेक्षितसामान्याकारेण निर्देशे वरं पट इत्ये-कयैव श्रुत्या प्रतिपादनं कृतमिति न किञ्चित फलमस्य प्रत्येकं प्रथमिधानप्रयासस्य पद्याम इति वैफल्यदोषः । सामस्त्येन त्वभिधाने सति व्यवहारलाघवादिरीण इत्येकार्थिक्रयाकारिषु अनेकेषु एकशब्दसङ्केत उपपन्नः, सकलवस्तुविवक्षायां जगन्त्रिभुवनविश्वाविशब्दवत्, एव-15 मेकवचनादिकं साङ्केतिकं व्यवहारलाघवार्थमुपादीयमानं न वास्तवं तयोर्भेदं प्रसाधयति, विशि ष्टावस्थापाप्तानां चाणूनामिन्द्रियमाह्यत्वाद्तीन्द्रियत्वमसिद्धमिति नावयव्यभावे प्रतिभास-विरतिप्रसिक्तर्षणम्, न हि मर्वदैवेदियातिकान्तस्वरूपाः परमाणवः क्षणिकवादिभिरभ्युप-गम्यन्ते, तेषां सर्वदैकम्बभावताविरहान्, ततः परस्पराविनिभौगवर्तितया सहकारिवज्ञादु-स्पन्नाः परमाणव एवाध्यक्षविषयतामुपयान्तीत्यभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा विजातीयानां द्रव्या-20 नारम्भकत्वात् पावकतप्तोपछहेमसूतादेकपछम्भो न स्यात्, न च तत्र संयोगस्योपछभ्यता. अदृष्टाश्रयस्य तस्यापि उपलम्भाविषयत्वान् वाय्वाकाशसंयोगवन्। न च पौर्वापर्यादिदिग्भेदेन व्यवस्थिताः परमाणवः, न च ते तदूरेणोपलभ्यन्त इति कथमध्यक्षतैषामिति वाच्यम्, सर्वाकाराननुभवेऽपि यत्रैवांशेऽभ्यामादिकारणसद्भावान्त्रिश्चयस्तत्रैवाध्यक्षविषयताव्यवस्थाप-नात्, अन्यत्र तु गृहीतस्यापि व्यवहारायोग्यत्वेन निश्चयानुत्पत्तेरगृहीतकल्पत्वात्। न 25 चावयन्यभावे बहुषु परमाणुषु एकः पट इत्यक्षन्यापारेण कथं प्रत्यय इति श्रह्मपम्, अनेक-स्क्मतरपदार्थसंवेदनत एक इति विश्रमोत्पत्तः, प्रदीपादौ नैरन्तर्थोत्पन्नसदृशापरापरज्वाळादि-पदार्थसंवेदनेऽपि एकत्वविश्रमवत्। मेदेनानुपलक्ष्यमाणाः परमाणवः कथमध्यक्षा इति चेम, विवेकेनानवधार्यमाणस्यानध्यक्षत्वे प्रदीपादौ पूर्वापरविभागेनानुपछक्ष्यमाणेऽनध्यक्षताप्रसक्तेः, अवयविवेकेन बाऽगृह्ममाणोऽपि कथमवयवी तथाप्रत्यक्षत्वेनेष्टः । किन्न नीलावि निर्भासे-

Sपि नीकादेर्थेदि न परमाणवः प्रतिमान्ति तदा नीकादिकानं विहर्भवादिना नैवाविषयमिष्ट-व्यम्, अन्वथा विज्ञानमात्रवाप्रसक्तेः सविवयन्त्रोत् स्थलतयाऽवभासनो नीलादिविषयः एको वा स्यादनेको वा, एकोऽपि मवन्नवयवैरारक्यो वा भवेदनारब्धो वा, न तावदुमयात्माप्ययं नीलादिरेको युक्तः, स्थूलस्यैकस्वभावत्वविरोधात्। यदि हि स्थूलमेकं स्यात्तदैकदेशपिधाने स्यात्सर्वस्य पिधानम् , एकदेशरागे च सर्वस्य रागः प्रसज्येत, पिहितापिहितयोरक्तारक्तयोश्च 5 भवन्मतेनाभेदातु, न चैकस्य परस्परविरुद्धधर्माध्यासी युक्तः, अतिप्रसङ्गात्, अन्यवा विश्वमेकं द्रव्यं स्यात्, ततश्च सहोत्पादादिप्रसङ्गः, न चैकदेशपिधाने सर्वे पिहितमीक्ष्यते इति प्रत्यक्षविरोधः, तथाऽतुमानविरोधोऽपि, यद्धि परस्परविरुद्धधर्माध्यासितं न तदेकं, यथा गोमहिषम्, उपलभ्यमानानुपलभ्यमानरूपं पिहितादिरूपेण च विरुद्धधर्मीभ्यासितं स्थृष्ठिमिति व्यापकविरुद्धोर्पलव्धिः, सर्वस्यैकत्वप्रसङ्गो विपर्यये बाधकं प्रमाणम् । न भेदा- 10 भावासर्वश्रब्दप्रयोगो नोपपद्यते, सर्वश्रब्दो ह्यनेकार्थविषयः, न चावयवी नानात्मा तत्र कथं सर्वशब्दप्रयोगो येनैकदेशावरणे सर्वावरणप्रसक्तिकच्येतेति वाच्यम्, लोकप्रसिद्धानां वस्तादिभावानामेव भवताऽवयविकल्पनात्, छोके च तत्र सर्वं वस्तं रक्तमित्येवं सर्व-शब्दप्रयोगात् । यद्र्यविवक्षायां रक्तादिशब्दप्रयोगो लोके तस्यामेवास्माभिरपि तत्प्रती-तिमनुसूत्य भवतां विरोधप्रतिपादनाय सर्वादिशब्दप्रयोगः क्रियत इति कथमस्यानुष- 15 पत्तिः । किञ्ज स्थूलस्यैकत्वमध्युपगच्छतो भवत एवायं दोषो नास्माकम् , तदनध्युमगमात् । न च पटकारणेषु तन्तुषु उपचारतः पटामिधानप्रवृत्तेः सर्वोदिशब्दप्रयोगानुपपत्तिर्देषः परस्यापि न भविष्यतीति वक्तव्यम्, एवं सति सर्वदैव बहुवचनप्रयोगापत्तेः, न हि भवदः भ्युपगमेन बहुष्वेकवचनमुपपत्तिमत् । न चावयविगतां संख्यामादाय पटादिशब्दस्त-द्वयनेषु तन्त्वादिषु अपरित्यक्तात्माभिषेयगतिक्षिन्नादिर्वर्तत इति वाच्यम् , अस्य व्यपदेशस्य 20 गौणत्वे स्खलद्रपतयाऽगौणाद्भेदप्रसक्तेः, न चासावस्ति तथाहि रक्तं सर्वं वस्तमित्यत्र नैवं बुद्धिने रक्तं वस्रं किन्तु तस्कारणभूतास्तन्तव इति । किन्न भेदेनोपछब्धयोगीं-बाहीकयोर्भुख्योपचरितविषयता सम्भवति, न वावयवावयविनोः कदाचिद्भदेनोपल व्धिरित नात्रोपचरितज्ञब्दप्रयोगो युक्तः । वस्तस्य रागः कुंकुमादित्रव्यसंयोग उच्यते, स चाव्याप्य-वृत्तिः, तदेकत्र रक्ते न सर्वस्य रागः, न च शरीरादेरेकदेशावरणे सर्वस्यावरणं युक्तमिति 25 चेन, पटादिनिरंसैकद्रव्यस्य कुंकुमादिनाऽव्याप्तस्वरूपावस्थानाङ्गीकारे व्याप्ताव्याप्तयोविरोधे-

१ अत्र प्रतिषेध्यमेकत्वं तक्ष्यापको विरुद्धधर्माध्यासाभावः तद्विरुद्धो विरुद्धधर्माध्यासस्तस्य स्थूले उप-स्विधिरित्यर्थः ।

नैकस्बमावस्वायोगाद्धेदप्रसङ्गात् , न चैकस्य पृथुतरदेशाबस्थानं युक्तं निरंशस्वात् , अन्यथा हि सर्वेषामेबोदकजन्तुहस्त्यादीनामेकत्वेनाविशेषात् स्थूलसूक्ष्मादिभेदो न भवेत् । न चासौ विशेषोऽस्पवद्ववयवारम्माविकृतः, तथाभेदेऽप्यवयविनां निरंशतया परस्परं विशेषाभावात्, अवयवाल्पमहुत्वप्रहणकृते च स्थूलादिव्यवहारेऽवयवमात्रमेवाभ्युपगतं दृश्यत्वेन स्थात्, 5 स्थूलादिन्यतिरेकेणान्यस्यादृत्यमानत्वात् । अवयवास्पबहुत्वकृते च तथामेदेऽवयवा एव तथा तथोत्पश्चमाना अस्पबहुतराः स्थूलसूक्ष्मादिव्यवस्थानिषम्धनं भविष्यंतीति किं तदारब्धा-वयविकल्पनया, तस्य कदाचिद्प्यदृष्ट्यामध्येत्वात् । किञ्चाव्याप्यवृत्तिः संयोग इत्यस्य यदि सर्वै द्रव्यं न व्याप्रोति इत्ययमर्थसादा द्रव्यस्य सर्वशब्दाविषयत्वाभ्युगपमाव्युक्तः, अथ तदेक-देशपृतिरिति तम तम्यैकदेशासम्भवात । न इ नदारम्भकेऽवयवे वर्तत इत्यर्थो युक्तः, तदा-10 रम्भकस्याप्यवयवित्वात् । अथाणुरूपस्तदाणूनामतीन्द्रियत्वात् तदाश्रितः संयोगोऽप्यतीन्द्रिय एबेति रक्तोपलम्भो न भवेत्। न च यथाऽङ्ग्रालिकपस्याऽऽश्रयोपलब्धावेवोपलब्धिन तथा संयोगस्याश्रयोपलब्धावेवोपलब्धिरित्यव्याप्यवृत्तिरिति वक्तव्यम् , संयोगस्याप्याश्रयानुपलब्धा-वत्यनुपलक्षंः, अन्यथा घटपिशाचसंयोगस्याप्युपलक्षिः स्यातः, न चान्यः सयोगोपलम्भो-पाय आश्रयोपलम्भात्ममस्ति तस्मान्नैकरूपं द्रव्यम्, अनेकरूपमपि अणुसञ्चयात्मकमेव 15 सामध्यीत् सिद्धम् , विद्यमानावयवस्यैकत्वायोगात् , ततः पटादीनां परमाणुरूपत्वान्नीलादिः परमाणुनामाकारः, स्थृलक्रपस्यैकम्यापरस्य विषयस्याभावात्, परमाणुरिति व्यपदेशः स्थृल-स्यैकस्याभावेऽपि कल्पितस्थ्लापेक्ष्या सम्भवति, ततो न स्थ्लमेकं द्रश्यमवयवानारब्धमपि घटते, तदारब्धन्तु सुनरागसम्मित्र । नथा च यदनेकं न तदेकद्रव्यानुगतम् , यथा घट-कुट्यादयः, अनेके च तन्त्वाद्य इति व्यापकविक्द्वीपलब्धः, यद्वा यदेकं न तदनेकद्रव्या-20 श्रितम् , यथैकपरमाणुः, एकञ्चावयिक्संज्ञितं द्रव्यमिति व्यापकविरुद्धोपलिधप्रयोगः प्रसङ्गसाधनरूपः, प्रयोगद्वयेऽप्यवयविनोऽवयवेषु वृत्त्यनुपपत्तिर्विपर्यये बाधकं प्रमाणम् , वृत्तिः हिं किमेकावयवक्रोडीकृतेन स्वभावेनावयवान्तरेऽवयविनः स्यात्, किं वा स्वभावान्तरेण, न प्रथमः, एकावयवकोडीकृतस्वभावेनान्यत्र वर्त्तितुमशक्तेः, शक्तौ वा तस्य तत्रावयवे सर्वा-त्मना वृत्त्यनुपपत्तिः, अपरस्वभावामावाद्त्यावयववृत्तिस्वभावासम्भवात्, संभवे वा एकत्वहा-25 निश्रसकेः, यशेककोडीकृतं न तत्त्रदैवान्यत्र वर्त्तते, यशैकभाजनकोडीकृतमाम्रादि, एकावय-वकोडीकृतस्त्रावयविस्वरूपिति व्यापकविरुद्धोपल्डियः, एकावयवसम्बद्धस्वभावस्यातद्देशा-वयवान्तरसम्बद्धस्वभावताऽभ्युपगमे तद्दवयवानामेकदेशताप्रसक्तिविपर्यये बाधकं प्रमाणम् । न द्वितीयः, एकस्यानेकवृत्तित्वामम्भवान्, स्वभावभेदात्मकत्वाद्वस्तुभेदस्य, अन्यथा तद्यो-गान् । किन्न प्रत्येकमवयवेषु सर्वात्मनाऽवयविनो वृत्तौ यावन्तोऽवयवास्तावन्त एवावयविनः

स्युः, विना स्वभावभेदं तावत्स्ववयवेषु प्रत्येकं सर्वात्मना वृत्त्यनुपपत्तेः, एवख्य युगपदनेक-कुण्डादिव्यवस्थितविल्वादिवर्नेकावयव्युपछव्धिः स्थात् । एकदेशेन वर्तमाने स्वनवस्था तेष्वप्यवयवेषु वृत्तौ अपरैकदेशवृत्तिकल्पनाप्रसङ्गात्, यदि तु यैरेकदेशैरवयवी अवयवेषु वर्त्तते ते तस्य म्वात्मभूता इति नानवस्येत्युच्यते तर्हि पाण्यादयोऽप्यवयवास्तस्य स्वात्मभूताः कि नाभ्युपगम्यन्ते, तथाभ्युपगमे चापरावयविश्रकल्पना न स्यात्, तस्यावयवश्रचयारमक- 5 त्वात् । नतु किमिदं कालन्यैंकदेशाभ्यां वृत्तिविकल्पानुपपत्तिः स्वतंत्रसाधनं प्रसङ्गमाधनं वा. तत्रोभयमपि अवयञ्यपलब्धौ सत्यां प्रवर्तेत, अन्यथाऽऽभयासिद्धता स्यात् । न वा कात्स्न्यैंकदेशाभ्यां वृत्तिः कचन लक्षिता, यश्या असम्भवात अवयव्यादेर्द्रव्यासत्त्वं भवेत्, उभयविधवृत्तिप्रतिषेषेऽपि प्रकारान्तरेण वृत्तिः कुतो न स्यात्, इह तन्तु ध्वदं वस्तादीत्येवं-भूतीत् प्रत्यक्षात्समवायलक्षणवृत्तेरवयविनः सिद्धेः, म च समवायस्पर्वत्रैकत्वान्निरवयवत्वाच 10 न कुत्स्नैकदेशशब्द्विषय:, भैवम् , प्रसङ्गमाधनाभिधानात् , तश्च व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकः, व्यापकनिवृत्तिर्वो व्याप्यनिवृत्त्यविनामावि-नीत्येतत्प्रदक्षेनफलं प्रवर्त्तत एव, व्याप्यव्यापकभावसिद्धिश्चात्र लोकप्रसिद्धैव भवताप्यभ्युप-गमनीया, लोकश्च कस्यचित् सर्वीत्मना वृत्ति श्रीफलस्य कुण्डादौ, कचिश्च कस्यचिद्कदेशेन यथानेकपीठाधिष्ठितचैत्रादेरभ्यपगच्छति, यत्र प्रकारद्वयं वृत्तेव्यीवृत्तं तत्र वृत्तेरभाव एव 15 कथं न व्याप्तिसिद्धियेंनात्र प्रसङ्गसाधनस्यावकाशो न स्यात्, निरस्ता च प्रागनेकस्मि-नकस्य वृत्तिः, इह तन्तुष्विदं वस्त्रादीत्येवं भूतं प्रत्यक्षमि न लोके प्रवर्त्तते, किन्तु इह गवि शृङ्कं पटे तन्तव इत्येवमेव विकल्पिका बुद्धिः। नाष्यध्यक्षचेतिस तन्त्वादिसमवेतं तद्व्यति-रेकिवसादिरूपं प्रतिभासते, न च विवेकेनाप्रतिभासिते सतीदमिह वर्त्तन इति धीर्भवेत्, न हि कुण्डादी विवेकिनामप्रतिभासमाने पयिम भवति सलिलमिहेति प्रत्ययः, किञ्च बद्रादेः 20 कुण्हादी सर्वीत्मना स्नम्भादी वंशादेवेकदेशेन वृत्तेकपळक्षणान कारस्न्येंकदेशाभ्यां वृत्तेनीतु-पलक्षणं कवित् । कुत्रनिमिति चैकस्याशेपमिधानम्, एकदेश इति चानेकत्वे सति कस्य-विदिभिधानम , तयो: क्रन्स्नः पटः कुण्डे वर्त्तते, एकदेशेन वा इत्येवं पटादिषु प्रवृत्तिदर्शना-त्ताववयविन्यनुपपन्नावित्यभिधानमपि न सङ्गतम्, न चैयमुपचरिना, अम्खलद्वत्तित्वात्, त-स्मान नित्यानित्यरूपपृथिव्यादिचतुःसंख्यं द्रव्यं युक्तयुपपन्नम् । आकाशास्यनित्यैकद्रव्यप्रसिद्धये 25 इाब्दं गुणत्वाहिक्करवेन प्रतिपादयन्ति, उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशित्वाद्भटादिवच्छब्दः कचि-दाश्रित इति, तत्राश्रितत्वमात्रसाधने सिद्धसाध्यता, कारणप्रतिबद्धात्मतया कार्यस्य तदाश्रि-तत्वाभ्यपगमात्, एकनित्यामूर्त्तविभुद्रव्यसमवेतत्वेन शब्दानामाश्रितत्वसाधने तथाभूतसा-च्यान्वितहेतोर्रष्टान्तेऽभावादनैकान्तिकता, प्रतिज्ञायाश्चानुमानविरोधित्वम्, यदि हि नित्यै-

करबापिनमोद्रव्यसमदेताः शब्दा मवेयुक्तदैकदोत्पन्नानेकशब्दवदम्यकाखा अपि ते सदैव स्बर्विकळकारणत्वादेकाश्रयत्वाव, न च सहकार्यपेक्षा नितास्य सम्भवति । नापि समवावि-त्वमनुषकारियो गुक्तम्, अतिप्रसङ्गात्, ततोऽक्रमभावित्वप्रसङ्गो व्यवस्थितः। तत्कारणस्य नित्यत्वे व्यापित्वे च शब्दानां सर्वपुरुषेप्रहणप्रसङ्घः, आकाशात्मकं हि भोत्रं तदेकमेवेति 5 तत्प्राप्तानां सर्वेषामपि अवणं स्यात् । न हि निरवयवाकाशे इदमात्मीयं श्रोत्रमिद्धा परकीय-मिति विभागः सन्भवति, न च यदीयधर्माधर्माभिसंस्कृतकर्णशब्दुल्यवरुद्धं नभक्तचस्य श्री-त्रमिति विभागो युज्यते, अनंशत्वासभसः, पारमार्थिकविभागनिष्पाद्यपुरुकस्य परिकृत्वितावय-बिबभागेन निर्वर्त्तयितुमयोग्यत्वाश्व, अतिप्रसङ्गात्, अन्यथा मस्रवजरसादिकमपि पावक-प्रकल्पनमा प्रोवादिकार्यं विद्ध्यात् । किञ्चानक्रकर्णशब्द्धल्याद्योऽपि समानदेशाः स्युरभिष्ठे-10 कनमः संसर्गित्वात्, येन होको वियत्स्वभावेन संयुक्तः तेनैवापरोऽपीति मोऽपि तहेशभावी स्यात्, तत्संयुक्तस्वभाववियत्संसर्गित्वात्तं हुशावस्थितानलवत्, अत एव शब्दानामध्येकदेशत्वा-देकीपलम्मे सर्वीपलक्ष्या स्वात् , दूरासम्राधनस्थायिता तु भावानां प्रतीतिगोचरा विरोधिनी च मवेषिति न नित्यैकव्याप्याकाशसिद्धिः । तथा परापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्र-प्रत्ययिलक्षः कालो द्रव्यान्तरम्, तथाहि परः पिता, अपरः पुत्रः, युगपत्, चिरं क्षिप्रं क्रि-15 यते कृतं करिष्यते इति यत परापरादिक्कानं तदादित्यादिकियाद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिष-न्धनम्, तत्त्रस्ययविलक्षणत्वात्, घटादिप्रस्ययवत्, योऽस्य हेतुः पारिशेष्यात्स काल इति, आकाशवदेवास्य विभुनित्यैकत्वादयो धर्माः । दिगपि एक।दिधर्मीपेतं द्रव्यं प्रमाणतः सिद्धम् , तथाहि मूर्नेध्वेव द्रव्येषु मूर्ने द्रव्यमवधि छत्वा इदमस्मात पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेन उत्तरे-णेत्यादि क्शप्रत्यया यतो भवन्ति मा दिगिति, न हाते प्रत्यया आकस्मिका न परस्परापेक्ष-20 मूर्चद्रव्यनिमित्ताः, इनरेतराश्रयत्वेनोभयप्रखयाभावप्रसक्तः, ततोऽन्यनिमित्तोत्पाद्यत्वासम्भ-बादेते दिशो लिङ्गभूताः, एतस्या एकत्वेऽपि प्राच्यादिभेदेन नानात्वं कार्यविशेषाद्व्यवस्थि-तम्, प्रयोगश्चात्र यदेतत् पूर्वापरादिशानं तन्मूर्तेद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिबन्धनम्, तत्प्रत्यय-विलक्षणत्वात् सुसादिज्ञानवदिति, आकाशवदेवास्य नित्यत्वादिधर्मा इति, तदपि न सम्बक्, सामान्येन साधने सिद्धसाध्यताया विशेषसाधने हेतोरन्त्रयाश्यसिद्धेः प्रतिकाया अनुमान-25 बाधितत्वस्य दुवीरत्वात , तथाहि पूर्वीपरोत्पन्नपदार्थविषयपूर्वीपरझब्दसङ्केतवशोद्भवसंस्कार-निबन्धनत्वात प्रकृतप्रत्ययस्य कारणमात्रे साध्ये कथं न सिद्धसाध्यता, विशेषे च कथं ना-म्बवासिद्धिः, अनुमानबाधा च पूर्ववद्भावनीया, अत एव नेतरेतराश्रवदोषोऽपि पूर्वपक्षोदितः, विशिष्टपदार्थसङ्कतप्रभवत्यादस्य प्रत्ययस्य । किन्न निरंदीकदिकाळास्यपदार्थनिमित्तत्वं परा-पराचित्रत्ययस्य साधवितुमभ्युपगतम्, तबायुक्तम्, स्वाकारानुकारिप्रत्ययजनकस्य तद्विष-

बत्बात् , त्रिरंशस्य च पौर्वापर्योदिविन्विभागाभावतस्तथाभूतप्रत्वशेश्पादकत्वासम्भवात् , तथा-भूतप्रत्यवाद्विपरीतार्थसिद्वेरिष्टविपर्ययसाधनाद्विरुद्धश्चेवं हेतुः स्यात्, अथ बाह्याध्यात्मिक-भावपौर्कीपर्यनिवन्धनस्य दिकालयोः पौर्वापर्यव्यवदेशस्य भावात्र हेतोर्विरुद्धता, न, तथा-सति दिकालकरूपनावैयध्यात्, तत्साध्याभिमतकार्यस्य बाह्याध्यात्मिकैः सम्बन्धिभिरेव निर्वर्तितस्वात्, तथाहि दिक् पूर्वापरादिव्यवस्थाहेतुरिष्यते कालश्च पूर्वापरक्षणलवनिमेषक- 5 लासुदूर्तेप्रहरिद्वसाहोरात्रपक्षमासत्वेयनसंवत्सरादिप्रत्ययप्रसवनिमित्तोऽभ्युपगतः, अयं च स्वरूपभेदः स्वात्मनि तयोः समस्तोऽप्यसम्भवी, तत्सम्बन्धिषु पुनभीवेषु विश्वमानसत्त्र प्रस्त-यहेतुरिति व्यर्थी तत्प्रकल्पना । अथ तत्सम्बन्धिष्वयं भेदोऽपरिक्रयाविभेदनिमित्तसाहि तत्रा-प्येवभित्यनवस्थाप्रसक्तिः, अथ पदार्थेषु पूर्वापरभेदः कालनिमित्तः, नतु कालेऽप्यसौ न स्वत इतीपरकाळनिमित्तो यद्यभ्युपगम्यते तदाऽनवस्था। अथ पदार्थभेदनिमित्तः तदेतरेतराश्रयत्व- 10 प्रसङ्गः, अश्व तत्र स्वत एवायं भेदः, पदार्थेष्विप स्वत एवायं कि नाध्युपगम्यते तत्रश्च पुनर्पि दिक्कालप्रकल्पनं व्यर्थमिति । विभुत्वादिधर्मीपेतमात्मद्रव्यं पूर्वमेव प्रतिविद्धम् । मनोद्रव्यस्य तु युगपज्ञानातृत्पत्तिर्हिङ्गमुक्तम् , तत्रापि कारणमात्रे साध्ये चक्षुरादिभिज्ञमनस्कारादेः कारणत्वाभ्युपगमेन सिद्धसाध्यताः, नित्यैकमनःसाधनेऽनन्वयदोषः, प्रतिक्काया अनुमान-बाधा, इष्टबिपर्ययसाधनात विरुद्धश्च हेतुरिति दोषाः पूर्वेबद्वाच्याः, चक्षुरादिव्यतिरिक्तानित्य- 15 कारणसापेक्षत्वस्य साधनाद्विरुद्धता प्रकटैव, अन्यथा नित्यकारणत्वे चेतसामविकलकारण-स्वाकमोत्पत्तिविक्देव भवेत्, तस्मात्र पृथिव्यादिद्रव्यनवृकस्य प्रमाणतः सिद्धिः। द्रव्याभा-बादेव तदाश्रितत्वेनाभ्युपगता गुणादिविशेषपर्यन्ता असन्त एव, आश्रयाभावे तदाश्रितानां तत्परतंत्रतयाऽवस्थानासम्भवात् , ततो द्रव्यनिषेधादेवाशेषपदार्थनिषेधसिद्धावपि विशेषतो गुणादिप्रतिषेधः क्रियते, परदर्शनस्य सर्वथाऽयुक्तत्वप्रदर्शनावश्यकत्वात् । तत्र रूपरसगन्ध- 20 श्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगिवभागपरत्वापरत्वगुकृत्वद्रवत्वरनेह्झब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छा-द्वेषप्रयत्मधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विश्वतिर्गुणाः, तत्र रूपं चक्षुमीसं पृथिन्युदकव्वलनवृत्ति, रसो रसनेन्द्रियप्राह्यः पृथिव्युद्कवृत्तिः, गन्धो प्राणमाह्यः पृथिवीवृत्तिः, स्पर्शस्त्वगिन्द्रियप्राह्यः पृथिन्युद्क उनक्रनप्यन वृत्तिरिति तम्र, यतः महति द्रव्ये यद्येक मेवानवयवं नीलादी प्यते तदा सूक्ष्मेणापि कुञ्चिकादिविवरवर्तिना प्रदीपाद्यालोकेनापवरकादिस्थितपृथुतरघटादिद्र-व्यस्यवेतस्य नीखाविक्रपस्याभिव्यकौ सक्रवस्यैव याबद्वव्यवर्तिनोरभिव्यक्रिकप्रविच्छ प्राप्नोति निर्वयवत्वात्, न ह्यकस्या अवयवाः सन्ति येनैकदेशाभिव्यक्तिभैवेत् । एवं गन्ध-रसस्पर्शानामपि तदाधारैकदेशस्थानामभिन्यकौ याबह्रन्यभाविनामुपलन्धिप्रसङ्गः । अथ भवत्येव सकलस्य नीलादेरपलिधरिति चेन्न तदा हि रन्धालोकेन नीलादेरणुशो भेदेऽन्नी-

क्रियमाणे पृथिष्यादिपरमाणुद्रव्यवदणुपरिमाणयोगित्वेन गुणवस्वाद्रव्यक्रपतेव स्यात्, न गुणत्वम, एवम्भूतानाञ्चाणुक्षो भिन्नानां गुण इति संज्ञाकरणे न नाम्नि विवादः, न चाणुत्वेऽप्याश्रितत्वाद्वणत्वं युक्तम् , सद्सतीराश्रयानुपपत्तेरतिप्रसङ्गाव, अवय विद्रव्यस्यापि अवयवद्रव्याश्रितत्वापत्तेः । संख्या वैकत्वादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिस्वरूपा । सा एकद्रव्या 5 चानेकद्रव्या च, तत्रैकसंख्या एकद्रव्या सलिलादिपरमाण्यादिगतरूपादीनामिव नित्यानित्य-त्वनिष्पत्तिरूपा अनेकद्रव्या द्वित्वादिसंख्या, अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्य एकत्वेभ्यो निष्पन्ना, तस्या अपेक्षाबुद्धिविनाशाद्विनाशः कचिदाश्रयविनाशात्, इयं द्विविधापि संख्या प्रस्रक्षत एव सिक्रेति परमतम्, तम्, एकःवादिसंज्ञाविषयपदार्थव्यतिरेकेणोपलव्यवस्थानायाः संख्यायाः शशविषाणवदनुपलब्धेरसत्वात् , नन्चोपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वमसिद्धम् , तस्या रह्य-10 त्वेनाभ्युपगमात् । यथा चैकं क्वानं द्वे क्वाने इत्यादिबुद्धेः संख्यामन्तरेणापि निर्वोहस्तथैको घट इत्यादिनुद्धेरपि असहायादिषु घटादिषु स्वेच्छाकल्पितैकत्वादिशब्दसंकेतविहितमनस्कारप्रमव-त्बाद्विशेषबुद्धितोऽपि न संख्यासिद्धिः, न हि झानादौ गुणत्वात्सख्याऽस्ति तस्याद्रव्यत्वात् संख्यायाश्च गुणत्वेन द्रव्याभितत्वादतो न दृष्टान्तसिद्धिः । न च झानादौ एकत्वादिश्चानम्-पचरितम्, अस्वर्रद्वतित्वात्, द्रव्यसमवेतादेकत्वादेरेकार्थसमवायित्वादेतज्ञान गुणादौ 15 अविष्यतीनि चेन्न, एकम्मिन् द्रव्ये रूपाद्यो बहवो गुणा इति ज्ञानानुद्यप्रसङ्गान्, आश्रये द्रव्ये बहुत्वसंख्याया अभावान, एकार्थसमवायादेजीयमानप्रत्ययस्य गौणतापत्त्या माणवकेऽ नलप्रत्ययवसम्बल्जितताप्रसङ्गाच । न च गजतुरगादौ संख्याप्रत्ययो गजादिव्यतिरिक्तनिब-न्धनो गजादिविलक्षणप्रत्ययत्वात् , नीलपटप्रत्ययवदिति संख्यासिद्धिविति वाच्यम् , निमिन्त-मात्रमाधने इच्छारचितसकेतमनस्कारादिनिमित्ताभ्युपगमेन मिद्धसाधनात्, एतद्व्यतिरि-20 क्तनिमित्तसाधने बुद्ध्यादावनैकान्तिकत्वात , तत्रेकादिबुद्धेविलक्षणत्वेऽपि संख्यानिबन्धन-त्वाभावात् । अनेकद्रव्या द्वित्वादिसंख्यापि संकेताभोगमात्रेणोपपद्यते, एवं सति अदृष्टसाम-श्र्यभ्य हेतुत्वं न कन्पितं स्यान , अन्यथाऽपेक्षाबुद्धेग्द्रष्टमामध्यीयाः तद्धेतुत्वेऽन्यस्यापि तद्वेतुताप्रसङ्गिनानवस्था भवेत् । तथा द्वित्वादिसख्याया एकस्या अनेकवृत्तित्वासस्भवः एक-म्यानेकवृत्तेः प्रतिषिद्धत्वान् । परिमाणव्यवहारकारणं महद्युदीर्घहम्बभेदं नित्यानित्यविभागं 25 रूपादिशत्ययविलक्षणबुद्धिपाद्यतया रूपादिभ्योऽधीन्तरन्त्रेन सिद्धं परिमाणं परी सन्यते, तत्र रूपादिविषयेन्द्रिय बुद्धिलक्षणप्रत्यक्षप्रत्ययमाद्यत्वाद्रुपादिभ्यसारयार्थीन्तरत्वेन साधने हेतु-

१ यथा बाहीको गौरिति प्रत्ययः स्वलित गौरिव गौर्न तु गौरेव सास्नायभावादिति, न तथा स्वलित एकमिवैकं ज्ञानादि न न्येकमेवेति, किं विद्वं यादशी घटादिष्वस्वलिता युद्धिर्भवित तादशी ज्ञानादिष्व-पीति भावः ॥

रसिद्धः, तथाव्यवस्थितऋपादिपदार्थव्यतिरेकेण महदादिपरिमाणस्याध्यक्षप्रखयप्राह्यत्वेना-संवेदनात्, अथाणुमहदादीत्येवं या विकस्पिका बुद्धिः सा रूपादिप्रत्ययविस्रक्षणबुद्धिपदे-नामित्रेतेति चेम, हेतोर्विपक्षे बाधकप्रमाणाभावेनानैकान्तिकत्वात्, न ह्यस्याः परमार्थतः किश्चिद्पि प्राह्ममश्ति कल्पनाबुद्धित्वात्, केवलं तेष्वेव रूपादिषु एकदिस्मुखादिप्रवृत्तेषु दृष्टेषु तद्विलक्षणरूपादिभेदप्रतिपादनाय क्रतसमयानुरोधान्महदित्यध्यवस्थन्ती बुद्धिर्जायते 5 नातो वस्तुव्यवस्था, न च रूपादिव्यतिरिक्तं प्राह्ममध्यस्तीत्यसिद्धतापि हेतोः, प्रतिज्ञायाश्च प्रत्यक्षवाधा, प्रत्यक्षरवेनेष्ठस्य महदादे रूपादिव्यतिरेकेणानुपलक्षेः। ततो दृष्टे रपृष्टे वा रूपा-दिके एकदिक्मुखप्रवृत्ते भूयसि अतद्रुपपरावृत्ते दीर्घमिति व्यवहारः प्रवर्तते परिमाणाभा-वेऽपि, तद्पेक्षया चाल्पीयसि रूपादौ समुत्पन्ने ह्रस्विमति, एवं महदादाविप योज्यम् , एका-नेकविकरुपाभ्यां रूपादिवन् महदाद्यनुपपतेश्चाभावः। अतिद्यमानेऽपि महादादौ भवत्प्रकः 10 रिपते प्रासादमालादिषु महदादिप्रत्ययप्रादुर्भृतिरनुभूयते । न च यत्रैव प्रामादादिषु माला-ख्यो गुणः समवेतसात्र महत्त्वादिकमपीति एकार्थममवायबलान्महतीत्येवं तन्मालादि व्य-पिंद्रयत इति वाच्यम् , प्रासादस्यावयिवत्वेनानभ्युपगमात् , विजातीयानां द्रव्यानारम्भ-कत्वात्, किं तु स संयोगात्मको गुणः, स च न परिमाणवान्, निर्गुणत्वाद्वणानाम्, ततो मालाख्यस्य गुणस्य प्रासादादिष्त्रभावात् प्रासादमाले इत्ययमेव प्रत्ययस्तावद्युक्तो दूरतो 15 महती हृस्वा वा सेति प्रत्ययव्यपदेशः, मालायाः संख्यात्वेन प्रासादादीनां संयोगत्वेन महत्त्वादेश परिमाणःवेन परेरभ्युपगमान्, तम्मान परिमाणं रूपादिषु पृथग् गुण इति स्थितम् । इदमस्मात् पृथगिति यद्दशाःसंयुक्तमपि द्रव्यमपोद्धियते तदपोद्धारकारणं पृथक्तं नाम गुणो घटादिभ्योऽर्थान्तरं तत्प्रत्ययविलक्षणबुद्धिमाह्यत्वादिति काणादाः, तन्न रूपादिभ्यो-विवेकेनार्थान्तरभूतस्य तस्य प्रत्यक्षबुद्धावप्रतिभासनाद्धेतोरसिद्धेः, अत एव च तस्योपलब्धि- 🚜 लक्षणप्राप्तत्वेनाभिमतस्यानुपलम्भादसत्त्वमेव, न च पृथगिति विकल्पबुद्धिवलेन तस्य सिद्धिः, तत्प्रत्ययस्य सजातीयविजातीयव्याषृत्तरूपाद्यनुभवनिबन्धनत्वामः, व्याष्ट्रत्तता च भावानां स्वस्वभावन्यवस्थितेः, अन्यथा स्वतोऽन्यावृत्तस्वरूपाणां पृथक्तवादिवज्ञादपि पृथमुपत्वा-सिदे: । किन्न सुखदु:खादिगुणेषु यथा परस्परव्यावृत्तात्मतया प्रथगिति प्रत्यविषयता पृथक्तवगुणाभावेऽपि तथा घटादिष्वपि भविष्यतीति हेतोरनैकान्तिकत्वम् । न चापि तेषु 25 भाक्तोऽयं प्रत्ययः, मुरूयप्रत्ययाविशिष्टत्वात् । पृथगित्यपोद्धारम्यवहारस्य स्वरूपविभिन्नप-दार्थानिबन्धनत्वात् परोपन्यस्तानुमाने प्रतिक्वाया अनुमानवाधा तथा च प्रयोगो ये परस्प-रव्यावृत्तात्मानस्ते न स्वव्यतिरिक्तपृथक्तवसमाश्रयाः, यथा सुखाद्यः, परम्परव्यावृत्तात्माः नम्र घटाद्य इति स्वभावहेतुः, एकस्यानेकवृत्त्यसंभवः सम्बन्धाभावः सुलादिषु तद्व्यवहा-

राभावप्रसङ्ख्य विषयेये बाधकं प्रमाणम् , तस्माञ्च पृथक्तवं गुणः । अप्राप्तिपूर्विका आसिः संबोग:, प्राप्तिपूर्विका वाप्राप्तिर्विभाग: । एतौ द्रव्येषु यथाक्रमं संयुक्तविभक्तप्रत्यवहेत् अन्यतरोभयकर्मजौ संयोगविभागजौ च यथाक्रमम् । द्रव्यविशेषणतया संयोगस्याध्यक्षतः प्रतीयमानत्वात्सद्भावहारविषयता, कश्चित् केनचित् संयुक्ते द्रव्ये आहरेत्युक्ते हि ययोरेव 5 इटबयो: संयोगमुपलभ्यते ते एवाहरति न द्रव्यमात्रम्, अन्यथा हि यत्कित्रिदाहरेत्, एतद्विपर्ययेण विभागसाधनेऽपि योज्यम , तम्र युक्तम् , संयुक्तपदार्थादर्थान्तरभूतसंयोगस्य कवाचित् प्रतिपत्तर्दर्शनपथानवतारात् , न हि संयोगदर्शनेन विश्विष्टं द्रव्यमाहरति, किन्तु प्राग्भाविनीये सान्तरजाताबस्थे ततो विशिष्टे निरन्तराबस्थे ये समुत्पन्ने वस्तुनी ते एव सं-युक्तप्रत्ययविषये तच्छव्दवाच्ये च, अवस्थाविक्रोषे संयुक्तशब्दस्य सङ्केतितत्वान् , तथाविषे ा वस्तुनी पश्यक्राहरति, नान्ये, न हि शब्देनाबोधितेऽर्थे शब्दात् प्रवर्त्तते प्रेक्षावान । संयोगिव-भागयोर्द्रव्यार्थान्तरभूतयोरभावेऽपि वस्त्वन्तरमेव तथा तथोत्पद्यमानं सान्तरमिदं वस्तु निर-न्तरमिति च बुद्धिभेद्निबन्धनं भविष्यति न संयोगिवभागयोस्तथाविधप्रत्ययविशेषात् सिन द्धः । यद्धि विच्छिन्नमुत्पनं वस्तु तत्सान्तरबुद्धेनिमत्तं हिमवद्विन्ध्यादिवत् । अविच्छिन्नोत्प-त्तिकञ्च निरन्तरबुद्धिविषयः, निरन्तरोपरचितदेवदत्तयश्चद्त्तगृहवत्, न हि गृहयोः परे-15 णापि संयोगगुणाश्रयत्वमभ्युपगम्यते, तयोः संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्, नापि हिम-ह्निस्ययोर्विभागाश्रयत्वम , प्राप्तपूर्वकाप्राप्तेसालक्षणस्याभावात् । मिध्याबुद्धियो दूरे धव-खदिराती सान्तरे निरन्तरावसायिरूपा पर्वतिश्वरासक्तवलाकाती मान्तरत्वाध्यवसायिनी तथाविधा सर्वोऽपि न साधर्म्बप्रहणादुत्पचते, येन मुख्यपदार्थेसिद्धिः स्यात् , तदन्तरेणापि इन्द्रियवैगुण्यमात्रादेवोत्पत्युपलब्धेः, अन्यगतचेतमः तैमिरिकस्य हिचन्द्राद्यविकस्पबुद्धि-20 वत् । विक्छिन्नाविच्छिन्नरूपतयोपजातस्य वस्तुनः प्रधानभूतस्य तद्भृद्धिनिबन्धनस्य सद्भा-वाश न तद्थीन्तरविरुक्षणसयोगविभागमिद्धिः । यद्पि कुण्ड्ली देवदत्त इति मतिरियमुप-जायमाना कि निबंधना, न च पुरुषकुण्डलभावमात्रभाविनी, सर्वदा देवदत्तकुण्डलयोस्त-स्या उदयप्रसङ्गात्, किञ्च यदेव केनचित् कचिद्वपलब्धसत्त्वं तस्यैवान्यत्र विधिप्रतिवेध-मुखेन छोकव्यवहारप्रवृत्तिर्दृष्टा, यदि तु सयोगो न स्यात् कथं विभागेनास्य चैत्रोऽकण्डलः कुण्डली वेत्येवं प्रतिषेधी विधिश्च भवेत, चैत्रोऽकुण्डलीत्यनेन हि न कुण्डलं प्रतिषिध्यते. तस्य देशकालभेदेन सत्त्वाध्यासितमूर्तेः प्रतिषेद्धमशक्यत्वात्, नापि नैत्रस्य, अत एव,

१ पिश्वशिखरथोः संथोगो विभागश्चान्यतरकमंत्र , मंबद्वयमित्रपातः पृथग्मावश्वोभयकर्मत्रः, हस्त-पुस्तकयोः संथोगाद्विभागाद्वः शरीरपुस्तकयोः संयोगो विभागो वा संयोगजसंयोगो विभागजविभागो वा उच्यतं ॥

तस्माचैत्रस्य कुण्डलसंत्रोगः प्रतिषिध्यते, चैत्रः कुण्डलीत्यनेनापि संयोगस्यैदाप्रतीतस्य विधि-रिति बास्तवः संयोगादिरस्येव यद्वशाद्विधाननिवेधप्रवृत्तिः, तथा संयोगाभावे बीजादयः सर्वदेवाविशिष्टस्वात्स्वकार्यमङ्करादिकं विद्ध्यः, न वैत्रम्, सर्वदा तेषां कार्योनारम्भात्, अतो बीजादयः स्वकार्यकरणे कारणान्तरसञ्यपेक्षाः. मृत्पिण्डदण्डचक्रमुत्रादय इव घटादिकरणे, योऽसावपेक्यः म संयोग इति तद्व्यसङ्गतम्, यथाहि चैत्रकुण्डलयोविशिष्टावस्थापातौ संयोगः प्रादुर्भवति न सर्वदा तथा चैत्रः कुण्डलीति मतिरपि तदवस्थाविशेषनिबन्धना कदाचि-देव भविष्यति न सर्वेदा तत्किमधीन्तरभूतसंयोगकल्पनया, उपलभ्यस्वभावाया उक्तविशि-ष्टावस्थायाश्चान्यत्रानुपलम्भतः प्रतिषेधोऽप्युपपद्यत इति संयोगिपदार्थभित्रसंयोगाप्रतीत्वा न् ततो विधि: प्रतिषेधो वा सम्भवति, सर्वभावानां प्रतिक्षणविशरारुतया च विशिष्टा-वस्थाप्राप्तानां बीजादीनामक्करादिजनकतया संयोगाभावे बीजादीनामविशिष्टत्वमसिद्धम्, तथा 10 बीजादीनां स्वकार्यजनने सापेक्षत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अव्यवधानाचवस्थान्तरसापे-क्षाणां बीजादीनामङ्करादिस्वकार्यनिवेर्त्तनस्यास्माभिर्भ्यपगमात् , संयोगाख्यपदार्थान्तरसा-पेक्षत्वसाधने त्वनन्वयित्वं हेतोः। न चावस्थासापेक्षा एव बीजादयः स्वकार्यनिर्वर्तकाः न तु संयोगापेक्षा इति कुतः सिद्धं येन सापेक्षत्वमात्रसाधने सिद्धसाध्यता भवेदिति वाच्यम्, संयोगमात्रापेक्षायां प्रथमोपनिपातत एव क्षित्यादिभ्योऽङ्करादिकार्योदयप्रसङ्गात्, 15 पश्चाद्यदिकलकारणत्वात्, पश्चाद्वा न स्थात्, पूर्ववद्विकलकारणत्वात्, न वाऽतुपकारिणि सयोगे बीजादेरपेक्षा युक्ता. अतिप्रसङ्गात्तस्मान्न संयोगविभागगुणद्वयसद्भावः । इदं परमिद-मपरमिति ज्येष्टकनिष्ठयोर्द्रासञ्जेकदिक्कवस्तुनोर्यतोऽभिधानप्रत्ययौ भवतस्तद्यथाकमं कालिकं प्रत्वम्पर्त्वं दैशिकं परत्वमपरत्वञ्च सिद्धम्, स च प्रत्ययो ज्येष्ठ। विवस्त्वतिरिक्तनिबन्धनः विलक्षणप्रत्ययत्वात्, ज्येष्ठकतिष्ठयोः कालकृतं परत्वमपरत्वञ्च, एकस्यां दिशि स्थितयोस्तिहः 20 कृतम्, एकस्यां दिशि काले च स्थितयोस्तत्रत्ययोत्पत्तेः, न तावद्यं कालदिक्मात्रनिवन्धन इति मतं तद्वार, साध्यविषक्षे हेतोर्वृत्तेरनैकान्तिकत्वात्, असत्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणे नीलादी क्रमेणोत्पादात् क्रमेण च व्यवस्थानात् , कालोपाधिर्दिगुपाधेश्च परं नीलमपरख्नेति प्रत्य-यस्योत्पत्तिद्रभैनात् , तद्वत् पटादाविष भविष्यतीत्यर्थान्तर्निमत्तत्वमात्रसाधने उनैकान्तिकता हेतोः, तस्य विपक्षवृत्तित्वात्, नित्यभृतिदकालनिमित्तकग्णविशेषनिमित्ततासाधने च हेतो- 🐰 रनन्वयित्वम् , परापरप्रत्ययः अर्थमात्रक्कतकमोत्पाद्व्यवस्थानिवन्धनः परापरप्रत्ययत्वात् , रूपादिषु परापरप्रत्यथवदित्यनुमानवाधिता च सा प्रतिज्ञा, रूपादिषु परापरप्रत्ययस्य अस्खळद्वत्तित्वाश्रीपचारिकत्वम् । नापि दिकालयोभेवतः प्रदेशाः सन्ति यत्संयोगादपेशा-

बुद्धिसहितात् महत्वादेकत्पत्तिः स्यात्, तयोरेकत्वेन निरवयवत्वात् । न चैवं संख्यादयो गुणा द्रव्यामाव्यतिरेकिणः, तेषां तद्व्यवच्छेदद्देतुस्वात्, देवदत्तव्यवच्छेदकदण्डादिवदिस्य-तुमानात्तेषां द्रव्याद्भेदः सिद्ध्यतीति वाच्यम्, संवृतिसत्तामवस्तुतया तश्वान्यत्वाभ्याम-बाच्यताया अभीष्टत्वेन सामान्यतोऽव्यतिरेकनिषेधमात्रसाधने सिद्धसाध्यताप्रसङ्गात् । 5 न च प्रतिनियतधर्मयोगित्वादूपरसादिवत्समूहसन्तानावस्थाविशेषास्तत्त्वान्यत्वाभ्यामवच-नीया न भवन्तीति वाच्यम्, तेषु पारमार्थिकनियतधर्भत्वासिद्धेः, तश्वतो निःस्वभावस्याद्-म्बरपद्मवन् । प्रतिषेधद्वयेन प्रकृतार्थगतेर्यदि द्रव्याद्वयतिरेकित्वं साध्यं तर्हि द्रव्यव्यतिरेकेण संख्यादेरतुपलम्भादाश्रयासिद्धो हेतुः, तदात्मनस्ततो भेदे तस्य निःस्वभावताप्रसक्तिश्चेति न द्रव्यव्यतिरेकित्वं कुतश्चित् प्रमाणाद्वसीयते उली न तथा ते सद्व्यवहारविषयाः । बुद्धया-10 द्यस्तु प्रयत्नान्ता आस्माश्रितस्वेन तद्भुणा इष्टाः, ते चात्मनिवेधादेव निषिद्धाः, अमीषा-मुत्पत्तिकारणत्वेनात्मन आभयत्वे हि तेषां सर्वदीत्पत्तिप्रसङ्गः, अनाचेयातिश्चयस्य सहकार्य-वेक्षायोगात्, न वा नित्ये क्रमयौगपद्यव्याप्तकार्योत्पादनसामध्यसम्भवः, नित्यस्य क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थकियाविरोधस्योक्तत्वात् । नापि स्थितिहेतुनयाऽऽश्रयत्वमात्मनः, स्थितेः स्थातुरव्यतिरिच्यमानकपत्वात , तद्वेतुत्वे स्थातृहेतुत्वमेवोक्तं स्यात् तद्यानन्तरमेव निषिद्धम। 15 न च परिनिष्ठितात्मरूपत्वात् स्थातुः कश्चिद्धेतुः सम्भवी, तत्र तस्याकिञ्चित्करत्वात् । व्यति-रेकेऽपि स्थितेः स्थातुस्तेन न किञ्चित्कृतमर्थान्तरभूतायाः स्थितेः करणात् , ततश्चाकिञ्चि-त्करः कथं तस्याश्रयो भवेन् । नापि तत्सम्बन्धिन्याः स्थितेः करणात्तस्यायमुपकारको युक्तः, तत्सम्बन्धित्वासिद्धेः । न च तस्य स्थिति प्रति हेतुत्वमि युक्तं नित्यस्य कचिदपि सामध्यी-नुपपत्तः, किन्न स्थाप्यमानो बुद्धादियदि स्वयमस्थितिस्वभावः कथं परेण स्थापयितुं शक्यः. 20 तस्वभावहानिप्रसङ्गात्, अथ स्थितिस्वभावः तथापि स्थापकोऽकिञ्चित्कर एव, स्वयमेव तत्स्वभावतया तस्य स्थितिसिद्धः, किञ्च ये मूर्तास्तेपामधोगमनप्रतिबन्धकत्वेन भवेदाश्रय-कल्पना, बुद्धादेस्त्वमूर्त्ततया नाधोगमनमस्तीति कि कुर्वाण आत्मादिस्तेषामाश्रयो भवेत् । अपि च नोत्पन्नानां बुद्धादीनां कश्चिदाश्रयः, सतां निराशंसतयाऽऽश्रितत्वानुपपत्तेः, नाप्य-नुत्पन्नानां निरूपारुयतया तेषां तत्त्वायोगात् । किञ्च बुद्धिरुपछव्धिर्झानमित्यनथीन्तर-25 मिति[ न्यायद० १-१-१५ ] वचनाद्वदेर्ज्ञानरूपता परैरभ्युपगता, न च तस्याः स्व-संविदितत्वमभ्युपगतम्, बुद्धान्तरमाह्यताभ्युपगमान् । न च तथाभूतायास्तस्याः कर्मादिव-द्वद्धित्वं युक्तम् । सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानामज्ञानरूपत्वे नात्मविशेषगुणताऽभ्युपगन्तुं युक्ता रूपादिवत्, ज्ञानरूपत्वे बुद्धेर्भेदेनाभिधानमसङ्गतमेव, कश्चिद्विशेषमुपादाय ज्ञानात्मकाना-मिप ततो भेदेनाभिधानेऽभिमानादीनामिप भेदेनाभिधानं कार्यमिति । गुरुत्वं पृथिव्युदक-

बृत्ति पतनक्रियानिबन्धनम्, द्रवत्वं पृथिव्युद्कज्बलनवृत्ति स्यन्दनहेतुः, स्निग्धप्रत्ययहेतुः स्तेहस्त्वम्भसीत्याविप्रक्रिया पृथिव्यादीनामाधारत्वनिषेधात् तद्वतस्त्रपादिनिषेधाः निषिद्धैव. वेगभावनास्थितिस्थापकभेदः संस्कारः तत्र वेगो मूर्त्तिमङ्ग्वयेषु प्रयत्नाभिधानविशेषापेक्षात् कर्मणो जायते नियतदिकृकियाप्रबन्धहेतुः स्पर्शद्रव्यसंयोगिवरोधी च । भावना चात्मगुणो क्रानजो क्रानहेतुश्च दष्टानुभूतश्रुतेष्वर्थेषु स्मृतिप्रत्यभिक्रानकार्योक्रीयमानसद्भावः। मूर्तिमङ्- 5 व्यगुणः स्थितिस्थापकः स हि घनावयवसन्निवेशविशिष्टं कालान्तरस्थायिनं स्वमाश्रयं प्रयत्ने-नान्यथाकृतं पूर्ववद्यथावस्थितं स्थापयतीति परमतम्, तदसत्, क्षणभक्कसिद्धौ वेगाल्यसंस्का-रकार्यस्य कर्मेप्रबन्धस्यासिद्धेः, न ह्युत्पत्त्यनन्तरिवनाशिनि भावे नियतिकृकियाप्रबन्धस्य तद्वेतीश्च संस्कारस्योत्पैत्तिः । न च स्वीपादानदेशपरिहारेणानन्तरदेशोत्पाद एव भावानां कियाप्रबन्ध इति बाच्यम् , ततो हि प्राक्तनस्वहेतव एव सेत्स्यन्ति न यथोक्तसंस्कारः, तेन 10 सह कचिद्प्यन्वयासिद्धेः । यदि च तथाविधसंस्कारादिष्वादीनामपतनं स्यात्तदा न कदाचि-दिव ते पतेयुः सर्वदा पातप्रतिबन्धहेतोर्वेगस्यावस्थितत्वात्, एवञ्चाकाशप्रसर्पिणः शरस्या-कस्माद्यदेतत्पतनमुपलभ्यते तत्कथमुपपद्यते, न च मूर्तिमतां सतां वाण्यादीनां संयोगादुप-हतशक्तित्वाद्वेगस्य विनाशात् पतनिमति वक्तं शक्यम् , अर्वागेव पतनप्रसङ्गात् , तद्विरोधिनो वायुसंयोगस्य सर्वेत्रैव सत्त्वात्। त च तदानीं वेगो बलीयान् , पश्चात्तस्याबलीयस्वे हेत्वभावात् , 15 न च तदानीं तदुत्पादककर्मणोऽभावाहुबैल इति वाच्यम् , तस्याप्यभावे निमित्ताभावात् । भावनापि सामान्यतः म्मृत्यादिकार्योत्साध्यते यदि तदा सिद्धसाध्यता, पूर्वानुभवाहितसामध्ये-लक्षणज्ञानात्मभूतायात्त्वस्याः स्मृतिहेतुत्वेनाभ्युपगमात् , यस्या वसनात्वेन प्रसिद्धिः । अथात्म-गुणस्यह्रपा भावना सिषाधयिषिता तदा न हेतोरन्वयित्वम् , तथाविषया सह म्मृत्यादीनामन्व-यासिद्धेः, ये यदाश्रिता ते तस्याभावे नावस्थितिमश्नुवते यथा चित्रं कुण्ड्यासभावे, आश्रित- 20 श्चारमानं संस्कारः परमतेनेति व्यापकविकद्धोपलैब्बेः संस्कारस्यासत्त्वादनुमानवाधिता प्रतिज्ञा च, आत्मनः प्राङ्गनिषिद्धत्वात् । स्थितिस्थापकोऽत्यत्यन्तमसङ्गत एव, स्वयमस्थिरस्वभावस्य पदार्थस्यानेन स्थापयितुमश्रव्यक्वात् , क्षणादुर्ध्वं तस्याभावात् ,स्थिरस्वभावस्य चाप्रच्युतस्थित-रूपत्वात स्थापकस्याकि ख्रित्करतेव । न च सर्वभावानां क्षणिकत्वेऽपि एकक्षणावस्थितौ प्र-बन्धेनोत्तरकालमनुष्ट्रती तस्य सामध्यैमिति बाच्यम् , स्वरूपप्रतिलम्भलक्षणैव हि भावानां 25

१ वेगः क्रियाविशेषः स चात्मन्यपि वर्तते न च क्रियातोऽर्धान्तरं वेगः, वेगेन गच्छति शीघ्रं गच्छ-तीति पर्यायत्वात्, न च क्रियातः क्रियोत्पादेऽनुपरमः स्यादिति वान्यम् , शब्दस्य शब्दान्तरारम्भक-त्वेऽपि तदुपरमादिवास्यः अप्युपरमसम्भवादित्यपि बोध्यम् ॥ २ अत्र प्रतिषेभ्यावस्थितिप्राप्तः, तक्कापक आश्रयस-द्भावः, तद्विरुद्धस्याश्रयाभावस्योपलव्धिवर्यापकविश्वदोपलव्धिः ।

स्थितिरुच्यते, न तु प्रतिलब्धात्मसत्ताकानामुत्तरकालमात्मरूपसन्धानलक्षणा, स्वयं चला-त्मन उत्तरकाळावस्थानासम्भवात् , अवस्थाने वा कदाचिद्व्यनिवृत्तिप्रसङ्गः, पूर्ववत् पश्चाद्व्य-विशिष्टत्वात्, अतत्स्वभावप्रमङ्गाचा। न च श्रणस्थितिप्रबन्धेऽपि स्थापकस्य सामर्श्यसिद्धिः, पूर्वपूर्वकारणसामर्थ्यकृतस्योत्तरोत्तरकार्यप्रसवस्य संस्कारमन्तरेणापि सिद्धेः । अक्षणिकस्य 5 त्वन्यथात्वासम्भवात्स्वत एव स्थितिरिति न तत्रापि स्थापकोपयोगः । कर्मफळदायी आत्म-गुण आत्मनः संयोगजः स्वकार्यनाइयो धर्माधर्मक्षपतया भेदवानदृष्टाख्यो गुणः वैशेषिकैः परोक्षद्धमण उपवर्णितः, सोऽपि तत्समवायिकारणस्यात्मनो मनसः तयोः संयोगस्य च नि-मित्तासमवायिकारणत्वेनाभ्युपगतस्य तिविद्धत्वात्कारणाभावादेवासन् सिद्धः । श्रुड्द्स्त्वा-काशगुणत्वेनाभिमतः सोऽपि पूर्वं निषिद्ध इति न चतुर्विश्वतिरपि गुणाः प्रमाणोपपत्तिकाः। 10 उत्सेषणापक्षेषणाकुञ्चनप्रमारणगमनलक्षणानि पञ्च कर्माणि, कर्ध्वायःप्रदेशाभ्यां संयोगिव भागकारणं कर्म उत्क्षेपणम् । एनद्विपरीतसंयोगविभागकारणञ्च कर्मापक्षेपणम् , ऋजुद्रव्य-स्य कुटिलत्नकारणं कर्माऽऽकुक्चनम् , पनद्विपर्ययकारणं कर्म प्रसारणम् , अनियतदिग्देशैर्यत्सं-योगिबभागकारणं कर्म तहमनम्, पञ्चविधस्याप्यस्य मूर्तिमहत्यसंयोगिवभागलक्षणकार्योप-छम्भादनुमानतः इन्द्रियन्यापारेण गच्छतीत्यादिप्रतीत्युत्पत्तेरध्यक्षतश्च प्रसिद्धिगित तन्न 15 युक्तम, संयोगविभागलक्षणतत्कार्यस्य तयोनिषद्धत्वेनासिद्धत्वात्, नेरन्तर्योत्पादसान्तरतो-त्पत्तिमात्रलक्षणौ संयोगविभागौ तत्कार्यतया यति हेतुत्वेनेष्टौ तदानंकान्तिकता, तयोस्तथावि-धकर्मणा काप्यन्वयासिद्धेः, साध्यविपर्ययेण हेतोत्र्यीप्तेविरुद्धतापि, कारणमात्रास्तित्वे साध्ये वाग्वादीनां तथाविषसंयोगविभागकारणत्वेनेष्टतया सिद्धसाध्यता च, कारणविशेषास्तित्वे च साध्येऽनुमानवाधा प्रतिज्ञायाः, तथाहि पदार्थानां किया भवन्ती श्रणिकानां भवेदश्रणि-20 कानां वा, नाद्यः, तस्य जन्मदेशे एव च्युतेर्देशान्तरप्राप्त्यभावात् । यो यत्र देशे ध्वंसते न तदन्यदेशमाकामति, यथा प्रदीपादि:, जन्मदेश एव च ध्वंसन्ते सर्वभावा इति व्यापकविक्दो-पर्लंबिधः, न चास्य हेतोरिमद्भता, अन्यस्य क्षणिकत्वायोगात । न च भावानां क्षणिकत्वेऽप्यु-त्पत्तिकाल एव किया भविष्यतीति वाच्यम्, क्षणमात्रभाविन एकस्य कियाकालविलम्बा-सम्भवात्, पाश्चात्यदेशविश्लेषे पुरोवर्तिदेशश्लेषे च सति हि गन्ता भावी भवति नाकाशादिः, 25 क्षणिकत्वाच भावानां प्राक्तनदेशपरिहारेण न तेऽन्यदेशमाकमेयुः, सत्ताकाल एव ध्वंसवशीकृत-

१ शरीरावयेव तत्मम्बद्धे वा मूर्लिमहृत्ये ऊर्विद्रश्माविभिराकाशप्रदेशैर्थः संयोगस्तद्धेतुः, अधोदिग-बच्छेदेनाकाशप्रदेशैर्योविभागस्तत्कारणम् कर्म उत्क्षेपणम् । अङ्गत्याद्यशावयवानाः तत्संयुक्ताकाशप्रदेशैर्विभा-गानन्तरं मूलप्रदेशेः संयोगे मति येनाङ्गल्यादिः कृतिन्त्रे भवित तत्कर्माङ्गज्ञनिमत्यर्थः ॥ २ अत्र प्रति-वैष्यं तदन्यदेशाक्षमणं तङ्गापक तत्र देशे ध्वंसामाव. तद्विरुद्धस्य तत्र देशे ध्वंसन्योपलिष्यव्यापक-विद्योपलिष्य ॥

त्वात् । नाष्यक्षणिकस्यासौ युक्ता, तस्यैकरूपत्वेन सर्वदाऽविशिष्टत्वात्, न च प्रकृत्यैव तस्य गन्त्रत्वात् क्रियावत्त्वम् , तथा सति सर्वदैकह्रपतया कदाचिद्पि निश्चलता न स्यात् । यदा-गन्तृरूपताप्येषामङ्गीकियते तह्यीकाशवदेकरूपत्वादगन्तुत्वमेव स्यात्, एवळ्च गत्यवस्थाया-मध्यचलत्वप्रसङ्गः अपरित्यक्तागतिकपरवात् । उभयक्तपरवन्तु गन्त्स्वागन्त्रस्वलक्षणविकद्वध-मीध्यासादेकत्वव्याहतिप्रसङ्घेन श्वणिकतापत्या न युक्तम्, एवं प्रत्यक्षवाधितमपि कर्म, 5 यदुपल विधल क्षमात्राप्तं सन्नोपल भयते न तत्त्रेक्षावता महिति व्यवहर्त्तव्यम् . यथा कचित् प्रदेशविशेषेऽतुपळभ्यमानो घटः, नोपळभ्यते च विशिष्टक्षपादिन्यतिरेकेण कर्मेति स्वभावा-नुपल्लिधः, न हि तथादेशान्तरावष्ट्रमोत्पादितरूपादिव्यतिरेकेणेन्द्रयङ्गाने कर्म प्रतिमान समानमुपलक्ष्यते, या वैवमुत्क्षेपणमवक्षेपणिमति जल्पानुषिक्किणी बुद्धिरुपजायते मा साभि जर्पैत्वात्र प्रसक्षम, नाप्येषा कर्भपदार्थानुभवभाविनी, रूपादेरेव तथा तथीत्पद्यमानस्य 10 दर्शनात् , गतिव्यवहारस्तु लोके अपरापरनैरन्तर्योहपत्तिमत्पदार्थोपलब्धेः स एवायं गच्छतीति-श्चान्त्यूत्पत्ते. प्रदीपादौ गमनव्यवहारवदुपपद्यते, अतो न व्यवहारमात्राद्वयथासिद्धाद्वव्य-व्यतिरिक्तकर्माभ्यपगमः श्रेयानिति स्थितम् । परापरभेदभिन्नं सामान्यमपि द्रव्यगुणकर्मा-त्मकपदार्थत्रयाश्रितःबाभ्यपगमात्तन्निगकरणादेवापास्तम् , आश्रयाभावेऽपि सन्वेऽनाश्रितत्व-प्रसङ्गात्, तथापि सम्प्रति विशेषतः प्रतिषेधमार्गः प्रदृइर्यते, तत्र परं सामान्यं सत्ताख्यं 15 सर्वेष्वतुवृत्तिप्रत्ययकारणत्वात्सामान्यमेव, द्रव्यत्वादिलक्षणमपरन्तु स्वाश्रयेष्वतुवृत्तिप्रत्ये यहेतुत्वात्सामान्यम् . स्वाश्रयस्य च विज्ञातीयेभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वा विशेषणात्मामा-न्यमपि सिंहशेषसंज्ञां लभते, सामान्यञ्चाक्षान्वयव्यतिरेकानुविधाय्यनुगताकारप्रत्ययमा-ह्यत्वाद्ध्यक्षतः प्रसिद्धम् , तथा व्यावृत्तेषु खण्डमुण्डशावलेयादिषु अनुगताकारप्रत्यस्तद्भ्य-तिरिक्तानुगताकारनिमित्तनिबन्धनः, व्यावृत्तेष्वनुगताकारप्रत्ययत्वात्, यथा चर्मचीरकम्ब- 20 लेषु नीलप्रत्ययः, तथाचायं शावलेयादिषु गौगीरिति प्रत्यय इत्यनुमानेनापि तत्मिद्धम् । न चेयमनुगतमतिर्निर्निबन्धना, कादाचित्कत्वातु , नापि शाबलेयादिपिण्डनिबन्धना, तेपां व्या-वृत्तक्षपत्वात्, पिण्डमात्रनिबन्धनत्वे च ककीदाविष गौगीरिति प्रत्ययोत्पादप्रसङ्गादिवशे-षात्। न च वाहदोहाद्यर्थिकयानिवन्धनेष्वेव तथाप्रत्यय इति वाच्यम्, वत्सादौ तदृद्ध्-द्यात्, महिष्यादाबनुद्यात्, अर्थिकयाया अपि प्रतिन्यक्ति मेदेनानुगतमतिनिमित्तवास- 25 म्भवाचेति सामान्यनिमित्तता सिद्धिरिति परस्य मतं तृद्धयुक्तम् , अक्षजे प्रत्यये शावलेया-दिव्यतिरेकेणान्यानुगताकारस्य सामान्यस्याप्रतिभासनात्, न हि शावलेयादिषु सूर्त्रकण्ठे गुण इवापरं सामान्यं केनचिह्नक्ष्यते, गौगौरिति विकल्पन्नानेनापि त एव समानाकाराः

१ स्त्रकंटः खजरीटे द्विजन्मनि कपोतके इति हैमः ॥

शाबलेयादयो बहिव्यवस्थिता अवसीयन्ते, अन्तश्च शब्दोक्षेखः, न पुनस्तद्विश्रमपरं गोत्वम्, तस्थाम निर्विकल्पकेन सविकल्पकेन वाऽध्यक्षेण सामान्यं व्यवस्थापयितुं शक्यम्, अनु-मानतो निमित्ततामात्रसिद्धाविप तिस्क सामान्यमन्यद्वेति न निश्चयो भवताम् । न च पिण्डानां विशेषप्रत्ययजननेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामध्यं सिद्धमितीहापि सामान्यस्यानुगतमतेः 5 सामध्यं निश्चीयत इति वाच्यम्, सामान्यस्य कचिद्वि सामध्यनिवधारणात्, पिण्डस-द्भावे ह्यनुगताकारं ज्ञानमुपलभ्यते तद्भावे नेति वरमध्यक्षप्रत्ययावसेयानां तेषामेव तिक-मित्तता कल्पनीया । यदुक्तं पिण्डानामविशिष्टत्वात्तत्प्रत्ययानिमित्तत्वं तद्सङ्गतम्, यथाहि पिण्डादिरूपतयाऽविशेषेऽपि तन्तूनामेव पटजननहेतुत्वं न कपालादीनां तथा शाबलेयादी-नामेव गौगौरिति ज्ञानोत्पादने सामर्थ्यं न कर्कादीनाम्, किन्न सामान्यस्य यदि मूर्त्तत्व-10 मभ्युपगम्यते तर्हि घटादिवत्मामान्यं न म्यान् , अथामूर्तत्वं न रूपादिवत्सामान्यं स्यात् । तथा यद्यनंशं तदा परमाणुवत्सामान्यं न स्यात्, सांज्ञत्वेऽपि न घटवत्सामान्यम् । अपि च पिण्डेभ्यः सामान्यस्य भेदे घटादिभ्यः पट इव भेदेनैवोपलभ्येत, सम्बन्धाभावाच गोर्गो-त्वमिति व्यपदेशानुपपत्तिः, व्यक्तिभ्योऽभेदे चान्यत्राननुयायित्वात्र पिण्डस्वरूपवत् सा-मान्यक्रपता, नापि भिन्नपतिभासविषयत्वाद्वयक्तिभ्यस्तस्य भेदः, बुद्धिभेदस्य व्यक्तिनिमि-15 त्तरवस्योक्तत्वात । किन्न यदि सामान्यवुद्धिवर्यक्तिभिन्नसामान्यनिमित्ता तदा व्यक्तयमहणेऽपि भवेत्, गोषिण्डाग्रहणेऽश्वयुद्धिवत्, न च कदाचित्तथा भवति, ततो न व्यक्तिव्यतिरिक्तसा-मान्यसद्भावः । न चाधारप्रतिपत्तिमन्तरेणाधेयप्रतिपत्तेरभावात्तद्वहः एव तद्वहो न तस्याभा-वात्तद्वहः. अन्यथा कुण्डाद्याधारप्रतिपत्तिमन्तरेण बदराधेयस्याप्रतिपत्तेस्तस्याप्यभाव एव स्यादिति बाच्यम् , बद्रादेः प्रतिनियताधारमन्तरेणापि स्वरूपेणोपलब्धेः, गोत्वादेस्त प्रति-20 नियतिपण्डोपछंभमन्तरेण स्वरूपेण कदाचनात्यनुपछच्चेरभाव एव । यदि तस्यानाधारत्वं तदा न मामान्यं शशजुङ्गवत, अथ तदाधारवत, तदा कात्मन्यैंकदेशाध्यां वृत्यनुपपत्तिरवय-विवत् । अपि च अनुगनाकारं ज्ञानं सामान्यमन्तरेणासम्भवीत्युच्यते परैः, तत्र कि यत्रानु-गतं झानं तत्र सामान्यसम्भवः, उत यत्र सामान्यसम्भवस्तत्रानुगतं झानं प्रतिपाचते, नाचः, गोत्वादिसामान्येषु बहुषु सामान्यं सामान्यमिति प्रत्ययोत्पत्तेरपि अपरसामान्याभावात्, एवं 25 प्रामभावाद्यभावेष्वपि, न च सामान्यादावनुगतमतिगींणभूता, अस्खलद्वतित्वेन तद्सिद्धेः। न द्वितीयः, पाचकादिषु तद्भावेऽध्यनुगतप्रत्ययोत्पत्तेः । न च पचनिक्रयानिमित्तस्तत्प्रत्ययः, तस्याः प्रतिव्यक्ति भिन्नत्वात्, तस्समान्यनिमित्तत्वे प्रागेव तत्प्रत्ययप्रसूतिभैवेत्, तस्य नित्य-वात्, न चाभिव्यञ्जकियाभावात् प्रागनभिव्यक्तं तदिति वाच्यम् , विनष्टस्याभिव्यञ्जकस्या

<sup>🐧</sup> पाचकत्वसामान्यनिमित्तत्व इत्यर्थः ॥

भिन्यक्षकत्वायोगेन तत्क्रियाविनाशे पश्चात्तद्वद्धिन स्वात् । ज चैकदाऽभिन्यकं सर्वदैवाभि-व्यक्तमिति पञ्चात्तद्भविष्यतीति वाच्यम् , प्रागपि सामान्यस्याभिव्यक्तस्य सत्त्वेन तन्म-तिप्रसङ्गात् । न च प्रागनभिव्यक्तः, अभिव्यक्तानभिव्यक्तभेदतोऽनेकत्वापतेः । अथ व्यक्ति-प्रतिमाससमैय एव सामान्यप्रतिभास इति न ततः प्राक् प्रश्चाद्वाऽभिव्यक्तिकरूपस्यापि तस्य प्रहणमिति चेत्तिहैं व्यक्तिप्रतिभासकालेऽपरप्रतिभासस्यासंवेदनादनुगतप्रतिभासस्य तदा व्य- 5 किनिबन्धनत्वरिसामान्यस्याभाव एवेति प्राप्तम् । किञ्चोत्पद्यमानेन पिण्डेन सह सामान्यं किम-न्यत आगत्य सम्बध्यते, उत पिण्डेन सहोत्पादात् किं वा पिण्डोत्पत्तेः प्रागेव तहेशावस्था-नात्, आद्ये प्राक्तनिपण्डपरित्यागेनागमने गोत्वपरित्यक्तस्य तस्यागोरूपताप्रसक्तिः, अपरि-त्यानेन चेत् तहीपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्य निरंशस्य रूपादेरिव गमनासम्भवः, न सपरित्य-क्तप्राक्तनाधारणामाधारान्तरसङ्कान्तिः कचिद्य्यपञ्ज्या । न च प्राक्तनाधारापरित्यागेऽपि 10 सर्पोदेरिवाधारान्तरसङ्कातिस्सामान्यस्य भविष्यतीति वक्तव्यम्, सामान्यस्यामूर्तेत्वाभ्युपगन मात् । न च सर्पवत्पूर्वीधारापरित्यागेनाधारान्तरक्रोडीकरणे सामान्यक्रपतया सद्देशस्य घटवत्सामान्यक्षपतानुपपत्तेः, न द्वितीयः, उत्पत्तिमस्वेन तस्यानित्यताप्रसक्तेः, अनित्यस्य च च्वालादिवत्सामान्यरूपत्वायोगात् । न तृतीयः, निराधारस्य सामान्यस्य तन्नावस्थाना-सम्भवात्, सम्भवे वाऽऽकाशवत्सामान्यरूपताविरहात्। न च गमनादिधर्मविकलस्यापि 15 सामान्यस्योत्पद्यमानिपण्डसम्बन्धो गौगौरित्यनुगतप्रत्ययात् प्रतीयत एवेति प्रमाणप्रति-पन्ने वस्तुनि विरोधागुद्भावनमसङ्गतमेवेति वाच्यम्, गौगाँरित्यनुगताकारप्रत्ययस्य प्राग-भावादिष्वभावप्रत्ययवत्सामान्यसम्बन्धमन्तरेणापि सिद्धत्वात् । यदि च पिण्डभिन्नानुस्यू-तैकसामान्याभ्युपगमस्तदा एकपिण्डोपलम्भे तस्याविभक्कत्वात् पिण्डान्तरालेऽप्युपलिधः स्यात्, न हि तस्यैकत्राभिव्यक्तस्यान्यत्रानिभव्यक्तरात्, विरुद्धधर्माध्यासतो भेदप्रस- 20 ङ्गात्। न चान्तराळे संयुक्तसमबायसम्बन्धस्योपलम्भहेतोरभाव इति बक्तव्यम्, तत्र तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्, अन्तराले हि सामान्यसद्भावस्य प्रमाणतः सिद्धौ तदप्रहणनि-मित्तमुपपद्येतापि न च तत्र तत्सद्भावः सिद्धः। अपि च अक्षणिकैकव्यापकस्त्रभावत्वे सामान्यस्य येन स्वभावेनैकपिण्डवृत्तित्वं तस्य किं तेनैव स्वभावेन पिण्डान्तरवृत्तित्वं, उत स्वभावान्तरेण, न प्रथमः, सर्विपण्डानामेकत्वप्रसङ्गात्, एकदेशकालस्वभावनियतपि- 😕 ण्डवृत्त्यभिन्नसामान्यस्वभावकोडीकुतःवात्सर्वेषिण्डानाम् , प्रतिनियतदेशकालस्वभावेकपिण्डः वत् । न द्वितीयः, अनेकंखभावसम्बन्धेन सामान्यस्यानेकत्वप्रसङ्गात्, न चैकस्याप्यनेक-

१ पचनिकयाविशिष्टपुरुषव्यक्तिप्रतिभाससमय इत्यर्थः ॥ २ यदनेकस्वभावसम्बन्धि तदनेकं दृष्टम् यथा षटपटादयः, अनेकस्वभावसम्बन्धि च भवद्भिः सामान्यमभ्युपगम्यतेऽतस्तेनाप्यनेकेन भाव्यमिति भावः ॥

वृत्तित्वं रूपादेरिव युक्तम्, अथ यथैकस्य रूपादेरेकवृत्तित्वं तथैवोपसम्भादभ्युपगम्यते तथैकस्य सामान्यस्यानेकवृत्तित्वमनेकत्रोपलम्भात् कि नाभ्युपगम्यते, अवाधितोपलम्भस्य भावक्रप्रयमस्थानिबन्धनत्वादिति चेन्न, स्वक्रपतोऽनेकवृत्तिव्यक्तिभिन्नेकसामान्यस्य कुन्न-चित् प्रत्ययेऽप्रतिभासनात् । न देशव्याप्तिः कालव्याप्तिका कस्यचिद्भावस्य केनचित् प्रमा-5 णेन प्रतिपत्तुं शक्येन त्वसकृदावेदितम् । किञ्चानुगतप्रत्ययः पिण्डन्यतिरिक्तानुगतनिमित्तनि-बन्धन इति प्रतिक्षाऽनुमानबाधिता, साधियतुमिष्टस्य व्यक्तिभिन्नानुगतिनिमित्तस्य तन्नाप-तिभासनात्, वर्णाकुत्यक्षराकारस्यैवार्थस्य तत्र प्रतिभासनाच तद्रपविकलतया सामान्यस्य परैरभ्युपगमान कथं तत्प्रतिभासे तस्य प्रतिभासः, अन्याकारस्य विज्ञानस्यान्यालम्बनत्वेऽ-तिप्रसङ्गात् । न च क्षणिकत्ववत प्रतिभासमानमपि सामान्यं व्यक्तिभेदेन नोपछक्ष्यत 10 इति वक्कव्यम्, अनुपलक्षितस्य व्यक्तिष्वभिन्नधीध्वनिनिमित्तत्वायोगात्, न हि विशेष-णानुपलक्षणे विशेष्ये बुद्धिमपजायते, दण्डानुपलक्षणे दण्डिबुद्धिवत । किञ्चाविकस्पवि-ह्मानवादिनः प्रतिभागानुपछक्षणं युज्येतापि, सविकल्पकाध्यक्षवादिनो गृहीतानुपछक्षणमयु-क्तम् , निश्चयानामुपल्रभूणमन्तरेणापरप्रह्णासम्भवान् , न हि निश्चयरिनश्चितं गृहीतं नाम । किञ्चानुगतप्रस्यान्यनिमित्तत्विमद्भाविप तस्यानुगतनित्यनिमित्तत्वेन साधने त्वसिद्धि-15 रेब स्यात्, तथाहि अनुगताभिधानप्रत्ययाः क्रमवत्कारणप्रभवाः, क्रमेणोपजायमानत्वात्, प्रदीपज्वालाप्रभवकमभाविप्रत्ययवदिति विपर्ययसिद्धः । यदि त्वक्रमसामान्यहेतुका एते अभविष्यन क्रमेणोत्पत्तिमासाद्यिष्यन , अविकलकारणत्वात , तथापि तद्धतुकत्वे सर्वे सर्व-हेतुकं स्यादिति प्रतिनियनकार्थकारणभावव्यवस्थाविछोपप्रसक्तिः। न चान्गतनिमित्तामावेऽ प्यस्य भावे प्रत्ययभेदकृता विषयभेद्व्यवस्था न स्याद्ति रूपादिप्रत्ययानामपि न स्ववि-20 षयव्यवस्थापकत्वं भवेदिति वाच्यम् , अनुगतप्रत्ययस्याविष्टाभिलापत्वेन स्वलक्षणाविषयी-करणात्तद्भावस्थापकत्वायोगान् , यथासङ्केतं तत्तद्भावृत्तिमादायेकत्राध्यनेकविक्रद्धधर्माध्य-वमायिविकरुपत्रसूतेरविरोधात् । यदि चानुगतिनिमित्तमन्तरेण नानुगतप्रत्ययो भवेत्तर्हि थरण्छाजातेषु इच्छाविरचितरूपेषु भावेषु च कथं स भवेत् न हि तत्रापि सामान्यसद्भावः, व्यक्तयमावे तदाश्रितस्य तस्याप्यभावात । न च परेणापि केवलस्य सामान्यस्य प्रहणसभ्यु-25 पगम्यते, अभ्युपगमे वा सामान्यप्रत्ययम्य व्यक्तयध्यवसायी न प्राप्नीति, व्यक्तिसदानीम-भावाद्वयक्तीनां सामान्यमिद्मिति सम्बन्धश्च न स्यान्निमित्ताभावात् । तथाहि सम्बन्धस्य निमित्तं भवतः सामान्यस्य कि तक्क्यक्रत्वं भवेत, तज्जन्यता वा तद्वहणापेक्षप्रहणता वा, तत्र न तावहचक्तिभव्येङ्गयत्वात्सामान्य ताभिः सम्बद्धम्, परैरनुपकार्यस्य नित्यत्वात्

सामान्यस्याविशेषतो व्यङ्गचत्वानुपपत्तेः, यो हि यस्यानुपकार्यः म तस्य नाभिव्यङ्गचः, यथा हि मवान् विध्यस्य, अनुपकार्यं च सामान्यं व्यक्तिभिरित्यनुपकार्यस्यापि व्यक्तवत्वे सर्वः सर्वस्य व्यक्कवः स्याद्त्यितिप्रसक्कः । न द्वितीयः, तस्य नित्यत्वाभ्युपगमात् , केवलस्यापि प्रहणाभ्यु-पगमाय । नापि तृतीयः, परैर नाधेयातिशयस्य कचिद्द्यपेक्षायोगात्, अतो यदि तत् स्वविषय-ज्ञानोत्पादनसमर्थं तदा सर्वदैव तज्जनयेत्, अथासमर्थं न कदाचिदपि जनयेत्, सामर्थ्यासा- 5 मध्येयोस्तद्रृपयौः केनचिद्न्यथा कर्तुमशक्यत्वात्, अन्यथा निख्रत्वं तस्य न स्यात् । अत एव तस्य व्यक्तिषु वृत्तिर्प्यनुपपन्ना, तथाहि अस्य वृत्तिः कि स्थितिलक्षणा, उताभिव्यक्तिल-क्षणा, स्थितिरपि कि स्वभावाप्रच्युतिः कि वाऽधोगतिप्रतिबन्धस्वरूपा, नाद्यः, सामान्यस्य विद्यतया स्वभावाप्रच्युतेः स्वतः सिद्धत्वात् , नापि द्वितीयः, अमूर्तसर्वगतत्वाभ्यां निष्क्रिय-तयाऽधोगमनासम्भवात् प्रतिबंधकवैयध्यीत् । न च स्वव्यक्तिषु समवाय एव स्थितिरभ्यु- 10 पगन्तव्या, तस्यैव विचार्यमाणत्वात्, अपृथक्सिद्धानामाश्रयाश्रयिभावलक्षणो हि सम्बन्धः समवाय उच्यते, तज्ञाश्रितत्वं सामान्यस्य व्यक्तिप्रतिबद्धस्थितितया वा भवेत्. तद्दभिन्य-ङ्ग्यतया वेति । न हि परस्परामङ्कीणीत्मनामकिञ्चित्करोऽशीन्तरं समवायो यक्तोऽतिप्रस-ङ्गात , योगे वा सर्वः सर्वस्य समवायः प्रसन्येत, व्यावृत्तस्वरूपान् हि भावान् संश्लेषयन् पदार्थः समवायः प्रकल्पितः, न चार्थान्तरसम्बन्धसद्भावेऽपि स्वात्मनि व्यवस्थिता भावाः पर- 15 स्परस्वभावमन्वाविशन्ति, स्वरूपह।निप्रसङ्गात , तस्य चार्थान्तरस्याश्रेषकारिणः समवाय इति नामकरणेऽपि न काचित् क्षतिः। न च श्लेषकरणात् समबायरूपत्वं संश्लेषस्य, संश्लिष्यमाण-पदार्थेभ्यो भिन्नस्य करणे तैस्तस्य सम्बन्धासिद्धेः, अभिन्नस्य करणे सामान्यादेः कार्यत्वेना-नित्यत्वप्रसक्तः तत्र सामान्यस्य व्यक्तिषु स्थितिर्वृत्तिः । नाष्यभिव्यक्तिन्धक्षणाऽसौ युक्ता, असौ हि तद्विषयज्ञानोत्पादनमेव स्यात्, न तु स्वभावपरिपोषलक्षणा, नित्यस्य स्वभावा- 20 न्यथाकरणासम्भवात्, तथा च सामान्यस्य स्वतो यदि ज्ञानोत्पादनसामध्यै तदाऽभिव्यक्ति-कारणानि स्यर्थानि भवेयु:, यद्यसामध्यै तदा परेरनाचेयविशेषत्वात्तदपेश्चा न युक्ता, परेरा-वेयविशेषत्वे चाङ्गीकियमाणे सत्यनित्यत्वप्रसङ्गः, ततश्च व्यक्तिवदेवासाधारणत्वान सामा-न्यं स्यात्, तेन सामान्यस्य व्यक्तिषु वृत्तिनित्रन्धनामावादवृत्तिः, तदेवं व्यवस्थितमसत् सामान्यं तत्साधकप्रमाणाभावात्, बाधकप्रमाणोपपत्तेश्चीतः । नित्यद्रवैयवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः, 25 परस्परमत्यन्तव्याष्ट्रचुद्धिहेतुत्वान् स्वाश्रयमन्यतो विशेषयन्तीति विशेषा उच्यन्ते, तत्स-

१ परमाण्वाकाशकालदिगातममनः सु इत्तेनित्यद्रव्यश्त्तयः, परमाण्नां जगद्विनाशारम्भकोटिभूतत्वात्, मुका-त्मनां मुक्तमनसात्र संसारपर्यन्तरूपत्वादन्तत्व तेषु भवा अन्त्या इति पदद्वयार्थः । विनाशारम्भगहितनित्य-द्रव्येषु प्रतिद्रव्यमेकैकशो वर्त्तमाना अत्यन्तव्याद्वतिबुद्धिहेतवो विशेषा इति केचित् ॥

द्भावप्रतिपादकं प्रमाणस्त्र यथा हासादादीनां गवादिषु आकृतिगुणिकयाऽत्रयवसंयोगनिमित्तोऽ-श्वादिबुद्धिन्यावृत्तः प्रत्ययो दृष्टः, तद्यथा गौः शुक्तः शीधगतिः पीनककुदो महाघण्ट इति यथाक्रमम् , तथाऽस्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणिकयेषु परमाणुषु मुक्तात्म-मनः सु चान्यनिमित्तासम्भवाद्यद्वलात् प्रत्येकं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिर्देशकालि 5 प्रकर्षेद्रष्टे च स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं यतो भवति ते योगिनां विशेषप्रत्ययोत्नीतसस्वा अन्त्या विशेषाः सिद्धाः, ते च यथास्वं प्रत्येकमाश्रयमाश्रिताः योगिनां प्रत्यश्रत एव सिद्धाः तद्प्यचारु, नित्यद्रव्यवृत्तित्वान्त्यद्रव्यभावित्वस्वरूपलक्षणस्यासम्भवदोपमस्तत्वात् , न हि नित्यं किञ्चिद्भव्यमस्ति, तस्य पूर्वमेव निरस्तत्वात्, तत्कथमेषां तद्वृत्तित्वं सिद्धोत्। यदिप विशेषाणां सत्तवं योगिनां विशेषप्रत्ययवलात्साध्यते तत्रानैकान्तिकता 10 हेतो:, तथाहि किमण्यादीनां स्वरूपं परस्परमसङ्कीर्णम्, उत मिश्रीभूतम्, आदे स्वत एवास-क्कीर्णवस्तूपलम्भात्तेषु योगिनां परस्परवैलक्षण्यवृद्धिर्भिवष्यतीति त्यर्था नत्प्रकरूपना, द्वितीये तु परस्परमिश्रीभूतस्वभावेषु तेषु कथमिव विशेषपदार्थसित्रधानेऽपि योगिनां विलक्षणं ज्ञानम-भान्तमुत्पद्यते, भ्रान्तमेव तत्स्यात् अतिसम्त्यथावृत्तत्वात्, ततश्च ते कथं योगिनः । किञ्च विशेषपदार्थीभावे यदि विलक्षणवृद्धिने स्यात्तर्हि कथं विशेषेषु परस्परिवलक्षणवुद्धिः स्यात , 15 अपरविशेषाश्वदनवस्थाप्रसङ्गः, नित्यद्रव्यवृत्तित्वाभ्युपगमहानिष्रसङ्गश्च, विशेषेष्विपि वृत्तेः। अथ तेषां वैलक्षण्यमितः स्वत उच्यते तहिं परमाण्यादयोऽपि स्वत एव तद्धेतवो भविष्य-न्तीति कि विशेपे.। अथानवस्थाप्रमङ्गन विशेषेषु विशेषान्तराभावेऽप्युपचारतस्तद्भुद्धिर्भवतीति चेन्न, तथाविधज्ञानवतामयोगित्वप्रसंकः, तद्भुद्धेर्विशेषा इवेति स्खलरूपतया प्रयुत्तौ अनिः र्णयवुद्ध्यधिकरणत्वात , तत्र विशेषा एवेत्यम्खलदृपज्ञानवत्त्वेऽपरविशेषरहितविशेषाणां पर-20 माण्यादीनामित्राविशेपरूपतया ज्ञाने तस्य विपर्यस्तरूपत्वेन तज्ज्ञानवतां योगित्वासम्भवास । न च बाधकोपपत्तेविंशेषेषु व्यावृत्तवुद्धिनै त्वपर्विश्लेपादिति वाच्यम्, परमाण्वादिष्विप भिन्नाभिन्नव्यावृत्तरूपकरणानुपपत्तेर्बाधकस्य सद्भावेन तत एव व्यावृत्तबुद्धिसम्भवात् । न च यथा श्वमांमादेः स्वत एवाशुचित्वं तद्योगाच परेपाम्, यथा वा अतदारमकेष्वपि अन्य-निमित्तः प्रत्ययो भवति, यथा घटादिषु प्रदीपान तु प्रदीपेषु घटादिभ्यः, तथा विशे-25 षेषु स्वत एव व्यावृत्तिप्रन्यथस्तद्योगान् परमाण्यादिष्वितीति बाच्यम्, भावानामश्चित्वस्य करुपनीपर्वितःवात्, यदेव कस्यचिच्छोत्रियादेर्श्चचित्वेनामाति तदेव कापालिकादेः शुचि-त्वेन, न चैकस्यानेकविकद्धधर्मसमावेशो युक्तः, एकत्वहानिप्रसङ्गात् । अञ्चित्वस्य पारमा-र्थिकत्वेऽपि नात्र दृष्टान्तस्तुल्यः, अशुचिद्रन्यसम्पर्कणान्नादिभावानां परित्यकशुचिस्वभावानां परिगृहीताशुचिस्त्रभावतथोत्पादात् , परमाण्यादीनान्त् निख्रत्वेन परोपाधिकवैछक्षण्यासम्भ-

वात्, एवं प्रदीपदृष्टान्तोऽप्यसङ्गतः पटादीनां प्रदीपादिपदार्थान्तरोपाधिकस्य स्वरूपान्तरस्यो-त्पत्तेः प्रकृते च तदसम्भवात्। तथाऽनुमानवाधितश्च विशेषसद्भावाभ्युपगमः, तथाहि विवादाधिकरणेषु भावेषु विलक्षणप्रत्ययः तद्वयतिरिक्तनिबन्धो न भवति, व्यावृत्तप्रत्यय-त्वात्, विशेषेषु व्यावृत्तप्रत्ययवदिति, तन्न विशेषपदार्थसद्भावः, तत्साधकप्रमाणाभावात्, बाधकीपपत्तेश्व । अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिहबुद्धिहेतुर्यः सम्बन्धः स समवायः 5 स चायमिह तम्तुषु पट इत्यादीहबुद्धिविशेषतो द्रव्यादिभ्योऽर्थान्तरत्वेनावगन्यते, यथाहि सत्ताद्रव्यत्वादीनां स्वाधारेष्वात्मानुरूपप्रत्ययकर्तृत्वात्स्वाश्रयादिभ्यः परस्परत्रश्चार्थान्तरभाव-स्तथा समवायस्यापि पद्ममु पदार्थेषु इह तन्तुषु पट इह द्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्युगुणकर्मेसु सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्, इह गुणे गुणत्वम्, इह कर्भणि कर्म-त्वम् , इह द्रव्येष्वन्त्या शिशेषा इत्यादिप्रत्ययद्शीनात् पद्धभ्यः पदार्थेभ्योऽर्थान्तरत्वं 10 गम्यते, यो येषु यदाकारविलक्षणः प्रत्ययः स तदर्थान्तरनिवन्धनः, यथा देवदत्ते दण्डीति प्रत्ययः, तथा चायं पञ्चस् पदार्थेष्विहप्रत्यय इति स्वभावहेतुः, निबन्धनमन्तरेण भवतो नित्यं सत्तादिप्रसङ्घो बाधकं प्रमाणम् , इत्थं वैशेषिकाणां मतेन समवायोऽनमेयः, नैया-यिकमतेन तु इहबुद्धिप्रत्यक्षगम्य एव. अक्षच्यापारानन्तरमिह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययो-त्पत्तेः, स चार्य समवायो न संयोगवद्भिनः किन्तु सर्वत्रैक एव तिह्यकाविशेषाद्विशेष- 15 लिङ्गाभावाश, कारणानुपलम्भाश नित्य इति, तदेतन्मतं स्वसमयाहितवासनाप्रकल्पितमेव न हि लोके इह नन्तुषु पट इति बुद्धिरुत्पद्यमानत्वेन सिद्धेति धर्म्यसिद्धेराश्रयासिद्धो हेतुः, ययोर्हि भिन्नत्वमुपलक्षितं तयोरेवाधाराधेयभावे सतीह बुद्धिकत्पद्यमाना लोके दृष्टा, यथेह कुण्डे दधीति, न च तन्तुपटयोर्भिन्नत्वमुपरुक्षितमिति कथं तत्रेहयुद्धिर्भवेत्, न हि स्वे-च्छावशात् किञ्चित्कार्यमुपकस्य तदनभ्युपगन्तारं परं प्रति तत्कारणपर्यनुयोगः कर्तुं युक्तः, 20 न वेच्छानां वस्तुस्वभावानुरोधः, स्वातंत्र्यवृत्तित्वादासाम्, नातो वस्तुसिद्धिरनवस्थाप्रसङ्गान् भवद्रपकल्पितस्यैव वस्तुनः कैश्चिद्रन्यथाऽपि कल्पयितुं शक्यत्वात्। न वा छोके इह तन्तुषु पट इति थी: सिद्धा, किन्तु वृक्षे शाखा, पर्वते शिलेत्येवं विपर्ययेणैव लोके बुद्धेकत्पाद्दर्शनात् । न चेयं समवायनिमित्ता किन्तु विवक्षितशास्त्राञ्यतिरिक्तस्कन्धादिविशिष्टसग्रुदायनिबन्ध-नैव. एवमिह घटे रूपरसगन्धस्पर्शो इत्यादि बुद्धयोऽपि घटस्वभावत्वमेवैषामवगमयन्ति, बहुषु 25

१ सम्बन्धप्रत्यक्षे यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य कारणत्वोपगमेन ममवायाश्रयानां यावतां परमाण्वाकाशादीनाम-प्रत्यक्षत्या समवायो न प्रत्यक्ष इति तेषामभित्रायः, नैयायिकस्तु संयोगप्रत्यक्ष एव यावदाश्रयप्रत्यक्षरः का-रणतया समवायप्रत्यक्षे च तस्याहेतुत्वात्, विशिष्टबुद्धिविषययिकिश्चिदाश्रयप्रत्यक्षा तस्य प्रत्यक्षतिति स्वीक-रोति इति भावः ॥

ह्रपादिषु साधारणञक्तिविशेषप्रतिपादनेच्छया तदन्यह्रपादिव्यवच्छेदैन घटादिशब्दस्य सङ्कतः, रूपादिशब्दस्य तु प्रत्येकमसाधारणचक्षुक्रीनादिकार्योत्पादनसामध्येचोतनाय समयकरणम् , अतो घटादिशब्दो न रूपादीन भेदानाक्षिपति तत्सामानाधिकरण्याभावात् । रूपादिशब्दाश्च घटपटादिसर्वोबस्थरूपादिवाचका इति रूपादिशब्देभ्यः केवलेभ्यो विशेषाप्रतीतेस्तत्प्रतिपादनाय 5 घटे रूपाद्य इत्येवसुभयपद्पयोगः क्रियते, तथा च घटात्मकास्त इति रूपाद्यः पटा-दिव्यवच्छेदेन प्रतीयन्ते, घटशब्दोऽपि शुक्रनीलपीनचलनिश्चलादिसर्वावस्थं ब्रुतेऽतो न केव-लाहिशेषप्रतीतिर्धेटे शुक्कं रूपमित्यभिधाने तु तदन्यरूपादिव्यवच्छेदेन प्रतिपत्तिर्भवति, अत-स्तत्प्रयोगः । तस्मात्मक्केतवज्ञादिह घटे रूपाद्य इत्यादिक्षानं तथाभूतपदार्थनिवन्धनं न तु समवायनिबन्धनम् , घटह्रपादिसमवायानां प्रस्परं भेदस्योपलब्ध्यविषयत्वात् , तस्मात् 10 परोपन्यस्तो हेतुरनैकान्तिकः प्रतिज्ञा चोक्तन्यायेनानुमानवाधितेति कथं समवायिनिद्धिः। किन्न यशेक एव समवायम्तिह कपालादिष्विप पटादेः सद्भावप्रसङ्गः, यथाहि समवा-यबलेन तुन्तुषु पट आश्रितस्नथैव तस्येव समवायम्य कपालादौ सत्त्वेन तत्र पटोऽस्नीति बुद्धिः कतो न भवेत्, समवायस्यैकत्वेन सर्वत्राविशेषात्, तथा च द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्य त्वगुणत्वकर्मत्वादिविशेषणै: सम्बन्धस्यैकत्वात् पदार्थपञ्चकस्य विभागो न भवेत् । 15 न च तस्यैकत्वेऽपि द्रव्येष्वेत द्रव्यत्वं गुणेष्वेत गुणत्त्रमिति प्रतिनियताधाराधेय-नियमान पदार्थसङ्कर इति वाच्यम्, एवं तर्हि समनायम्य प्रतिपदार्थं भिन्नत्वापत्तिः स्यात् । न च कुण्डद्ध्नोः संयोगस्यैकत्वेऽपि यथाऽऽधाराधेयप्रतिनियमस्तथा तस्यैकत्वेऽपि व्यक्तवव्यक्षकशक्तिभेदात् आधाराधेयप्रतिनियमसम्भवेन न पदार्थपञ्चकस्य सङ्घीर्णता. समवायनिमित्तस्येहेति प्रत्ययस्य मर्वेत्रैकरूपत्या दर्शनादेकत्वसिद्धः द्रव्यत्वादीनाञ्च प्रति-20 नियताधारेष्वेत्र भावात , प्रमाणनिबन्धनत्वाच प्रमेथव्यवस्थाया इति वाच्यम् , अस्माकं रूपत्वादीनां रूपादिष्त्राधेयनियमसिद्धेः, भवताख्वैकं समवायं सर्वत्राभ्युपगच्छतां स दुर्घट इत्यादिशसङ्गापादनस्यास्माभिः कियमाणत्वान् । द्रव्ये एव द्रव्यत्वादीनां यो नियम इध्यते स समवायबलादेव, तस्य च द्रव्यत्वादेर्यस्ममवायः स एव गुणादिष्वप्यस्ति, गुणत्वजात्या तस्य सम्बद्धत्वादिति, तथा च कथं न पदार्थसङ्करप्रसङ्कः, द्रव्यत्वस्य यः समवायः स न 25 गुणादाविति चेत्ति संयोगवत्प्रत्याधारं तस्य भेदः प्रसज्येत । स्वरूपतः समवायस्याभेदेऽपि द्रव्यत्वादीनां भेदाद्भेद इति चैत्समत्रायस्याभेदे कुतो द्रव्यत्वादीनां विशेषणानां भेदः, यदि स्वत एव तदाऽऽघेयतानियमोऽपि स्वत एव स्यात् किं समवायेन । द्रव्यत्वादीनां प्रति-नियताधारेष्वेष ष्ट्रनेरन्यत्र तस्य व्यतिरेक इत्युक्तिरपि न युक्ता, अविकलनिमित्तसद्भावे कार्यस्याभावायोगाद्रन्यथाऽनत्कार्यत्वप्रसङ्गान् , एवञ्च धियां व्यतिरेकायोगासद्वशादाधान

राषेयभावनियमो न सङ्गच्छते, न च द्रव्य एव द्रव्यत्वमाश्रितमिति व्यपदेशाह्यक्रयव्य-ञ्जकशक्तिप्रतिनियमाद्वा तन्नियमः, समवायबलेनैव तक्क्यवस्थापनीयतया तस्य सर्वत्राविभिष्ट-त्वात्, न हि ज्ञानोत्पादनयोग्यम्बभावोत्पादनाद्व्यङ्गधन्यञ्जकभाव इष्टः, नित्यानामपि सत्ता-दीनां समनायस्येष्टतया तदुःवत्तेरयोगात् । दधिकुण्डसंयोगदृष्टान्तोऽप्यस्मान् प्रत्यसिद्ध एव संयोगस्य निषद्धत्वात्, तत्सद्भावेऽपि चायं पर्यनुयोगस्तत्रापि तुल्यः । किन्न नेहप्रत्यया- 5 त्समवायस्य सिद्धिरनैकान्तिकत्वात्, इह समवाियपु समवाय इतीहप्रत्ययस्यापरसमवाया-निबन्धनत्वात्, अन्यथाऽनवस्थाप्रमङ्गात्। अपि च कारणात्तपुरुष्ध्या यदि नित्यः सम-वायः स्यात्तर्हि घटादीनामपि नित्यताप्रमङ्गः, घटादीनां समवायास्तित्वादेव स्वाधारेष्वव-स्थीनात्ममवायस्य नित्यत्वे तेषामप्यवस्थानात् । न च सत्यपि समवाये घटाचार्मभका-वयवानां विनाज्ञाहिभागाद्वा सहकारिकारणान्तराभावाद्विरोधिप्रत्ययोपनिपाताच न घटा- 10 दीनां नित्यतेति वाच्यम्, आरम्भककपालाश्चवयवानामपि स्वावयवेषु सर्वदा मद्भावेन कपालादेविनाशविभागानुपपत्तः । तद्विनाशाद्यभ्युपगमे तु समवायविनाशस्यापि नैयत्यं भवेत् मम्बन्धिनिवृत्तौ मम्बन्धसद्भावस्य दुर्घटत्वात्, नष्टसंयोगिसंयोगवन्न नित्यः सम-वायः स्थात् । न च सर्वेसम्बन्धिविनाशो न कचिद्गित, अन्ततः परमाणूनां सत्त्वात्, यत्किक्कित्सम्बन्धिविनाशे चापरसम्बन्धिनिबन्धनावस्थानं समवायस्य भविष्यतीति कथम- 15 नित्यतेति वाच्यम्, अनया रीत्या संयोगस्यापि नित्यत्वप्राप्तेः। न च संयोगस्य प्रति-संयोगिभेदादनित्यत्वम् , समवायस्तु इहप्रत्ययनिबन्धनोऽभिन्नत्वादेक एवेति वाच्यम्, यतो योऽयं घटस्य समवायस्तद्वयवकपालेषु वृत्यात्मकः स एव तेषु विन-ष्टेषु सम्बन्ध्यन्तरेष्त्रस्ति, आहोस्विदन्य एव, प्रथमे प्रागवस्थावदप्रच्युतगृत्तित्वाद्भटाद-योऽवस्थिता एव स्युः, अन्यथा तेषामनवस्थितवृत्तित्वान्नावस्थितिः समवायस्य प्राप्नोति, 20 तस्य वृत्त्या मकत्वात्, अन्यथा तस्य तद्रूपत्वानुपपत्तेः, स्वतंत्रस्य तद्नुपकारिणः वृत्तिः समवाय इति वा नामकरणे संज्ञामात्रमेव भवेत्, न वस्तुतथाभावः, तथा चाविनष्ट-सम्बन्ध्यवस्थायामपि घटादयो न समवायमद्भावबलात्स्वाश्रयवृत्ताः सिद्धेयुः, पश्चादिव परमार्थतो वृत्त्यभावात् । द्वितीयपक्षे तु संयोगादिवत्समवायबहुत्वं प्राप्त्यात्, तथा चाभ्यु-पगमहानिर्भवेत् , नित्यत्वे च समवायस्याङ्गीकियमाणे स्वकारणसमवायस्य स्वसत्तासमवा- 25 यस्य च जन्मशब्दवाच्यस्य सर्वदा सद्भावात कार्यजन्मनि कचिदपि कारणानां साफर्यं न स्यात . तथा चाध्यक्षादिविरोधः, तन्त्वादेः पटादिकार्यजनकत्वेनाध्यक्षादिना प्रतीतेः, सम-वायलक्षणस्य जन्मनो नित्यतया क्रमासम्भवाद्भावानां क्रमोत्पत्तिरुपलभ्यमाना विरुद्धा च

10

स्यात् । तथा जगदनुपकार्योपकारकभूतमिति शास्त्रशणयनमसङ्गतं भवेत्, तदेवं नित्यसम-वायकल्पनमसमञ्जसमिति संक्षेपः ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिकासरेण तत्पट्टधरेण विजय-लिच्छिम्रिणा सङ्कलिने सम्मतितस्वसोपाने कणादोक्तक्षेय-निरसनं नाम द्वात्रियां सोपानम् ॥



#### सदाचेकान्तवादभञ्जनम् ।

अन्योन्यनिरपेक्षनयाश्रितस्य मिध्यात्वाविनाभूतत्वमेवाह्-

जे संतवायदोसे सक्कोलूया भणंति संखाणं। संग्वा य असन्वाए तेसि सन्वे वि ते सन्ना॥ ५०॥

यान् सद्वाददोषान् शाक्यौलुक्या भणन्ति सांख्यानाम् । सांख्याश्वासद्वादे तेषां सर्वेऽपि ते सत्याः ॥ छाया ॥

यानिति, द्रव्यास्तिकाभ्युपगतपदार्थाभ्युपगमे सांख्यानामेकान्तसद्वादपश्चे कियागुणव्यपदेशोपलब्ध्यादिलक्षणान् यान् दोषान् शाक्योल्क्या बदन्ति, ते सर्वेऽपि तेषां सत्याः, ते च दोषा एवं सत्याः स्युः यद्यन्यित्रपेक्षनयाभ्युपगतपदार्थप्रतिपादकं तच्छास्रं स्थात्, कार्योषस्थातः प्रागपि तेपामेकान्तेन मन्द्यनिवन्धनत्वात्, अन्यथा कथंचित्सन्देऽनेकान्त-वादापत्तेदीषाभाव एव स्यात । एवं सांख्या अध्यमत्कार्यवाददीपानसदकरणादीन् यान् वद्नित ते सर्वे सत्या एव. एकान्तासित कारणव्यापारासम्भवात्, अन्यथा शश्यक्तादेपि
कारणव्यापारादुत्पत्तिः स्यात् । अथ कारणावस्थायां न शश्यक्तस्यासद्भावादनुत्पत्तिः किन्तु
कारणाभावात्, घटादेस्त्वसतोऽपि कारणसद्भावादुत्पत्तिति चेत्र शश्यक्तस्य हि कारणाभावम्तस्यात्यन्ताभावाद्वाच्यः तद्भावश्च कारणाभावादित्यन्योन्याश्रयः स्यात् । किन्न घटादीनां मृत्विण्डाबस्थायामसत्त्वे कुनः कारणसद्भावः, सति कारणव्यापारासम्भवात्, तत्र प्रागसत्त्वादेव कारणसद्भाव इति चेत्र, तत्र घटस्य सत्त्वे प्रागनवस्थायोगात्, असत्त्वे शश्यक्तः
कारणसद्भावः । न च घटस्योत्पत्तिदर्शनात् प्राक् अभावो न शश्यक्तस्यिति वाच्यम्,
अन्योन्याश्रयात्, घटस्य हि पूर्वमभावसिद्धावुत्पत्तिसिद्धित्तस्याः सिद्धौ तत्तिद्धिनीन्यथेति । न च कारणस्य कार्यश्चन्यतालक्षणप्रागभावः प्रागेव सिद्ध इति वाच्यम्, अकारणस्यापि कार्यश्चन्यतेपलक्षमेन तत्सम्बन्धाद्धस्य तत्कार्यनापसक्तेः, यस्य हि प्रागभावित्वं

तस्य कार्येता, तम कार्यशून्यं पदार्थान्तरं कारकाभिमतान् अन्यदिष च तत्त्रागभावस्वभावं प्राप्तं तत्सम्बन्धेन च घटादेः शशश्कादिव्यवच्छेदेन कार्यताऽभ्यूपगतेति सुत्रपिण्डकार्यताऽपि घट-स्यैवं भवेत्। तदन्वयव्यतिरेकाभावान्न तत्कार्यतेति चेन्न, तस्य तत्रासच्वनिबन्धन्त्वात्। न बा प्रागभावः प्रत्यक्षादिप्राह्यः, मृत्पिण्डस्वरूपमात्रस्यैव तत्र प्रतिभासनात् । न च कारणस्वरूपमेव प्रागभावो निर्विशेषणस्य खरूपमात्रस्य कार्येऽपि सद्भावात्तस्यापि प्रागभावरूपताप्रसक्तेः, अथ 5 कार्योन्तरापेक्षया तस्यापि प्रागभावरूपता कारणस्वभावाऽभ्युपगम्यत एव, न, कारणाभिमतापे-क्षयापि तद्रूपताप्रसक्तेः । तथाप्रतीत्यभावात्र तद्रूपतेति चेन्न, अनपेक्षितवस्तुस्वरूपात् प्रतीतिमा-त्राद्वस्तुव्यवस्थाऽयोगात्, ततो मृत्पिण्डादिक्षपतया वस्तु गृह्यतेऽध्यक्षादिना न पुनस्तद्व्यतिरिः क्तकारणादिरूपतया, तस्य तत्राप्रतिभासनात्, प्रतिभासनेऽपि विशिष्टकार्थोपेक्षया कारण-त्वस्य प्रतिपत्तौ कार्यप्रतिभासमन्तरेण तत्कारणत्वस्याप्रतीतेः, असतः कार्यम्य तदानीम- 10 प्रतिभासनात् प्रत्यक्षस्यासद्रथेप्राह्कत्वेन भ्रान्तताप्रमक्तेः तदा तत्कार्यस्य सत्त्वप्रसक्तिः म्यादिति कथमसति कारणव्यापारः प्रतीयेत, तन्न युक्तमसतः कार्यत्वम् ॥ नाष्यसत्कारणं कार्यम्, कारणस्य तदानीसभावे तस्य तत्कृतत्वायोगान्, क्षणिकस्य कारणस्य स्वभावमात्रः व्यवस्थितेरन्यत्र व्यापारायोगात् । न च तद्नन्तरं कार्यस्य भावान् प्राग्भावित्वमात्रमेव कारणस्य व्यापार इति वाच्यम् , सर्वभावेषु तत्पूर्वकालभावित्वस्य सत्त्वेन तत्कारणत्वा- 15 पत्तेः, तदनन्तरं विवक्षिनकार्यस्योदयात्। न च सर्वभावक्षणाभावेऽपि तद्भावात्र तस्य तत्कार्यत्वमिति युक्तम् , विवश्चितक्षणाभाव एव विवश्चितकार्यसद्भावात , सर्वत्र चाविशि-ष्टत्वात् । विशिष्टभावक्षणधर्मानुविधानात्तस्य तत्कार्यताव्यवस्थेति चेन्न, सर्वथा तद्धमीनु-विधाने तस्य कारणक्रपतापत्तेः, तत्प्राक्कालभावितया तत्कार्यताव्यतिक्रमात्, कथिन्नादः र्मानुविधाने चानेकान्तवादापत्तेरसत्कारणं कार्यमित्यभ्युपगमव्याघातात्, सन्तानापेश्चया 20 कार्यकारणभावे तु तस्य पूर्वीपरक्षणव्यतिरेकेण सद्भावे कार्यकारणरूपस्य तस्यैवार्यक्रिया-सामध्यीत् सत्त्वं स्यात्र तु क्षणानामर्थिकियासामध्यीवरहात्, अव्यतिरेकेण च सङ्कावे सैव कार्यकारणभावानुपपत्तिः । अथ सन्तानस्य क्षणसम्बन्धित्वात्तस्य कार्यकारणभावे क्षणाना-मपि स्यादिति चेन्न सन्तानक्षणयोभिन्नयोः कार्यकारणभावादन्यस्य सन्बन्धस्याभावेन सन्ता-नस्य नित्विलक्षणानन्तरभावित्वेन सर्वसंतानतात्रसक्तिःस्यात्, किन्न तस्यापि नित्यत्वे क्षण- 24 कार्यत्वे च सत्कार्यवादप्रमक्तिः, क्षणिकत्वे चान्वयाप्रसिद्धेस्तस्य तत्कार्यत्वाप्रसिद्धिः, व्यति-रेकम कार्यकारणभावनिबन्धनश्रणिकपक्षे न सम्भवतीति प्रतिपादितमेव । किन्न श्रणिकभा-वाभ्युपगमवादिनी यदि भिन्नकार्थोद्याःकारणस्य सत्त्वमभिमतं तदा तःकार्यस्याप्यपरकार्योद-यात् सत्त्वसिद्धिरित्यनवस्थापत्तेने कचित् सत्त्वव्यवस्था स्यादिति कुतल्तद्भावच्छेदेनासत् कार्य-

मिति व्यपदेशः, अथ मानलभूणकार्यसद्भावाद्धेतोः सत्त्रव्यवस्थितिरिति चेजमानस्यापि कथं होयसत्ताञ्यवस्थापकत्वम् , होयकार्यत्वादिति चेत्र यतः किं तेनैव ज्ञानेन होयकार्यता स्वात्मनः प्रतीयते उत ज्ञानान्तरेण: नाद्य:, तस्य प्रागसन्त्राभ्युपगमादप्रवृत्तेः, समानकास्त्रवेऽपि ज्ञान-स्य ज्ञयकार्यत्वाभ्युपगमेऽविशेषतो वेपरीत्यप्रमङ्गः सन्येतरगोविषाणयोः समानकाळयोरिष 5 कार्यकारणभावप्रसङ्गश्च । न द्वितीयः तस्यापि स्वप्रमेयकार्यावगतौ प्रागवृत्तितयाऽसामध्यीत्, तस्याम ज्ञानस्थाणमपि कार्यं क्षणिकैकान्तवादे हेतोः सत्तां व्यवस्थापयितुं समर्थम् , अध्यक्षं त न पौर्वापर्ये प्रवर्तते, उक्तन्यायात् , नानुमानमपि, तस्य तत्पूर्वकत्वात् तन्नासुरकार्यवादः प्रमाणसङ्गतः ॥ सरकार्यवादस्तु प्रागेव निरस्तः, तथापि किश्चिदुच्यते, तत्र नित्यस्य कार्य-कारित्वं तस्य व्यतिरेकाप्रसिद्धाः कार्य्यकरणमामध्यीप्रसिद्धेरयुक्तम्, मर्त्रदेशकालव्यापिनो 10 निस्यस्य हि कचिद्पि कार्येव्यापार्विरहिणो न सामध्येमवगन्तुं शक्यते। न च सर्वेदेशाव्यापि-नस्तस्य कार्यकारणसामध्यम्, तथाप्रतीतिवलात्सर्वदेशात्र्याप्तेरवगमे सर्वकालात्याप्तेरिप तत एवाभ्युपगमत्रसङ्गात् । अभ्युपगम्यन एवेनि चेन्न, कनिपयदेशकालव्याप्तेरप्यप्रतिपत्तेः, तथा च निरंशेकक्षणरूपता भावानां समायाता। न च तदेकान्तपक्षेऽपि कार्यजनकता, प्राङ्नि-रस्तत्वात् , न चैकान्तनित्यव्यापकत्वपक्षे प्रमाणप्रवृत्तिरित्यसकृत् प्रतिपादितम् । न चासति कार्ये 15 निर्विषयत्वात् कारणव्यापारासम्भवात्सत्येव तत्र तेषां व्यापारः, हेतूनां जडत्वेन दृष्टा श्रुत्वा श्नात्वा वा कार्थे व्यापाराभावात्। न चाहदयमानाजडेश्वरादिहेतुकमकृष्टोत्पत्तिकं भूरुहादि सम्भवति, तस्य निपिद्धत्वात् । न चालतः कार्यस्य विज्ञानं न प्राहकम् , असत्यप्य-क्षादियुद्धेः प्रष्टुत्तः, अन्यथा कथं कार्यार्थप्रतिपादिका चोदना भवेत् । किञ्च यदि सत्येव कार्ये कारणन्यापारस्तदोत्पन्नेऽपि घटादिकार्ये कारणन्यापारादनवरनं तदुःपत्तिप्रसक्तिः, 20 तत्सस्वाविशेषात् । अभिव्यक्तिमात्रेण व्यापारविश्रामोऽपि न युक्तः, असत्यामभिव्यक्ती कार्ये इव कारणन्यापारस्य स्वाकारायोगात् , स्वसमयविरोधादिति ॥ अथ विद्यमानात् कार-णान् कार्यमिति सत्कार्यवादः, असतो हेतुत्वायोगान्, अन्यथा शश्यक्वादितोऽपि पदार्थी-त्पत्तिप्रसङ्गः, कार्यकालेऽत्यन्ताभावप्रागभावयोरसत्त्वेनाविशेषात्, मैवम्, प्राक्तनहृपापरि-स्याने सतोऽपि कारणस्य प्राक्तनावस्थावत् कार्यं प्रतिहेतुत्वासम्भवात् , व्यापारसम्बन्धाद्वेतु-25 तेति चेन्न, तक्क्यापारं प्रत्यप्यपरव्यापारवत्पदार्थस्य हेतुत्वे तत्रापि व्यापारस्यान्यतथाविधपदा-र्थहेतुकत्वादनवस्थापातात्, तथा चानन्तव्यापारपरम्पराया न पर्यवसानं यावत् कस्यचिदन-बस्थानाद्सतः कारणात् कार्योत्पत्तिः स्यात्, न च कारणस्वरूपमेव व्यापारस्तत्काल एव च कार्यं नातोऽनवस्थेति वाच्यम्, कारणसमानकाले कार्योत्पत्तिप्रसङ्गेन सब्येतरगोविषाण-बत् कार्यकारणभावानुपपत्ते:। कार्यकाले कारणस्याभावे चिरविनष्टादिव तत्काळविनाशि- मोऽपि कार्यसद्भावो न भवेत् । किञ्च सतः कारणात् कार्योत्पत्तिमभ्युपगच्छतां बौद्धस्येव न कार्योत्पत्तिकाले कारणस्यासन्तरं सिद्धम्, अविचलितक्रपस्य च तस्य सद्भावेऽपि न कार्य-वसा, विकलकारणस्वात् प्राग्वत्, अन्यथा पूर्वमपि तद्वता स्यात्, अविकलकारणस्वात् इरानीमिव, तस्मानेकान्वसत्कार्यवादोऽसत्कार्यवादो वा युक्तः, अनेकदोषदुष्टत्वात् ॥ अभै-कान्तेन सद्सतोरजन्यत्वादजनकत्वाच कार्यकारणभावासम्भवात् सर्वज्ञून्यतैवेति चेन्न, कथित्रत् सदस्तीर्जन्यत्वाश्च, न चैकस्य सदसद्गुपत्वं विरुद्धम्, कथित्रद्विद्वजनिमित्तापेक्षस्य सदसस्वस्यैकदैकत्राबाधिताध्यक्षतः प्रतिपत्तेः, न चाध्यक्षतः प्रतिपन्ने वस्तुनि विरोधः, अन्ययैकचित्रपटझाने चित्रहरूपतायाः चित्रपटे च चित्रैकरूपस्य बिरोधः स्यात , सथा च गुक्ता द्यां कप्रकारं पृथिव्या रूपिमिति वैशेषिकस्य विरुद्धाभिधानं स्यात्, न च तद्-वयवानां शुक्काद्यनेकरूपयोगित्वमवयविनि त्वेकमेव रूपमिति वाच्यम्, तद्वयवानाम- 10 प्यवयवितयाऽनेकप्रकारैकरूपवस्वविरोधात् । न चैकैकावयवेष्वेकैकं शुक्रादिरूपमस्तीति वक्तव्यम्, यावत्परमाणुतत्तद्वयवानामेकैकरूपतापस्या विभिन्नघटपटादिपदार्थेष्विव चित्र-पटेऽपि नीलपीतशुक्ररूपा एते भावा इति प्रतिपत्तिः स्यात् , न तु चित्ररूपः पट इति, अवय-चावयविनोरनन्यत्वात् , अवयवानामनेकरूपवत्त्वेऽप्यवयविनस्तथाभावाभावात् , तस्यापि विभिन्नानेकरूपवत्त्वे चित्रैकरूपप्रतिभासानुपपत्तिः, अनेकरूपमम्बन्धित्वस्यैव तत्र भावाम् , 15 तथा च ' अविभूति द्रव्ये समानेन्द्रियमाद्याणां विशेषगुणानामसम्भवादि 'ति विरुद्धाभि-धानं भवेत् । किञ्चेकत्र पटादौ नानारूपाणां सद्भावाभ्युपगमे तस्य व्यार्घ्यवृत्तित्वं अव्याप्यः वृत्तित्वं वा, अध्याप्यवृत्तित्वे स्पादीनामाश्रयव्यापित्वाभिधानमसङ्गतं भवेत्, एकावयवम-हितेऽवयविन्युपलभ्यमानेऽपरावयवानुपलब्धावपि अनेकरूपप्रतिपत्तिः स्यात् , सर्वरूपाणामा-श्रयव्यापित्वात् । न च श्रुङ्घादिविश्वत्ररूपं विलक्षणमेकमतो न दोष इति वाच्यम्, अनेका- 20 कारैकरूपस्य अविरुद्धत्वापत्तेः, चित्रैकरूपाभ्युपगमस्य चित्रतरत्वान् । प्रत्यक्षेण तथा प्रती-तेर्न विरोध इति चेत् सद्सद्र्पैकरूपतया कार्यकारणरूपस्य वस्तुनः प्रतिपत्तौ कथं विरोधो भवेत् । न च चित्रपटादावपास्तशुक्तादिविशेषं रूपं विलक्षणमेकस्वभावं न तु नानाकारमिति वाच्यम् , चित्ररूपः पट इति प्रतिभासाभावप्रसक्तः, असमानजातीयगुणानारम्भकत्ववादिनो

१ अविभुनि घटादौ बक्षुप्राह्मो झादिविशेषगुणो नैकदा विद्यत इत्यर्थः, तस्मार्जेकदा पटं नानारूप 25 सम्भवः, घटं चक्षुप्राह्माणा रूपसंख्यापरिमाणादोनांमेकदैव सम्बाद्धिशेषगुणेति, तत्रैव सपरसादेः सत्त्वात्समानेनिद्यप्राह्माणामिति, समानता चेन्द्रियपिक्षाजकोपाधिमस्त्या । आत्मन्येकदैव मनोष्राह्माणा ज्ञानेन्छादिविशेष-गुणानां सद्भावादिवभुनीति ॥ २ अभावविशिष्टान्यत्व व्याप्यवृक्तित्वम्, वै० स्वप्रतियोगित्वस्वमामाना-धिकरण्योभयसम्बन्धेन ॥

वैशेषिकस्य परस्परविरुद्धशुक्कादिनानारूपेभ्यश्चित्रेकरूपोत्पादासम्भवास, ग्रहादिरूपाणां समानक्पारम्भकत्वोपलम्भात्। किञ्च गुक्काच्छक्कमिलादिप्रतीतेः समानजातीयगुणारम्भ-कत्वसेव यदि कारणगुणानामित्यभ्युपगम्यते तर्हि कारणगतशुक्रादिक्पविशेषेभ्यः कार्येऽपा-स्तति हिशेषस्य रूपमात्रस्य कथ्मुत्पत्तिर्भवेत् , तेश्यस्तस्यासमानत्वात् । अथ तद्रतरूपमात्रेश्यस्त-ठ दूपमात्रस्योत्पत्तेर्न दोष इति चेन्न शुक्कादिविशेषस्यव्यतिरेकेण रूपत्वाविसामान्यमपहाय रूप-मात्रस्याभावात्, सामान्यस्य च नित्यत्वेनाजन्यत्वात्, न च रूपमात्रनिवन्धनः चित्ररूपः पट इति प्रतिभासो युक्तः, शुक्कादिप्रत्ययस्यापि तित्रबन्धनत्वेन शुक्कादिक्रपविशेषस्याप्यभावप्रसक्तेः, न चावयवगतचित्ररूपात् पटे चित्रप्रतिभासः, अवयवेष्वपि तद्रूपासम्भवात्, न चान्यरूप-स्थान्यत्र विशिष्टप्रतिपत्तिजनकत्वम् , पृथिवीगतिचित्ररूपाद्वायौ चित्ररूपप्रतिपत्तिप्रसक्तेः । 10 यदि च रूपमात्रमेव तत्र स्यात् क्षितावनेकप्रकारं रूपमिति विरुद्धते, अनेकप्रकारं हि शुक्रत्वादिभेदभित्रमुच्यते रूपमात्रक्च शुक्रादिविशेषरहितं तस्य शुक्रादिविशेषेष्वनन्तर्भा बात कथं न विरोध:। न च नीलादिरूपरेकरूपारंभादेकमेव पटे चित्रं रूपम्, यथाहि रूपस्य विशेष: शुक्कादिस्तथा चित्रमपि रूपविशेष एव चित्रशब्दवाच्य इति वक्तव्यम्, अनेकाकारस्येकत्वे चित्रैकशब्दबाच्यत्वे वा सद्मद्नेकाकारानुगतस्यैकम्य कारणादिशब्दबा-15 च्यत्वेनाभ्युपगमप्रसङ्गात् । यथा च बहुनां तन्त्वादिगतनीलादिरूपाणां पटगतैकचित्ररूपार-म्भकत्वं दृष्टत्वाद्विष्ठद्धं तथानेकाकारम्यैकरूपत्वं वस्तुनो दृष्टत्वादेवाविष्ठद्धमभ्युपगन्तव्यम्, अत एवानेकरूपत्वाचित्ररूपस्य एकावयवसहितेऽवयविन्युपलभ्यमाने शेषावयवावरणे चित्र-प्रतिभासाभाव उपविमान् । सर्वथा त्वेकक्षपत्वे तत्रापि चित्रप्रतिभासः स्यात् , अवयवि-व्यास्या तद्रुपस्य वृत्तेः । न चावयवनानारूपोपलम्भसहकारीन्द्रियमवयविनि चित्रप्रतिभासं 20 जनयतीति तत्र सहकार्यभावाधित्रप्रतिभासानुत्पत्तिरिति वाच्यम् , अवयविनोऽप्यनुपछिध-प्रसङ्गात, न हि चाक्षुपप्रतिपत्याऽगृह्यमाणह्रपत्यावयिवनी वायोरिव प्रहणं दृष्टम्, न च चित्ररूपव्यतिरेकेणापरं तत्र रूपमस्ति यतस्तत्प्रतिपत्त्या पटप्रहणं भवेत् । नाप्यवयवरूपोपल-म्भोऽवयविक्रपप्रतिपत्तावश्चसहकारी, तद्भावं वा तदवयवक्रपोपलम्भोऽपि स्वावयवक्रपोप-लंमाश्चसहकारीति तमन्तरेण स न स्यादित्येवं पूर्वपूर्वावयवरूपोपलन्मापेक्षया परमाणुरूपो-25 परमामावासज्जन्यद्वयणुकाद्यवयविक्रपोपलंभासम्भवात्र कचिद्पि क्रपोपलब्धः स्यात् , तदभावे च नावयव्युपलव्धिरिति तदाश्रितपदार्थानामप्युपलम्भाभावात् सर्वप्रतिभासाभावः स्यात् । तत एकानेकस्यभावं चित्रपटरूपबद्वस्तु परेणाप्यभ्युपगन्तव्यमेव । बौद्धेनापि चित्र-पटपतिभासस्यैकानेकरूपतामभ्युपगच्छता एकानेकरूपं वस्त्वभ्युपगतमेव । अथ प्रतिभासोऽ प्येकानेकरूपो नाभ्युपगम्यते तर्हि सर्वथा प्रतिभासाभावः स्यादिति असकुदावेदितम् । तत एकान्ततोऽसित कार्ये न कारणव्यापारस्तेनाभ्युपगन्तव्यः असित तत्र तद्भावात्, नापि सित, मृत्पिण्डे तस्य तमन्तरेणापि ततः प्रागेव निष्पन्नत्वात्। न च मृत्पिण्डे कारकव्यापारः अन्यत्र पृथुबुष्नोदराद्याकारस्तत्फलम्, अन्यत्र व्यापारेऽन्यत्र फलासम्भवात्, स एव मृत्पिष्डः कारकव्यापारात् पृथुबुष्नोदराद्याकारतां प्रतिपद्यत इति कारकव्यापारफल्योरेकः विश्वयत्वे अनेकान्तवादसिद्धः, तस्माद्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकाभ्यां केवलाभ्यां सिहताभ्याम- 5 न्योन्यनिरपेक्षांभ्यां व्यवस्थापितं वस्तु असत्यमिति तत्प्रतिपादकं शास्त्रं सर्वं मिश्येति व्यवस्थितम् ॥ ५०॥

अमुमेवार्थमन्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रढीकर्तुमाह-

ते उ भयणोवणीया सम्महंसणमणुत्तरं होति। जं भवदुक्खविमोक्खं दो वि न पूरेंति पाडिकं॥ ५१॥

ती तु भजनोपनीती सम्यग्दर्शनमनुत्तरं भवत । यस्माद्भवदुःखिमोक्षं द्वाविष न पूरयतः प्रत्येकम् ॥ छाया ॥

ताविति, द्रव्यपर्यायास्तकनयौ भजनया परस्परम्बभावाविनाभूततया सदसदूपैकान्तव्यवच्छेदेन तदात्मकैककार्यकारणादिवस्तुप्रतिपादकत्वेन उपयोजितौ यदा भवतस्तदानुत्तरं
सम्यग्दर्शनं भवतः परस्पराविनिभीगवर्त्तिद्रव्यपर्यायात्मकैकवस्तुतत्त्वविषयकच्यात्मकात्रा- 15
धितावबोधस्वभावत्वात् । यदा त्वन्योन्यनिरपेश्चद्रव्यपर्यायप्रतिपादनत्वेनोपनीतौ भवतो न
तदा सम्यक्त्वं प्रतिपद्येते तम्मात् संसारभाविजनमादिदुः व्वविमोक्षं तौ द्वाविप प्रत्येकं न
विधत्तः मिथ्याज्ञानात् सम्यक्षित्रयानक्षत्रया आत्यन्तिकभवोपद्रवान्निवृत्त्यसिद्धेः तदिपर्ययकारणत्वात् । ततः कारणात् कार्यं कथिन्नदन्यत् अत एव तदतद्वप्रतया सवासन्नेति ॥५१॥

अमुमेवार्थमुपसंहरति--

20

10

नित्थ पुरुषीविसिद्धो घडो ति जं तेण जुज्जइ अणण्णो। जं पुण घडो ति पुरुषं ण आसि पुरुषी तओ अण्णो ॥ ५२॥

नास्ति पृथिवीविशिष्टो घट इति यत्तेन युज्यतेऽनन्यः । यत् पुनः घट इति पूर्वे नासीत् पृथिवी तत्रोऽन्यः ॥ छाया ॥

नास्तीति, सङ्ग्यमृत्पृथिवीत्वादिभ्यो भिन्नो नास्ति घटः, सदादिव्यतिरिक्तसभाव- 25 तया तस्यानुपलम्भात्, यदि सत्त्वादिधमीणां घटादेकान्ततो भेदः तेभ्योऽपि घटो भिन्नो न तदा घटस्य सदादित्वं भ्यात्, स्वतोऽमदादेरन्यधर्मयोगेऽपि शश्रष्टङ्गादेरिय तथात्वा-

20

योगात्, सद्दादेरिप घटाधाकारादत्यन्तभेदे निराकारतया अत्यन्ताभावस्येवोपलम्भविषयत्वाचोगात्, क्रेयत्वप्रमेयत्वादिधर्माणामिष सद्दादिधर्मेभ्यो भेदेऽसत्त्वम्, सद्दादेश्च तेभ्यो
भेदेऽक्रेयत्वादस्वयमेव, ततः सद्दादिक्षपतयोपलभ्यमानत्वाद्धदस्य तेभ्योऽभिन्नताऽभ्युपगन्तम्या, प्रमेयव्यवस्थितेः प्रमाणनिवन्धनत्वातः। यत् पुनः पृथुबुभोदराधाकारतया पूर्व
सद्दादिनीसीत् ततोऽसौ तेभ्योऽन्यः, घटादिक्षपतया पूर्व सद्दादेरनुपलम्भात्, प्रागपि
तद्वपस्य सद्दादौ सत्त्वेऽनुपलम्भायोगात्, दृश्यानुपलम्भस्य चाभावाव्यभिचारित्वात्,
तदतद्वपतायाद्ध विरोधाभावात्, प्रतीयमानायां तदयोगात्, अवाधितप्रत्ययस्य च मिथ्यात्वासम्भवात्।। ५२।।

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयाँनन्दस्रीश्वरपट्टालङ्काग्श्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तर्भक्तभगण तत्पट्टघरण विजय-लिधस्रिणा सङ्गलिते सम्मतिनत्त्वसोपाने सदाचका-न्तवादभञ्जनं नाम त्रयस्त्रिशं सोपानम्॥



#### कालाचेकान्तवाद्भञ्जनम्।

15 सदाहोकान्तवादवत् कालाग्रेकान्तवादेऽपि मिध्यान्वमेवेत्याह ---

कालो महाव जियई पुष्वकयं पुरिसकारणेगंता। मिच्छत्तं तं चव उ समासओ होति सम्मत्तं॥ ५३॥

काल: स्वभावनियती पूर्वकृत पुरुषकारणेकान्ता । मिथ्यात्व त एव तु समासनो सर्वति सम्यक्त्यम् ॥ छाया ॥

काल इति । कालम्बभावनियानिपूर्वकृतपुरुषकारणरूपा एकान्ताः सर्वेऽप्येकका मिश्या-त्वम , त एव समुदिनाः परस्पराजहद्भृत्तयः सम्यवत्वरूपनां प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ।

तश्र काल एव एकान्तेन जगतः कारणम् , सर्वस्य हि शीतोष्णवर्षवनस्पतिपुरुषादेजैगतः उत्पत्तिस्थितिविनाशेषु प्रहोपरागयुतियुद्धोदयास्तमयगितगमनागमनादी च कालः
कारणम् , तं विनाऽन्यकारणत्वेनाभिमतभावसंद्भावेऽपि सर्वस्यास्याभावान् , तत्सद्भावे च

25 भावान् , तदुक्तम् 'कालः पचित भूतानि कालः संहरित प्रजाः । कालः सुप्तेषु जागित्ति
कालो हि दुरितिकमः' [ महाभार० आदिप० अ० १, श्लो० २७३ ] इति कालवादिनः
प्राष्टुः, असदेनत् , तत्मद्भावेऽपि कदाचिद्वृष्ट्यादेरदर्शनान् । न च कालविशेषाभावान् तदभवनमिति वाच्यम् , नित्यैकरूपस्य नस्य विशेषाभावान् , विशेषे वा तक्षननाजननस्वभाव-

प्रसङ्खतो नित्यत्वव्याहतेः, स्वभावभेदतो भेदात्। न वा प्रहमण्डलादिकृतो वर्षादेविदोष इति वक्कव्यम्, तस्याप्यहेतुकतय। आवात्, न च कालो हेतुरन्यो ऽन्याश्रयात्, कालभेदे सति वर्षीदिभेदहेतोर्भेहमण्डलादेर्भेदः, तद्भेदाश्च कालभेद इति । अन्यकारणकृते वर्षीदिभेदेऽभ्यूपग म्यमाने कालस्यैव कारणत्वमित्यभ्युपगमभङ्गः, अन्यतः कुतश्चित्कालभेदे चानित्यत्यमेव तस्य स्यात्, तत्र चोत्पाद्श्वितिचिनाशेषु यद्यपरः कालः कारणं तदा तत्रिप स एव पर्यनुयोग 5 इत्यनवस्थानाम वर्षादिकार्योत्पत्तिः स्यात् , त चैकस्य कारणत्वं युक्तम् , क्रमयौगपद्याभ्यां विद्विरोधात्, तम्र काल एवैकः कारणं जगतः। अपरे तु स्वभावत एव भावा जायन्त इति वर्णयन्ति, अत्र यदि स्वभावकारणत्वे भावस्य तदा स्वात्मनि क्रियाबिरोघो दोषः स्यान् , अद्भारतमानां स्वभावस्यैवाभावात् , उत्पन्नानां स्वभावसम्भवेऽपि पूर्वं तद्भावादेव भावस्यो-त्पत्तेने तत्र स्वभावः कारणं भवेत । अथ कारणमन्तेरण स्वपरकारणनिभिन्तजन्मितरपेक्ष- 10 तया सर्वेहेतुनिराशंसस्वभावा भावा भवन्ति, युक्तिश्चात्र यदुपल्डिधलक्षणप्राप्तं सद्तुपल-भ्यमानसत्ताकं तत् प्रेश्नावतामसद्भवहारविषयः, यथा शश्विषाणम्, अनुपद्धभ्यमानसत्ता-कब्ब भावानां कारणमिति स्वभावानुपलब्धिः, न चायमसिद्धो हेतुः, कण्टकतैक्ष्ण्यादेनिमि-त्तभूतस्य कस्यचिद्ध्यक्षाद्नाऽसंवेदनात्। अथ कारणातुपल्डमाद्वाद्यानां भावानामहेतुकत्व-सिद्धाविप कथमाध्यात्मिकानां तत्सिद्धिरिति चेदुच्यते, यत्कादाचित्कं तदहेतुकम् यथा 15 कण्टकतैक्षण्यादि, कादाचित्कक्क सुरवादिकमिति स्वभावहेतुः, न चापि यस्य सदसद्भावयो-र्थस्य सदमद्भावी नियमेन भवतन्तरस्य कारणमिति युक्तम्, व्यभिचारात स्पर्शे सति भवतोऽसत्यभवतोऽपि चक्षुर्विज्ञानस्य तद्कारणकत्वात् तस्यात्कार्यकारणभावस्य न्यभि-चारित्वाद्भावानां जन्म सर्वनिराशंसमिति सिद्धम्, अत्रोच्यते, न कण्टकतैक्षण्यादेरपि निर्हेतकत्वं सिद्धम् . प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां हि बीजादिकं तत्कारणत्वेन निश्चितम् , यश्मिन 20 सत्येव यस्य जन्म यस्य च विकाराशस्य विकारस्तत्तस्य कारणमुख्यते, उच्छनादिवि-चित्रावस्थाप्राप्तकः कण्टकतेक्षण्यादिनिक्रपितान्वयव्यतिरेकवद्वीजादिकं प्रस्यक्षान्पलम्भाभ्यां कारणतया निश्चितमिति अनुपलभ्यमानसत्ताकं कारणमित्यसिद्धो हेतः। कार्यकारणभावः ळक्षणं स्पर्शादौ व्यभिचारीत्यप्यसिद्धम्, स्पर्शस्यापि रूपहेतुतया चक्षुर्विज्ञाने ऽपि कारण-तयेष्ट्रेत्वात . तमन्तरेण विशिष्टावस्थस्य रूपस्येवासम्भवात । नापि यस्याभावे यन्न भव- 25

१ अत्र स्वभाववादेन वादद्वयमिभेप्रेतं स्वत एव भावा जायन्ते इत्येको वादः, अपरस्तु न स्वती नापि परतो भावा जायन्ते किन्तु स्वपरकारणनिरपेश्चं भावानां जन्मीत, यदीत्यादिश्रन्थेना श्रवादिनशम् कृतः, द्वितीयवाद सम्प्रत्याद्द अथेति, अत्र पक्षे स्वभावोऽपि न कारणम् पूर्ववादे तु तत्कारणमिति बोध्यम् । २ स्पर्श इति भूतान्युच्यन्ते, तानि चोपादायोपादाय रूपं वर्त्तते. ततक्षक्षविज्ञान प्रति स्पर्शस्य निमित्तभावोऽस्त्येष, केवसं साक्षात् पारम्पर्यकृतो विशेषः इति बौद्धाः ॥

तीति व्यतिरेकमात्रं कार्यकारणभावनिश्चयनिमित्तम्, किन्तु येषु सैमर्थेषु देतुषु सत्सु तदन्त-गैतस्यान्यतमस्य कस्यचिद्भावे तद्भवत् तत्कारणं तद्ति व्यवस्थाप्यते, अन्यशा मातृवि-बाह्रोचितपारशीकदेशप्रभवस्य पिण्डखर्जुरस्य मातृविवाहाभावे सत्यभावप्रसङ्गो भवेत् । न चैवनभूतव्यतिरेकस्य स्पर्शेन व्यभिचारोऽस्ति, रूपादिसिष्ठधानमुपद्दर्थे तन्मध्यपातिस्पर्शा-5 भावाबक्षुर्विज्ञानाभावस्य प्रदर्शयितुमञ्ज्यस्यत्वात् , तस्मात्रास्ति कार्यकारणभावस्यणस्य व्यभिः भार: । नापि केवलं बीजादिरेव भावकारणं किन्तु देशकालादिरपि, अन्यथा प्रतिनियत-देशकालता तेषामुपलम्भगोचरचारिणी न स्यात्, उपलभ्यते च राजीवादीनामुपलादिदेशपरि-हारेण सिळलादावेव वृत्तिः, शिशिरादिसमयपरिहारेण च निदाघादिसमये वृत्तिः, देश-कालनिरपेक्षत्वे त सर्वत्र देशे काले च ते अवयः, प्रतिनियतदेशादौ वर्तमानत्वाच तत्मापेक्षा 10 भवन्तीति निश्चीयते । निरिभाषाणां कथमपेक्षेति चेत्तदन्यदेशादिपरिहारेण नियतदेशादौ वृत्तिरेवापेक्षेत्युच्यते न त्विमप्रायास्मिका। अत एव तत्कार्यता तेषाम् , अपेक्षालक्षणत्वात्तत्कार्य-त्वस्य, तथावृत्तिश्चाध्यक्षत एव सिद्धेति कथं न तत्कार्यतावगतिः, यदपि सुखादीनामहेतुक-त्वसाधनाय कादाचित्कं साधनमुक्तं तत्साध्यविपरीतस्यैव साधनाद्विरुद्धम् . अनपेश्वस्याहेतोः कादाचित्कत्वानुपपत्तेः । साध्यविकलश्च दृष्टान्तः, अहेतुकत्वस्य तत्राप्यभावात् , प्रत्यक्षानुपल-15 म्थाभ्यां हेतुत्वनिश्चयात् प्रत्यक्षविरुद्धापि प्रतिज्ञा। अनुपलभ्यमानमत्ताकत्वहेतोः सिद्धावपि यद्यनुपलम्भमात्रं हेतुस्तद्।ऽनैकान्तिकः, प्रमाणाभावात् कारणसत्ताऽभावासिद्धेः । व्यापकस्य स्वभावस्य कारणस्य वा निवृत्तौ सत्यामेव व्याप्यस्य कार्यस्य वा निवर्त्तनात् , न हि प्रमाणमर्थ-सत्ताया व्यापकं वृक्षत्वविक्छंशपायाः, अभिन्नस्यैव व्यापकत्वात्। न च प्रमाणार्थसत्त्योरभेदो भिन्नप्रतिभासत्वात् । नापि प्रमाणमर्थस्य कारणम् . देशकारुस्वभावविष्ठक्रष्टानामर्थीनां प्रमाणे-20 नाविषयीकृतानामपि सत्त्वम्यात्रिरोधेन व्यभिचारान् । न हि तदन्तरेणापि भवन् प्रति तत्का-रणमतिप्रमङ्गात, कारणत्वाभ्युपगमे वा स्वपक्षपरित्यागी भवेत, न वा प्रमाणात प्रमेय-मुत्वराते, अर्थादेव विषयभूतान प्रमाणम्योद्भवान् । अप्रतिबद्धप्रमाणाच नार्थसत्ता नि वर्नते, अन्यथाऽश्वनिवृत्तौ गोरिप निवृत्तिः स्यात् । किञ्चानुपलम्भोऽपि हेतः कि सर्वस्य. स्वस्य वा, न प्रथमः सर्वानुपलम्भस्यार्वाग्दर्शनेन निश्चेतुमशक्यत्वात् न सर्वाग्टशा मयूरचन्द्र-25 कादीनां भवें: पुरुषेरदृष्ट्रं कारणं नोपलभ्यत इति निश्चेतुं शक्यम्। न द्वितीयः, खल-बिलाशन्तर्गतस्य बीजादेः स्वोपलम्भनिवृत्तावि सत्ताया अनिवृत्तेर्हेतोरनैकान्तिकत्वात् एवज्रीकम, 'न हेतुरस्तीति बदन महेतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव वाधते । अथापि हेतुप्रण-यालसो भवेत प्रतिक्रया केवलयास्य कि भवेत 'इति । तस्मान्न स्वभावैकान्तवादाभ्युपगमी

६ स्वातिरिक्तयावरकारणसङ्गावे सत्यपि यदभावात् कार्याभावस्तत्तस्य कारणमित्यर्थः ॥

युक्तिसङ्गतः । अथ सर्वस्य वस्तुनः प्रतिनियतरूपेण भावात्तत्र नियतिरेव कारणम् , तीक्ष्ण-शसायुपचातेऽपि मरणयोग्यनियत्यभावे जीवनदर्शनात्, तथाविधनियतिसद्भावे तु शसायु-पचातमन्तरेणापि मृत्त्योरुपलम्भात्, नहि नियति विना स्वभावः कालो वा कश्चिद्रेतुः कण्टकादीनामपि नियत्यैव तीक्ष्णादिनियतसूपेणोपजायमानत्वात्, कालोऽपि शीतादेभीवस्य तथाविधनियत्यैव तदा तदा तत्र तत्र तथा तथा निर्वर्त्तकः, तथा चोक्तम् 'शप्तव्यो 5 नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवइयं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः ' इति केचितु , तम्र, शास्त्रोपदेशव्यर्थः तापत्तेः, तदन्तरेणाप्यथेषु नियतिकृतत्वबुद्धेर्नियत्यैव भावात्, दष्टादृष्टफलशासप्रतिपादितशु-भाक्कमिकयाफलनियमाभावश्च । अथ तथैव नियतिः कारणमिति नार्यं दोषः, न, नियतेरे-कस्वभावत्वाभ्युपगमे विसंवादाविसंवादादिभेदाभावप्रसक्तेः, अनियमेन नियतेः कारणत्वा- 10 द्यमदोष इति चेन्न. अनियमे कारणाभावान्न नियतिरेव कारणम् , नियतेर्नित्यत्वे कारणत्वा-योगात्, अनित्यत्वेऽपि तद्योग एव । किञ्च नियतेरनित्यत्वे कार्यत्वम्, कार्येञ्च कारणादुः त्पत्तिमदिति तदुत्पत्तौ कारणं वाच्यम्, न च नियतिरेत्र कारणम्, तत्रापि पूर्ववत् पर्यतु-योगानिवृत्ते: । न च नियतिरात्मानमुत्पाद्यितुं ममर्थी, स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । न च कालादिकं नियतेः कारणम्, तस्य निषिद्धत्वात् । न चाहेतुका सा युक्ता, नियतस्पतानु 1) पपत्तेः, न च स्वतोऽनियताऽन्यभावनियतत्वकारणम् , शश्यक्षादेस्तद्रपतानुपलम्भात् , तन्न नियतिरपि प्रतिनियनभानोत्पत्तिहेतुः । अथ जन्मान्तरोपात्तिमष्टानिष्टफलदं कर्म सर्वजग-द्वैचित्र्यकारणिमति कर्मवादिनः । तथा चाहुः ' यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं निधान-स्थमिवावतिष्ठते । तथा तथा तत्प्रतिपादनोद्यता प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवर्त्तते ॥ ' इति, तथा च 'स्वकर्मणा युक्त एव सर्वो स्रत्यद्यते नरः । स तथाऽऽक्रुच्यते तेन न यथा स्वयमिच्छति ' 20 इति, तथाहि समान्मीहमानानां समानदेशकाळकुळाकारादिमतामर्थप्राध्यप्राप्ती नानिमित्ते युक्ते, अनिभिक्तस्य प्रतिनियमायोगात् । न च परिदृद्यमानकारणप्रभवे इति बाच्यम्, तस्य समानतयोपलम्मात्, न चैकरूपात् कारणात् कार्यभेदः, तस्याहेतुकत्वप्रसक्तः, अहे-तुकत्वे च तस्य कार्यस्यापि तद्रृपतापत्तेः, भेदाभेदव्यतिरिक्तस्य तस्यासस्त्रान्, ततो यित्र-मित्ते एते तद् दृष्टकारणव्यतिरिक्तमदृष्टं कारणं कर्मेति, असदेतत् , कुछाछादेर्घटादिकारण- 25 त्वेनाध्यक्षतः प्रतीयमानस्य परिहारेणापरादृष्टपरिकल्पनायां तत्परिहारेणापरापरादृष्टकारण-कल्पनयाऽनवस्थाप्रसङ्गतः कचिद्पि कारणप्रतिनियमानुपपत्तेः। न च स्वतन्त्रं कर्म जगद्वैचि-ज्यकारणमुपपचते, तस्य कर्त्रधीनत्वात्, न चैकस्वभावात्तते जगद्वैचित्रयमुपपात्तमत्, कार-णवैचित्रयमन्तरेण कार्यवैचित्रयायोगात्, वैचित्रये च तदेककार्यताप्रच्युतेः, अनेकस्वभावत्वे

च कर्मणः नाममात्रनिबन्धनैव विप्रतिपत्तिः, पुरुषकालस्वभावादेरपि जगहैचिन्त्र्यकारमस्व-नार्थतोऽस्युपगमात , न च चेतनवताऽनिष्ठितमचेतनत्वाद्वास्यादिवत् कर्म प्रवर्तते । अध तर्विष्ठायकः पुरुषोऽभ्युपगम्यते न तर्हि कर्भैकान्तवादः, पुरुषस्यापि तद्विष्ठायकत्वेन जग-हैविज्यकारणत्वोपपत्ते:, न च केवलं किश्चहरतु नित्यमनित्यं वा कार्यकुरसम्भवतीत्यसकृद-5 वेदितम्, तम कर्मैकान्तवादोऽपि युक्तिसङ्गतः । अन्ये त्वाहुः पुरुष एवैकः सकस्त्रज्ञग-त्सितिसृष्टिविनाशहेतुः, प्रलयेऽप्यलुप्रहानातिशयशक्तिरिति, तथा चोक्तम् ' ऊर्णनाम इवां-शूनां चन्द्रकान्त इवान्मसाम् । प्ररोहाणामिव प्रशः स हेतुः सर्वजन्मिनां ॥ ' इति, तथा 'पुरुष एवैतत्सर्व यद्भनं यद्भ भाव्यम् 'इत्यादि । ऊर्णनाभोऽत्र मर्कटको व्याख्यातः । अत्र सकल्छोकस्थितिसर्गप्रलयहेतुता ईश्वरम्येय पुरुषवादिभिः पुरुषस्येष्टा, अत्र च विशेषः. ईश्वरः 10 ममबाच्याद्यपरकारणसञ्चिक्षी जगन्निर्वर्त्तेयति, अयन्तु केवल एवेति, तुम्न, ईश्वरस्येवा-स्यापि जगद्भेतुताया असङ्गतेः, तथाहि 'पुरुषो जन्मिनां हेतुर्नीत्पत्तिविकछत्वतः । गगना-म्भोजबत्सर्वमन्यथा युगपद्भवेत् ॥ इति, किमर्थमयं पुरुषो जगद्भचनाव्यापारमीदृशं करोति, प्रेक्षापूर्वकारिप्रयृत्तिर्हि प्रयोजनवत्तया व्याप्ता, यद्यन्येनेश्वरादिना प्रयुक्तोऽनिच्छन्नपि करोति तदास्य स्वातन्त्र्यमभ्यूपगतं विरुद्धं स्यात्, अथ कृपया परानुप्रहार्थं करोति नारकाविदुःखि-15 नसत्त्वनिर्माणानुवपत्तिः न च तत्कर्मप्रक्षयार्थं दुःग्विनसत्त्वनिर्माणे प्रवृत्तिः, तत्कर्मणोऽपि तःकृतरवेन तत्प्रश्रयार्थं तम्निर्माणप्रवृत्तौ अप्रेक्षापूर्वकारितापत्ते: । न वा मर्गान् प्रागनुकरूयं सन्त्रमस्तीति निरालम्बनाया अनुकम्पाया अयोगात् , नातोऽपि जगत्करणे प्रवृत्तिर्युक्ता । अनुकम्पातः प्रवृत्तौ च न सुखिसत्वप्रथयार्थं तत्प्रवृत्तिर्युक्तेति देवादीनां प्रख्यानुपपति-र्भवेत । अनुकम्प्यानां धर्मीधर्मीपेश्चया सुखदुःखलोकमर्जने स्वातंत्र्यहानिस्तस्य भवेत, 20 समर्थस्य हि न काचिद्रपेक्षा, तथापि कृपालुतया दुःखप्रदे कर्मण्यवधीरणमेव युक्तम्, न हि कुपालवः परदुःखहेतुमेवान्विच्छन्ति तेषां परदुःखवियोगेच्छथेव सर्वदा प्रवृत्तेः। न च क्रीडयाऽपि तत्र तस्य प्रवृत्तिः, क्रीडोत्पादेऽपि तदुपायभूतस्य मर्गस्थितिप्रस्रयारमकस्या-पेक्षणादस्वातंत्र्योपपत्तेः, क्रीडोपायात्पादने यदि तस्य शक्तिः स्यात्तदा युगपदेव कुर्यान्, यदि नादौ शक्तिः, तदा क्रमेणापि न कुर्यान्, अशक्तावस्थाऽविशेषात । एकत्रैकस्य शक्ता-95 शक्तत्वलक्षणविरुद्धधर्मद्वयायोगात् । न च क्रीडार्था न प्रवृतिः किन्तु स्वभावतः यथा महा-भूतानां ष्टथिव्यादीनां स्वकार्येषु प्रयुत्तिरिति युक्तम्, एवं दि तद्व्यापारमात्रभाविनामशेष-भावानां युगपद्भावो भवेदविकलकारणत्वात्, समर्थस्य सहकार्यपेक्षायोगात् पुक्रवस्य केवलः स्यैव जगत्कारणत्वेनाभ्युपगमाच, पृथिव्यादीनान्तु खहेतुवलायातापरापरस्वभावसद्भावात्तदु-त्याद्यकार्थस्य न युगवदुत्वत्त्यादिदोषः सम्भवी । न च यथोर्णनाभः स्वभावतः प्रवृत्तोऽपि न स्वकार्याण युगपित्रवैत्तेयति तथा पुरुषोऽपीति बक्तस्यम्, स्वभावतस्तस्याप्रवृत्तेः प्राणिभक्षणस्यञ्चेन हि तस्य प्रवृत्तिः न हासौ नित्येकस्वभावः, अपि तु स्वहेतुबस्याबि
कावाबित्कापरापरशक्तिमानिति तद्भाविनः कार्यस्य क्रमप्रवृत्तिकपपन्नैय । न चाबुद्धिपूर्वेकमेवासौ अगिन्नवैत्तेने प्रवर्तते न त्वनुकम्पादित इति युक्तम्, प्राकृतपुरुषाद्य्यत्यनतानिभक्ततथा प्रेक्षापूर्वेकारिणामनविषयवचनताप्रसक्तेः, तस्मान्न कास्राधेकान्ताः प्रमाणतः सम्भवन्ति, 5
अतस्तद्वादो मिध्याबाद इति स्थितम्। त एवान्योन्यस्वयपेक्षा नित्याद्येकान्तव्यपोहेनैकानेकस्वभावाः कार्यनिर्वर्त्तनपटवः प्रमाणविषयत्या परमार्थसन्त इति तस्प्रतिपादकस्य शास्रस्यापि सम्यक्त्विमिति तद्वादः सम्यग्वादत्या व्यवस्थितः ॥ ५३ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमिद्वज्ञयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिद्वज्ञय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पद्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलिते सम्मतितस्वसोपाने कालायेका-न्तवादिभंजनं नाम चतुस्त्रिश सोपानम् ॥

### अथात्मनो मिथ्यात्वस्थानवर्णनम् ॥

حت:ح

यंथते कालाचेकान्ता मिध्यात्वमनुभवन्ति स्याद्वादोपमहात्तु त एव सम्यक्तवं प्रतिपद्यन्ते 15 तथाऽऽत्मापि एकान्तिनित्यानित्यत्वादिधर्माध्यासितो मिध्यात्वमनेकान्तरूपतया त्वभ्युपगम्य-मानः सम्यक्तवं प्रतिपद्यत इत्याह—

णितथ ण णिको ण कुणइ कयं ण वेएइ णितथ णिव्वाणं। णितथ य मोक्सोवाओ छिम्मिच्छत्तस्स ठाणाइं॥ ५४।

नास्ति न निस्यो न करोति कृतं न वेदयते नास्ति निर्वाणम् । नास्ति च मोक्षोपायः षण्मिश्यात्वस्य स्थानानि ॥ छाया ॥

नास्तीति । एकान्तत आत्मा नास्तीति बृहस्पतिमतानुसारी, अस्त्यात्मा किन्तु प्रति-क्षणविशराक्षतया चित्तसन्ततेने नित्य इति बौद्धाः । अस्त्यात्मा नित्यो भोका न तु करोतीति सांख्याः, त एवं प्राहुने कर्त्ताऽसौ भोका, प्रकृतिबत् कर्तुर्भोक्त्वानुपपत्तेः । यद्वा येन कृतं कर्म नामौ तद्भुक्के क्षणिकस्वाचित्तसंततेरिति बौद्धाः, क्षणिकस्वाचित्तसन्ततेः कृतं न वेदयते 25 इति बौद्ध एवाह । कर्त्ता भोका चात्मा किन्तु न मुच्यतेऽसौ चेतनस्वादभव्यवत्, रागादीनामात्मस्वरूपाव्यतिरेकात् तदक्षये तेषामप्यक्षयादिति याक्षिकाः । निहेतुक एवासौ मुच्यते तत्स्वभावताव्यतिरेकणापरस्य तत्रोपायस्याभावादिति मण्डली प्राह । एतानि

20

10

षड् मिथ्यात्वस्य स्थानानि, पण्णामप्येषां पक्षाणां मिथ्यात्वाधारतया व्यवस्थितेः, तथाहि प्रतानि नास्तित्वादिविद्येषणानि साध्यधर्मिविद्येषणतयोपादीयमानानि कि प्रतिपक्षन्यु-वासेनोपादीयन्ते, आहोस्त्रित कथक्कित्तत्सङ्घहेण, प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः, स्वसंवेदनाध्यक्ष-तश्चेतन्यस्यात्मकपस्य प्रतीते:, कथिश्चतस्य परिणामिनित्यताप्रतीतेः, शरीरादिन्यापारतः ५ कर्त्तुत्वोपलब्देः, स्वव्यापारितर्वित्तिभक्ताह्मपादिभोक्तवसंवेदनान, पुद्गललक्षणविलक्षणतया रागादिविविक्ततया च शमसुखरसावस्थायां कथञ्चित्तस्योपछज्वेः, स्त्रोत्कर्षतरतमादिभावतो रागाचपचयतरतमभावविधायिसम्यग्झानदर्शनादेरुपलमभाष्य । अनुमानतोऽपि तथाभूतज्ञानकार्योन्यथानुपपत्तितश्चेतन्यलक्षणस्यात्मनः सिद्धिःघटादिवत् रूपादिगुणतः, ज्ञान-स्वरूपगुणोपलम्भात् कथञ्चित्तद्भिन्नस्यात्मलक्षणगुणिनः सिद्धेरिति कथं नानुमानविरोधः, 10 इतर्धर्मनिरपेक्षधर्मेलक्षणस्य विशेषणस्य तदाधारभूतस्य विशेष्यस्य चाप्रसिद्धेः अप्रसिद्धवि-होपणविहोध्योभयदोषैर्देष्टश्च पक्षः । आत्मा इति वचनेन तत्सत्तामिधानं नास्तीत्यनेन च तत्त्रतिषेधामिधानमिनि पद्योः प्रतिज्ञावाक्ये व्याघातो लोकविरोधश्च, तथाभूतविशेषण-विशिष्टतया धर्मिणो लोकंन व्यवहित्रमाणत्वान, म्यवचनित्ररोधश्च तत्प्रतिपाद्कवचनस्येतरः धर्मसापेक्षतया प्रवृत्ते: । हेतुरपीतरिनरपेक्षेकधर्मरूपोऽसिद्धः तथाभृतम्य तम्य कचिदनुप-15 लब्धेः सर्वत्र तद्विपरीत एव भावान विरुद्धश्च । दृष्टान्तश्च साध्यसाधनधर्मविकलः, तथा-भूतसाध्यसाधनधर्मोधिकरणतया कस्यचिद्धिमेणोऽप्रसिद्धेः, तन्न प्रथमः पक्षः । नापि द्वितीयः, स्वाभ्युपगमविरोधप्रसङ्गान , साधनवैफल्यापत्तेश्च, तथाभूतस्यानेकान्तरूपतयाऽस्माभिरप्य-भ्यपगमात्। तस्माद्भ्यवस्थितमेतदेकान्तरूपत्रया पड्टियतानि मिश्यात्वस्य स्थानानीति ॥ ५४ ॥

नैतान्येव म्थानानि किन्तूक्तवेंपरीत्येनाप्येकान्तवादं तथेवेत्याह-

अत्थि अविणासघम्मो करेइ वेएइ अत्थि णिव्वाणं । अत्थि य मोक्ग्वोवाओ छम्मिच्छत्तस्स ठाणाइं ॥ ५५ ॥

> अस्त्यविनाशधर्मा करोति वेदयंतऽस्ति निर्वाणम् । अस्ति च मोक्षोपायः पण्मिथ्यात्वस्य स्थानानि ॥ छाया ॥

अस्तीति, अन्यात्मेति पक्षः नैयायिकादेवीदिनः, स चाविनाशधर्मेत्येषः कपिलमता-25 नुसारिणः । कर्त्तृमोक्तृत्र्यभावोऽमाविति जैमिनेर्मतम् । तथाभूत एवासौ जडस्वरूप इत्यक्ष-पादकणशुद्धातानुसारिणः । अस्ति निर्वाणगरित च मौक्षोपाय इति नास्तिकयाश्चिकव्यति-रिक्ताः पाखण्डिनः। एते चाभ्युपगमा एकान्ताभ्युपगमत्वान्मिध्यास्थानानि, एष्टवि पूर्वविद्व-कल्पद्वयेऽपि तद्दोपानितिष्ट्नेः एकान्तेन तदस्तित्वादेरभ्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीतेः तथाभ्युपगमे च स्वास्तित्वेनेवान्यभाव।स्तित्वेनापि तस्य भावान सर्वभावसङ्क्रीर्णताप्रसक्तेः. स्वस्वरूपाव्यवस्थितेः खपुष्पवत् असत्त्वमेव स्यात् । हेतुदृष्टान्तदोषाश्च पृर्ववद्त्रापि वाच्याः । ' छस्मम्मत्तस्स ठाणाई ' इति पाठे तु इतरधर्मापरिहारेण प्रवर्त्तमाना एते षट्पक्षाः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यन्त इति व्याख्येयम् । न च स्यादस्त्यात्मा स्याभित्य इत्यादिप्रतिक्षावाक्यमध्यक्षादिना प्रमाणेन बाध्यते, स्वपरभावाभावोभयात्मकभावावभासकाध्यक्षािदप्रमाणव्यतिरेकेणान्यथाभूतस्याध्यक्षादेरप्रतीतेः, 5 तेनानुमानाभ्यपग्रमस्ववचनलोकव्यवहारविरोधोऽपि न प्रतिज्ञायाः, अध्यक्षादिप्रमाणावसेये सद्सदात्मके वस्तुनि कस्यचिद्विरोधस्यासम्भवातु न चाप्रसिद्धविद्योषणः पक्षः, लौकिकपरीक्ष-काणां तथाभूतविशेषणस्याविप्रतिपत्त्या मर्वत्र प्रतीतेः, अन्यथा विशेषणव्यवहारस्योच्छेत्प्रस-काइ, अन्यथाभृतस्य तस्य कचिद्ग्यसम्भवान्, तथाभृतिविशेषणात्मकस्य धर्मिणः सर्वेत्र प्रतीतेनीप्रसिद्धविशेष्यता दोषः । नाप्यप्रसिद्धोभयता दूषणम् , तथाभूतद्वयव्यतिरेकेणान्यस्यास- 10 च्वेन प्रमाणाविषयत्वान । हेत्रिप नाप्रमिद्धः, तत्र तस्य मच्वप्रतीतेः, विपक्षे सच्वामम्भ-वासापि विकटोऽनैकान्तिकत्वं वा । रष्टान्तदोषा अपि साध्यादिविकलत्वादयो नात्र सम्भ-विनः, असिद्धत्वादिदोषवत्येव साधने तेषां भावात् । त चानुमानतोऽनेकान्तात्मकं वस्तु तद्वाविभिः प्रतीयते, अध्यक्षसिद्धत्वान्, यस्तु प्रतिपन्नेऽपि ततस्तस्मिन् विप्रतिपद्यते तं प्रति त-त्प्रसिद्धेनेव न्यायेनानुमानोपन्यासेन विप्रतिपत्तिनिराकारणमात्रमेव विधीयत इति नाप्रसिद्ध- 15 विशेषणत्वादेदीषस्यावकाद्यः । प्रतिक्षणपरिणामपरभागादीनान्तः उत्तरविकारार्वोग्दर्शनान्यथा-नुपपत्त्यानुमाने नाध्यक्षादिबाधा, अस्मदाद्यध्यक्षस्य सर्वीत्मना वस्तुप्रहुणासामध्यीन, स्फ-टिकाटौ चार्चीग्भागपरभागयोरध्यक्षत एवैकदा प्रतिपत्तेने तस्यानुमानम् । न च म्थेर्थेप्राह्यध्यक्षं प्रतिक्षणपरिणामानुमानेन विरुद्ध्यते, अस्य तदनुपाहकत्वान , कर्थाचन प्रतिक्षणपरिणामस्य तत्प्रतीतस्येवानमानतोऽपि निश्चयान् ॥ ५५ ॥ 20

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालद्वारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलिते सम्मिततस्वसोपाने आत्मनो मिथ्यात्वस्थानवर्णनं नाम पञ्चित्रंशं सोपानम् ॥

> > -----

25

## अथ हेत्वाभासविमर्शनम्।

अनेकान्तव्यवच्छेदेन एकान्तावधारितधर्माधिकरणत्वेन धर्मिण माधयन्नेकान्तवादी न साधर्म्यतः साधियतुं प्रभुनीपि वैधर्म्यत इत्याह—

#### साहम्मउन्व अत्थं साहेज परो विहम्मओ वावि । अण्णोण्णं पडिकुट्टा दोण्णवि एए असन्वाया ॥ ५६॥

साधर्म्यतो वार्थे साध्येत् परो वैधर्म्यतो वापि । अन्योग्यं प्रतिकृष्टी द्वायप्येतावसद्वादी ॥ छात्रा ॥

साधर्म्यत इति, परो वैशेषिकातिः साधर्म्यतोऽर्थं साध्येत, अन्वयिहेतुप्रदर्शनात्सा-5 ध्यधमिण विवक्षितं साध्यं यदि साधयेत् तदा तत्पुत्रत्वादेरिप गमकत्वं स्यान , अन्वयमात्र-स्य तत्रापि भावात्, अथ वैधर्म्यात् ज्यतिरेकिहेतोयेदि प्रकृतं साध्यं साधयेन, वाशब्दस्य समुखयार्थत्वादुभाभ्यां वा तथापि तत्पुत्रत्वादेरेव गमकत्वप्रसक्तिः, इयामत्वाभावे तत्पुत्र-त्वादेरन्यत्र गौरपुरुषेऽभावान्, उभाभ्यामपि तत्माधनेऽत एव साध्यप्रसक्तिः स्यान्, 10 तथा सामान्यं नैकान्तवाशुपन्यस्तहेतोः साधियतुं शक्यम्, केवलस्य तस्यासम्भयान्, अर्थिकियाकारित्यविकलत्वाधः, न विशेषः, तस्याननुयाथित्वानः, नाप्युभयमः, उभयदोषाः नितृष्ते:, न वाऽनुभयम् तस्यासतो हेत्वत्र्यापकत्वेन माध्यत्वायोगान् तस्मान परस्पर-प्रतिश्वित्री द्वावप्येतौ सामान्यविशेषेकान्तौ अमद्वादौ, इतरविनिर्मुक्तस्यकस्य शश्र्यंगादेरिव माधिवतुमश्रक्यत्वादिति । नतु तरपुत्रत्वादेनै माध्यमाधकता कालात्ययापिदृष्टत्वादिदोपसङ्काः 15 वात्, न, अभिद्धविरुद्धानेकान्तिकहेत्याभासं विनान्यहेत्याभामासम्भवात्, न च त्रेलक्षण्य-योगिनोऽभिद्धत्वादिहेत्वाभामता कृतकत्वादेरिवाऽभित्यत्वसाधने सम्भवति, अम्ति च भवदभि-प्रायेण त्रेरूप्यं प्रकृते हेती । ननु त्रेरूप्यवादिनां स्यादयं दोषः पञ्चलक्षणहेत्वादिनान्तः प्रक-रणसमादेहेंत्वाभामन्त्राचेलक्षण्यमद्भावेऽपि असत्प्रतिपक्षत्वादेरसम्भवेन हेन्त्राभामत्त्रसम्भ-वात , यस्माद्धि प्रकरणविन्ता स प्रकरणसमः, पक्षप्रतिपक्षौ प्रकरणम् , तस्य संशयात् प्रशृति 20 आनिश्चयादालोचनाम्बभावा चिन्ता यतो भवति म एव तनिश्चयार्थं प्रयुक्तः प्रकरणसमः, तथाहि अनित्यः शब्दो नित्यधर्मोनुपलब्धेः, अनुपलभ्यमाननित्यधर्मकं घटादि अनित्यं दृष्टम , यत्पुनर्नित्यं न तदनुपरुभयमाननित्यधमैकम , यथाऽऽरमादि, एवं चिन्तासम्बन्धि-पुरुषेण तत्त्वानुपलक्षेरेकदेशभूताया अन्यतगानुपलक्षेरितत्यत्त्रसिद्धौ साधनत्वेनोपन्यासे सति द्वितीयश्चिन्तासम्बन्धी पुरुष आह, एवमनित्यत्वं साध्यते चेत्तर्हि नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानु-25 पलब्धेः, अनुपलभ्यमानानित्यधर्मकं नित्यं दृष्टं यथा आत्मादि, यत्तु न नित्यं तन्नानुपल-भ्यमानानित्यधर्मकं यथा घटादीति नित्यतासिद्धिरपि भवेदित्येवमन्यतरानुपलन्धेरुभय-पक्षसाधारणत्यात प्रकरणानतिवृत्तेः हेत्याभासत्वम् । न च निश्चितयोरेव पक्षप्रतिपक्षपरिम हे अधिकारात कथं चिन्तायुक्त एवं साधनोपन्यासं विद्ध्यादिति वक्तव्यम्-, अन्यदा सन्देहे अपि यदा चिन्तासम्बन्धी पुरुषः स्वहेतोः पश्चभर्मान्वयव्यतिरेकानवगच्छम् स्वसाध्यं निश्चिनोति

तदैवान्येन स्वसाध्यसाधनाय हेतोरभिधानात्। न चीभयवृत्तिहेतुरनैकान्तिकः, तथा च नित्य-त्वानित्यत्वैकान्तविपर्ययेणाप्यस्या अन्यतरानुपलुढ्येः प्रवृत्तेरनैकान्तिकता भवेन प्रकरणसम इति वाच्यम्, यत्र हि पक्षसपक्षविपक्षाणां तुल्यो धर्मो हेतुत्वेनोपादीयते तत्र संशयहेतुतासाधा-रणत्वेन तस्य विरुद्धविशेषानुस्मारकत्वात्, न तु प्रकृत एवंविधः, यतो नित्यधर्मानुपछन्वेर-नित्य एव भावः, न नित्ये, एवमनित्यधर्मानुपलब्वेर्नित्य एव भावो नानित्ये, एवक्केकत्र साध्ये 5 विपक्षच्यावृत्तेः प्रकरणसमता नानैकान्तिकता, पक्षद्वयवृत्तितया तस्याभावात्। ननु यद्ययं पश्रद्धये वर्तते तवा साधारणानैकान्तिकः, अथ न प्रवर्त्तते कथमयं पश्चद्वयसाधकःस्यात्, अतद्वृत्तेरतत्साधकत्वानमैवम, पश्चद्ये प्रकृतस्य वृत्त्यभ्युपगमान, तथाहि साधनकालेऽनित्य-पक्ष एव नित्यधर्मानुपल्लिधर्वतेते न नित्ये, यदापि नित्यत्वं साध्यं तदापि नित्यपश्च एवा-नित्यधर्मातुपल्लिबवर्तते नानित्ये, तनश्च सपक्ष एव प्रकरणसमस्य वृत्तिः, सपक्षविपक्षयोश्चा- 10 नैकान्तिकस्य साध्यापेक्षया च पक्षसपक्षविपक्षाणां व्यवहारः नान्यथा, तेन साध्यद्वयवृत्ति-रुभयसाध्यसपक्षवृत्तिश्च प्रकरणसमः, न तु कदाचित् साध्यापेक्षया विपक्षवृत्तिः, अनैका-न्तिकस्त विपक्षवृत्तिरपीत्यस्मादस्य भेदः। न च ऋपत्रययोगेऽप्यस्य हेत्त्वम्, सप्रति-पक्षत्वात्, यस्य तु मते प्रतिबन्धपरिसमाप्ती रूपत्रययोगे तेन प्रकरणसमस्य नाहेतुत्वमुपद्-शैयितं शक्यम् । त चास्य कालात्ययापदिष्टत्वम् , अवाधितविषयत्वात् , ययोर्हि प्रकरण- 15 चिन्ता तयोरयं हेतु:, न च तौ सन्दिग्धत्वाद्वाधामम्योपदर्शयितुं क्षमौ । न च हेतुद्वयस-श्चिपातादेकत्र धर्मिणि संज्ञयोत्पत्तेस्तज्जनकत्वेनास्यानैकान्तिकता. संज्ञयहेत्त्वेनानैन्तिकत्वा-भावात. इन्द्रियसन्निकर्णदेरपि तथात्वापत्तेः, मैवम्, असिद्धादिञ्यतिरेकेणान्यस्य प्रक-रणसमादेहेंत्वाभासत्वायोगात् । यचोदाहरणं तत्र प्रदर्शितं तद्यचनुपरुभ्यमाननित्यधर्मक-त्वं न शब्दे सिद्धं तहीसिद्धमेव, पश्चवृत्तित्वस्यासिद्धेः, यदि सिद्धं तदा तद्यदिसाध्यधर्मिणि 20 तर्हि साध्यवत्येव धर्मिण तस्य सद्भावसिद्धेः कथमगमकता, न हि साध्यधर्ममन्त-रेण धर्मिण्यभवनं विहायान्यदेतोरविनाभावित्वम् . तश्चेदस्ति कथं न गमकता, तस्या अविनाभावनिबन्धनत्वात् । अथ साध्यधमैविकले तत् मिद्धं तदा विरुद्ध एव हेतुः, विपक्ष एव वर्तमानत्वात् । अथ सन्दिग्धमाध्यधमैवति वर्तते तदाऽनैकान्तिकः, सन्दिग्धविपश्रव्या-वृत्तिकत्वात् । तन् साध्यधर्मिव्यतिरिक्ते धर्म्यन्तरे यस्य साध्याभाव एव दर्शनं स विरुद्धः, 25 यस्य च तदभावेऽप्यसावनैकान्तिकः, न हि घर्मिण एव विपक्षता, तस्य हि विपक्षत्वे मर्वस्य हेतोरहेत्ताप्रसङ्घो यतः साध्यसिद्धेः प्राकु साध्यधर्मी सर्वेदा सन्दिग्ध एव साध्यधर्मसद्स-श्वाश्रयत्वात् . अन्यथा साध्याभावे निश्चिते तक्षिश्चायकप्रमाणेन बाधितत्वाद्धतोरप्रवृत्तिरेव स्यात् , प्रत्यक्षादिप्रमाणेन च साध्यधमेयुक्ततया धर्मिणो निश्चये हेतोवैयध्येप्रसक्तिः,

प्रत्यक्षादित एव हेतुसाध्यस्य सिद्धेः, तस्मान् सन्दिग्धमाध्यधर्माधर्मी हेतोराश्रयत्वेन एष्टन्य इति, यदि तु तत्र वर्त्तमानो हेतुरनैकान्तिको भवेत्तर्हि धूमादिरपि स्यात्, सन्दिग्धव्य-तिरेकित्वात्, यथा च विपक्षवृत्तित्वेन निश्चितो न गमकस्तथा यदि संदिग्धव्यतिरेक्यपि तक्क्षंनुमानप्रामाण्यं परित्यक्तमेव भवेत्, तस्मादनुमेयव्यतिरिक्के साध्यधमैतद्भाववित 5 वर्त्तमानी हेतुरनैकान्तिकः, साध्याभाववत्येव वर्त्तमानः पक्षधर्मत्वे सति विद्य इत्य-भ्युपगन्तन्यम् । यश्च विपश्चाद्वयावृत्तः सपक्षे चानुगतः पक्षधमेः स स्वसाध्यं गमयति, प्रकृतस्य विपक्षच्यावृत्तत्वेऽपि न स्वसाध्यसाधकत्वं प्रतिबन्धस्य स्वसाध्येनानिश्चयात्, तद-निश्चयश्च न विपक्षवृत्तित्वेन, किन्तु प्रकरणसमत्वेन, एकशाखाप्रभवत्वादेस्तु कालात्यया-पदिष्टत्वेनेति चेत्, मैंवम् धर्मिव्यतिरिक्तधर्यंन्तरे स्वसाध्येन हेतोः प्रतिबन्धाभ्युपगमे 10 धर्मिणि प्रकृते उपादीयमानेनापि हेतुना साध्यासिद्धेः साध्यधर्मिणि साध्यमन्तरेणापि हेती: सद्भावाभ्यपगमात्, तद्भ्यतिरिक्तधर्म्यन्तर एव साध्येन तस्य प्रतिबन्धप्रहणात्, न बान्यत्र स्वमाध्यप्रतिबद्धत्वेन निश्चतोऽन्यत्र माध्यं गमयत्यतिप्रसङ्गात् । न च साध्य-धर्मिण्यपि साध्यधर्मान्त्रितत्वेन हेतोरन्त्रयप्रदर्शनकाल एव यदि निश्चयस्तदा पूर्वमेव तत्र साध्यधर्मस्य निश्चयात पक्षधर्मताप्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्, यतः प्रतिबंधप्रसाध-15 केन प्रमाणेन सर्वोपसंहारेण माधनधर्मः साध्यधर्माभावे कचिद्पि न भवतीति सामान्येन प्रतिबन्धनिश्चये पक्षधमेतामहणकाले यत्रैव धर्मिण्युपलभ्यते हेतुस्तत्रैव साध्यं निश्चायय-तीति पक्षधमेनाग्रहणस्य विशेर्पविषयप्रतिपत्तिनिबन्धनत्वात्रानुमानस्य वैयर्थ्यम् . न हि विशिष्टधर्मिण्युपलभ्यमानो हेतुम्तद्भतमाध्यमन्तरेणोपपत्तिमान , अन्यथा तस्य स्वसाध्यव्या-प्रत्वायोगात् । न चैत्रं तत्र हेत्पलम्भेऽपि साध्यविषयेऽनिश्चयः येन संदिग्धन्यतिरेकिता ु हेतोः भवेत्, निश्चितस्वमाध्याविनाभूतहेतूपलम्भस्येव साध्यधर्मिणि साध्यप्रतिपत्तिकत्व-त्वान , न हि तत्र तथाभूतहेतुनिश्चयादपरस्तस्य स्वमाध्यप्रतिपादनव्यापारः, अत एव निश्चित-प्रतिबन्धैकहेतुमद्भावे धर्मिणि न विपरीतसाध्योपस्थापकस्य तस्रक्षणयोगिनो हेत्वन्तरस्य मद्भावः, तयोर्द्धेयोरपि स्वमाध्याविनाभूतत्वात् नित्यानित्यत्वयोश्चेकत्रेकता एकान्तवादि-मते विरोधेनामम्भवात्, तद्भवस्थापकहेत्वोरपि असम्भवस्य न्यायप्राप्तत्वात्, सम्भवे वा 25 तयोः स्वसाध्याविनाभूतत्वात नित्यानित्यत्वधर्भयुक्तत्वं धर्मिणः स्यादिति कुतः प्रकरणसम-

१ साध्याभावे सति कविदाप साधन न भवतीति तर्केण सर्वापसंहारेण व्याप्तिः सामान्यतः प्रति-पन्ना, तथानिनश्च हेतुर्थेत्रैव वर्मिण्युपलस्यते तत्रैव माध्यं साध्यतीति पक्षधमंताप्रहणकाळे तद्ग्रहणस्य विशेषप्रतिपत्तिनिवन्धनन्वान्नानुमानवैद्यर्थम् । एवंविधपक्षधमंताप्रहणस्येव च साध्यप्तिणि साध्यप्रतिपत्ति-रूपत्वम्, तस्माश्च पक्षधमंनाप्रहणोत्तरकालं परामर्थस्तनोऽनुमितिरिति नैयायिकाभिष्रायो युक्तियुक्तः, तथा विभहेतुनिश्चयादम्यस्य साध्यविज्ञानजनकस्य व्यापारस्यानुपलम्भादिति भावः॥

स्यागमकता, अथान्यनरस्यात्र स्वसाध्याविनाभात्रविकलता तर्हि तत एव तस्यागमकतेति किममत्प्रतिपक्षतारूपप्रतिपादनप्रयासेन । किञ्च नित्यधर्मीनुपलन्धेः प्रसज्यप्रतिषेधरूपत्वे तुच्छस्यानुपल्ढिभमात्रस्य माध्यासाधकत्वम् , पर्युदासह्दपत्वेऽनित्यधर्मोपल्डिभरेव हेतुरिति शब्दे तस्य सिद्धत्वे कथं नानित्यतासिद्धिः, चिन्तासम्बन्धिपुरुषप्रयुक्तत्वात्तस्य तत्रानिध्धिः तत्वें वादिनं प्रति सन्दिग्धामिद्धो हेतुः स्यान्, प्रतिवादिनस्तु स्वरूपासिद्ध एव तत्र 5 नित्यधर्मोपलञ्चेस्तस्य मिखेः । न चोभयानुपलब्धिनिबन्धना यदा द्वयोरिप चिन्ता तदैकदेशोपलब्धेरन्यतरेण हेतुत्वेनोपादाने कथं चिन्तासम्बन्ध्येव द्वितीयस्तस्यासिद्धनां वक्तुं पारयतीति बाच्यम् , द्वितीयस्य संश्यापत्रन्वेन तत्रामिद्धतोद्भावने सामध्योभावे प्रथमोऽपि संशीयितत्वादेव तस्य हेतुतामभिधातुं शक्तो न भवेत, अन्यथा अमिद्धतामत्यभिदध्यान, भ्रान्तेकभयत्राविशेषात, यदुक्तं साधनकाले नित्यधर्मानुपलब्धिरनित्यपश्च एव वर्त्तते न 10 विपक्ष इति तम्र सङ्गतम् , विपक्षतोऽस्थैकान्तेन न्यावृत्तौ पक्षधर्मत्वे च स्त्रसाध्यस्थैव साध-कत्वात् , अन्योन्यव्यवच्छेद्रूष्पाणामेकव्यवच्छेदेनापर्त्र वृत्तिनिश्चये गत्यन्तराभावात् , न हि योऽनित्यपक्ष एव वर्त्तमानो निश्चितो वस्तुधर्मः स तन्न साधयतीति वक्तुं युक्तम्, अथ द्वितीयोऽपि वस्तुधर्मस्तत्र तथैव निश्चितः, न, परस्परविरुद्धधर्मयोस्तदविनाभूतयोर्वा धर्मिण्ये-कत्रायोगात, योगे वा नित्यानित्यत्वयोः शब्दाख्ये धर्मिण्येकदा सद्भावादनेकान्तरूपवस्तु- 15 सद्भावोऽभ्युपगतः स्यात्, तदन्तरेण तद्वेत्वोः स्वसाध्याविनाभृतयोस्तत्रायोगात्। अथ द्वयोस्तुल्यवल्योरेकत्र प्रवृत्तौ परस्परविषयप्रतिबन्धान्न स्वसाध्यगमकत्वमिति चेन्न स्वसा-ध्याविनाभूतयोस्तयोधेर्मिण्युपलब्धौ स्वसाध्यसाधकत्वावइयम्भावेन परस्परविषयप्रतिब-न्धासम्भवात्, तत्प्रतिबन्धो हि तयोश्तयाभूतयोश्तत्राप्रवृत्तिः सा च त्रैरूप्याभ्युपगमे विरो-धादयुक्ता, भावाभावयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया एकत्रायोगात , अथात एवान्यतरस्य 😃 हेतीर्बाधित चेन्न, अनुमानस्यानुमानान्तरेण बाधायोगात्, तयोहिं तस्यबल्ले एकस्य बाध-कत्वमपरस्य च बाध्यत्वमिति विशेषानुपपत्तिः, पक्षधर्मत्वाभावादिह्रपविशेषस्याभ्यपगमे तत एवेकस्य दुष्टत्वान्न किन्निद्नुमानवाधया । तयोरतुल्यवलत्वे तस्य च पक्षधर्मत्वादि-भावाभावकृतत्वेऽप्ययमेव दोपः, तस्यानुमानाबाधाजनितत्वन्त्वद्याप्यसिद्धम्, तस्यैव विचार्य-माणत्वात्, तथा च त्रेहृत्याहू योस्तुल्यत्वे एकम्य बाधकत्वमपरस्य बाध्यत्विमिति व्यवस्थापयि- 25 तुमशक्यत्वाकानुमानवाधाकुतमतुल्यवलत्वमिति न प्रकरणसमी हेत्वाभासः सम्भवति। कालात्ययापदिष्टस्य तु लक्षणमसङ्गतमेव, न हि प्रमाणप्रसिद्धत्रैरूप्यसद्भावे हेतोविंषयबाधा सम्भविनी, तयोविरोधात्। यतः साध्यसद्भाव एव हेतोर्धर्मिण सद्भावकीकृत्यम् , तदाभाव एव च तत्र सद्भावी बाधा, भावाभावयोधीकत्रैकस्य विरोधः। किञ्चाध्यक्षागमयोः कुतो

हेस्रविषयवाधकत्वम् , स्वाथीसम्भवे तयोरभाव इति चेत् , हेताविष सति त्रेक्ष्ये तत्समान-मित्यसाविष तयोविषये बाधकः स्यात् , दृश्यते हि चन्द्रार्कादिस्थैर्यमाद्यध्यक्षं देशान्तरप्राप्ति-छिन्नप्रभवतद्वत्यतुमानेन बाध्यमानम् । अथ तत्स्थैर्यप्राह्मध्यश्वस्य तद्राभासत्बाद्वाध्यत्वं तर्हि एकशास्त्राप्रभवत्वानुमानस्यापि तदाभासत्व।द्वाध्यत्वमित्यभ्युपगन्तव्यम् । न चैवमस्त्विति 5 वक्तव्यम्, तस्य हि तदाभासत्वं किमध्यक्षवाध्यत्वात, उत त्रैक्रप्यवैकस्यात्, नाद्यः तदा-भासत्वेऽध्यक्षबाध्यत्वं ततश्च तदाभासत्विमतीतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गात्, एकासिद्धावन्यतरा-प्रसिद्धेः । नापि द्वितीयः, त्रैक्ष्यसद्भावस्य तत्र परेणाभ्युपगमान्, अनभ्युपगमे वा तत एव तस्यागमकत्वोपपत्तेर्ध्यक्षवाधाभ्यूपगमवैयध्यम् । न चावाधितविषयत्वं हेतुलक्षणमुपपन्नम्, वैह्यप्यविश्वश्चितस्यैव तस्य गमकत्वाङ्गतोपपत्तेः नै च तस्य निश्चयः मन्भवति, स्वसन्बन्धिनोऽ 10 बाधितस्वनिश्चयस्य तत्कालभाविनोऽसम्यगनुमानेऽपि सङ्गावात्, उत्तरकालभाविनोऽसि-द्धःबान् , सर्वेसम्बन्धिनम्तादात्विकम्योत्तरकालभाविनश्चासिद्धःवान् , न हार्वोग्दृशा सर्वेत्र मर्बदा सर्वेषामत्र बाधकस्याभाव इति निश्चेतं शक्यम् , तन्निश्चयनिबन्धनस्यासत्त्वात् , नानु-पलम्भसान्निवन्धनः, सर्वसम्बन्धिनस्तम्यासिद्धःवात्, आत्मसम्बन्धिनोऽनैकान्तिकत्वान्, न सवादस्तन्निबन्धनः, प्रागनुमानप्रवृत्तेस्तस्यासिद्धेः उत्तरकालं तत्सिद्ध्यभ्युपगमेऽन्योन्या-15 श्रयदोषप्रसक्तेः, अनुमानान प्रवृत्तौ संवादनिश्चयः, ततश्चाबाधितत्वावगमेऽनुमानप्रवृत्तिरिति । न चाविनाभावनिश्चयाद्रप्यवाधितविषयत्वनिश्चयः, पञ्चलक्षणयोगिन्यविनाभावपरिसमाप्तिः वादिनामबाधितविषयत्वानिश्चयेऽविनाभावनिश्चयस्यैवासम्भवात् यदि च प्रत्यक्षागमबाधित-कमीनिर्देशानन्तरप्रयुक्तस्यैव कालात्ययापदिष्टत्वं तर्हि मृर्ग्वोऽयं देवदत्तः, त्वत्पुत्रत्वान् , उभयाभिमतत्वत्युत्रवदित्यस्यापि गमकता स्यात्, न हि सक्छज्ञास्त्रव्याख्यातृत्विक्कज-20 नितानुमानबाधितविषयत्वमन्तरेणान्यद्ध्यक्षबाधितविषयत्वमागमवाधितविषयत्वं वाऽगमक-तानिबन्धनमस्यारित । न चानुमानस्य तुल्यबलत्वान्नानुमानं प्रति बाधकता सम्भविनीति बक्तम्यम् , निश्चितप्रतिबन्धिङ्कसमुत्थस्यानुमानस्यानिश्चितप्रतिबन्धिलङ्कसमुत्थेनातुल्यबल-त्वात् । अत एव न साधम्यीमात्राद्धेतुर्गमकः. अपि त्वाक्षिप्तत्यतिरेकात् साधम्यीविशेषात्, नापि व्यतिरेकमात्रात्, किन्त्वक्कीकृतान्वयात्तद्विशेषात्, न वा परस्पराननुविद्धोभयमात्रा-दपि, किन्तु परस्परस्वरूपाजहृद्धृत्तिसाधम्यैवैधम्यैरूपात, न च प्रकृतहेतौ प्रतिबन्ध-निश्चायकप्रमाणनियन्धनं त्रेहर्षं निश्चितम्, तद्भावादेवस्य हेत्वाभासत्वम्, न पुनरस-स्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वापररूपविरहातः । यदा च पक्षधमैत्वाद्यनेकवास्तवरूपात्मकमेकं

१ प्रत्यक्षागमनी स्वप्रतिपाद्यविषयनिरहं शति असम्भवः, अनुभूयेतं च नावतस्तद्विषयोऽवर्यम्भावी हेतुप्रतिपाद्यो विषयोऽतो बाधितो भवतीति तयोबीधकत्विमिति भावः ॥

खिन्नमध्युपगमविषयस्तदा तत्त्रधाभूतमेव बस्तु प्रसाधयतीति कथं न विपर्ययसिद्धिः, न च साध्यसाधनयोः परस्परतो धर्मिणश्चैकान्तभेदे पक्षधर्मत्वादियोगो लिङ्गस्योपपत्तिमान्, सम्ब-न्धासिद्धः, हेतीम पक्षधर्मत्वादित्रैक्त्याभ्युपगमे कथं न परवादाश्रयणम् , एकस्य हेतो-रनेकधर्मात्मकस्याभ्युपगमात् । न च यदेव पक्षधर्मस्य सपक्ष एव सन्वं तदेव विपक्षात सर्वती व्याष्ट्रतत्वुमिति वाच्यम , अन्वयव्यतिरेकयोर्भावाभावरूपयोः सर्वथा तावात्त्र्यायो- 5 गात्, तस्वे वा केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी वा मर्वो हेतुः स्यात्, न त्रिक्रपवान्, व्य-तिरेकस्य चाभावसपत्वेन हेतोस्नहूपत्वेऽभावसपो हेतुः स्यात् , न चाभावस्य तुच्छरूप-त्वात स्वसाध्येन धर्मिणा वा सम्बन्ध उपपत्तिमान, न च विपक्षे सर्वत्रासत्त्वमेव हेतोः स्वकीयं रूपं व्यतिरेको न तुच्छामावमात्रमिति वक्तव्यम्, यदि हि सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षाक्र्यावृत्तत्वं न ततो भिन्नमस्ति तदा तस्य तदेव सावधारणं नोपपत्तिमत्, बस्तुभृता- 10 न्याभावमन्तरेण प्रतिनियतस्य तस्य तत्रासम्भवात् । अथ ततस्तद्न्यद्धभीन्तरं तर्हि एकरूपस्यानेकधर्मात्मकस्य हेतोस्तथाभूतस्य साध्याविनाभूतत्वेन निश्चितस्यानेकान्तात्मकवः स्तुप्रतिपादनात् कथं न परोपन्यस्तहेतूनां सर्वेषां विकद्धता, एकान्तविक्रद्धेनानेकान्तेन व्याप्त-त्वात् । किञ्च परैः सामान्यरूपो वा विद्योषरूपो वा हेतुरुपाधीयते, आहे किं स व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभिन्नो वा इदं सामान्यमयं विशेषोऽयञ्च तहानिति वस्तुत्रयोपलम्भाभाषान् भेदाभ्यप- 15 पगमो युक्तः, न च समवायवशात परस्परं तेषामनुपलक्षणमिति वक्तव्यम् , भेदमहमन्तरेण इहेदमवस्थितमिति समवायबुद्ध्यत्पत्त्यसम्भवात् । किञ्च नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि-रिति काणादानां सिद्धान्तः, न च संस्थानभेदावसायमन्तरेण मामान्यनिश्चयस्योपपत्तिः, द्राद्धि पदार्थम्बह्रपग्रुपलभमानो नागृहीतसंस्थानभेदोऽश्वत्वादिसामान्यगुपलब्धुं शक्तोति, न च संस्थानभेदावगमस्तदाधारोपलम्भमन्तरेण संभवतीति कथं नान्योऽन्याश्रयः, पदा- 20 र्थपहणे सित संस्थानभेदावगमः, तत्र च सामान्यावयोधः तस्मिश्च सित पदार्थस्वरूपाः वगतिरिति । किञ्चाश्वत्वादिसामान्यस्य स्वाश्रयसर्वगतत्वे ककीदिव्यक्तिशून्यदेशे उपजायमा नव्यक्तरश्रत्वाविसामान्ययोगो न भवेत्, व्यक्तिश्रून्यदेशे सामान्यस्यानवस्थानान्, व्यक्तय-न्तरादनागमनाच ततः सर्वेसर्वगतं तदभ्युपगन्तव्यमिति कर्कोदिभिरिव शावलेयादिभिरिप तद्भिन्यज्येत, कर्कादिन्यक्तीनामेव तद्भिन्यक्तिमामध्ये यया प्रत्यासत्त्या ता एव तत्त्वा- १४ त्मन्यवस्थापयन्ति तथैव ता एवैकाकारपरामश्रेष्रत्ययमुपजनियध्यन्तीति किमपरतिक्रक्षसा-मान्यप्रकल्पनया । न च स्वाश्रयेन्द्रियसंयोगात् प्राकृ स्वज्ञानजननेऽसमर्थं सामान्यं नदा परैरनाचेयातिशयं तमपेक्ष्य स्वावभासि झानं जनयति, प्राक्तनासांमध्येस्वभावापरित्यांगे

स्वभावान्तरामुत्पादे च तदयोगात , तथाभ्युपगमे च क्षणिकतात्रसक्तेः । न च स्वभावा-न्तरस्योपजायमानस्य ततो भेदः, सम्बन्धासिद्धितः तत्सद्भावेऽपि प्राग्वत्तस्य स्वाव-भासिक्कानजननायोगाम तत्प्रतिभासः स्यात , तथा च सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो भेदेना-प्रतिभासमानस्यासिद्धःवात्कथं हेतुत्वम् । किञ्ज प्रतिब्यक्ति सामान्यस्य परिसमाप्तत्वा-5 भ्यूपगमादेकस्यां व्यक्ती विनिवेशित्रंबरूपस्य तदेव व्यक्तयन्तरे वृष्यमुपपत्तेसादमुरूप-प्रस्थयस्य तन्नासम्भवादसाधारणता च हेतोः स्यात । यहि चासाधारणहरपा व्यक्तयः म्बरूपतस्तदा परसामान्ययोगादपि न साधारणरूपतां प्रतिपद्यन्त इति व्यथी सामान्यप्रक-ल्पना, खतोऽसाधारणस्यान्ययोगादपि साधारणरूपत्वानुपपत्तेः, स्वतस्तद्रपत्वेऽपि निष्फला सामान्यप्रकल्पनेति व्यक्तिव्यतिरिक्तम्य सामान्यम्याभावादसिद्धम्तस्थाणे हेतुरिति कथं ततः 10 साध्यसिद्धिः । अथ व्यक्तयव्यतिरिक्तं सामान्यं हेतुस्तद्व्यसंगतमेव, व्यक्तयव्यति-रिक्तस्य व्यक्तिस्यह्रपवद्वयक्तयन्तराननुगमात् सामान्यह्रपतानुपप तेः, व्यक्तयन्तरसाधारण-स्यैव वस्तुनः सामान्यमित्यभिधानातः, तत्साधारणत्वे वा न तस्य व्यक्तिस्वरूपाव्यतिरि-च्यमानमूर्तिक्षाता, सामान्यक्षातया भेदाव्यतिरिच्यमानस्वक्रपस्य विरोधात, तन्न व्यक्तय-व्यतिरिक्तमपि सामान्यं हेतुः, व्यक्तिस्वरूपवदसाधारणत्वेन गमकत्वायोगात, अत एव न 15 व्यक्तिरूपमि हेतुः, न चोभयं परस्परानतुचिद्धं हेतुः, उभयदोषप्रसङ्गात् । न चानुभयमन्यो-न्यव्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे द्वितीयविधानादनुभयस्यासत्त्वेन हेतुःवायोगात् । बुद्धिप्रकल्पि-तस्त्र सामान्यमवस्तुरूपस्वात्साध्येनाप्रतिबद्धत्वादसिद्धत्वात्र न हेतुः, तस्मात पदार्थान्त-रानुष्ट्रच्यावृत्तरूपमात्मानं बिभ्नदेकमेव पदार्थस्वरूपं प्रतिपत्तुर्भेदाभेदप्रस्ययप्रसूतिनिबन्धनं हेतुत्वेनोपादीयमानं तथाभूतसाध्यमिद्धिनिवन्धनमभ्युपगन्तत्र्यम् । न च यदेव रूपं रूपा-20 न्तराक्र्यावर्तते तदेव कथमनुवृत्तिमासादयति, यदानुवर्त्तते तत् कथं व्यावृत्तिक्त्वतामा-त्मसात्करोतीति वक्तव्यम् , भेदाभेद्रूपतयाऽध्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुस्वरूपे विरोधासिद्धेः तस्मादेकान्तेन भिन्नसामान्यविशेषवादौ द्वावप्यमद्वादाविति सिद्धम् ॥ ५६ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण त्रिजय-लक्ष्यस्रिणा सङ्कलिने सम्मतितस्वसोपाने हेन्षाभासविम-र्शनं नाम षट्त्रिंशं सोपानम् ॥



१ एकस्यां व्यक्ती सर्वात्मना तस्य सङ्गावादिनि भावः !

20

# अथ सन्मार्गप्रदर्शनम्।

सामान्यविशेषयोः स्वरूपं परस्परविविक्तमनृद्य निराकरोति-

दब्बडियवत्तव्वं सामण्णं पज्जवस्स य विसेसो। एए समोवणीआ विभज्जवायं विसेसिति॥ ५७॥

द्भैद्यार्थिकवक्तव्यं सामान्यं पर्यवस्य च विशेषः । एतौ समुपनीतौ विभज्यवादं विशेषयतः ॥ छाया ॥

द्रव्याधिकेति, द्रव्यास्तिकस्य वाच्यं विशेषनिरपेक्षं सामान्यम्, पर्यायास्तिकस्य वातुस्युद्धाकारिविक्तो विशेषो वाच्यः, एतौ सामान्यविशेषावन्योन्यनिरपेक्षावेकैकरूपत्या
परस्परप्राधान्येन वा प्रदर्शितौ सत्यस्वरूपमनेकान्तवादमितशयाते, असत्यरूपतया ततस्तावितशयं अभेते इति यावतः, विशेषे साध्येऽनुगमाभावतः सामान्ये साध्ये सिद्धसाधनात्साध10
नवैफल्यतः प्रधानोभयसाध्ये उभयदोषापित्तः, अनुभयरूपे साध्ये उभयाभावतस्माध्यत्वायोगात् । तस्माद्विवादास्पदीभूतसामान्यविशेषोभयात्मकसाध्यधमीधारसाध्यधमिणि अन्योन्यानुविद्धसाधर्म्यवैधर्म्यस्त्रभावद्वयात्मकैकहेतुप्रदर्शनतो नैकान्तवादपक्षोक्तरोषावकाशः, अतएव गाथापश्चार्द्धेन एतौ सामान्यविशेषौ समुपनीतौ परस्परसञ्यपेक्षतया स्यात्पदप्रयोगतो धर्मिण्यवस्थापितौ विभक्यवादमेकान्तवादस्वक्षणं विशेषयतो निराकुरुतः, एवमेव 15
तयोरात्मस्त्रभान्, अन्यथाऽनुमानविषयस्योक्तन्यायतोऽसन्त्वादिस्पि दर्शितम् ॥ ५७ ॥

यत्रानुमानविषयतयाऽभ्युपगम्यमाने साध्ये दूषणवादिनोऽवकाश एव न भवति तदेव साध्यं हेतुविषयतयाऽभ्युपगन्तव्यमिति दशैयति——

> हेउविस्थोवणीयं जह वयणिजं परो नियत्तेह । जह तं तहा पुरिल्लो दाइंतो केण जीव्वंतो ॥ ५८ ॥

हेतुविषयोपनीतं यथा बचनीयं परो निवर्श्तयति । यदि तश्तथा पुरिह्योऽदर्शयिष्यतं केनाजेष्यतः ॥ छाया ॥

हेत्विति, हेतुविषयतयोपदर्शितं साध्यधर्मिस्क्षणं वस्तु पूर्वपक्षवादिना अनितः शब्द इत्येषं यथा परो निवर्त्तयति, सिद्धसाध्यताननुगमदोषाद्युपन्यासेनैकान्तवचनीयस्य तदितर-धर्मातनुषक्तस्यानेकदोषदुष्टतया निवर्त्तयितुं शक्यस्वात्। यदि तदेव स्याच्छब्दयोजनया 25 द्वितीयधर्माक्रान्तं पुरिष्ठः-पूर्वपक्षवादी अदर्शयिष्यत ततोऽसौ नैव केनचिद्रजेष्यत, जित-स्रासौ तथाभूतस्य साध्यधर्मिणोऽप्रदर्शनात् प्रदर्शितस्य चैकान्तरूपस्यासस्वात्, तस्प्रदर्शकोऽ सत्यवादितया निष्रहार्दः॥ ५८॥

एतदेवाह----

एयन्तासब्ध्यं सब्भ्यमणिच्छियं च वयकमाणो । लोइयपरिच्छियाणं वयणिज्ञपहे पडइ वादी ॥ ५९ ॥

पकाग्तासञ्जूतं सञ्जूतमनिश्चितञ्ज वदन् । लौकिकपरीक्षकाणां वचनीयपक्षे पतित वादी ॥ छाया ॥

एकान्तेति, असत्यमेकान्तेनासद्भतं सङ्कृतमप्यनिश्चितं वदन् वादी छौकिकानां परी-ध्रकाणाञ्च वचनीयमार्गं पतति । अनेकान्तात्मकाद्धि हेतोः तथाभूतमेव साध्यधर्मिणं साध-यन् वादी सद्वादी भवेदिति तथैव साध्याविनाभूतो हेतुर्धर्मिणि तेन प्रदर्शनीयः, तन्मात्रादेव साध्यप्रतिपत्तेः सपक्षविपक्षयोः सदमत्त्वे नावश्यं प्रदर्शनीये । तथापि तत्र तयोर्विद्यमानतयाऽ 10 बद्द्यं प्रदर्शनीयत्वे ज्ञानत्वादीनामध्यपरधर्माणां तत्र सतां प्रदर्शनीयता स्यात् । यदि सामध्यां से प्रतीयन्त एवेति न प्रदृश्येन्ते तदाऽन्वयञ्यतिरेकाविप तत एव नावश्यं प्रद-र्श्वनीयौ, अत एव दृष्टान्तोऽपि नावश्यं बाच्यः, तस्य साधर्म्यवैधर्म्यप्रदर्शनपरत्वात् । उपनय-निगमनयोस्तु द्रापास्तना, तदन्तरेणापि साध्याविनाभूतहेतुप्रदर्शनमात्रात् साध्यप्रनिपत्यु-त्पचेः, अन्यथा तद्योगान । हेतोस्रैलक्षण्यप्रदर्शनवादिनस्तु निरंशे त्रैलक्षण्यविरोधान्निरं-15 शबस्त्वभ्यपगमविरोधः स्यात्, परिकल्पितस्वरूपत्रैरूप्याभ्यपगमोऽप्यसङ्गतः, परिकल्पि-नस्य परमार्थसन्ते तहोषानितवृत्तेः, अपरमार्थसन्ते तु तह्यभूणत्वायोगः, असतः सह्रभूण-त्वविरोधान, न हि क.ल्पनाव्यवस्थापिनलक्षणभेदाह्रस्थभेदो युक्क इति लिङ्कस्य निरंशस्य-भावस्य किञ्चिद्र्पं वान्यम, न च साधम्यादिव्यतिरेवेण तस्य स्वह्मपं प्रदर्शयितुं शक्यत तस्य निःस्वभावताप्रसक्तिः । न चैकलक्षणहेतुवादिनोऽप्यनेकान्तात्मकवस्त्वभ्य-20 पगमाइई नव्याघात इति वाच्यम् , प्रयोगनियम एवैकलक्षणो हेतुरित्यभिधानान् , न च स्वभावनियमे तथाभूतस्य शश्रृष्ट्वादेश्वि निःस्वभावत्वम्, गमकताङ्गनिक्रपणयैकळक्षणो हेतुरिति व्यवस्थापितस्वातः। न चैकान्तवादिनां प्रतिबन्धप्रहणमपि युक्तिसङ्गतम्, अवि-चिलतस्बह्रपे आत्मिन ज्ञानपौर्वापर्याभावात्, प्रतिक्षणध्वंसिन्यच्यभयग्रहणानुवृत्तेकचैतन्य-स्याभावात्, कारणस्वरूपमाहिणा ज्ञानेन कार्यस्य तत्स्वरूपमाहिणा च कारणस्य महणासन्भ-25 वात्, एकेन च इयोरप्रहणे कार्यकारणभावादिप्रनिबन्धप्रहणायोगात् । न च कार्यानुभवान-न्तरभाविस्मरणेन कार्यकारणभावोऽनुमन्धीयत इति वक्तव्यम्, अनुभूत एव स्मरणोद्येन प्रतिबन्धस्योभयनिष्ठस्य केनचिवननुभवात् , अभयस्य पूर्वीपरकालभावित्वेन एकेनाप्रहणात् . न वा स्मरणस्य कार्यानुभवी जनकः, तदनन्तरमेव स्मरणस्याभावात्, नापि श्वणिकैकान्त-बादे कार्यकारणभावः सम्भवतीत्युक्तमेव, सन्तानादिकरूपनापि नात्रोपयोगिनी । स्मरणकारे

च नातीततद्विषयस्मरणमात्रं प्रतीयते किन्तु तद्नुभवितापि, अहमेवमिद्मनुभूतवानित्यनुमिवन्नाधारानुभूतविषयस्मृत्यव्यवसायादेकाधारे अनुभवस्मरणे अभ्युपगन्तव्ये, तद्माचे
तथाध्यवसायानुपपत्तेः । न चानुभवस्मरणयोरनुगतचैतन्याभावे तद्धभैतया प्रतिपत्तिर्युक्ता,
न हि यत्प्रतिपत्तिकाले यन्नास्ति तत्तद्धभैतया प्रतिपत्तुं युक्तम्, बोधामावे प्राह्मप्राहकसंवितिन्नितयप्रतिपक्तिकाले अस्ति च तद्धभैतयाऽनुभवस्मरणयोस्तदा प्रतिपत्तिरिति कथं क्षणिकै- 5
कान्तवादः, तत्र वा प्रतिबन्धनिश्चय इति । न चैकान्तवादिनः सामान्यादिकं माध्यं सम्भवतीत्युक्तम्, तस्मादनेकान्तात्मकं वस्त्वभ्युपगन्तव्यम्, अध्यक्षादेः प्रमाणस्य तत्प्रतिपादक्तवेन प्रयृत्तेः ॥ ५९ ॥

स एव सन्मार्ग इत्युपसंहरति-

दब्वं ग्वित्तं कालं भावं पज्जायदेससंयोगे। भेदं च पहुच समा भावाणं पण्णवणपज्जा ॥ ६०॥

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भाव पर्यायदेशसंयोगान् । मेदं च प्रतीत्य समा भावानां प्रकापनापर्या ॥ छाया ॥

द्रव्यमिति, द्रव्यक्षेत्रकालभावपर्यायदेशसंयोगभेदानष्टौ भावानाश्रित्य वस्तुनो भेदे सित सर्ववस्तुविषयायाः स्याद्वादरूपयाः प्रज्ञापनायाः पर्या—पन्था मार्ग इति यावत् । 10 तत्र द्रव्यं पृथिव्यादि, क्षेत्रं स्वारम्भकावयवस्यक्त्पम्, तदाश्रयं वाऽऽकाणं, कालं युगपत्यु-गप्षिरिक्षप्रप्रत्ययलिङ्गलक्षणम्, वर्तनात्मकं वा नवपुराणादिलक्षणम्, भावं मूलाङ्कुरादि-लक्षणम्, पर्यायं क्रपादिस्वक्षपम्, देणं मूलाङ्कुरपत्रकाण्डादिकमभाविविभागम्, संयोगं भून्यादिप्रत्येकसमुद्रायम्, द्रव्यपर्ययलक्षणं भेदं प्रतिक्षणविवन्तात्मकं वा जीवाजीवादि-भावानां प्रतीत्य समानतया तदतदात्मकत्वेन प्रज्ञापना—निक्षपणा या सा सत्यथ इति, न हि तत्वत्वत्यत्मक्षेत्रकृत्वस्यविद्यमेदाभावे स्वरविवाणादेर्जीवादित्रव्यस्य विशेषः, यतो न द्रव्य-क्षेत्रकालभावपर्यायदेशसंयोगभेदरहितं वन्तु केनचित् प्रत्यक्षाचन्यतमप्रमाणेनावगन्तुं शक्यम्, न व प्रमाणागोवरस्य सद्भवहारयोग्यतेति तदतदात्मकं तदभ्युपेयम् । न क्षेकान्त-तस्तदात्मकं द्रव्यादिभेदाभकं व्यतिरिक्षम् प्रमाणतस्तिक्रस्पयितुं शक्यम् द्रव्यादिव्यति-रिक्षस्य श्रश्यक्रम् कृतश्चित् प्रमाणादप्रतितेः, न हि ततो द्रव्यादीनां भेदेऽपि समवाय- 25 सम्बन्धान्तसम्बन्धिताप्रमङ्गः, सम्बन्धिभेदेन भेदान्, संयोगबद्नित्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धिसङ्गः, सम्बन्धिभेदेन भेदान्, संयोगबद्नित्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धिसङ्गः, न वैवमस्ति, स्वत्रदुण्वल्वलिद्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धिसङ्गः, न वैवमस्ति, स्वत्रदुण्वल्वलिद्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धसङ्गः, न वैवमस्ति, स्वत्रदुण्वल्वलिद्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धसङ्गः, न वैवमस्ति, स्वत्रदुण्वल्वलिद्यताप्रसङ्गाविद्यविद्यताविद्यताव्यवाविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताविद्यताव

जातिगुणादेः समवायिनो भेदेनोपलम्भात, य एव दण्डदेवदत्तयोर्हि सम्बन्धो न स एव छत्रादिभिरपि, तत्सम्बन्धाविशेषे तद्विशेषणविशेष्यवैफल्यप्रसङ्गान्, न हि विशेष्यं धर्मीन्तराद्व्यवच्छिच स्वात्मन्यवस्थापयद्विशेषणं विशेषणरूपतां प्रतिपद्यते, एवं समवायस्या-विशेषे द्रव्यत्वादीनामपि विशेषणानामविशेषात्र जीवाजीवादिद्रव्यव्यवच्छेद्कता स्यादित 5 कथं न समवायिसक्राप्रसक्तिभैवेत्। नापि समवायस्तद्वाहकप्रमाणाभावात् सम्भवति, तद्भावे च न बस्तुनो वस्तुत्वयोग इति तदनेकान्तात्मकैकसूपमभ्युपगन्तज्यम्, न चैकानेकात्मकत्वं वस्तुनो विरुद्धम्, प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुनि विरोधासम्भवात्, तथाहि आत्मादिवस्त्वेकानेकात्मकम् प्रमेशत्वात्, चित्रहूपपटवत्, प्राह्मप्राहकाकारसंवित्तिहृपैक-विज्ञानवद्वा, न च वैशेषिकं प्रति चित्रपटं रूपस्यैकानेकत्वमसिद्धम् , प्राक्साधितत्वात । 10 नापि प्राह्मप्राहकसंवित्तिलक्षणक्रपत्रयात्मकमेकं विज्ञानं बौद्धं प्रत्यमिद्धम् , तथामृतविज्ञा-नस्य प्रत्यात्मसंवेदनीयस्य प्रतिक्षेपे सर्वप्रमाणप्रमेयप्रतिक्षेपप्रसक्तेः, स्वार्शकारयोर्विज्ञानम-भिन्नस्वरूपम्, विज्ञानस्य च वेद्यवेदकाकारी भिन्नात्मानी कथक्किद्तुभवगोचरापन्नी, एतच प्रतिक्षणं स्वभावभेद्मनुभवद्पि न सर्वथा भेदवत् सर्वशते इति संविदात्मनः स्वयमेकस्य क्रमवर येनेकात्मकत्वं न विरुद्धमिति कथमध्यक्षादि विरुद्धं निरन्त्रययिनाशित्वमभ्यपगन्तं 15 युक्तम, न हि कदाचित कचित् क्षणिकत्वमन्तर्वहिबीऽध्यक्षतोऽनुभूयते, तथैवेति निर्णयानु-त्पत्तः, भेदात्मन एवान्तर्विज्ञानस्य बहिर्घटादेश्चाभित्रस्य निश्चयात् । तथाभृतस्याप्यनुभ-वस्य भ्रान्तिकरुपनायां न किञ्चिद्ध्यक्षमभ्रान्तं भवेत्, न हि ज्ञानं वेद्यवेदकाकारशून्यं स्थु-लाकारविविक्तं परमाणुक्तपं वा घटादिकमेकं निरीक्षामहे यतो बाह्याध्यात्मिकं भेदाभेदक्रपः तयाऽनुभूयमानं भ्रान्तविज्ञानविषयतया व्यवस्थाप्येत, यदा चैकान्तप्रतिक्षणविशराकताऽ-20 ध्यक्षविरुद्धा तदा कथं तत्रानुमानमपि प्रवर्त्तेत, अध्यक्षवाधितविषयत्वात्तस्य, अत एव क्षणिकतैकान्तमाधनाय उपादीयमानः सर्वे एव सत्त्वादिहेतुर्विरुद्ध एव, अनेकान्त एव तस्य सम्भवात् । अर्थक्रियालक्षणं हि सत्त्वं नैकान्ते क्रमयौगपद्याभ्यां सम्भवति, यतो यस्मिन् सत्येव यद्भवति तत्तस्य कारणिवतस्य कार्यमिति कारणलक्षणम् , क्षणिके च कारणे सति यदि कार्योत्पत्तिभवेत्तदा कार्यकारणयोः सहोत्पत्तेः कि कस्य कारणं कि वा कार्यं व्यवस्था-प्येत, त्रेलोक्यस्यैकक्षणवर्त्तिता च प्रसल्येत । यदनन्तरं यद्भवति तत्तस्य कार्यमितरत् कार-णमिति व्यवस्थायां कारणाभिगते वस्तुन्यसत्येव भवतस्तदनन्तरभावित्वस्य दुर्घटत्वात्, चिरतरविनष्टादिष च तस्य भावो भवेत् तद्भावाविशेषात्। न चानन्तरस्यापि कार्योत्पत्ति-कारुमप्राप्य विनाशमनुभवतिश्वरातीतस्येव कारणता, यतोऽर्थक्रियाऽश्वणश्चयेण विक्रध्येत, प्राकालभावित्वेन कारणत्वे तु सर्वे सर्वेस्य कारणं स्यात् सर्वेवश्तुक्षणानां विविश्वितकार्ये प्रति प्राम्भावित्वाविशेषात् , तथा च स्वपर्सन्तानव्यवस्थाऽप्यनुपर्केव स्यात् साहश्याद्वि तदसम्भवात् सर्वेथा सादृष्ये हि कार्यस्य कारणक्रपताप्रसत्त्यैकक्षणमात्रं सन्तानः स्यात्, कथिक्रात्साहश्ये उनेकान्तवादप्रसङ्गः, न वा साहश्यं भवद्भिप्रायेणास्ति, सर्वत्र वैलक्षण्या-विशेषात्, अन्यथा स्वकृतान्तप्रकोपात्, नापि क्षणिकैकान्तपक्षेऽन्वयव्यतिरेकप्रतिपत्तिः. साध्यंसाधनयोश्चिकालविषययोः साकल्येन व्याप्तेरसिद्धेयेत्सत् तत्सर्वे क्षणिकं संध अब्द 5 इत्याचनुमानप्रवृत्तिः कथं भवेत , अकारणस्य प्रमाणविषयःवानभ्युपगमे साध्यसाधनयोखि-कालिषयव्याप्तिग्रह्णस्य दूरोत्सारितत्वात । तथा नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति वचनमनुमानोच्छेदकञ्च प्रसक्तम, प्राह्मप्राहकाकारश्चानैकत्वबद्धाद्याकारस्यापि युगपिदनेकार्थाव भामिनश्चित्रैक सपता एकान्तवादं प्रतिक्षिपत्येव । आन्तात्मनश्च दर्शनस्या-न्तर्बेहिआआनात्मकत्वं कथिबदभ्युपेयम्, अन्यथा कथं स्वसंवेदनाध्यक्षता तस्य भवेत्, 10 तद्भावे च कथं तत्स्वभाविमिद्धिर्युका, कथक्क भ्रान्तज्ञानं भान्तिरूपतया आत्मानमसंविद-ज्ञानरूपतया वाऽवगच्छद्रहिस्तथा नावगच्छेत्, यतो आन्तैकान्तरूपता तिमिराश्चपप्लुत-ह्यां भवेत्, कथक्क भ्रान्तविकल्पज्ञानयोः स्वसंवेदनमभ्रान्तमविकल्पं वाऽभ्युपगच्छक्रने-कान्तं नाभ्युपगच्छेत् , प्राह्मपाहकसंविच्याकारविवेकं संविदः स्वसंवेदनेनासंवेदयन् सर्वि-द्रुपताञ्चानुभवन् कथं कमभाविनोर्विकल्पेतरात्मनोरनुगतसवेदनात्मानमनुभवप्रसिद्धं प्रति- 15 श्चिपेत्, ततः क्रमसहभाविनः परस्परविलक्षणान् स्वभावान् यथावस्थितरूपतया व्या-प्तुबत्सकळलोकप्रतीतं स्वसवेदनमनेकान्ततत्त्वव्यवस्थापकमेकान्तवादप्रतिश्लेपि प्रतिष्ठितमिति निरंशक्षणिकस्वलक्षणमन्तर्बेहिश्चानिश्चितमपि संवित्तिर्विषयीकरोतीति कल्पना अयुक्तिसंगतैव, अप्रमाणप्रसिद्धकल्पनायाः सर्वत्र निरंकुशत्वात् सकलसर्वेश्वताकल्पनाप्रमकः, न हाकस्य संवित्तिरपरस्यासंवित्तिः, सर्वेत्र सम्बन्धाभावाविद्योषात्, न हि बास्तवसम्बन्धाभावे 20 परिकल्पितरण तस्य नियामकत्यं युक्तमतिप्रसङ्गात्। न च वास्तवः सम्बन्धः परस्य सिद्ध इति तादात्म्यतदुत्पस्योरभावात् साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धनियमाभावेऽनुमानः प्रवृत्तिर्देरोत्सारितेव, अथार्थिकियालक्षणं सत्त्वमक्षणिकेऽवस्थास्यतीति चंत्र. तत्रापि क्रमयौगपद्याभ्यां तस्य विरोधात, तत्करणस्वभावस्याक्षणिकस्य तदकरणविरोधेन क्रम-कारित्वासम्भवात्, पूर्वं तदकरणसामध्येश्य पश्चादपि तत्करणसामध्यीसम्भवात्, अप- 25 रिणामित्वेनानाधेयाप्रदेशतिशयत्वात् , स्वभावोत्पत्तिवनाशाभ्युपगमे च नित्यैकान्त-विरोधः स्यात्, ततो व्यतिरिक्तस्यातिशयस्य करणेऽनितिशयस्य तस्य प्रागिव पश्चादपि करणासम्भवः । सहकार्यपेक्षापि तस्यायुक्तेव, प्रागसहायस्याकरणस्वभावस्य पुनः सस-हायस्य कार्यकरणाङ्गीकारे तत्कृतातिक्षयमनङ्गीकुर्वतस्तद्येक्षायोगात्. तस्मादपरिणामी भाषो

न कमेण कार्यनिर्वर्त्तकः । नापि यौगपद्येन, कालान्तरेऽकिक्कित्करतया सस्यायस्तु-त्वापत्तेः श्रणमात्रावस्थायिताप्रसत्तेश्च । तस्मावन्यप्रकाराभावेन व्यापिकाऽर्थकिया ततो निवर्त्तमाना स्वट्याप्यां सत्तामादाय निवर्त्तत इति यत्सत्तत्सर्वमनेकान्तात्मकं सिद्धम्, अन्यथा प्रत्यक्षाविविरोधप्रसङ्गः, न हि भेदमन्तरेण कदाचित् कस्यचिद्भेदोपल्लेखः 5 हर्षविषादासनेकाकारविवतीत्मकस्यान्त्रश्चेतन्यस्य स्वसंवेदनाध्यक्षतः वर्णसंस्थानसदासनेका-कारस्य स्थूलस्य पूर्वापरस्वभावपरित्यागोपादानात्मकस्य घटादेवीहरेकस्येन्द्रियजाध्यक्षतः संवेदनात्, सुखादिभेदविकलतया वैतन्यघटादेः कदाचिद्युपलम्भागीचरत्वात्, महा-सामान्यस्यावान्तरसामान्यस्य वा सर्वगतासर्वगतधर्मात्मकस्य न्यत्तयतिरिक्तवभावतया कदाचित्कचिद्नुपल्डबेर्ट्रव्यगुणकर्मणां कथं तेष्ठिशिष्टतया प्रतिपत्तिभेवेत । समवायस्य चान-10 वस्त्रादोषतः सम्बन्धान्तराभाषात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणामन्योन्यं तादात्स्यानिष्टौ तेष्ववृत्तेः सर्वेपदार्थस्वरूपाप्रसिद्धिः स्यान् । स्वत एव द्रव्यादिषु वृत्तौ समवायमन्तरे-णापि द्रव्याद्योऽपि स्वाधारेषु वृत्ति स्वत एवात्मसात्करिध्यन्तीति समवायकस्पनावैयर्थ्य-प्रसक्तिः । अवयविनोऽपि स्वारम्भकावयवेषु तादात्म्यानभ्युपगमे सामान्यस्येव तहत्सु वृत्ति-विकल्पादनवस्थादिदोषप्रसङ्गान्न वृत्तिभेवेत, वृत्तौ वा माकल्येन प्रत्याधारं प्रहणासम्भ-15 वात व्यक्तिवद्भेदप्रसक्तिः खण्डशः प्रतिपत्तेरगृहीतस्वभावाद्गृहीतस्वभावस्य भेदात्, तथा च सामान्यादिकप्पनाहानिप्रसक्तिः । किञ्च सर्वस्वाधारच्यापिनः सामान्यस्य द्रव्यस्य वा तद्वतां सामस्येन प्रहणासंभवात कथं तद्यहे नद्रहणं भवेत, आधाराप्रतिपत्तौ तदाघेयस्य तत्त्वे नाप्रतिपत्तेः, मामान्यायंशेषु गृहीतेष्विप मामान्यादेर्वृत्तिविकल्पादेर्देषस्तेष्विप पूर्वेबत्स-मानः, तदंशप्रहणेऽपि च मामान्यस्य व्यापिनः कदाचिद्यप्रतिपत्तः सङ्ग्वस्यमित्यादिप्रति-20 पत्तिः तद्वत्सु न कदाचिद्भवेत, तदशानां सामान्यादेरत्यंतभेदात, अत एव द्रव्यादिषट्प-दार्थव्यवस्थाप्यनुपपन्ना भवेत्, प्रतिभासगीचरचारिणां मग्मान्याद्यंशानां पदार्थान्तरताप्र-सक्तः। अथ निरंशं सामान्यमभ्युपगम्यते तर्हि सकलस्वाभ्रयप्रतिपस्यभावतो मनागपि न सामान्यप्रतिपत्तिरिति सद्द्रव्यं प्रथिवीत्याद्प्रितिपत्तितरामभावः स्यात् । तदंशानां सामान्याद्भेदाभेदकल्पनायां द्रव्यादय एव भेदाभेदात्मकाः कि नाभ्युपगम्यन्त 25 सामान्यादिशकरुपना दूरोत्सारितैवेति कुतस्तद्वेदैकान्तकरुपना, ततः सामान्यविशेषात्मकं सर्वं वस्तु मस्वान . न हि विशेषरिहतं सामान्यमात्रं सामान्यरिहतं विशेषमात्रं या सन्मवति, तादशः कचिदपि वृत्तिविरोधान, वृत्त्या हि सत्त्वं व्याप्तं स्वलक्षणात् सामा-न्यलक्षणाद्या तारुशाद्वृत्तिनिवृत्या निवर्त्तत एव, यतः कविद्वृत्तिमतोऽपि स्वलक्षणस्य न देशान्तरवर्तिनान्येन संयोगः तत्संसर्गाव्यविष्ठमस्वभावान्तरविरहात्, विशेषविक-

लसामान्यवत् , एकस्य प्रतिसन्बन्धिस्वभावविशेषाध्युपगमे विशेषाणां तत्स्वलक्षणं सामान्य-कक्षणमैव स्थात् । न च विशेषेरन्यदेशावस्थितेरसंयुक्तस्यैकत्र तस्य वृक्तिः अव्यवधानाविशे-षात्, एवख्र स्वभावविशेषाणां सामान्यरूपाः सर्वे एव भावा विशेषरूपाश्च । तत्र देशका-लावस्थाविशेषनिषतानां सर्वेषामपि सत्त्वं सामान्यमेकक्रपमन्यवधानात्, तस्य च ते विशेषा एवानेकं रूपम् , यतस्तदेव सन्तं परिणामविशेषापेश्वया गोत्वत्राह्मणस्वादिलक्षणा 5 जातिः परिणामिवशेषाश्च तदात्मका व्यक्तय इति परस्परव्यावृत्तानेकपरिणामयोगा-देकस्यैकानेकपरिणतिरूपता संशयझानस्येवाविरुद्धा, व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य सामाभ्यस्य उप-लिधलक्षणप्राप्तस्यानुपलक्षेः शश्यक्रवदसस्वात् सन् घट इत्यादिप्रत्ययः सामान्यविशेषा-त्मकैवस्त्वभावेऽवाधितरूपो न स्यात् । न च चश्चरादिबुद्धौ वर्णाकृत्यक्षराकारशून्यं सामान्यं परव्यावर्णितस्वरूपमवभासते, प्रतिभासभेदप्रसङ्गात्, तस्य सर्वगतत्वे चान्तरालेऽ- 10 प्युपलंभप्रसङ्गः, आश्रयस्यामिव्यंजकत्याभावाभ्युपगमेऽभिव्यक्ताद्वभिव्यक्तस्य भेद-प्रमङ्गात् सामान्यरूपताक्षतिः, नित्यैकस्वभावस्य चाश्रयभावाभावावभिव्यक्तवनभिव्यकी सत्प्रत्ययकर्तृत्वाकर्तृत्वे न च युज्येते, एकस्य तद्योगे चानेकान्तसिद्धिरेव। स्वाश्रयसर्वगतत्वेऽपि एकेनाश्रयेणैकदा प्रकाशितायाः सत्तायास्मर्वेदा सर्वत्र प्रकाशितत्वात् सक्छवस्तुप्रपद्धस्य मकुदुपलव्धिप्रसङ्गः, न वा कस्यचिद्प्युपलव्धिः स्याद्विशेषात्, प्रकारान्तरेण प्रतीलम्यु- 15 पगमेऽनेकान्तवाद एव । स्वतः सतां विशेषाणां सत्तासम्बन्धानर्थक्यमसतास्त्र तस्सम्बन्धा-नुपपत्तिएतिप्रसङ्गात् । निध्कियसामान्यसम्बन्धाक्क्यकीनामिकवत्वं सामान्यस्य वा कियाव-स्वाद व्यापकः वं स्यात् । व्यक्तयव्यितरेके व्यक्तिस्व छक्षणवन्न तस्य सामान्य रूपता भवेत व्यक्तीनां वा सामान्याव्यतिरेकाद्वयक्तिस्वरूपहानेः सामान्यस्य तद्रूपता न भवेत्। न च व्य-तिरेकाच्यतिरेकपक्षे ऽप्यनवस्थोभयपश्चरोषवैयधिकरण्यसंशयविरोधादिदोषप्रसङ्गात् तदभावः, अनवस्थादिदोषस्य प्राक्तप्रतिषिद्धत्वात् , प्रतीयमानेऽपि तथाभूते वस्तुनि विरो-धादिदोषासञ्जने प्रकारान्तरेण प्रतिभासासम्भवात् सर्वश्रून्यताप्रसङ्गः । न च सैवास्त्विति वक्तव्यम्, स्वसंवेदनमात्रस्याप्यभावप्रसङ्गतो निष्प्रमाणिकायास्तरया अप्यभ्युपगन्तुमश्रव्य-त्वात् , तथापि तस्या अभ्युपगमे वरमनेकान्तात्मकं वस्त्वभ्युपगन्तुं युक्तम् , तस्याबाधितप्रती-तिगोचरत्वात् । तेन रूपादिक्षणिकविज्ञानमात्रशून्यताभ्युपगमः, पृथिव्याद्येकान्तनित्यत्वा- 25 भ्युपगमः, आत्माद्वैताङ्गीकरणम् , परलोकाभावनिरूपणम् , द्रव्यगुणादे्रत्यन्तभेदप्रतिज्ञानम् हिंसातो धर्माभ्युपगमः, दीक्षातो मुक्तिप्रतिपादनमित्याचेकान्तवादिप्रसिद्धं सर्वेमसन् प्रतिप-त्तव्यम् , तत्प्रतिपाद्कहेत्नां प्रदर्शितरीत्याऽनेकान्तव्याप्तत्वेन विरोधात् , इतर्धर्मसव्यपेश-

स्यैकान्तवाद्यभ्युपगतभ्य सर्वस्य पारमार्थिकत्वादभिष्वक्रादिप्रतिषेधार्थं विज्ञानमात्राद्यभिधा-नस्य सार्थकत्वात्, तथाद्दि अहमस्यैवायं ममैवेत्येकान्तनित्यत्वस्वामिसम्बन्धाभिनिवेश-प्रभवरागादिप्रतिषेधपरं क्षणिकरूपादिप्रतिपादनं युक्तमेव, सालम्बनज्ञानैकान्तप्रतिषेधपरं विज्ञानमात्राभिधानम् , सर्वविषयाभिष्वङ्गनिषेधपरं शून्यताप्रकाशनम् , क्षणिक एवायं पृथि-5 व्यादिरित्येकान्ताभिनिवेशमूलद्वेषादिनिषेधपरं तिक्रत्यत्वप्रणयनम्, जास्यादिमदोन्मूखतातु-गुणमात्माद्यद्वैतप्रकाशनम् , जन्मान्तरजनितकर्मफलभोक्तत्वमेव धर्मानुष्ठानमित्येकान्तनिरा-सप्रयोजनं परलोकाभावावबोधनम् , द्रव्याद्यव्यतिरेकैकान्तप्रतिषेधाभिप्रायं तद्भेदाख्यानम्, अप्रमत्तस्य योगनिबन्धनप्राणव्यपरोपणस्याहिसात्वप्रतिपादनार्थं हिंसातो धर्म इति वचनम् , रागद्वेषभोहतूरणादिनियन्धनस्य प्राणव्यपरोपणस्य दुःखसंवेदनीयफलनिर्वतेकत्वेन हिंसा-10 त्वोपपत्तः, अर्त एव वैदिकहिंसाया अपि तन्निमित्तत्वेऽपायहेतुत्वमन्यहिंसावत् प्रसक्तम्, न च तस्या अतिक्रिमित्तत्वम्, चित्रया यजेन पशुकाम इति तृष्णानिभित्तत्व श्रवणात् । न चैवंः विधस्य बाक्यस्य प्रामाण्यमपि, तत्प्राप्तिनिमित्ततिद्धसोपदेशकत्वात्, तृष्णादिवृद्धिनिमित्त-तदन्यतद्विधातोपदेशवाक्यवन् । न चापौरुषेयत्वादस्य प्रामाण्यं तस्य निषिद्धत्वात् । न च पुरुषप्रणीतस्य हिंसाविधायकस्य तस्य प्रामाण्यम् , ब्राह्मणो हन्तव्य इति वाक्यवत् । न च 15 वेदविदितत्वात्तद्धिसाया अहिमात्वम, प्रकृतहिंसाया अपि तत्त्वोपपत्तेः । न च ब्राह्मणो न हन्तव्य इति तद्वाक्यवाधितत्वान्न प्रकृतिहिसायास्तद्विहितत्वम, न वे हिस्रो भवेदिति वेद-वाक्यबाधितवित्र।दियजनवाक्यविहितहिसावत् प्रकृतहिसायास्त्रद्विहितत्वोपपत्तेः । माझणो हन्तव्य इतिवाक्यं न कचिद्वदे श्रूयते, न, उत्सन्नानेकशास्त्रानां तत्राभ्युपगमात्, तथा च सहस्रवन्मी सामवेद इत्यादिश्रुतिः । अथ यज्ञादन्यत्र हिंसाप्रतिषेधः, तत्र च तद्वि-20 धानम, यथा चान्यत्र हिंमाऽपायहेतुरित्यागमात् सिद्धं तथा तत एव तत्र स्वर्गहेतुरित्यपि सिद्धम, न च यदेकदा एकत्रापायहेतुः तत्सर्वदा सर्वत्र तथेत्यभ्यपगन्तव्यम्, आतुरस्वस्थ-भुजिकियावदवस्थादिभेदेन भावानां परस्परविरुद्धफलकर्त्तत्वोपलम्भान्, असम्यगेतत्, तृष्णा-दिनिभित्तिहिंसाया अपायहेतुत्वेन सर्वशाक्षेषु प्रसिद्धेः, तृष्णादिनिभित्ता च प्रकृतिहिंसेत्यकः त्वात । न च यित्रमित्तत्वेन यत् प्रसिद्धं तत्फलान्तरार्थित्वेन विधीयमानमौत्सर्गिकं दोषं न 25 निर्वेत्तेयति, यथाऽऽयुर्वेदप्रसिद्धं दाहादिकं रुगपगमार्थितया विधीयमानं स्वनिमित्तं दुःखम् . क्षिष्टकर्मसम्बन्धहेतुनया च मखविधानादन्यत्र हिंसादिकं शास्त्रे प्रसिद्धमिति सप्ततन्तावपि

१ न च जिनायतनविधापनादौ प्रिविधादिजीववधेऽपि न गुणः, यतः तद्दर्शनात् गुणानुरागितया भव्याना बोधिलाभः, पूजातिश्वयिलोकनादिना च मनः प्रसादस्ततः समाधिः, तत्रश्च कमेण निः श्रेथसप्रासिरिति स्वल्पपुण्यव्ययेनापरिमितसुकृतसम्प्राप्तिरस्ति, न तु वैदिकद्विसायां तथा, यमनियमागुपायान्तरतोऽपि
स्वर्णवासिसम्भवादिति ॥

तिहिधीयमानं काम्यमानफलसङ्गाबेऽपि तत्कर्मनिसित्तं तद्भवत्येव । न च हिंसातः स्वर्गसुखप्राप्तावसुखनिर्वत्तेकिष्ठिष्टकर्महेतुताऽसङ्गता, नरेश्वराराधननिमित्तन्नाद्याणित्वधानन्तरादाप्रमामादिलाभजनितसुखसम्प्राप्तौ तद्वधस्यापि तथात्वोपपत्तेः । अथ प्रामादिलाभो न्राह्मणादिवधनिर्वर्तितादृष्टनिमित्तो न भवति तिहिं स्वर्गोदिप्राप्तिरप्यध्वरविहितिहिंसानिर्वर्तिता
न भवतीति द्वामानम् । अथाश्वमेधादावालभ्यमानानां छागादीनां स्वर्गप्राप्तेने तिहिसा 5
हिसेति तिहिं संसारमोत्तकविरचिताऽपि तत एव हिसा न हिसा स्थात्, देवतोदेशतो
म्लेच्छादिविरचिता च न्नाह्मणगवादिहिंसा न हिसा स्थात् । अथ तदागमस्याप्रमाणत्वं
तद्वेदस्यापि तुन्यम्, गुणवत्पुक्षप्रणीतत्वस्यापौरुषेयत्वस्य वा परेरनभ्युपगमात्, तन्न प्रदशितीभिप्रायाद्विना हिसातो धर्मावाप्तिर्युक्ता । परमप्रकर्षावस्थज्ञानदर्शनचारित्रात्मकमुक्तिमार्गस्य दीक्षाज्ञब्देनाभिधाने दीक्षातो मुक्तिकपपन्नैव, अविकलकारणस्य कार्यनिर्वर्त्तकत्वात् , 10
अन्यथा करणत्वायोगात् । तत्र तद्भक्त्युत्पादनार्थं चैवमभिधानादद्रोषः, न हि तद्भक्त्यमावे
वपादेयफलप्राप्तिनिमित्तसम्यग्ज्ञानादिपुष्टिनिमित्तदीक्षाप्रवृत्तिप्रवणो भवेत्, तन्नान्यपरत्वं प्रदशितवचसामभ्युपगन्तव्यम् , तथाऽभ्युपगमे वा अनाप्तत्वं तद्वादिनां प्रसज्येत तत्र पूर्वोक्तदोषानितृत्तेः ॥ ६० ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दसूरीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलसूरीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लब्धिसूरिणा सङ्गलिते सम्मतितत्त्वसोपाने सन्मार्गपद-र्जनं नाम सप्तत्रिज्ञं सोपानम् ॥

## अथाऽऽत्तीदिध्यानवर्णनम् ।

ये त्वधिवेचितागमप्रतिपत्तिमाश्रयन्ते तेऽनवगतपरमार्था एवेखाह—

पाडेक्कनयपहगयं सुत्तं सुत्तहरसदसंतुङ्घा। अविकोवियसामत्था जहागमविभत्तपडिवत्ती ॥ ६१॥

> प्रत्येकनयपथगतं सूत्रं सूत्रधरशब्दसन्तुष्टाः । अविकोधिदसामर्थ्या यथागमाविभक्तप्रतिपत्तयः ॥ झाया ॥

प्रत्येकेति, प्रत्येकनयमार्गगतं सूत्रम् यथा 'क्षणिकाः सर्वसंस्काराः विज्ञानमात्रमेवेदं मो जिनपुत्राः! यदिदं त्रैधातुकम् 'इति, 'प्राह्यप्राह्कोभयशून्यं तत्त्वम् 'इति, नित्यमेक-मण्डव्यापि निध्कयम् 'इतादि, 'सदकारणविश्वत्यम् 'इति, 'आत्मा रे श्रोतव्यो झात-

15

26

25

क्यो सन्तक्यो निदिष्यासित्वयः 'इत्यदि, सत्ताद्रव्यत्वसम्बन्धात् सङ्ग्वयं वस्तु ' इति, 'परक्षोकिनोऽभावात् परक्षोकाभावः 'इति, 'चोदनाक्रभणोऽर्थो धर्मः 'इति, धर्माधर्म- क्ष्मद्भरी दीक्षा 'इत्यादिकमधीत्य सूत्रधरा वयमिति शब्दमात्रेण गर्विता अविदितसूत्रव्यापार- विषयास्ते, सूत्राभित्रायव्यतिरिक्तविषयविप्रतिपत्तित्वादितरजनवदश्चा इत्यभित्रायः । अथवा स्वयूथ्या एवैकनयदर्शनेन कतिचित्सूत्राण्यधीत्य केचित् सूत्रधरा वयमिति गर्विता यथावस्थित् तान्यनयसव्यपेश्वसूत्रार्थापरिक्वानादविदितात्मविद्वस्वरूपा इति गाथाभित्रायः ॥ ६१ ॥

अधैषामेकनयप्रदर्शनेन प्रवृत्तानां यो दोषस्तमाह-

# सम्मद्सणमिणमो सयलममत्तवयणिज्ञणिद्दोसं। अनुद्दोसविणहा सलाहमाणा विणासेति॥ ६२॥

सम्यग्दर्शनमेतत् सकलसमाप्तवचनीयनिर्दोपम् । आत्मोत्कर्षविनष्टा स्वाधमाना विनाशयन्ति ॥ छाया ॥

सम्यशिति, परस्परविषयापित्यागप्रवृत्तानेकनयात्मकं स्यानित्य इत्यादिसकलधर्म-परिसमाप्तवचनीयतया निर्दोषं सम्यग्दर्शनमेतत्, एकनयवादिनस्त्वविषये सूत्रव्यवस्थापनेन आत्मोत्कर्षेण विनष्टाः स्याद्वादाभिगमं प्रत्यनाद्वियमाणा वयं सूत्रधरा इत्यात्मानं श्राधमानाः सम्यग्दर्शनं विनाशयन्ति, तदात्मिन न व्यवस्थापयन्तीति यावत् ॥ ६२ ॥

अथ न ते आगमप्रत्यनीकाः तद्भक्तत्वात्, तदेशपरिज्ञानवन्तश्चेति कथं तद्विनाश-यन्तीत्यत्राह---

> ण हु सासणभत्तीमेत्तएण सिद्धंतजाणओ होह। ण विजाणओ वि णियमा पण्णवणाणिच्छिओ णामं॥६३॥

न च शासनभक्तिमात्रेण सिद्धान्तक्षाता भवति । न विकाताऽपि नियमात् प्रकापनानिश्चितो नाम ॥ छाया ॥

न चेति, न च शासनभक्तिमात्रेणैव सिद्धान्तज्ञाता भवति, न च तद्ज्ञानवान् भाव-सम्यक्तवान् भवति, अज्ञातस्यार्थस्य विशिष्टरुचिविषयत्वानुपपत्तेः तद्भक्तिमात्रेण श्रद्धानु-सारितया द्रव्यसम्यक्त्वम्, मार्गानुसार्थववोधमात्रानुषक्तरचिख्यभावं तु सद्पि न भाव-सम्यक्तवसाध्यक्षण्यिनेक्तंकम्, भावसम्यक्त्विनिस्तत्वेनैव तस्य द्रव्यसम्यक्त्वरूपत्वोपपत्तेः। न च जीवादितत्त्वेकदेशज्ञाताऽपि नियमतोऽनेकान्तात्मकवस्तुस्वरूपप्रज्ञापनायां निश्चितो भवति, एकदेशज्ञानवतः सक्ष्वधर्मात्मकवस्तुज्ञानविक्रकत्या सम्यक् तत्मरूपणासम्भवात्। तवादि सर्वज्ञो यथावस्थितेकदेशज्ञः जीवादिसक्षत्तत्त्वज्ञता तु आगमविदः सामान्यरूपत्या

20

10

अभिषीयते ' मतिश्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्यसर्वपर्यायेषु ' [तत्त्वार्थ० १-२७] इति वचनात्। त्रवन्तु जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिर्जरामोधाख्याः सप्त पदार्थाः,तत्र चेतनालक्षणोऽर्थो जीवः, तद्विपरीतस्थ्यणस्त्वजीवः, असौ धर्माधर्माऽऽकाशकालपुद्रस्थेदतः पद्मधा, एतत्पदार्थद्वया-न्तर्वेत्तिनश्च सर्वेऽपि भावाः, न हि रूपरसगन्धस्पर्शादयः साधारणासाधारणरूपाः मूर्त्तामूर्तः-चेतनं।चेतनद्रव्यगुणाः, उत्क्षेपणापक्षेपणादीनि च कर्माण सामान्यविशेषसमवायास्य जीवा- 5 जीवरुयतिरेकेणाऽऽत्मस्थिति लभन्ते, तद्भेदेनैकान्तनस्तेषामनुपलम्भान् तदात्मकरवेन प्रतिपत्तेः, अन्यया तदसत्त्वप्रसक्तेः । ततो जीवाजीवाभ्यां पृथक् जात्यन्तरःवेन द्रव्यगुणकर्मसामान्य-विशेषसमवाया न वाच्याः, एवं प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयनतर्कनिर्णय-वाद्करपवितण्डाहेत्वाभासछळजातिनिमहस्थानानि च न प्रथमिधानीयानि, तथा प्रकृतिमह-दहङ्कारादिचतुर्विशतिः पदार्थाः पुरुषश्चेति न वक्तव्यम्, एवं दुःखममुदायमार्गनिरोधाश्चत्वा- 10 र्यार्थसस्वानि न वक्तव्यानि, पृथिव्यापस्तेजोबायुरिति तत्त्वानीत्यपि न वक्तव्यम् । तत्प्रभेदरूप तयाऽभिधाने न दोषः, जात्यन्तरकल्पनाया एवाघटमानत्वात्, राशिद्धयेन सकछश्य जगतो व्याप्तत्वान , तद्व्याप्तस्य शशशृङ्गतुल्यत्वात्। शब्दब्रह्माधेकान्तस्य च पूर्वे निविद्धत्वात् , अवा-धितरूपोभयप्रतिभासस्य तथाभूतवस्तुज्यवस्थापकस्य प्रसाधितत्वात्, विद्याऽविद्याद्वयभेदाद् हैतकस्पनायामपि त्रित्वप्रसक्तेः, बाह्यालम्बनभूतभावापेक्षया विद्यात्वोपपनेः, अन्यथा निर्विष-यत्वेनोभयोरविशेषात् तत्प्रविभागस्याघटमानत्वात्, न हि द्वयोर्निरालम्बनत्वे विपर्यस्ता-विपर्यस्तज्ञानयोरिव विद्यायिद्यात्यभेदः, ततो नाद्वयं वस्तु नापि तद्वयतिरिक्तमस्ति । आस्र-वादीनां राशिद्वयेऽन्तभूतत्वेऽपि कथञ्चिद्वेदेनाभिधानं तथापरिणतयोजीवाजीवयोरेव सकार-रणसंसारमुक्तिप्रतिपादनपरम्, अनेन वा क्रमेण तज्झानस्य मुक्तिहेतुत्वप्रदर्शनार्थम्, विप्रति-पत्तिनिरासार्थत्वं वा, ततो न दुष्टता तथाभिधानस्य । कायवाङ्गमनोव्यापारो हि आस्रवः 20 कर्मेहेतुत्वात्, स च जीवाजीवाभ्यां कथश्चिद्भिन्नः, तथैव प्रतीतेः । अथ बन्धामावे कथं तस्योपपत्तिः, प्राक् सद्भावे वा न तस्य बन्धहेतुता, न हि यद्यद्वेतुकं तत्तदभावेऽपि भवस्यति-प्रसङ्गात्, असदेतत्, पूर्वोत्तरापेक्षयाऽन्योऽन्यं कार्यकारणभावनियमात्, न चेतरेतराश्रय-दोवः, प्रवाहापेक्षयाऽनादित्वात् । पुण्यापुण्यवन्धनहेतुतया चासौ द्विविधः, उत्कर्षापकर्षभेदे-नानेकप्रकारोऽपि दण्डगुह्य।दित्रित्व।दिसंख्याभेदमासादयन फलानुबन्ध्यननुबन्धिभेदतोऽनेक- 25 इाट्दविशेषवाच्यतामनुभवति, एकान्तवादिनां नायं सम्भवति, तक्रिमित्तः सक्रषायस्यात्मनः कर्मवर्गणापुत्रहै: संकेषो बन्धः, स च सामान्येनैकविधोऽपि प्रकृतिस्थित्युभागप्रदेशभेदेन चतुर्घो पुनरेकैको झानावरणीयादिमूलप्रकृतिभेदादष्टविधः, पुनरपि मत्यावरणायुत्तरप्रकृति-भेदादनेकविधः, अयञ्च कश्चित्तीर्थकरत्वादिफलनिर्वर्त्तकत्वात् प्रशस्तः, अपरश्च नारकादि

फळिनवें र्भकत्वादप्रशस्त:, प्रशस्ताप्रशस्तात्मपरिणामो द्भतस्य कर्मणः सुखदुः ससंवेदनीय-फलिविर्त्तकत्वात् । तत्र अप्रशस्तात्मपरिणामो द्विविधः आर्त्तरौद्रभेदात्, आग्रहुत्तस्थायी आक्रन्दनविल्यनपरिदेवनशोचनपरविभवविस्मयविषयसङ्गादिकश्च स्वसंवेद्य आत्मनः परेषा-मनुमेयश्च क्रिष्टः परिणामविशेष आर्तध्यानशब्दवाच्यो बाह्यः, आभ्यन्तरश्चामनोक्ससम्प्रयो-5 गानुत्पत्यध्यवसानम् , उत्पन्नस्य च विनाज्ञाध्यवसायः, मनोज्ञसम्प्रयोगस्योत्पत्तिकस्पनाध्य-बसायः. उत्पन्नस्य विनाञसंकल्पाध्यवसानमित्येतश्वतार्विधमार्त्तेष्यानम् । अमनोन्नसम्प्रयोगश्च बाह्याध्यात्मजत्वेन द्विधा, शीतातपव्यालादिजनितो बाह्यः, वातपित्तश्लेष्मादिपादुर्भेतोऽभ्य-न्तरः शारीरः, भयविषादारितशोकजुगुप्सादौर्मनस्यादिप्रभवो मानसः, अयं मनोश्रसम्प्रयोगः कथं नाम न मे सम्पद्यत इति संकल्पप्रबन्ध अत्तिष्यानं कृष्णनीलकापीतलेश्यावलाधायकं 10 प्रमादाधिष्ठानम्, आ प्रमत्तगुणस्थानात्तिर्यञ्कमनुष्यगतिनिर्वर्त्तेकमुत्कर्षापकर्षभेदात् क्षायोपश्चन मिकभावरूपं परोक्षज्ञानरूपत्वात् । हिंसानृतस्तेयसंरक्षणानन्दभेदेन रौद्रं चतर्विधम . हिंसायामानन्दो हिंस्यस्तिदिति हिंसानन्द इत्येवं सर्वत्र । एतदिप बाह्याध्यात्मभे-दतो द्विविधम्। परुषनिष्ठ्रवचनाक्रोशनिर्भत्सेनताडनपरदारातिक्रमाभिनिवेशादिरूपं बाह्यम्, स्वपराभ्यां स्वसंवेदनानुमानगम्यं तन् । आध्यात्मिकं हिमायां संरम्भसमारमभादि छक्षणायां 15 नैर्घुण्येन प्रवर्त्तमानस्य संकल्पाध्यवसानं प्रथमं हिंसानन्दं नाम, परेषामनेकप्रकारैर्मिः ध्यावचनैर्वेश्वनं प्रति संकल्पाध्यवसानं मृषानन्दं नाम । परद्रव्यापहरणं प्रति अनेकोपायैः संकल्पाभ्यवसानं स्तेयानन्दम् । परिप्रहे मम एवेदं स्वम्, अहमेबास्य स्वामीत्यभिनि-वेझ: तदपहर्विविघातेन संरक्षणं प्रति संकल्पाध्यवसानं संरक्षणानन्दम् । चतुर्विधमप्येतत कृष्णादिलेश्याबलाधायकं प्राक प्रमत्तर्णस्थानात् प्रमादादिष्ठानं कपायप्राधान्यादौदयिक-भावरूपं नरकगतिफलनिवैत्तेकं पापध्यानद्वयमपि हेयम् । उपादेयन्त प्रशस्तं धर्मश्रक्षध्यान-द्धयम् , तत्र पैर्वतगुहाजीर्णोद्यानशून्यागारादौ मनुष्याद्यापातविकलेऽवकाशे मनोविक्षेपनि-मित्तशून्ये सत्त्वोपघातरहिते उचिते शिलातलादौ यथा समाधानं विहितपर्यद्वासन उध्वेखा-नस्थो वा मन्दमन्दप्राणापानप्रचारः निरुद्धलोचनादिकरणप्रचारो हृ हि ललाटे मस्तकेऽन्यत्र वा यथापरिचयं मनोवृत्ति प्रणिधाय मुमुक्षुध्यौयेत् प्रशस्तं ध्यानम् । तत्र बाह्याध्यात्मिकभा-25 वानां याथात्म्यं धर्मस्तरमादनपेतं धर्म्यम् , तद्भिविधं बाह्यमाध्यात्मिकञ्च, सूत्रार्थपर्यालोचनं हढअतता शीलगुणानुरागः निभृतकायवाग्वयापारादि वाह्यम् , आत्मनः स्वसंवेदनम्बाह्यमन्ये-

१ विषयान्तरसम्बारानन्तरितैकाथंविकानेऽन्तर्मुहुर्नं निष्प्रकम्पतया चेतसो वर्तनं ध्यानम्, तचतुर्विध-मार्नरीवधर्मग्रुक्तमेदात् । आदो अप्रशस्ते अपरे च प्रशस्ते इत्याशयनाह प्रशस्तेति ॥ २ अपरिणत-योगादीनां भ्यानस्थानमाह-तत्रेति, परिणतानानतुं सर्वेत्र तुल्यभावत्वाज्ञनाऽकीर्णं तच्छून्ये वा स्थाने भ्यानं भवति । षामनुमेयमाध्यात्मिकं तत्त्वार्थसङ्खहादौ चातुर्विध्येन प्रदर्शितं संक्षेपतः, अन्यत्र दशविधम्, तराया अपायोपायजीवाजीवविपाकविरागभवसंस्थाना झाहेतुविचयानि चेति, छोकसंसारः विचययोः संस्थानभवविचययोरन्तर्भोवालोहिष्टदशभेदेभ्यः प्रथमभिधानम् , एतेषां स्वरू-पाण्यन्यत्र द्रष्ट्रव्याणि । एतच सर्वे धर्मध्यानं श्रेयोष्टेत्त्वात् . एतच संवरह्रपम . अञ्चर्भा-स्रवप्रत्यनीकत्वात् , गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षादीनाञ्चासवप्रतिवन्धकारित्वात् । अयमपि जीवा-जीवाभ्यां कथाब्रिद्मिन्नो भेदाभेदैकान्ते दोषोपपत्तेः । न चायमेकान्तवादिनां घटते, मिध्या-ज्ञानान्मिथ्याज्ञानस्य निरोधानुपपत्तेः । संवरश्च सर्वदेशभेदतो द्विविधः, पीतपद्मलेश्याब-लाधानमप्रमत्तसंयतस्यान्तर्मेहृत्तेकालप्रमाणं स्वर्गसुखनिबन्धनमेतद्धर्मध्यानम् । कणायदोषम लापेंगमात् श्रुचित्वं तद्तुषङ्गात् शुक्तं ध्यानम् , शुक्तपरमशुक्तभेदात्तच द्विविधम् । तत्र पृथक्त्व-वितर्कवीचारमेकत्ववितर्कवीचारक्रेति शुक्तं द्विविधम् । सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपातिन्युपरतिक्रया- 10 निर्वित्ति चेति परमशुक्तमपि द्विविधम्, एतदपि बाह्याध्यात्मिकभेदेन द्विविधम्। गात्र-्रजम्भोद्गारक्षवथुविरहोऽनभिव्यक्तप्राणापानप्रचारत्वमित्रादिगुणयोगि दृष्टिपरिस्पन्दाभावः बाह्यं परेषामनुमेयमात्मनश्च स्वसंवेद्यम्, आध्यात्मिकन्तु नानात्वेन द्वादशाङ्कस्यार्थ-व्यञ्जनयोगेषु संक्रान्तिर्यस्मिक्नस्ति तत् पृथत्तववितर्ववीचारम्, तथाहि अस।वुत्तमसंहननो भावयति विज्निमतपुरुषकारवीर्यसामध्यः संहताशेषचित्तव्यक्षिपः कर्मप्रकृतीः स्थिखनुभागा- 15 दिभिहीसयन महासंवरसामध्येतो मोहनीयमचिन्त्यसामध्येमशेषमुपशमयन क्षपयन वा द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुञ्जैकमवलम्ब्य द्रव्यपर्यायार्थोक्सञ्जनं व्यञ्जनाद्वाऽर्थं योगाचोगान्तरं व्यञ्जनाक्र्यञ्जनान्तरक्क संक्रामन प्रथक्त्ववितकेवीचारं शुक्कतरलेक्यमुपशमकक्षपकगुणस्थान-भूमिकमन्तर्मेहुत्तीद्धं क्षायोपशमिकभूमिकं प्रायः पूर्वधरनिषेव्यमाश्रितार्थव्यञ्जनयोगसंक्रमणं श्रेणिभेदात् स्वर्गापवर्गफछप्रदमाद्यं शुक्कध्यानमवल्धम्बते, एतच निर्जरात्मकम्, आत्मस्थित- 20 कमेश्चयकारणत्वात, ' तपसा निर्जरा च ' [ तत्त्वार्थ० ५-३ ] इति वचनात्, ध्यानस्य चान्तरोत्कृष्टतपोरूपत्वात् । जीवाजीवाभ्यां कथित्रदसावभिन्ना द्व्यक्कुलियोगविद्यका-त्मनो वियोगस्य कथक्किद्भेदात् । एकान्तवादे तु पूर्ववत् पश्चाद्रप्यवियोगः, अतद्धर्भत्वात वियोगे वा पूर्वमपि तस्वभावत्वाद्युक्तस्य वियोगभाव एव न हि बन्धाभावे तद्विनाञः सम्भवी, तस्य वस्तुधर्मत्वात्, न हाक्कल्योः संयोगाभावे तद्वियोग इति व्यवहारः, तस्मा- 25

१ अर्थो द्रव्यं, व्यञ्जन शब्दः, योगो मन आदिः, एषु सकान्तिः, अर्थाक्षञ्जनित्यादरूपेण संक-मणम्, तत रागपरिणामरहितस्य ध्यातुः प्रथक्त्वंन मेदेन विस्तीर्णभावेन अन्ते वितर्कः श्रुतं यस्मिस्तत् तथाविधं वीचारं पृथक्त्ववितर्कवीचारम् । द्वितीयन्तु अर्थव्यञ्जनयोगसंकान्तिरहितमभेदेन व्यञ्जनरूपमथरूप बा यत्र तथाविधं पूर्वगतश्रुतालम्बनं पूर्वगतश्रुतानुसारिध्यानमैक्त्ववितर्कम् । तत्र प्रथमं योगे योगेषु वा द्वितीयमेक्योग एव तृतीयं सुक्षमिकयाऽनिवर्तिकाययोग एव चतुर्थं व्यपरतिकयं योगाभावादयोगिनि भवति ॥

भिजेराया अपि एकान्तवादेऽनुपपत्तिः । यस्मिन्नेकत्वेन वितर्कस्तदेकत्ववितर्कं विगतार्थेव्यञ्ज-नयोगसंक्रमत्वादवीचारं द्वितीयं शुक्कध्यानम् , तथाद्येकपरमाणावेकमेव पर्यायमासम्ब्यत्वेना-अन्यत्रेकयोगबलाधानमाश्रितव्यतिरिक्ताशेषार्थव्यञ्जनयोगसंक्रमविषयचिन्ताविक्षेपर-हिनं बहुतरकर्मनिजेरारूपं निःशेषमोहनीयक्षयानन्तरं युगपद्भाविधातिकर्मत्रयध्वंसनसमर्थमक-षायछद्मस्थवीतरागगुणस्थानमूमिकं क्षपको दितीयं शुक्रध्यानमासादयति । प्रायः पूर्वेविदेव तदनन्तरं ध्यानान्तरे वर्त्तमानः क्षापिकज्ञानदर्शनचारिश्रवीर्यातिशयसंपत्समन्वितो भगवान् केवली जायत इति, स चात्यन्तापुनभैवसम्पद्श्वनासमालिङ्गिततनुः कृतकृत्योऽचिन्त्यज्ञानाधै-श्वर्यमाहात्स्यातिज्ञयपरमभक्तिनम्नामरेश्वरादिवन्खचरणोऽन्तर्मेहर्सं देशानां वा पूर्वकोटिं भवी-पमाहिकमीवशादिहरन् यदाऽन्तर्भुहूर्त्तपरिशेषायुष्कस्तत्त्वस्यस्थितिनामगोत्रवेदनीयश्च भवति 10 तदा मनोवाग्वादरकाययोगं निरुध्य सूक्ष्मकाययोगोपगः सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति शुक्रध्यानं तृतीयमध्यास्ते । यदा पुनरन्तर्मुहूर्त्तस्थितिकायुष्ककर्माधिकस्थितिशेषकर्मत्रयो तदाऽऽयुष्ककर्मस्थितिसमानस्थितिशेषकर्मसम्पादनार्थं समुद्धातमाश्रित्य दण्डकपाटमन्थलोकप्-रणानि स्वारमप्रदेशविसरणतश्चतुर्भिः समयैर्विधाय तावद्भिरेव तैः पुनस्तानुपसंहृत्य स्वप्रदेश-विसरणसमीकृतभवोपप्राहिकमी स्वशरीरपरिमाणो भृत्वा ततस्तृतीयं शुक्रध्यानभेदं परिस-माप्य पुनश्चतुर्थं शुक्रध्यानमारभते, तत् पुनर्विगतप्राणापानप्रचाराशेषकायबाङ्मनोयोगस-र्वदेशपरिस्पन्दत्वाद्विगतकियानिवर्त्तीत्युच्यते, तत्र च सर्वबन्धास्रवनिरोधः, अशेषकर्मपरि-क्षयसामध्यीपपत्तेः, तदेव च निद्दशेषभवदुःखविटिपदावानलकल्पं साक्षान्मोक्षकारणम्, तद्यानवांश्रायोगिकेवली निःशेषितमलकलक्कोऽवाप्तनिजशुद्धस्वभावः उर्ध्वगतिपरिणामस्वा-भाव्यामिबातप्रदेशप्रदीपशिखावदूः वै गच्छति एकसमयेनाऽऽलोकान्ताहिनिर्भुक्ताशेषबन्धस्य 20 प्राप्तनिजस्वरूपस्य आत्मनो लोकान्तेऽवस्थानं मोर्थः। अत्र च जीवाजीवयोरास्रवस्यापि आगमा-दिवाध्यक्षानुमानतोऽपि सिद्धिः प्रदर्शिता, कर्मयोगपुदूलाऽऽत्मप्रदेशानां परस्परानुप्रवेशस्व भावस्य त्वध्यक्षतोऽनुपलब्धाविप अनुमानान सिद्धिः, तथाहि, सकल्हेयसानस्वभावस्या-समः स्वविषयेऽप्रवृत्तिर्विशिष्टद्रव्यसम्बन्धनिमित्ता, पीतहृत्पूरपुरुषस्वविषयज्ञानाप्रवृत्तिवतः, यव झानस्य स्वविषयप्रतिबंधकं द्रव्यं तज्ज्ञानावरणादि वस्तु सत् पुद्गलरूपं कर्म, आस्मनश्च 25 सकलक्षेयज्ञानस्वभावता स्वविषयाप्रवृत्तिश्च छद्मस्थावस्थायां प्राक् प्रदर्शितेव । औदारिकाद्य-शेषशरीरनिबन्धनस्यानेकावान्तरभेदभिन्नाष्टविधकमीत्मकस्यु कार्मणशरीरस्य सर्वे इप्रणीता-गमात् सिद्धेः कथं न ततो बन्धसिद्धिः । न च कार्मणशरीरस्य मूर्तिमत्त्वात् सत्त्वे उपछ-

१ तथा च देशत कर्मक्षयो निर्जरा, सर्वतः कर्मक्षयो मोक्ष इति न तयोरमेदः, संवरस्त्वाधव-निरोधकक्षणः ॥

क्यिः स्यादनुपळभ्यते पातो न तत्सदिति बाच्यम् , यसो न सर्वै सूर्तिमदुपळभ्यते सौक्ष्मान् पिशाचादिश्रशेरस्येवीदारिकादिशरीरनिमित्ततयोपकित्यतस्यानुप छम्भेऽप्यपद्वीतुमक्क्यत्वात्, अनुपसभ्यमानस्यास्तित्वं नाप्तवादात्, न च तद्भावे औदारिकाशपूर्वदशरीरसम्बन्ध आत्मनः स्थात्, न हि रज्ज्वाकाज्ञयोरिव मूर्तीमूर्तयोर्बन्धविशेषयोगः, कार्मणशरीरा-विनाभूतश्वामुकेः सदात्मेति तस्य कथन्त्रिन्मूर्तन्वं तत्रश्रीदारिकादिशरीरसम्बन्धो रज्जुघटयो 5 रिबोपपत्तिमान् । अत्र सूक्ष्मशरीरसिद्धावप्यास्तवनिरपेश्चाः परमाणवो बाय्वाविसूक्ष्म-द्रव्यनिमित्तपरमाणुद्रव्यवद्भविष्यतीति न बन्धहेत्वास्त्रवसिद्धिः. नैतत् , क्रोडीक्टतचैश्वन्य-प्रयोजनस्याचेतनस्यास्रवनिरपेश्चपरमाणुहेतुत्वानुपपत्तेः, न ह्यभ्यन्तरीकृतवैतन्यप्रयोजनस्य आकाश्चद्रव्यादेवीं बुद्धिशरीरारम्भनिरपेक्षपरमाणुजन्यता परस्यापि सिद्धा, अतस्तृष्णानु-बद्धस्य चैतन्यस्य मनोवाककायव्यापार्वतः कर्मवर्गणापुद्रस्यचित्रस्य कार्मणशरीरानुविद्यस्य 10 तथाविधतच्छरीरनिर्भक्तक्वम्, अन्यथा तथाविधकारणप्रभवतच्छरीराभावे आत्मनो बन्धा-भावतः संसारिसस्बविकलं जगत् स्यादेव, तदेवमनुमानागमाभ्यां बन्धस्य प्रसिद्धिः । संबर-स्य त्वध्यक्षानुमानागमप्रसिद्धता न्यायानुगतैव, चैतन्यपरिणतेः स्वात्मनि स्वसंवेदनाध्यक्ष-सिद्धत्वात्, अन्यत्र तु तत्त्रभवकार्यानुमेयत्वात्, तत्त्रतिपादकस्यागमस्य सद्भाव । निर्जरी तु ज्ञानावरणीयादेः कर्मणः केवलज्ञानसद्भावान्यथानुपपत्त्याऽनुमानतः आगमतज्ञास्मदा- 15 दादिभिः प्रतीयते, सर्वकर्मनिर्जरावद्भित्तु स्वसंवेदनाध्यक्षतः, परमपदप्राप्तिहेतोः सम्य-ग्झानादेः स्वसंविदितस्वात् । सर्वकर्मापगमाविर्भृतचैतन्यसुखस्वभावात्मस्वरूपस्य मोक्षस्याप्य-नन्तरोक्तन्यायतः प्रतिपत्तिः, तथाहि यदुःकर्षतारतम्य। श्वस्यापचयतारतम्यं तःप्रकर्षनिष्ठा-गमने भवति तस्यात्यन्तिकः क्षयः, यथोष्णस्पर्शतारतम्यात् शीतस्पर्शस्य, भवति च **ज्ञानवैराग्यादेश्रत्कर्षतारतम्यादञ्जानरागादेरपचयतारतम्यमित्यनुमानतो** 20 स्मवादेरपवर्गसिद्धः, भगवतान्त केवलाध्यक्षत इति जीवाजीवैपदार्थद्वयाऽव्यतिरिक्तास्ववादि-

१ एव किविदास्मिन सामस्त्येन कर्माण निर्जायन्ते विषाकान्तत्वात्, यजेव तजेवं यथाकालादि, विषाकान्तानि च कर्माणि, फलावसानत्वादन्यथा निरातवप्रसङ्गात् सर्वकर्मनिर्जरासिद्धर्भाच्या ॥ २ अत्र यद्यपि जीवाजीवव्यतिरिक्ता नाश्रवादयः, तत्राश्रवः मिध्यादर्शनादिरूपो जीवस्य परिणामः संवर्थ देशसर्वभेद आश्रवनिरोधलक्षणः आत्मनो निवृत्तिरूपः परिणामः, परिणामपरिणामिनोध्यानन्यत्वादाः सम्बूष एव, निर्जरापि कर्मपरिशाटः, जीवः स्वकात्या कर्मणां यत्पाधक्यमापाद्यति, मोक्षोऽपि समस्तकर्मनिरिद्दित आत्मा, बन्धश्च कर्मस्वरूपः पुद्वलात्मत्वादजीव एवेति जीवाजीवावेव तत्त्वं तथापि प्राणिनां मोक्ष-मार्गप्रवृत्तिममपाद्यायास्त्रवाद्य. प्रथक्तत्त्वत्या तत्र तश्चामिहिता इति मत्वोक्त जीवाजीवेत्यादि ॥

प्रतिपत्तिर्मुसुभित्रिषेया । नथाहि मोक्षार्थिभिरवश्यं मोक्षः प्रमाणतः प्रतिपत्तव्यः, अन्यथा तदुपायप्रवृत्त्यनुपपत्तः, न हानवगतसस्यादिसङ्कावस्तःप्रास्युपाये कृष्यादौ प्रवर्तितुमुत्सहते, ततुपायप्रवृत्तिरप्युपायस्वरूपसंवरनिर्जराळश्रणपदार्थेद्वयप्रतिपत्तिमन्तरेणानुपपन्ना, अज्ञातस्य प्रेक्षापूर्वकादिविषयत्वानुपपत्तेः, तथाश्चशेषकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः संवरनिर्जराफलः तद-<sup>5</sup> भावेऽनुपपद्यमानस्तत्प्रवृत्तिं तज्ज्ञानपूर्विकामाक्षिपति, न ह्यभिनवकमीत्पत्तौ प्राक्कनाशेष-कर्मसंयोगाभावो भावे वाऽऽत्यन्तिकस्तद्वियोगः सम्भवतीति संवरनिर्जराज्ञानं मुमुक्षुभि-रवश्यं विधातव्यम् । कर्मवन्धोऽपि संवरनिर्जरानिवर्त्तनीयः संसारसरित्स्रोतः प्रवर्त्तको ज्ञातन्यः, अज्ञातस्योपायनिवर्त्तनीयत्वायोगात् । अयमप्यास्रवयुक्तत्वेन ज्ञातन्यः, अन्यथा तदनुपपत्तेः, यथा हि घटादेः स्नेहाभावे रजःसम्बन्धो न घटते तथा कषायस्नेहाभावे 10 नात्मनः कर्मरजःसम्बन्ध उपपत्तिमान् । आस्रवोऽपि बन्धहेतुर्जीवाजीवकारणतया ज्ञातव्यः, अन्यथा कारणस्य तम्यामम्भवान् , न हाझातकारणं नत्कार्यतया शाल्यक्करादिवज्ज्ञातं शक्यम् । न च जीवाजीवबहिर्भृतम।स्रवस्य कारणं भवति तद्व्यतिरेकेण पदार्थान्तरस्यासत्वात्, जीवाजीवयोश्च परिणामित्वे सत्यास्रवहेतुत्वम्, एकान्तनित्यस्यानित्यस्य वाऽर्थक्रियाऽ-निर्वेर्त्तकत्वेनासत्त्वात्, तस्मान् परिणामिजीवाजीवपदार्थह्याव्यतिरिक्तौ कथन्नित्सकारणौ 15 हेयोपादेयरूपौ बन्धमोक्षौ प्रनिपत्तव्याविति सप्तपदार्थाः प्रमाणतोऽभ्युपगन्तव्याः । यथा च संवरनिर्जरयोमंक्षिहेतुता आस्त्रवस्य बन्धनिमित्तत्वं तथाऽऽगमान् प्रतिपत्तव्यम्, तस्य च जीबाजीबादिलक्षणे दृष्टविषये वस्तुतत्वे मर्वदाऽविसंवादाद्दृष्ट्विषयेऽप्येकवाक्यतया प्रवर्तमानस्य प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यम् । न च वक्कथीनत्वात्तस्याप्रामाण्यम् , वक्कधीनत्वप्रमाण-त्वयोविरोधाभावान्, वक्कधीनम्यापि प्रत्यक्षम्य प्रामाण्योपलब्धेः। न चाक्षजत्वाद्वस्तुप्रति-20 बद्धत्वेन तत्र प्रामाण्यं न शाब्दस्य विवर्ययादिति वक्तव्यम् । शाब्दस्यात एव प्रमाणान्तर-स्वोपपत्तेः, अन्यथाऽनुमानाद्विशेषप्रसङ्गात् , तथाहि गुणवद्वक्तप्रयुक्तशब्द्वभवत्वादेव शाब्दमनुमानज्ञानाद्विशिष्यते, अन्यथा बाह्यार्थप्रतिबन्धस्यात्रापि सद्भावाज्ञानुमानादस्य विशेषः स्यात्। यदा च परोक्षेऽपि विषयेऽस्य प्रामाण्यमुक्तन्यायात्तदा गुणवद्वकृः धामाण्यमतश्च गुणवद्वक्तृत्रयुक्तत्विमतीतरेतराश्रयदोषोऽपि नात्रावकाशं प्रयुक्तत्वेनास्य 25 छभते । यथोक्तसंवादादस्य प्रामाण्यनिश्चयं कुतोऽयमस्यात्र संवाद इत्यपेक्षायामाप्त-प्रणीतत्वादित्यवगमो त पुनः प्रथममेव तत्प्रणीतत्वनिश्चयादस्यार्थप्रतिपादकस्वम् , प्रतिबन्ध-निश्चयादनुमानस्येव, नापि दृष्टविषयाविसंवादिवाक्यैकवाक्यतां विरह्ण्यादृष्टार्थवाक्यैकदेश-

स्यान्यतः कुतश्चित् प्राक् संवादित्वनिवन्धनस्य प्रामाण्यस्य निश्चयः, अभ्यासावस्थायान्तु आप्तप्रणीतत्वनिश्चयात् प्रवृत्तिरदृष्टार्थवाक्यात्र वार्यत इति कुत इतरेतराश्रयावकाशः ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-ृलिधस्रिणा सङ्कलिते सम्मतितस्वसोपाने आर्क्तादिध्यान-वर्णनं नाम अष्टत्रिंशं सोपानम् ॥

#### अथ वचनविचारः।

----

एकान्तवादिवचनानां सामान्यं विशेष: उभयमनुभयं वा वाच्यं न सम्भवति यतो विसंवादिनो दृष्टार्थेऽपि सर्वथाप्रवृत्तिरेव, निश्चितविसंवादाङ्गुल्यमद्स्तियूथशतप्रतिपादक-वाक्यादिवत कि पुनरदृष्टार्थे । सामान्यस्य ह्येकान्तवादिवचनवाच्यत्वे घटाद्यानयनाय प्रेरितः सर्वत्र प्रवर्त्तेत, मामान्यस्येतरव्यावृत्तप्रतिनियतैकवस्तुक्षपत्वायोगात्, न वा कचित् प्रवर्तेत, प्रवृत्तेर्विशेषनिबन्धनत्वात्, सामान्यस्यानर्थकियाकारितया च प्रवृत्तिनिबन्धनत्वायोगात् । न च यदाऽश्रनपृत्रं वाक्यं प्रतिपत्ता शृणोति तदा सङ्केतकालानुभूतानां पदानां सामान्यमेवार्थं प्रतिपद्यते, बाक्यार्थप्रतिपत्तिस्वपेक्षामन्निधानाभ्यां विशेषणिकशेष्यभावात् पदार्थप्रति- 15 पत्तिनिबन्धना, न पुनस्ततो वाक्यात्तथाविधस्य, तस्य स्वार्थेन सह सम्बन्धाप्रतिपत्तेः। वाक्य-मेव च प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहारक्षमम्, न पद्म, अनर्थकियाकारिसामान्यप्रतिपाद्कत्वादिति वाच्यम् , एवं कल्पनायां पदार्थानामपि वाक्यार्थप्रतिपित्तहेतुत्वासम्भवात् , यथा हि घटः पटः क्रम्भ इत्यादिपदेभ्योऽन्योन्याननुषक्तस्यतंत्रमामान्यात्मकार्थप्रतिपत्तिस्तथा सम्बद्ध-पदसमृहश्रवणाद्पि तथाविधसामान्यप्रतिपत्तिः कृतो न भवेत्, न हि ततः सामान्यमात्रा- 20 विगमे तत्परित्यागेन विज्ञिष्टार्थप्रतिपत्तौ निमित्तमस्ति, पदार्थस्य पदार्थान्तरं प्रत्युत्पत्तौ प्रतिपत्तौ वा अपेक्षादेरयोगान्न पदार्थानां प्रतिपत्तावपेक्षासन्निधानादिकं निमित्तम् , पदार्थस्य सामान्यात्मकत्वेनोत्यत्तेरसम्भवात्, स्वपद्भ्य एव पदार्थप्रतिपत्त्या तत्प्रतिपत्तावपि पदार्थोन्त-रापेक्षाचनुपपत्तेश्च। न वा सामान्यपरित्यागे किञ्चिन्निवन्धनमस्ति बाधकाभावात् सत्य-र्थित्वे उभयप्रतिपत्तिप्रवृत्ती स्याताम् । न च बाक्यार्थप्रत्यय एव बाघकः, तेन तस्य 25 विरोधाभावात्, सामान्यविशेषयोः साहचर्यात्, सामान्यप्रत्ययस्य च विशेषप्रतिपत्ति प्रति निमित्तन्वाभ्यपगमात् निमित्तस्य च निमित्तिनाऽबाध्यत्वात्, अन्यथा तस्य तिमित्तत्वा-योगात् । न व यत्र पदार्थानामेकद्रव्यसम्भवस्तत्र पदार्थसामान्यपरित्यागाद्विशेषः प्रति-पत्तव्यः, यथा नीलोत्पलादाविति वाच्यम्, तथा सति हि सक्लवाक्यान्यस्य व्यु-

त्यादिवान्येव भवन्ति, तथाहि यः कश्चित्सम्भदेकद्रव्यार्थनिवेशः पदसमूहः स सक्केत-समगावगतसामान्यात्मकावयवार्थपरित्यागतः तेषामेव विशेष्यविशेषणभावेन विशिष्टार्थ-गोचरः प्रतिपत्तन्यः, यथा नीलोत्पलं पश्येत्यादि पदसङ्खातः, तथा चायमपूर्ववास्या-स्मकः पदसमुदाय इति सङ्केतमनुस्रत्य यदा ततस्त्याभूतमधै प्रत्येति तदा कथं न विशि-5 ष्टार्थवाचकं वाक्यम्, अनेनैव च क्रमेण शब्दविदां समयव्यवहारः उपलभ्यते, यथा धात्वादिः क्रियादिवचनः, कत्रीदिवचनश्च लडादिरिति समयपूर्वकं प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रुत इति व्युत्पादितोऽनर्थक्रियाकारित्वेन सामान्यमात्रस्य विशेषनिरपेक्षस्य प्रतिपाद-यितुमनिष्टेस्तत्परित्यागेन व्यवहारकाले विशेषम्वगच्छति व्यवहारी, तस्मात् केवलस्य पदस्य प्रयोगानहीत्वात् प्रयोगाहिस्य च वाक्यस्य सामान्यानभिधायकत्वात् कथं सामान्यं 10 ज्ञब्दार्थः स्वात् । केचित् पूर्वेपदानुरश्चितं पदमेव वाष्ट्रयम् , पदार्थान्तरविशेषितः पदार्थ एव च बाक्यार्थः, बथाहि दण्डी छत्रीत्यादिव्यपदेशं पुरुष एव समासादयति नान्यस्तद्ववति-रिक्तः तथा अपाश्चीत् पचित पक्ष्यतीत्यादिपदैरतीतकालाश्चवच्छिनः क्रियाविशिष्टश्च देवदत्त एव प्रतीयते देवदत्त्वशब्देन तेषां सामानाधिकरण्यात् , न तु तद्व्यतिरिक्तोऽर्थः । अग्निहोत्रं जुहुबात् , प्रामं गच्छ, स्वाध्यायः कर्त्तेत्र्य इति लिङ्लोट्कृत्यप्रयोगेष्वपि कर्मणि नियुक्तः 15 कियाविशिष्टोऽभ्येषणादिविशिष्टश्च देवदत्त एव प्रतीयते, केवलं वर्त्तमानादिकालो नात्र विशे-षणत्वेनावतिष्ठते । नन्वत्र यद्यतिरेकावगतिर्न भवेत्तर्हि कथं पुरुषो भावसाधने प्रवर्तेत. यथाहि देवदत्तः पचतीत्यादिवाक्यान्न प्रवर्त्तते तथा जुहुवादित्यस्मादिप न प्रवर्त्तेत, प्रवृत्ति-निमित्तरयानवबोधादिति चेन्न, जुहुयादित्यादिवाक्यजनितविज्ञानस्येव प्रवर्त्तकत्वात् , प्रवृत्तेस्तद्भावभावित्वेनोपलम्भान्, एतद्भाक्यजन्यं हि विक्कानं स्वर्गीद्साधने पुरुषं नियोजय-20 दुपलभ्यते, न तु पचतीत्यादिवाक्यजनितमिति वदन्ति तन्न सम्यक्, एकान्तपक्षे विशेषण-विशेष्ययोरत्यन्तं भेदेऽभेदे वा विशेषणानुरागस्य पदे पदार्थे वाऽसम्भवाद्वाक्यार्थकल्पनादे-रनुपपत्तेः, भेदे मन्द्रन्धासिद्धेः, अभेदे एकस्य वास्तविकविशेषणविशेष्यहृपत्वासङ्गतेः, अतो नापाधीरेवदत्त इत्यादी कालकियाविशिष्टदेवदत्तादिप्रतिपत्तिः। तद्भावभावित्यस्वान्यवासिद्ध-त्याच न छिडादियुक्तवाक्यजनितविज्ञानस्य प्रवर्त्तकत्वम् । यत् छिडादिभिः साध्यतया मान 25 एबाभिधीयते न तु कत्ती, पूर्वीपरीभूतं भावमाख्यातमाचष्ट इति वचनात्, भाव एव च कालत्रयशून्यः साध्यतया प्रतीयमानो विधिक्च्यते स चात्मलामाय पुरुषं प्रवर्श्यवत् लिक्यी इति मतं तद्पि न युक्तम्, फलसापेक्षत्वनिरपेक्षत्वविकल्पाभ्यां भावस्य साध्यत्वातुपषत्तेः। तत्र न तावत्फलनिरपेक्षो भावः पुरुपं प्रेरचितुं समर्थः, फलविकले कर्मणि प्रेक्षापूर्वकारिकां प्रयुक्त्यसम्भवात् । किन्न न निष्पन्नस्य तस्य प्रेरकत्वम् , तत्सद्भावस्य पूर्वमेव सिद्धत्वात्,

नाष्त्रनिष्यमस्य, अविद्यमानत्वेन तद्सम्भवात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्। न च सामान्यक्षेण समापि विशेषाकारसंपादनाय पुरुषं प्रवर्त्तयतीति वक्तव्यम् . विश्वमानस्य वर्त्तमानस्येन सामान्वांकारेण भावस्य विकर्यत्वानुपपत्तः, साध्यत्वासनभवात्, विशेषाकारतायाः साध्य-स्बेऽपि तहुयेण तस्य प्रेरकत्व। नुपपत्तेः । फलापेक्षभावस्य स्वात्मसम्पादनाय प्रेरकत्वे फल-स्वैव प्रेरकत्वं "स्वात् , इष्टापत्तौ विद्यमानाविद्यमानविकल्पाभ्यामुकदोषो दुर्वार: स्वात् , विद्यमानस्य प्रवर्त्तकत्वासन्भवात् , न हि वद्यस्यास्ति स तद्र्थमेव लोके प्रवर्तते। न च कछ-स्वात्मसम्बन्धितासम्पादनाय प्रवृत्तिः, तस्यापि विद्यमानत्वेन प्रवृत्तिविद्यस्वासम्बद्धात् । अब्रियमानन्तु फलं न प्रवर्तकम्, अविद्यमानस्य कारणत्वानुपपत्तेः । न च कार्यतया तत्तव प्रवर्त्तेयतीति वाच्यम् , तस्य भावकपतायां विद्यमानतयाऽप्रवर्त्तेकत्वात् , विद्यमानस्य कार्य-ताबिरोधात् । अभावक्रपत्वेऽपि न प्रेरकत्वम् , तस्यापि स्वक्रपतः सत्त्वात् , परश्परविवि 10 क्तमाबामाबोभयक्रपतारवीकारे ऽपि उभयदोषानुषङ्गः, अन्योऽन्यानुषक्तोभयक्रपतास्वीकारे त परपक्षप्रवैज्ञप्रसङ्गः फलानुभवपर्यायाऽव्यतिरिक्तस्य कारणपर्यायात्मकस्यात्मनः फलास-तया परिणामात् कारणफलपर्याययोः कथक्किदभेदादेकस्यैवात्मद्रव्यस्य तत्तद्रूपतया विष्टृत्तेः फलस्य भावाभावरूपतया प्रवर्त्तकत्वात्, अन्यथा सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसक्तेः । परे तु प्रेष-जाऽध्येषणादिभिन्नो विधिरेव प्रवर्त्तकैकस्वभावो लिङाद्युपविश्यमानः कर्मणि पुरुषं नियोज- 15 यति, सत्कारपूर्वको नियोगीऽध्येपणा, न्यकारपूर्वको नियोगः प्रेषणा, अनयोर्न प्रवर्त्तक-त्वम . व्यभिचारादिति वदन्ति तदपि प्रत्युक्तमेव, अविद्यमानस्य विषे: प्रेरकत्वासम्भवात्, विश्वमानस्य च वर्त्तमानस्वेन लिङ्ग्रत्ययग्भ्यता न स्यात्, विधेर्वर्त्तमानस्वे तत्र प्रत्यक्षादेर-त्यवताराश्चोदनीय धर्मे प्रमाणम् , प्रमाणमेव चोदनेति न वक्तव्यं स्यात् , तत्र प्रसक्षादेः प्रकृती अवधारणद्वयस्याप्यतुपपत्तेः । न वा सामान्याभिधायि पदं विशेषाभिधायि युक्तम. 20 सामान्यळक्कणेन हार्थेन शब्दस्यौत्पत्तिकः सम्बन्धो न विशेषेण, ततो न पदं विशेषविज्ञान-जननक्षममसम्बन्धात्, अतो नानवगतो विधिः प्रवर्तकः किन्न विषेरपि निष्पाद्यतया तनि-ज्यत्तवे पुरुषस्य प्रवर्षको यद्यन्यो विधिरपेक्ष्यते तर्धनवस्था, यदि च तत्रेच्छातः प्रवृत्ति-स्तर्हि सर्वत्र तथैव प्रवृत्तिसम्भवेऽप्रमाणकविधिकरूपना व्यर्थो । अथ विध्यर्थो न निष्पाद्यः किन्तु नित्य इत्युच्यते तर्हि नित्यस्य वर्त्तमानकास्टरवेन त्रिकालशून्यार्थविषयस्वाभावात् 25 किक्प्रत्यवाच्यता तस्य न भवेत्, लिक्क्षिकालशून्यार्थविषयत्वात्, विध्वर्थस्य वर्तमानकास्त्रवे च तत्र प्रत्यक्षादेरपि प्रवृत्याऽवगतायीनुवादकतया प्रेरणायाः प्रामाण्यं न स्थात , विध्यर्थस्य नितारवे च धर्मेखपता न स्यात् , कार्यक्रपस्यार्थस्य धर्मक्रपताभ्यपगमात् , कोइनैक्शन्यस्य हु विध्यर्थस्य क्रिका सन्बन्धानवगमात्र ततसात्मतिपत्तिर्भवेत् । सन्बन्धान-

बगमेऽपि शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्तत्पदं तमर्थमेव बोधयतीति चेत्तर्हि गवादिपदान्यप्यनवगत-सम्बन्धानि शब्दशक्त्येव स्वार्धप्रत्यायकानि स्युः । अपि च विधेवीक्यश्रवणानन्तरं प्रति-भासी यदि स्वीक्रियते तम सम्भवति, बाक्यश्रवणानन्तरं पुरुषस्यैवाऽध्येषणादिर्विशिष्टतया प्रतीतेः, पुरुषश्चात्मानमेव वाक्यान् कर्मणि नियुज्यमानमवगच्छति, तद्वगमाचेच्छयैव प्रव-5 तते, अत एव प्रवृत्तिरत्यन्यथा सिद्धेति नासौ लिङ्थेमवगमयति तस्मात् पुरुषव्यापारान्य-थानुपपत्या विधिन्नतीतिरित्यप्यभ्यपगमो निरस्तः । प्रषृत्यन्यथानुपपत्या निमित्तमात्रस्यैवा-बगतेश्व, प्रत्यक्षादेरिप हि हेथमुपादेयञ्चार्थमवगत्य निवर्त्तनते प्रवर्तनते वा प्राणिनः, न च तत्र विषेतिवर्तकत्वं प्रवर्त्तकत्वं वेष्यते, एविमहाभिष्ट्रेतफलार्थी अध्येषणादेरिच्छातो वा प्रवर्त्तत । अध्येषणादेश्च यदाध्येषणा तदा तस्या एव यदा च प्रेषणा तदा तस्या एव यथासम्भवं 10 प्रवर्तकतासम्भवाम व्यभिचारित्वम अन्यथा रक्ततन्त्वभावेऽपि शुक्रतन्तुभ्यः पटोत्पत्तौ रक्ततन्तवः पटकारणं न स्युः, तस्मान्न विघेः प्रवक्तकत्वम् । एवं न हिंस्यादिति प्रतिषेधविधि-रिप प्रत्युक्तः, न हायं विधिनेवर्थे प्रेर्यति, तस्याभावरूपत्वेन तत्र विधेः प्रवर्त्तकत्वासम्भ-बात् , न हाक्रियात्मके नवार्थे कस्यचित्प्रेरकत्वम् । न च वधप्रवृत्तं पुरुषं निवर्त्तयति प्रति-षेधविधिरिति बाच्यम् , प्रतिषेधेनैव निवर्त्तितःवात्तत्र विधेर्वैयर्ध्यात् । न च भावनायां विध्य-15 थें वा विघे: प्रवर्तकत्वम, पुरुषस्य रागत एव तत्र प्रवृत्यां विधेव्यर्थत्वात्, विधिर्द्यप्रवृत्त-प्रवर्षकः, रागान् प्रवृत्तस्य प्रवर्तने विधित्वायोगात् । न च नञ्सम्बद्धभावनायां नव्यर्थ-सम्बद्धधात्वर्थे वा प्रेरकत्वं वाच्यम्, अभावक्रपत्वेन तस्य प्रवृत्तिविपयत्वानुपपत्तेः । न च हिंसनिविशिष्टायां भावनायां रागात् प्रवर्त्तमानः पुरुषः प्रतिषेधपर्युद्रतायां विधिना नियुज्यत इति वक्तव्यम्, अभावविशिष्टाया भावनाया विधिविषयत्वायोगात्, न चासौ हिंसनाभाव-20 विशिष्टा विधिविषयतां प्रतिप्राते, अभावस्याव्यापारक्रपतया भावनां प्रति व्यवच्छेदकत्वा-योगात् । न च नसुपहितो हिंसतिरभक्ष्यास्पर्शनीयन्यायेन हिंसनव्यतिरिक्तधात्वर्थान्तराभि-भायकत्वात् तदवच्छिन्नां भावनां प्रकाशयति सा च विधिगोचरचारिणीति बाच्यस् , हिंस-नव्यतिरिक्तधात्वर्धमात्रविशिष्टायां भावनायां विधेः प्रवर्त्तकत्वस्यैव सम्प्राप्तेः. न त निवर्त्त-कत्वस्य, विषेश्र प्रवर्तकत्वं न सम्भवतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम्, नातो विषे: प्रवर्त्तकत्वं 25 निवर्तकत्वं वा मीमांसकाभित्रायेण सम्भवति । अन्ये तु वाक्यार्थी भावना, सा च भाव्येऽर्थे स्वर्गादिके पुरुषस्य व्यापारः, किं केन कथमिति त्र्यंशपरिपूर्णा, किमिति स्वर्ग केनेति दर्शपूर्णमास्यादिना भावयन् कथमिति प्रयोगानिज्यापारक्रपामितिकर्त्तेज्यतां दर्शयति, इयं भावना पदार्थप्रतिपाद्या, पदानां वाक्यार्थप्रतिपादने सामध्यीभावात्, पदानि हि न वाक्यार्थ बोधयंति, स्वाधेप्रतिपादनमात्रेण तद्वयापारस्य निवृत्तेः, बाक्यार्थबोधकत्वव्यान्वयव्यतिरेकाः

भ्यां पदार्थानामेवाकाङ्कायोग्यतासिकाध्यविष्ठकानाम्, पद्भवणाभावेऽपि हि यदा श्वेतगुणं द्रव्यं पश्यति हेषाशव्दादश्वजाति खानुमिनोति खुरविश्चेपादिजनितशब्देन क्रियां बुध्यते तदा श्वेतोऽश्वो धावतीत्रवगच्छति, यत्र च मानसादपचाराच्छुण्यञ्चपि पदानि न पदार्थानवधार-यति तत्र न भवति वाक्यार्थप्रत्यय इत्यन्वयव्यतिरेकबलात् पदार्थीनां वाक्यार्थबोध-कत्वं निश्चीयत इति तद्र्ययुक्तम् , पुरुषव्यापारस्य तद्ववितिरिकस्य पूर्वं प्रतिविद्धत्व।द्वाक्या- 5 र्थोनुपपत्तेः, तत्सत्त्वेऽपि पदार्थात्तस्याभेदे पदार्थ एव स्याम बाक्यार्थः, ततम् बाक्यार्थस्य पदार्थगम्यता पदार्थस्य सामान्यात्मकतयाऽकार्यत्वेन धर्मरूपता न स्यात्। सामान्यस्य नित्यूतया च वर्त्तमानत्वात् प्रसक्षाद्यवतारेण चोदनाया अनुवादकत्वं स्यातः। तथा च तद्वि-षये प्रष्टुत्ता चोदना प्रमाणं न स्यात्, पदानामपि स्मृत्युत्पादकत्वेनैव प्रामाण्यस्य अवद्भिः स्वीकारात् शाब्दस्य न कचिद्धें प्रामाण्यं भवेत् । किञ्च पदार्थाः वाक्यार्थं कि शब्दप्रमाण- 10 तयाऽवबोधयन्ति, उतानुमानत्वेन, किं वाऽधीपत्तितः, आहोस्वित प्रमाणान्तरत्वेन, नावः पदार्थानामग्रब्दात्मकत्वात् । न द्वितीयः, वाक्यार्थप्रतिबद्धतया पदार्थानां प्रागप्रतिपत्तेरनु-मानानवतारात् , न च वाक्यार्थो न प्रमाणान्तरगोचरः, अतोऽनवगता पदार्थव्यापकताऽनु-मानगोचर इति वाच्यम्, अन्यत्रापि तथाभावप्रसक्तेः । वाक्यार्थाविनाभावित्वावगमे वा चोदनाया अनुवाद्रूपताप्रमत्त्याऽप्रामाण्यं स्यात् । न वा पदार्थीनां प्रक्षधर्मता 15 कचिद्वगता न च तद्वगममन्तरेणानुमानप्रवृत्तिः । न तृतीयः, चोद्नालक्षणोऽर्थो धर्म इत्यभ्युपगमन्याघातात्, अनुमानादर्शपत्तेरन्यतिरेकाश्च । अत एव न तुर्थेविक-स्पोऽपि युक्तः । न च पदेभ्यः पदार्थोस्तेभ्यश्च वाक्यार्थः प्रतीयत इति परम्परया चोदनाया धर्मं प्रति निमित्तःविमिति वक्तव्यम् तथा सति श्रोत्रात् पद्ञानं ततः पदार्थविज्ञानं तस्माच धर्मेज्ञानमिति परम्परया प्रत्यक्षरुक्षणोऽथों धर्मः स्यात , साक्षाद्धर्मे प्रति न प्रत्यक्षस्य 20 व्यापार इति द्व चोदनायामपि समानम् । पद्ध पदार्थस्यापि स्मारकत्वाश वाचकम् , न वा स्मर्थमाणपदार्थसम्बद्धतयाऽविज्ञाते वाक्यार्थे पदार्थस्मरणान्यथानुपपत्त्या प्रतिपत्तिर्भुक्ता, न च सम्बन्धो वाक्यार्थेन सह कस्यचिद्वगन्तुं शक्यः, सम्बन्धप्रतिपत्तेः सम्बन्ध्यवगम-पूर्वेकत्वात्, स्मर्थमाणपदार्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्तिञ्च त्रिना नान्यतो बाक्यार्थप्रतिपत्तिः, तामन्तरेण च नान्यथानुषवत्तेः प्रवृत्तिरितीतरेतराश्रयप्रसक्तेनै कथक्किद्वाक्यार्थप्रतिपत्तिः 25 स्यात् । मानसापचारस्थलेऽपि न पदार्थानवगमाद्वाक्यार्थानवगमः किन्तु विशिष्टपदसमुदा-बात् कथं चिद्धिकस्य वाक्यस्यैवानवबोधान तत्र वाक्यार्थप्रतिपत्तिः । न शुपहितमनसो बाक्यात्मकपदानां श्रीत्रसम्बन्धमात्रेणावगमः, न चानवगतं स्वह्रपेण वाक्यं बाक्यार्थ-सम्बद्धत्वेन वा स्वार्थं प्रतिपादयत्यतिप्रसङ्गात् । किञ्चोपहतमना यदि शृणोति पदानि

किमिति नावधारयत्वर्थान्, न च तद्थीवधारणं परामर्शस्यम्, तच न सम्भवति, उपहत-समस्कत्वादिति वाच्यम् , वद्श्रवणस्याप्यवधारणात्मकत्वादतदात्मकस्य च तच्छुवणस्य स्वापमक्मुक्छीदिविवव परमार्वतोऽश्रवणक्षपत्वात्, अविकल्पज्ञानस्याज्ञानस्यत्वाच । अपि च पूर्वपदानुविद्धमन्त्यपदं हि वाक्यम्, पूर्वपदानि च स्वाभिषेयविशिष्टतया चरमपदप्रति-5 पत्तिकाले परामृहयमानानि बाक्यार्थप्रतिपत्तिजनकानि, तथा च पदार्थानवगमे बाक्यस्थैव स्वाधीससम्बद्धतयाऽनवगमात् कथं ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तिः भवेत्, तथाहि गौर्गच्छ-दीतिबाक्यप्रयोगे गोज्ञब्दात् सामान्यविशेषात्मकं गवार्थं गच्छत्यादिक्रियासापेक्षं प्राक् प्रतिपद्यते, गच्छतीस्येतस्माच तमेव प्रतिनियद्भगमिकियावच्छित्रमवगच्छति, ततः किया-यविष्ठनः सामान्यविशेषात्मको वाक्यार्थो व्यवतिष्ठते पदसमुदायात्मकाद्वाक्यात् पदार्थौ-10 त्मकस्येव तस्य प्रतिपत्तेः, यश्मिन्तुश्चरिते यः प्रतीयते स एव तस्यार्थ इति शाब्दिकानां व्यव-हारातु , तस्मातु परेभ्यः पदार्थप्रत्ययः पदार्थेभ्यो वाक्यार्थप्रत्यय इत्यपास्तम् , अतो नाभि-हितान्वयः। नाप्यन्वितानां क्रियाकारकादीनामेकान्ततोऽभिधानम्, पदार्थान्तरासक्तपदार्थ-स्यैव पर्नाभिधाने प्रथमपर्नेनव बाक्यार्थस्याभिधानेन शेषपरोद्यारणवैयध्येपसङ्गात्, प्रति-पदं बाक्यक्रपताप्रसक्तेः गौरित्युक्तौ गच्छतीत्यादिकियाविशेषाकांक्षामाकप्रसङ्गाच, तत एव क्रियाविशेषसंसर्गस्यावगतत्वात् । किञ्च विशेषाणामानन्त्यात् संकेतकरणासम्भवाद-सक्केतितस्य चातिप्रसङ्गतः प्रतिपादकःवायोगात् पदार्थानां विशेषप्रत्यायनसामध्यं न स्यात्, सामान्यस्य चार्थक्रियाऽनिर्वर्त्तेकत्वेन व्यापित्वेन चानयनादिक्रियासंसर्गाभावाम पदप्रति-पाश्चतेति कथमन्विताभिधानं स्यात्, तस्मात् सामान्यशब्दार्थवादिप्रकल्पितं पदाभिधेयं सामान्यं न सम्भवति, विशेषाः शब्दवाच्या इति द्वितीयपक्षोऽपि न युक्तः, एकस्यैव 20 विश्वेषस्य शब्दवाच्यत्वे विवक्षितदुग्धशब्दवाच्यत्वं एकविशेषव्यतिरेकेणान्येषां न स्यात्, सर्वेषां विशेषाणां वाच्यत्वे चैकस्मिमपि पयसि तद्बहुत्वप्रसङ्गः, परस्परविविक्तपयःपरमाणूनां तत्रानेकत्वात्, तद्व्यतिरेकेण पयमोऽनभ्युपगमात् तथा तस्याप्रतीतेश्च। न वैककार्यकारि-त्यैकस्षव्यपदेशः, तस्यापि वस्तुत्वे तद्रूपत्यात् अवस्तुत्वे कार्यविरोधात्। तेषामेकत्रैव सामध्ये तस्यैकस्यैकपरमाणुक्तपत्वेऽनुपलभ्यताप्रसङ्गात्, अनेकाणुक्तपत्वे एककार्यत्वविरोधात् एकस्य तत्कर्तृकत्विरोधाव, स्थूलैकवस्तुनस्तदेककार्यत्वे तस्य समानस्यत्वं स्यात् स्वारम्भीव-यबद्रव्यव्यापकेकरूपत्वादेवस्य विशेषमात्रवादत्यागः स्यात् । तृतीयविकल्पोऽपि प्रत्येकपक्ष-भाविदीषश्रसङ्गाभाभ्युवगंतुं युक्तः, परस्परनिरपेक्षसामान्यविशेषयोरभावेनाङ्गुलिद्वयामावे तत्संयोगबत्तदारब्धोभयवादाबोगात् । प्रतिनियतसामान्यविशेषयोरनभिधाने प्रवृत्त्वात्र्वस्य

९ स्वस्यारंभकद्रव्येषु स्थापकतया वर्त्तमान यदेकं तस्य सामान्यस्यस्वादिति भावः ॥

बहाराभावप्रसङ्गनानुभयविकल्पःवीकारोऽपि न सङ्गतः । न चातुभयपक्षः सम्भवति, अन्योऽन्यव्यवच्छेद्रूपयोरन्यतरिनेधस्य तद्परिविधनान्तरीयकःवात् । परस्परापेक्षया द्वयोरप्युपसर्जनत्वे निरपेक्षत्वे चासत्त्वमेत्र सापेक्षत्वे चेतरेतराश्रयः, द्वयोरिप प्राधान्ये सापेक्षत्वातुः
पपन्तरसत्त्वमेत्र, अन्यतरस्यैवोपमर्जनत्वे निमित्तै।नुपपत्तिः । द्वयोरप्यौदासीन्याभ्युपगमेऽव्यवद्दार्यता स्यान् । नटतदात्मकैकवस्तुनो यधाक्षयोप्यमं प्रमाणतः प्रधानोपसर्जनक्षपत्या ५
प्रतिपत्त्र्यभ्युपगमे स्यात्सामान्यिवशेषात्मकं वस्त्वत्यशेषक्षपात्मकवस्तुप्रतिपाद्कत्वेन
शब्दादेः प्रमाणभूतप्रतिपत्तिनिबन्धनस्याभ्युपगमाद्गेकान्तमतानुप्रवेशः समानासमानपरिणामात्मककवस्तुप्रतिपाद्कत्वेन शब्दादेरभ्युपगमात्। नदेवमेकान्तवादिप्रकलिपतस्य प्रमाणप्रमेयादेः सर्वस्याघटमानत्वात्तच्छासनं दृष्टवददृष्टार्थेऽपि विसंवादित्वाद्प्रमाणम्, तत्प्रतिपक्षभूतस्य यशेक्कविवादितन्वप्रकाशकं सर्वत्र दृष्टार्थेऽपि विसंवादित्वाद्प्रमाणम्, तत्प्रतिपक्षभूतस्य यशेक्कविवादितन्वप्रकाशकं सर्वत्र दृष्टार्थेऽपि विसंवादित्वाद्र्यार्थेऽपि सहेतुके 10
हेयोपादेयस्वकृषे वन्धमोक्षलक्षणे वस्तुनत्त्वे प्रमाणमिति स्थितम्, अतः पूर्वापरेक्षवाद्यत्या
सक्लानन्तधर्मोत्मकजीवादितन्त्वप्रतिपादकसूत्रमन्दर्भस्य नयप्रमाणद्वारेण प्रवृत्तस्य तात्पर्यार्थेज्ञाता सिद्धान्तज्ञाता, न पुनरपिरहृत्विरोधतदेकदेशज्ञाता, न चैकदेशज्ञः स्वाद्वाद्पक्रपणायाः सम्यकृत्ममर्थ इति व्यवस्थितम् ॥ ६३ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनविन्यस्तभक्तिभरेण तपट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने वचन-विचारो नाम एकोनचत्वारिशं सोपानम्॥

## अथ मुनिवस्त्रादिसमर्थनम्।

20

15

सूत्रस्य सूचनार्थत्वादर्थवज्ञात्तस्य निष्पत्तिः, न तु सूत्रमात्रेणैवान्यनिरपेक्षेणार्थ-निष्पत्तिरित्याइ—

> सुत्तं अत्थिनिमेणं न सुत्तमेत्तेण अत्थपडिवत्ती। अत्थगई उण णयवायगहणलीणा दुरिभगम्मा ॥ ६४॥

स्त्रमर्थनिमेनं न स्त्रमात्रेणार्थप्रतिपत्तिः । अर्थगतिः पुनर्नयधादगहनलीमा दुरिधमम्या ॥ छाया ॥

25

१ कस्योपसर्जनतेत्यत्र निमित्तं नीपलभ्यते, इदमेवोपगर्जनं नान्यदिन्यत्र नियामकामावादिति भावः ॥

सूत्रमिति, अनेकार्थराशिस्चनान् स्ते वाऽस्माद्यराशिः शेते वाऽस्मित्रर्थसम् श्रूयते वाऽस्मादनेकोऽर्थ प्रति निक्षित्रशात् सूत्रम्, अर्यत इत्यर्थसस्य साक्षादमिषेयो गम्यश्च सामर्थ्यात्तस्य स्थानमेव सूत्रम्, यथार्थ सूत्रार्थव्यवस्थापनान् सूत्रान्तरनिरपेक्षस्य तस्यार्थव्यवस्थापने प्रमाणान्तरवाधया तद्यस्य तत्स्त्रस्योन्मत्तवाक्यवदस्त्रत्वापत्तेः, अत एव निर्युत्त्यागपेक्षत्वात् सूत्रार्थस्य न सूत्रमात्रेणैवार्थस्य पौर्वापर्येणाविकद्धस्य प्रतिपत्तिः, अयथार्थतयाऽपि तस्याविष्टतस्य श्रुतेः । अर्थस्य यथाव्यवस्थितस्य प्रतिपत्तिस्तु द्रव्यार्थपर्यायार्थलक्षणनयवादस्यक्तपारण्ये लीना, तथा च दुरिधगम्या । सकलनयसम्मतार्थस्य प्रतिपत्तिः पादकं सूत्रम् 'जीवो अणाइणिहणो 'इत्यादिवाक्ष्यवन्न प्रमाणार्थसूचकं स्यात्, प्रवृत्तानि च नयवादेन सूत्राणि, तथा चागमः, 'णित्थ णएण विद्वणं सुत्तं अत्थो य जिणमए किञ्चि । अश्वस्त्र उ सोआरं णए णअविसारओ वूआ ' [ आवद्यकनि० उवग्धायनि० गा० ३८ ] इति ॥ ६४ ॥

यत एवमनेकान्तात्मकार्धप्रतिपादकत्वेन सूत्रं च्याख्येयम---

#### तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्थसंपायणस्मि जहयन्वं। आयरियधीरहत्था हंदि महाणं विलंबेंति॥ ६५॥

तस्माद्धिगनस्त्रेणार्थसम्पाद्ने यतितव्यम् । आचार्यधीरहस्ता हंदि महाक्षां विडम्बयन्ति ॥ छाया॥

तस्मादिति, तस्माद्यीतनत्कालच्यावहारिकाशेषसिद्धान्तेनार्थविषयप्रमाणनयस्वरूपावधारणे यतितच्यम्, अधीस स्त्रं श्रोतच्यं श्रुत्वा च नयसर्वसंवाद्विनिश्चयपरिशुद्धं
भावनीयमन्यथाऽऽचार्या धीरहम्ता अशिक्षतप्रास्तार्थाः, अनभ्यस्वकमीऽपि कमिणि

20 धृष्टतया व्याप्रियते येषां हस्तम्ते धीरहस्ता आचार्यश्च ते धीरहस्ताश्च आचार्यथीरहस्ता
अशिक्षतधृष्टाश्चेति यावन्, हंदि गृह्यताम्, ते ताहशा महाझामाप्तशासनं विडम्बयन्ति ।
तथा च हत्रयन्त एव वस्तपात्रादिधमीपकरणसमन्वितानां यतीनां नैमैन्ध्याभावात्र
सम्यग्वतानि तीर्थकृद्भ्यः प्रतिपादितानीति प्रतिपादयन्तः सर्वद्भवचनं यथावस्थितं नावगच्छन्तो दिग्वाससः, तथाहि यद्रागाश्चपचयनिमित्तनैप्रैध्यविपक्षरूपं तत्तदुपचयहेतुः,
यथा विशिष्टशृङ्कारानुषक्ताङ्गनाङ्गसङ्गादिकम्, यथोक्तनैप्रैन्ध्यविपश्चभृतज्ञ श्वेतवाससां वसादिम्रहणमिति, तद्सभीचीनम्, रागाद्यपचयनिमित्तं हि किमेकदेशनैप्रैन्ध्यम्, आहोस्वित्
सर्वथा नैभैन्ध्यम्, तत्र न चरमपक्षो युक्तः, तथाभूतनैप्रैन्ध्यस्य मुक्तव्यतिरेकेणासम्भवात्
मिध्यात्विदितिप्रमादकषाययोगवलप्रवृत्ताष्टविधकर्मसम्बन्धस्य मन्यत्वात्तद्भावस्य चात्तन्ति-

कस्य निइश्लेषती मुक्तेष्वेव सम्भवासतश्च कथं तस्य रागाद्यपचयहेतुतेति हेतीविंशेषणा-सिद्धत्वात् । न प्रथमः, देशनैर्प्रन्थ्यं हि कि सम्यग्झानादितारतम्येनोपचीयमानमथवा बाह्यवसाचभावरूपम् , नाचः, तथाभूतस्य वसादिमहणस्य सम्यानाविविषक्षत्वेनासिकेः हैंतोर्विशेष्यासिद्धिप्रसङ्गात् । नान्यः, बज्जाद्यभावस्य रागाद्यपचयनिमित्तत्वासिद्धवा हेतो-विशेषणासिद्धत्वाम् । वसाद्यभावो रागाद्यपचयहेतुरिति न वक्तव्यम् , अतिशयरागवद्भिः 5 पारापतादिभिव्यभिचारात् । न च पुरुषत्वे सति वस्त्राभावो रागाद्यपचयहेतुरिति वाच्यम्, वस्त्रविकलनाहुलैव्येभिचारात् । आयेदेशोत्पत्तिमत्पुरुषत्वे सतीति न विशेषणीयम्, नथा-भृत्कामुकपुरुषेव्यभिचारात । व्रतधारितथाभृतपुरुषत्वे सतीत्यपि न चार, तथाभृतपाद्य-पतैव्यीभचारात । न चाईतशासनप्रतिपत्तिमत्तथाभूतपुरुषस्वे सतीति विशेषणमुपादीयत इति वाच्यम, उन्मत्तिगम्बरैव्येभिचारात्, अनुन्मत्तत्वे सतीति विशेषणे मिध्यात्वोपेतद्रव्य- 10 लिङ्गावलम्बिदिग्वाससा व्यभिचारः, सम्यग्दर्शनादिसमन्वितपुरुषत्वे सतीत्यासुक्तौ तु विशेष-णस्यैव स्वसाध्यमाधनसामध्ये विशेष्यस्य वैयध्येम्, विशिष्टश्रुतसंहननविकलानामर्वाका-लभाविपुरुषाणां वस्त्रादिधर्मोपकरणाभावे यतियोग्याहारविरह इव विशिष्टशरीरस्थितेरमावतो न सम्याद्र्भनादिसमन्वितत्वविशेषणोपपत्तिरिति विशेष्यसद्भावो विशेषणस्य बाधक एव । नन् वसादिपरित्रहस्तृष्णापूर्वकः, तस्याः सत्त्वे गागादेरवद्यमभावात सम्यादर्शनादेस्त- 15 द्विपक्षत्वानुष्णाप्रभववस्त्रप्रहणाभाव: स्वकारणनिवृत्तिमन्तरेणानुपपद्यमानो रागाविविषक्ष-भूतसम्ययमानायुःकर्षविधायकत्वात कथं तद्भाववाधकत्वेमोपदिक्यत इति चेन्न, वस्नादि परिम्रहस्य सुष्णानिमित्ततायामाहारम्हणस्यापि तथात्वप्रमक्तेः। न चाहारम्रहणं न परिम्रह-व्यवहारविषयमिति वाच्यम् , मूर्च्छाविषयत्वे तस्य परिष्रहज्ञब्दवाच्यत्वोपपत्तेः । त चाहारो ज्ञानाशुपष्टनभनिमित्तज्ञरीरस्थित्यादिनिमित्तं गृह्यते न तु मांमादिसक्षणबच्छरीरबृंइणार्धं 20 सक्वंदनादिवदुपभोगार्थं वेति नासौ तृष्णापूर्वक इति वाच्यम् , वस्नादिधर्मोपकरणग्रहणेऽपि समानत्वात्। न चाहारमन्तरेण चिरतरकालशरीरस्थितेरस्मदावेरद्शीनाद्वेदनौपशमादिभिः षड्जिनिमित्तैस्तस्य महर्णं न तु तृष्णापूर्वकं तद्भहणमिति वाच्यम् , अनुत्तमसंहननस्य विशिष्ट-भूतापरिकर्मितचित्तवृत्तेः कालातिकान्तादिवसतिपरिहारकृतप्रयत्नस्य पद्भिधजीवनिकाय-विष्यंसविधाय्यग्न्याद्यनारम्भिणः शीताद्युपद्रवाहकादिश्रहणमन्तरेण शरीरस्थितरभावात्त- 25 द्वहणस्यापि न्याच्यत्वात् । तथा वाच्वादिनिमित्तप्रादुर्भूतविकियाविक्कत्रसंवरणप्रयोजन-पटलासुपिविशेषस्य च प्रहणं शीनादिवाधोपजायमानार्तध्यानप्रतिषेधार्थं युक्तकृत्याहे-श्चादानं किमिति नेष्यते । न च स्त्रीस्त्रक्ष्यन्दनाद्यभावोपजायमानसंक्षेत्रापरिणाम्निवर्हणार्थ ह्यादेरि प्रहुणं प्रसञ्यत इति वाच्यम्, अङ्गनासम्प्रयोगसंकल्पप्रभववेदनापरिणामोपश्चमार्थं

बुष्यतरमांसाबाहारप्रहणस्यापि प्रसक्तेः, क्षुद्वेदनाप्रशमनिमित्तत्रिकोटीपरिशुद्धाहारप्रहणवन । तथाभूताहारप्रहणे सुतरां क्षिष्टाध्यवसायोत्पत्तिप्रावल्याम तहस्रत इति चेत्समानं स्यादि-प्रह्णेऽपि। न च वस्त्राद्यभावे संक्षेशपरिणामप्रादुर्भावः कातराणामेव न तु दिग्वाससां स्वशरीरमपि काष्ठवन्मन्यमानानामिति वाच्यम्, आर्तध्यानोपगातानामनन्तसस्त्रोपमर्वविधा-5 ज्यनलारम्मादिप्रतिपिद्धाचरणवत्तया तेषामुपलम्भेनानुभवविरोधात्, तदनाचरणवतस्त्वा-त्महिंसकत्वेनाविरत्याश्रयणादयतित्वस्य न्यायतः प्रसक्तेः। शीतादिदुःखमसहमानो न संसारबाधान्तमुपयातुं क्षम इति चेतुल्यं क्षुद्रेदनादुःस्वामहनेऽपि, न चाहारमहणं मुक्ति-मार्गीवरोधीति वाच्यम, अत एव वस्तादिमहण्डेऽण्यदोषात्। न च वस्तादेर्मेलादिदिग्धस्य सन्मूर्छनानेकसत्त्वहेतुतया तद्वहणे तद्भ्यापत्तेरवद्यंभावित्वान्मुक्तिमार्गाविरोधित्वं तस्यामिद्ध-10 मिति वाच्यम्, आहारमहणेऽपि सम्मूच्छेनाश्चनेकजन्तुसम्पातहेतुत्वस्य तत्परिभोगनिमित्त-तद्विनाशस्य च समानत्वात् । अथ विधानेन तत्परिभोगादिकं विद्धतो न सत्त्वव्यापत्तिव्यो-पसौ वा शुद्धाशयस्य तद्रक्षादौ यत्नवनो गीतार्थस्य ज्ञानादिपुष्टालम्बनप्रवृत्तेरहिंसकत्वान्न तद्वहणं मुक्तिमार्गविरोधीति चेत्तर्हि वस्त्रादिमहणमप्येवंकियमार्गं कथं मुक्तिमार्गविरोधि भवेत्, तथा चागमोक्तविधिना वस्नादिप्रहणस्य हिंसाद्यपायरक्षणनिमित्ततया मुक्तिमार्गः 15 सम्यग्ज्ञानाशुप्रकृंहकत्वात्तत्परित्यागस्य त्वविकालीनयत्यपेक्षया नद्वाधकत्वाद्विशेष्यमञ्जावे सम्यक्तानाद्यन्वितत्वे सतीति विशेषणमिद्धम्, सति चास्मिन् विशेष्यमिद्धमतो न रागाद्यपचयनिमित्तता परव्यावर्णितस्त्रहृपस्य निर्मन्ध्यस्य सिद्धाः। अत एव व्यावर्णितस्व-रूपनैर्गन्ध्यविपक्षभूतत्वेऽपि वस्त्राद्मिष्ठणस्य न रागाशुपचयं प्रति गमकत्वम्, तद्विरुद्धेन सम्यग्दर्शनाद्युपचयेन यथोक्तवस्नादिग्रहस्य व्याप्तत्वेन नद्विरुद्धमाधकत्वात् । दृष्टान्तस्यापि 20 परव्यावर्णितनैप्रेन्थ्यविपक्षभूतत्वासिद्धः साधनविकलता । न च यथोक्ताङ्गनासङ्गादिरत्युप-सर्गसहिष्णोर्वेराग्यभाववशीकृतचेतसो योगिनो रागाद्यपचयहेतुः, भरतेश्वरप्रभृतिषु तस्य तस्प्रक्षयहेतुत्वेन 'जे जित्तआ इ हेऊ भवस्स' इत्यादि शास्त्रे श्रवणात् । रागाद्यपचयनिमित्त-नैर्मेध्यविपक्षभृतत्वञ्च वस्त्राद्युपादानस्यामिद्धम् , धर्मीपकरणत्वेन तस्य प्रन्थत्वानुपपत्तेः, नथा च प्रयोगः, अर्हेन्मार्गोक्तिकयात्र्यवस्थितानां सम्यग्दर्शनादिसम्वयुक्तानां यतीनां वस्नादिकं न 25 प्रन्थः, धर्मोपकरणस्वात, प्रमार्जनादिनिमित्तोपादीयमानपिञ्छिकादिवत, यतु कर्मबन्धहेतु-तया मन्थत्वेन प्रसिद्धं तद्धमींपकरणमपि न भवति यथालुब्धकादेर्भृगादिबन्धनिभित्तं वागु-रादिकम् । न च धर्मोपकरणत्वं वस्रादेरसिद्धम् , वस्राद्यन्तरेण यतीनामुक्तछक्षणानामर्हत्त्र-णीतात्रद्यपरित्यागादिलक्षणस्य व्रतसमूहस्य सर्वथा संरक्षणहेतुत्वानुपपत्तेः, यद्य व्रतसंरक्षण-हेतुस्तद्धर्मोपकरणत्वेन परस्यापि सिद्धम् . यथा पिञ्छिकादि, वैधर्म्येण वागुरादि । न च

पिब्छिकादेरभिष्वक्षहेतुत्वानुपपत्तेर्धर्मीपकरणत्वं युक्तं न वस्नादेश्तद्विपर्ययादिति वाच्यम्, अनिभष्यक्रनिमित्तस्यैव तस्यापि धर्मोपकरणत्वाभ्युपगमात्, अभिष्यक्कनिबन्धस्य शरीरादेरपि धर्मीपकरणत्वात्, न हि शरीरेऽप्यप्रतिबद्धानां विदित्तवेद्यानां साधूनां वकादिषु ममेद-मिलभिनिवेशः, परेणाप्यभ्युपगमनीयमेतन्, अन्यथा शुक्रध्यानामिना कर्मेन्धनं भस्मसा-त्कुर्वनः परित्यक्तारीपमङ्गस्य केनचिन तदुपमर्गकरणबुद्धा भक्तया वा वस्त्राचावृतशरीरस्य प्रनथत्वात् परमयोगिनो मुक्तिसाधकत्वं न स्थात्, स्वयमादत्तवस्नादेरेवाभिष्वक्वनिमित्ततया न धर्मोपकरणत्त्रमिति चेन्न, स्त्रयं गृहीतिपिञ्छकादिनाञ्यभिचारात्। न च पिञ्छिकाय-महेऽप्रुमार्जितासनाद्युपवेशनादिसम्भवतः सूक्ष्मसत्त्वच्यापत्तिमद्भावे प्राणातिपातविरमणादि-महाञ्जतधारणानुपपनेस्तस्य प्रहणं धर्मोपकरणत्वञ्चात एवेति बाच्यम्, एवं पात्रस्यापि धर्मोपकरणत्वात्तद्वहणात्तद्दन्तरेणैकत्रैव हस्त एव वा सुजिक्रियां विद्धतामारम्भदोषतः कर- 10 चरणक्षालने च जलगतासंख्येयादिसत्त्वव्यापत्तितो महाव्रतधारणानुपपत्ते:। न च प्रतिगृहं भिक्षामात्रस्योदनस्योपभोगाद्वस्तपूतोदकाङ्गीकरणाश्चायमदोष इति वक्तव्यम् , तथाभूतप्रवृत्ते-र्युष्मास्वतुपलम्भात् , प्रवृत्तावपि प्रवचनोपघ।तप्रसक्तेः, तस्य चाबोधिबीजस्वात् ' छक्काय-द्यावंती वि संजओ दुछहं कुणइ बीहिं। आहार 'इत्याद्यागमप्रामाण्यात्, न च गृहस्थ-वासमा प्रतमप्युदकं निर्जन्तुकं सर्वं सम्पद्यते, तज्जन्तृनां सूक्ष्मत्वाहस्य चाघनत्वात्, 15 गृहिणां तच्छोधनेऽतिशयप्रयत्नानुपवत्तेश्च । न च कर एव प्रत्युपेक्षणात्तस्यत्वानुपरुव्धौ तदुपभोगान दोष इति वाच्यम्, तथाऽनिरीक्षणात्, तदनुपरुष्धावपि तदभावनिश्चया-योगात्। न च यत्निनिरीक्षणानुपळब्ध्या व्यापाद्यमाना अपि सस्वा न त्रतातिचार-निमित्ताः, विषचूर्णोदेर्यत्नानुपलब्धभुक्तस्य प्राणनाशहेतुत्वोपलब्धेः। न च चतुर्थरसादेः प्रामुकोदकस्योपभोगादयमदोषः, तत्रापि सत्त्वसंसक्तिसंभवात्। करप्रक्षिपे तस्मिन तन्निरी- 20 क्षणे पानोब्ज्ञनयोस्तद्वयापन्तिदोषस्यापरिहार्येत्वात्, पात्रादिग्रहणे तु तत्प्रत्युपेक्षणस्य तद्र-क्षणस्य च सुकरत्वाम्र त्रतातिचारदोषापत्तिः । न च त्रिवारोद्वृत्तोष्णोदकस्यैव परिभोगादय-मदोषः, तथाभूतस्य प्रतिगृहं तत्कालोपस्थायिनस्तस्याप्राप्तेः, प्राप्ताविप तृहपनोदाक्षमस्वा त्त्रयुक्तस्य चानुत्तमसंहननस्येदानीन्तनयतेरात्तंध्यानोपपत्तेस्तस्य च दुर्गतिनिबन्धनत्वात् । न च तृडादर्दुःस्वस्य तपोरूपतया न दोष इति बाच्यम्, अनञ्जनादेबीह्यतपस आन्तरतपरपचय- 25 हेतुत्वेनाश्रणीयत्वात्, अन्यादृग्भृतस्य चातपस्त्वात् 'सो य तवो कायद्वो जेण मणो मंगुलं न चितेइ " [ पञ्चव० गा० २१४ ] इत्याद्यागमप्रामाण्यात्, तम्र वस्त्रपात्राविक-ळस्येदानीन्तनयतेः सर्वेसावद्ययोगप्रत्याख्यानं सम्भवतीति कथं न तस्य धर्मोपकरणत्वम् । अरुपम्ल्याशोभनवस्मादिग्रहणाश्च न पथि सञ्चरतो यतेश्चोरादिभीतिरिति कथं स्त्रीकृतप्रन्थस्याः

20

ध्वित सद्चरतो नाभीष्टस्थानप्राप्तिः येन यः स्वीकृतप्रन्थः सोऽध्विन सद्घरमाभीष्टस्थानप्राप्तिसान्, यथा चौराणुपद्वते पथि सद्धरमसहायः स्वीकृतप्रन्थोऽध्वगः, स्वीकृतप्रंथम मोक्षाध्वित सद्धरन् वद्धाणुपकरणवान् सितपट इति प्रयोगः साध्यसाधको भवेत्, वद्धाविधर्मोपकरणस्याप्रन्थत्वस्य प्रतिपादितत्वादत्रत्यहेतुरसिद्धश्च । अथाधमचोरास्तथाभूतमपि गृह्यन्तिति
तद्माद्धत्वं तस्यासिद्धमिति चेत्तर्हिं पुस्तकाद्यपि मोक्षाध्वसद्धारिणान प्राद्धं स्वात्, तद्यपि
भगवता प्रतिविद्धमिति च वक्तव्यम्, तत्प्रतिविद्धपुस्तकाविप्राहिणामिदानीतनयतीनां तदाश्वाविकोपकारित्वेनायितत्वप्रसक्तः । ज्ञानाशुपष्टम्महेतुत्वेन तद्वहणे पात्रादेरपि तत् एव
प्रहणप्रसक्तिः । न वा पाथेयाशुपकरणरहित्रस्थाध्यगस्थाप्यभीष्टस्थानप्राप्तिः सम्भविनीति
दृष्टास्तोऽप्यसङ्गत एव, मर्वस्य विशिष्टफलारम्भिणस्तदुपकरणरहितस्य नत्फलाप्रसाधकत्वात्
तथाहि यो यत्रोपायविकलो नासौ तत्माध्यति, यथा कृष्याशुपायविकलस्तत्फलम्, अज्ञेषकर्मविगमस्वभावमुक्तिफललक्कादिधर्मीपकरणोपायविकलस्य मुनिर्भवद्भिरस्युपगम्यत इति ।
न च क्षायिकज्ञानदर्शनचारित्राण्येव तदुपाय इति वक्तव्यम्, वद्धाविधर्मीपकरणविकलस्य
क्षायिकज्ञानादेशेवासम्भवात्तदेवं धर्मीपकरणयुक्तस्य महाव्रतथारिणो निर्मन्थत्वादार्थिकाणामिष
मुक्तिप्रास्यविरोध इति ॥

इति श्रीतपोगच्छनभोमणिश्रीमिद्धजयानन्दसूरीश्वरपट्टालङ्काग्श्रीमिद्धजय-कमलसूर्यश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टघरण विजय-लिच्छिम्गिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने मुनिवस्त्रादि-समर्थनं नाम चत्वारिंदां सोपानम् ॥

अथ स्त्रीमुक्तिसाधनम्

ननु क्षियो मुक्तिभाजो न भवन्ति स्वीत्वाश्वतुर्वशपूर्वसंविद्धागिन्य इव, मैवम् सर्वासां मुक्तिभाक्ताभावमाधने सिद्धमाध्यत्वादभव्यक्षीणां मुक्तिसद्भावानभ्युपगमात्, भव्यक्षीणां वद्भाक्त्वाभावसाधनेऽपि तस्येव दोषत्वाद्भव्यानामपि मर्वामां मुक्त्यनिष्टेः ' भवा वि ते अणंता सिद्धिपहं जेण पार्वेति ' इति वचनप्रामाण्यात् । यद्यवाप्तमम्यग्दर्शना भव्यक्षिय इत्युक्त्यतेऽत्रापि स एव दोषः, प्रोठिझ्तसम्यग्दर्शनानां तासां तद्दनिष्टेः, अपरित्यक्तसम्यग्दर्शना इत्युक्तावि न तद्दोषबहिष्क्रितः, अप्राप्ताविकस्वचारित्राणां तत्प्रात्यनभ्युपगमात् । न चाविकस्वचारित्रप्राप्तिरेव स्वीत्वाक्तामां न भवतीति वाक्त्यम्, पुरुषस्थापि पुरुषत्वा- तद्भावप्रमक्तेः । न च पुरुषे मकस्यावद्ययोगनिवृक्तिरूपा चिक्तपरिणतिः स्वात्मि स्वसं- वेदनाध्यक्षमिद्धा, परात्मनि चानुमानत इति वाक्यम्, स्वीणामपि तत्परिणतेशस्यैव सिद्धेः ।

न च अगवता तासां नैर्पन्थ्यं नाभिहितमिति शक्क्यम् . ' णो कप्पइ निग्गन्थस्स णिगांथीए वा अभिन्नतालपलंबे पंडिगाहित्तए ' [कप्पसू० उ० १ सू० १ ] इत्याचागमेन बहुशः प्रति-पादनात्, अयोग्यायाश्च प्रज्ञज्याप्रतिपत्तिप्रतिषेधस्य 'अद्वारसप्रिसेसं वीसं इत्थीस् ' इत्याद्या-गमेन विधानाच । विशेषप्रतिषेधस्य शेषाध्यनुज्ञापरत्वाच न तासां भगवदुक्तनैर्प्रन्थनिमित्ताः विकल्लचारित्रप्राप्त्यंतुपपत्तिः। तथाभृतचारित्रवस्वेऽपि तासां न तत्प्राप्तिरित्यभिधानन्त्वतु- 5 मानवाधितमेव, अविकलकारणस्यावश्यमुत्पत्तेरन्त्यावस्थाप्राप्तवीजादिसामग्रीकाङ्करादिवत् । स्त्रीवेदपरिक्षयाभावांऽपि न तत्त्राप्तिप्रतिरोधकोऽन्यथा पुंवेदपरिक्षयाभावस्यापि प्रतिरोधकत्नाः पत्त्याञ्चरुषस्यापि तदप्राप्तिप्रसङ्गान् । न च पुरुषस्य तत्परिक्षये शैलेश्यवस्थाभाविचारित्रप्राप्ति-मतो मुक्तिप्राप्तिने तु प्राणिति वाच्यम् , स्त्रियोऽप्येवं मुक्तिप्राप्तौ विरोधाभावात् , स्त्रीवेदपरिश्चयः सामध्यीनुपपत्तिवधिक इति चेत्तथाविधसामध्यीभावस्य तस्या असिद्धेः, तथाविधसामध्यी 10 भावबोधकस्यागमस्य द्वादशाङ्गयामनुपलब्धेः । न च तत्परिक्षयसामध्यप्रितिपादकस्याप्यनुप-लिब्धरिति वाच्यम् . ' मञ्बत्यो वा नित्थपरिमिद्धा तित्थयरितित्ये अतित्थयरिमिद्धा असंखे जागुणा ' इत्यादिभिद्धप्राभृतागमस्यानेकस्य स्त्रीणां स्त्रीवेदपरिक्षयसामध्येप्रतिपादकस्योप-लम्भान हि सर्वकर्मानीकनायकरूपमोहनीयकर्माङ्गभूतस्त्रीवेदपरिश्चयमन्तरेण मुक्तिप्राप्तिरिति मुक्तिमद्भावाऽऽवेदकमेव वचग्तासां सामध्यीवेदकं मिद्धमतो न 15 स्नीत्वं तत्वरिक्षयमामध्येन त्रिहृद्धम्, महानवस्थानलक्षणविरोधस्यासिद्धरन्योन्यव्यवच्छे-द्रूपनाया अनयोरनवगनतया परस्परपरिहारस्थिति छक्षणिवरोधस्याप्यसिद्धेः । किञ्च स्नीत्वा-दिति हेतुनोदितस्वीवेद्त्वादिति विवक्षणेऽसिद्धता, मुक्तिप्राप्तिप्राक्तनममयादिषु स्वीवेदोदयस्य तासाममाबादनिवृत्तिगुणस्थान एव तस्य परिश्वयान्, परिश्वीणस्त्रीवेदस्वादिनि विवश्वणे च विरुद्धता, हेनोर्विपर्ययव्याप्तत्वात्, स्थाकारयोगित्वादिनि विवक्षणे त्वनैकान्तिकता, 20 विषयेथे बाधकप्रमाणाभावेन सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात् । चतुर्दशपूर्वसंवितसम्बन्धित्वाः भाबोऽपि तासां कृतः सिद्धो येन साध्यविकलो दृष्टान्तो न स्यात्, सर्वेद्यप्रणीनागमनादिति चेत्रत एव मुक्तिभात्तवस्यापि सिद्धिरस्तु, न ह्यकवाक्यतया व्यवस्थितो दृष्टेष्टादिषु बाधाम-नन्भवन्नाप्तागमः कचित् प्रमाणं कचित्रेत्रभ्यपगन्तुं प्रेक्षापूर्वकारिणा शक्यः । अय विवादः गोचरापन्नाऽबळा अञ्चेषकमेक्षयनिबन्धनाध्यवसायविकळा. अविद्यमीनाधःसप्तमनरकप्राध्य- 😕

१. सर्वोत्कृष्टपदप्राप्तिः मर्वोत्कृष्टाध्यवसायेन भवति, तत्र सर्वोत्कृष्टदुःखस्यानं सर्वोत्कृष्टसुखस्यानमपि सिद्धम्, प्रथमा सप्तपनरकपृश्वी, परमदुःखस्यातोऽन्यत्राभावात्, द्वितीयं निःश्रेयसम्, आगंगं च स्त्रीणःमाद्य-स्थानगमन निषिद्धम् तत्र कारणं तद्योग्यतथाविधोत्कृष्टतममनोवीर्यपरिणत्यभावः, अत एव संमूर्छिमादिवत्

विकलकारणकर्मबीजभूताध्यवसानत्वात्, यस्तु नैयं नासौ तथा, यथोभयसंप्रतिपत्तिविषयः पुरुष इति वैधम्येद्दष्टान्त इति चेन्न, साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धासिद्धेः, निहक्ताध्यवसानमः बलातो हि निवर्तमानमशेषकर्मक्षयाध्यत्रमायनिवर्त्तकं कारणं वा भवद्भवेत्, व्यापकं वा, नाराः. अशेषकर्मक्षयाध्यवसानं प्रति निरुक्ताध्यवसानस्याकारणत्वात् , येन तिश्ववृत्त्या तस्यापि 5 निवृत्तिर्भवेत् । कारणत्वे वा यत्राशेषकर्मक्षयाध्यवसानं योगिनि सम्भवति तत्राधःसप्तम-नरकपृथिवीप्राप्ताववन्ध्यकारणस्य बीजमूताध्यवसानस्य सद्भावात्, कार्यस्य कारणाव्यभिः चारित्वात्तस्य नरकप्राप्तिसद्भाव इत्यनिष्टापत्तिः । न च तत्र कारणसद्भावेऽपि कार्यै नोत्पद्यत इति वक्तव्यम्, अविकलकारणस्यावद्भयंतया स्वकार्यनिर्वेर्त्तकत्वान् । न द्वितीयः. व्याप्यस्य सन्ते व्यापकस्याध्यवद्यं सद्भावात्त्रेत्र तद्दोपताद्वस्थ्यात् । न च यत्र क्षिष्ट-10 तराध्यवसायसद्भावस्तत्रातिश्चभतराध्यवसायेन भाव्यभिति प्रतिबन्धसम्भवः, तन्दुलमत्स्येन व्वभिचारात. न च मनुष्यजातियोगित्वे सतीति विशेषणं वाच्यम्, उत्तमसंहनेन चारित्र-प्राप्तिकालावाक्समयभाविना सर्वेपर्याप्तिसम्पन्नेन तथाविबाक्षष्टपरिणामवता पुरुषेण व्यभिचा-रात्। न च यत्रातिश्चभतरः परिणामस्तत्राष्यशुभनरपरिणामेन भाव्यमित्यत्रापि प्रनिबन्धः, तथाविधयोगिना व्यभिचारात् । स्त्रीणां सप्तमनरकपृथ्वीप्राप्तिनिवंधनकर्भवीजाध्यवसाया-15 भावी यद्याप्रागमान् प्रतिपन्नस्तर्हि तत एवाशेषकर्मपरिक्षयनिवन्धनाध्यवसायसद्भावोऽपि प्रतिपम एव, न हातीन्द्रिय एवंविधेऽर्थेऽवीग्द्रशोऽस्मदादेराप्रागमाद्यतेऽन्यत् प्रमाणमस्ति, न च दृष्ट्रष्टात्रिरोध्याप्तवचनमसत्तकानुसारिजातित्रिकरूपेबीधामनुभवति. तेषामवस्तुसंस्पर्शि-त्वात् । न चात्र वस्तुन्यागमनिरपेक्षमनुमानं प्रवर्त्तते, पक्षधर्मादेखिङ्गरूपस्य प्रमाणान्त-रतः प्रतिपत्तमशक्तः, प्रतिपत्ती वा साध्यस्यापि प्रतिवन्धमाहिष्रमाणतः प्रतिपत्तेनैकान्ततोऽ-20 तीन्द्रियता भवेत्, आगमानुमारि चानुमानं न बाधकम्, प्रकृतवस्तुसंवाद्कत्वात् । न चाप्त-वचनं स्त्रीनिर्वाणप्रतिपादकमप्रमाणम् , सप्तमनरकप्राप्तिप्रतिषेधकञ्च प्रमाणमिति वक्तव्यम् , प्रामाण्यनिबन्धनप्याप्तप्रणीतत्वादेरुभयत्राविशेषात् । एकमाप्तप्रणीतमेव न भवतीति चेन्न, इतरत्राप्यस्य समानत्वातः पूर्वीपरोपनिवद्धाशेषदृष्टादृष्ट्वप्रयोजनार्थप्रतिपादकावान्तरवाक्यसः मुहात्मकैकमहावाक्यक्षपतयाऽहेदागमस्यैकत्वात् तथा चान्तरवाक्यानां केषाश्चिदप्रामाण्ये 25 सर्वस्याप्यागमस्याप्रामाण्यप्रसक्तेः, अङ्गदुष्टत्वे तदात्मकाञ्जिनोऽपि दुष्टत्वापत्तेः। न च प्रद-

सर्वेत्क्रष्टपदप्राप्तिरिप न तासा समस्ति तथावाद् लिब्धिवकुर्वणत्वादिलिब्धिपूर्वगतश्रुताधिगतिषु सामध्यीभावा-इपि न तत्प्राप्तिरिति पूर्वपक्षाद्यथः ॥ नि श्रेयमं प्रत्यपि तासा सर्वेतिकृष्टमनोवीर्यपरिणतिर्नोस्तीत्यस्यसाधक नास्ति किभित् प्रमाणम्, अन्तर्व्याप्तिमन्तरेण केवलप्रमूर्विछमादिदृष्टान्तमात्रेण च न साध्यसिद्धिरित्याद्यये-नाह् साध्यति ॥

र्शितवाक्यं सर्वेश्वप्रणीततयाऽस्मान् प्रत्यसिद्धमिति वाज्यम्, नाश्तिकादीन् प्रति पुरुषनिर्वाणा-वेदकस्यापि तत्प्रणीतत्वेनासिद्ध्या ताम् प्रति तत्प्रणीतत्वसाधकतयोपन्यस्यमानाया युक्तेरत्रापि समानत्वात , पूर्वीपरैकवाक्यत्वदृष्टादृष्टावाधितत्वादेरविशेषात् । नतु स्नीणां घातिकमैक्षय-निमित्तमाचशुक्रध्यानद्वयं न सम्भवतीति न निर्वाणप्राप्तिसम्भवः, 'आशे पूर्वविद' इति वचनात् पूर्वधरस्यैव तयोः सद्भावात्, न च पूर्वधरत्वं तासाम, तदनधिकारित्वादिति चेन्न, तथा सति प्राक्तनभवानधीतपूर्वीणां वर्त्तमानतीथीधिपत्यादीनामपि तम्र भवेत्तद्ध्ययनाः सम्भवादाश्च गुक्रथानद्वयासम्भवतस्ति मित्तघातिक मेक्षयसमुद्भता शेषतत्त्वाव वीधस्वभावकेव-लक्कामाने न मुक्तिसङ्गतिः स्यादित्यनिष्टापत्तिः । अथ शास्त्रयोगागम्यसामध्येयोगावसेय-भावेष्वतिसृक्ष्मेष्वपि तेषां विशिष्टक्षयोपशमबीर्यविशेषप्रभवप्रभावयोगात् पूर्वधरस्येव बोधा-तिरेकसद्भावादादाशुक्रध्यानद्वयप्राप्तेः कैवल्यावाप्तिक्रमेण मुक्तयवाप्तिरिति न दोषः, तद- 10 ध्ययनमन्तरेणापि विशिष्टक्षयोपशमसमुद्भृतक्षानात् पूर्ववित्त्वसम्भवादिति चेत्तर्हि निर्प्रेन्थी-नामप्येवं द्वितयसम्भवे न कश्चिहोषः, अन्यथा मरुदेवीस्वामिनीप्रभृतीनां जन्मान्तरेऽप्य-नधीतपूर्वीणां न मुक्तिप्राप्तिभवित्र चासी तेषामसिद्धा, सिद्धप्राभृतादिमन्थेषु गृहिलिक्न-मिद्धानां प्रतिपादनात, न च ते अप्रमाणम्, सर्वज्ञप्रणीतत्वेन तेषां प्रामाण्यात्। न च मायागारवादिभूयस्त्वाद्बलानां न मुक्तिप्राप्तिः, तदा तासां तद्भूयस्त्वासम्भवात्, प्राक् तु 15 पुरुषाणामपि तत्सम्भवोऽविरुद्धः । न चाल्पसत्त्वाः कृराध्यवसायाश्च ता इति वाध्यम्, सत्त्वस्य कार्यगम्यत्वात्तस्य च तासु दर्शनादरुपसत्त्वासिद्धेः, दृश्यन्ते स्रसद्भियोगादौ तृणवत्ताः प्राणपरित्यागं कुर्वाणाः, परीषहोपसगीभिभवं चाङ्गीकृतमहात्रता विद्धानाः । क्राध्यवसायः इंडप्रहारिप्रभृतीनां प्रागवस्थायां तद्भवे विद्यमानमपि न मुक्तिप्राप्तिप्रति-बन्धकम्, तर्वस्थायां तु तास्वव्यभाव एव । धर्मे पुरुषस्योत्तमस्वात्तासां चानुत्तमस्वात्र 20 मुक्तिप्राप्तिरिति चेन्न, अन्यगुणापेक्षयाऽनुत्तमस्यस्य मुक्तिप्राप्त्यप्रतिबन्धकत्वात्, अन्यथा तीर्थक्रहुणापेक्षया गणधरादेरप्यनुत्तमस्वान्युक्तिप्राध्यभावी भवेत्, तस्मान युक्तयागमाभ्यां तासां मुक्त्यभावः प्रतिपत्तुं ज्ञक्यः ॥ चतु मगक्स्प्रतिमाया आभरणादिभिर्भूषा न विषेयेति विगम्बरैक्च्यते तद्प्यहेत्प्रणीतागमापरिक्वानस्य विज्निभतमुपलक्ष्यते तत्कर-णस्य शुभमावनिमित्ततया कर्मक्षयावन्ध्यकारणत्वात् , भगवत्प्रतिमाया भूषणाद्यारोपणं हि 25 कर्मक्षयकारणम् , कर्तुमैनः प्रसादजनकत्वात् , कुक्कमाद्यालेपनवत् , न व प्रतावस्थायां मग-वता भूषणादेरनङ्गीकृतत्वात्र तत्प्रतिकृतौ तद्विषेयम्, संमञ्जनाङ्गरागपुष्पादिधारणस्यापि तत्वस्थायां मगवताऽनाश्रितस्याम तत्तत्र विषेयं स्यात् । अथ मेरुमस्तकादिषु तद्भिषेकादा

विन्द्रादिभिस्तस्य विदितस्वाद्स्मदादिभिरिष कृतानुकरणादिभिः प्रयोजनैस्तत्तत्र विधीयते तिर्द्धं तत एवाभरणादिभिर्विभूषणादिकमिष विषेयम्, कृतानुकरणादेः समानत्वात् । एवम-न्यव्यागमवाद्यं परपरिकल्पितमागमयुक्तिप्रदर्शनेन प्रतिवेद्धव्यम् । तदेवमनधीताभुतयवा-वदपरिभावितागमतास्पर्यो दिग्वासस इवाप्ताक्षां विगोपयन्तीति व्यवस्थितम् ॥ ६५ ॥

5 यत एवं तत:---

#### जह जह बहुरसुओ संमओ य सिस्सगणसंपरिवृडो य। अविणिच्छिओ य समए तह तह सिद्धंतपडिणीओ ॥६६॥

यथा यथा बहुधुतः सम्मतश्च शिष्यगणसंपरिवृतश्च। अविनिश्चितश्च समये तथा तथा सिद्धान्तप्रत्यनीकः ॥ छावा ॥

10 यथेति, सम्यगर्थमनवधायीनेकशास्त्रश्रवणमात्रतः शास्त्रझत्वेन तथाविधापराविदित-शास्त्राभिन्नायाणां सम्मतोऽत एव श्रुतविशेषानभिन्नैः शिष्यगणैः सम्परिवृतः, तथाविध-परिवारदर्पाच्छास्त्रपर्याछोचनेऽनादरात् समयेऽविनिश्चितश्च यथा यथा मवति तथा तथा सिद्धान्तन्नत्यनीकोऽपि, यथावस्थितवस्तुस्वरूपप्रकाशकागमप्रतिपक्षो निस्सारप्ररूपणयाऽन्या-गमेस्योऽपि मगवदागममधः करोतीति यावत् ॥ ६६ ॥

15 प्रमा शास्त्रमधीत्य तर्थीवधारणं विवेयम्, अवधृततर्थेश्च नयप्रमाणाभिप्रायतो यथा-वर्थः परिभावनीयोऽन्यथा तत्फलपरिज्ञानविकलता स्यादित्याह—

#### चरणकरणप्पहाणा ससमयपरसमयसुक्रवाचारा। चरणकरणस्स सारं णिच्छयसद्धं ण याणंति॥६७॥

चरणकरणप्रधानाः स्वसमयपरसमयमुक्तव्यापाराः। चरणकरणयोः सारं निश्चयगुर्दं न जानन्ति॥ ख्रया॥

चरणिति, जतश्रमणधर्मसंयमवैयाष्ट्रस्यज्ञद्यगुप्तिज्ञानादित्रयतपःक्रोधादिनिमहस्वरूपं चरणम्, पिण्डविशुद्धिसमितिभावनाप्रतिमेन्द्रियनिरोधप्रतिलेखनगुस्यभिमहस्वरूपं चरणम्, तदनुष्ठानतत्पराः । अयं स्वसमयोऽनेकान्तात्मकवस्तुप्ररूपणाद्यं परसमयः केवलनयामिप्रायप्रतिपादनादित्येतस्मिन् परिज्ञानेऽनाहता अनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्यं वयावदनवबुद्ध्य25 मानाश्चरणकरणयोः फलं ज्ञानदर्शनयोगात्मकं निष्कलक्षं नानुभवन्ति, तस्य ज्ञानदर्शनचारित्रात्मककारणप्रभवत्वात् कारणाभावे च कार्यस्यासम्भवादन्यथा तस्य निर्देतुकत्वापत्तः, चरणकरणयोधारित्रात्मकत्वाद्रव्यपर्यायात्मकजीवादितस्वावगमस्यभावद्वयभावेऽभावादिति ॥ ६७ ॥

20

सन्यग्दर्भनस्य सन्यग्द्वानाद्भेदात् ज्ञानिक्रययोरन्यतरविकलयोर्नाशेषकर्मक्षयलक्षणफल-निर्वर्षकत्वं सन्भवतीति प्रतिपाद्यति—

णाणं किरियारहियं किरियामेत्तं च दो वि एगंता।
- असमत्था दाएउं जम्ममरणदुक्ख मा भाइ॥ ६८॥

कार्ने किथारहित किथामात्रश्च द्वायप्येकान्ती। असमर्थो दर्शयितुं जन्ममरणदुःस्रेभ्यो मा भैषीः ॥ छाया ॥

द्वानिमिति, यथावळीवादितस्वप्रकाशकं क्वानं यथोक्तानुष्टानरहितं जनममरणदुःखेभ्यो मा भेषीरिति दर्शयितुमसमर्थम, न हि ज्ञानमात्रेणैव पुरुषो भयेभ्यो मुख्यते क्रियारहित-त्वात्, रष्टप्रदीपनकपलायनमार्गपक्कवत् । क्रियामात्रं वा क्वानरहितं न तेभ्यो मा भेषीरिति दर्शयितुं समर्थम्, न हि क्रियामात्रात् पुरुषो भयेभ्यो मुख्यते सब्क्वानिकलत्वात् प्रदीपनक- 10 भयप्रपलायमानान्धवत् । जभयसद्भावस्तु तेभ्यो मा भेषीरिति दर्शयितुं समर्थः, तथाहि सम्यग्नानिकयावान् भयेभ्यो मुख्यते, उभयसंयोगवस्त्वात्, प्रदीपनकभयान्धस्कन्धाक्तद्वपक्कवत् , तस्मान्सम्यग्नानादित्रितयनयसमूहात् मुक्तिः, नयसमूहविषयक्क सम्यग्नानं अद्यानक्ववत् तद्विषयं सम्यग्नानं तत्पूर्वक्वाशेषपापिकयानिवृत्तिलक्षणं चारित्रम्, प्रधानोपर्धर्जनभावेन मुख्यवृत्त्या वा तिव्रतयप्रदर्शकक्व वाक्यमागमो नान्यः, एकान्तप्रतिपादकस्यासवर्थत्वेन 15 विसंवादकतया तस्य प्राधान्यानुपपत्तेः, जिनवचनस्य तु तद्विपर्ययेण रष्टवद्रष्टार्थेऽपि प्रामाण्यसक्वतेः ॥ ६८॥

तस्य तथाभूतस्य स्तुतिप्रतिपादनाय मझलार्थत्वात् प्रकरणपरिसमाप्तौ गाथासृत्रमाह —

भदं मिच्छादंसणसमूहमहयस्स अमयसारस्स । जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ ६९॥

भद्रं मिथ्यादर्शनसमृहमयस्यामृतसारस्य । जिनवचनस्य भगवतः संविद्यसुक्षाधिगम्यस्य ॥ छाया॥

मद्रमिति, भगवतो जिनवचनस्य भद्रमस्तु, कथंभूतस्य मिध्यादर्शनसमृह्मयस्य तथात्वेऽप्यमृतसारस्य, न च बाच्यं मिध्यादर्शनसमृह्मयं यत् तद्विषकणिकासमृह्मयस्येव कथं सम्यमृपतामासाद्यतीति, परस्परनिरपेक्षसंप्रहादिनयक्षपापन्नसांस्यादिमिध्यादर्शनानां 25

९. मतिश्रुतादिकं झानं चारित्रप्राप्तौ प्रधानं कारणम्, चरणविषयजीवाजीवादेहंसोपादेखं वस्तुनो झानमन्तरेणापरिझानात् अपरिझातस्य च यथावरकर्तुमस्यक्यत्वात् तपःसंयमरूपाचरणात्तु निर्वाणं भवति तस्मास्सर्वसंवरह्मपनिवणिस्य चरणमेव प्रधानं कारणं झानन्तु कारणकारणत्वाद्गौणं कारणम् अतएव झानस्य सारधरणमिति आसवचनमपि संगच्छते । यदि झानस्य मोक्षं प्रतिं परम्परया क्रियायाश्चानन्तर्येणोपकारित्वे गुणप्रधानभावः, अथ युगपद् द्वे अपि कार्योश्यत्त्वातुष्ठतस्त्वाद्व द्वयोरिप प्राधान्यमित्याद्यायः ॥

परस्परसञ्योद्धतासमासादिवानेकान्तरूपाणां विषकणिकासमूहिवशेषमयस्यासृतसन्दोहस्येव सम्यत्त्वापत्तः। दृश्यन्ते हि विषाद्यो भावाः परस्परसंयोगियशेषेण परिणत्वन्तरमापत्रा अगद्रूपतामासाद्यन्तः, तथा मध्वाज्यप्रभृतयस्तु विशिष्टसंयोगेनावाप्तद्रक्यान्तरासृतिप्राप्तिनिमित्ततापत्राः, अत एव निरपेक्षा नैगमाद्यो दुर्नयाः सापेक्षास्तु सुनया उच्यन्ते। न विद्यते 
मृतं मरणं यस्मित्रसौ असृतो मोक्षः, तं मारयति गमयति प्रापयति वा, तस्यासृतसारस्य, अवन्ध्यमोक्षकारणस्वान्मोक्षमतिपादकत्वाद्य । रागाद्यशेषशृत्रजेत्पुरुषविशेषेष्ठच्यत इति जिनवचनं तस्य, अनेन विशिष्टपुरुषप्रणेतस्वनिवन्धनं प्रामाण्यं निगमयति क्षीरास्त्रवाद्यनेकस्वस्थावेष्ययादिमतो भगवत इत्यनेनापि विशेषण्रेत्र तस्यहिकसम्यद्विशेषजनकत्वमाह । पुनः कीद्यस्य वचनस्य संविप्तसुखाधिगम्यस्य, संविप्तेः संसारभयोद्वेगाविर्भूनमोक्षाभिन्छापैरपकृष्यमाणरागद्वेषाहङ्कारकालुष्येरिदसेव जिनवचनं तस्यमित्येवं सुखेनावगम्यते यत्तत् संविप्तसुक्षाभिगम्यं तस्य, एतेनापि विशिष्टसुष्वतिश्यसम्पत्समन्वित्यवित्वपनिवेव्यत्वमस्य प्रतिपाद्यति, एवंविधगुणाध्यासितस्य जिनवचनस्य सामायिकादिविन्दुसारपर्यन्तश्रताम्बोधेः कृष्याणमस्य, इतिप्रकरणसमाप्तावन्त्यमङ्गलप्रतिपादिकावि शिष्टस्तृतिः ॥ ६९॥

विरुपाताईतशासने वरतपागच्छान्ववायोदय-क्षोणीभ्रेऽभवदुष्णभानुविजयानन्दाख्यसूरीश्वर: । यद्विज्ञानरुचा ततं जिनपतेर्म्स्तिप्रतिक्षेपकं बादध्वान्तमनीयताश्च तुहिनक्ष्माभृद्वभीगं गुहाम् ॥ १ ॥ योगाभ्यासवर्शाकृतेन्द्रियगणः साक्षात्तपोवित्रहो. धादिवातवचोविमर्दनपटः शास्त्राटवीकेसरी। अर्डच्छासनवारिधिप्रमथनाद्रस्नत्रयं प्राप्तवान जातः श्रीकमलाख्यस्रिमघवा तत्पद्रभानः सुधीः ॥ २ ॥ कृत्वा तत्पद्पङ्कजं हृदि सदा तत्पट्टविद्योतनो, राकायां नभसो द्यखाश्चनयनैर्वर्षे मिते वैकमे । ध्यात्वा पार्श्वजिनेशपादकमलं श्रीस्नम्भपूर्यामहम् ब्याख्यानेन च लिबसूरिमृनियः सोपानपूर्ति व्यथाम् ॥ ३॥ सोपानचन्द्र एष भवतु न वा खलहृद्यतमिरुछस्यै। सरलहुदां साधुनां चेतोनलिनीपतिर्भवति नुनम् ॥ अ ॥ इति श्रीतपोगच्छनभोमणि श्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कार श्रीमद्विजय-कमलसुरीभ्यरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिमरेण तत्पद्वघरेण विजय-लिंघसूरिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने स्वीमक्तिसमर्थनं नाम एकचत्वारिशं सोपानम्॥

समाप्तत्र सम्मतितत्त्वसोपानम्।

# सम्मतिमूलगाथानामकाराधनुक्रमः

| —————————————————————————————————————— |              |     |                                      |              |     |  |
|----------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------|--------------|-----|--|
| गाथा *                                 | Ą.           | पं. | गाथा                                 | g.           | ġ.  |  |
| अणु दुअणुएहिं दब्बे                    | २७६          | ٧,  | <b>केवलजाज</b> मणंतं                 | २४०          | २४  |  |
| अग्णायं पासंतो                         | २४०          | १८  | <b>केव लगागावरण</b>                  | २३६          | 80  |  |
| अण्णोण्णाणुगयाण                        | १७७          | १७  | केवलणाणं साई                         | २५३          | ţ   |  |
| अत्य अविणासधम्भी                       | ३२२          | २०  | कोवं उप्पायंतो                       | २६०          | ર્ષ |  |
| अत्थि ति णिव्वियणं                     | १६५          | १९  | गइपरिग <del>यं</del> गई              | २६९          | ŧ   |  |
| अत्थंतरसूपहि य                         | १६७          | १०  | गुणणिब्यसियसण्णा                     | २६९          | १३  |  |
| अहिंहु अण्णायं च                       | ২৬০          | Ø   | गुणसद्दमंतरेणावि                     | २६३          | १०  |  |
| अह देसो सन्भावे                        | १७०          | १९  | <b>चक्खुअवक्</b> खुअवहि              | २४६          | १९  |  |
| अह पुण पुरवपयुक्तो                     | રબ્ક         | १४  | चरणकर <b>ण</b> पद्याणा               | ३६२          | १७  |  |
| आरुट्रोऽसन्भावे                        | १७१          | २०  | जर उग्गहमेश                          | २४७          | १९  |  |
| इहरा समूहसिद्धो                        | १५४          | ક   | जद्द सद्वं सायारं                    | २३९          | 9   |  |
| उपज्जमाणकालं                           | <i>વહ</i> હ  | १   | जह एए तह अण्णे                       | १४९,         | Ł   |  |
| उप्पद्धांति वियंति य                   | १३९          | २३  | जर कोर सद्विवरिसो                    | રપછ          | २२  |  |
| उप्पासी दुवियप्पी                      | २७०          | १७  | जह जह बहुरसुओ                        | ३६२          | 8   |  |
| एए पुण संगहओ                           | १४७          | ६५  | जहऽणेयलक्खण                          | १५२          | २०  |  |
| एगद्वियम्मि जे                         | १५९          | २७  | जह द्वियमिपयं                        | १७३          | १७  |  |
| एगसमयम्मि एग                           | २७९          | 26  | जह दससु दसगुणिम                      | २६ <b>३</b>  | १९  |  |
| एगतणिध्विसेसं                          | <i>२५७</i>   | 9   | जह पुण ते चेच मणी                    | <b>શ</b> બર  | સ્પ |  |
| <b>एयंतप<del>द</del>सवा</b> ओ          | २६४          | 8   | जह संबंधविसिट्ठो                     | २ <b>६</b> ४ | ₹•  |  |
| पयंताऽसम्भूयं                          | ३३२          | ર   | जाइकुल <b>र्</b> बल <del>प्</del> खण | १७४          | २१  |  |
| एवं एगे आया                            | १७८          | १३  | जावह्या वयणवहा                       | २८४          | 6   |  |
| एवं जिजपण्णसे                          | <b>२५२</b>   | 9   | जीवो अणाइणिहणो केवल                  | २५३          | ર્૭ |  |
| एवं जीवहब्वं                           | <b>\$</b> 44 | Ą   | जीवो अणाइणिहणो जीव                   | સ્પાપ        | १९  |  |
| एवं सत्तविययो                          | १७२          | १६  | जुज्जर संबंधवसा                      | २६५          | १९  |  |
| एवं सेसिंदिय                           | २४८          | 4   | जेण मणी विसयगयाण                     | २४६          | <   |  |
| कस्मं जोगनिमित्तं                      | १५१          | 4   | जे त्रयणिज्ञवियप्पा                  | १८१          | ţ   |  |
| कायमणवयण                               | २८०          | २   | जे संतवायदोसे                        | \$10         | १०  |  |
| कास्रो सद्दावणियर                      | ३१६          | १६  | जे संघयणाईया                         | ર્વ ફ        | 6   |  |
| कुंभो ण जीवद्वियं                      | <b>२</b> ६९  | २६  | जो आउंचणकालो                         | २७४          | १६  |  |
| केई भणंति जाइया                        | <b>२३</b> ५  | 2   | जो इंडबायपक्किम                      | <b>૨૮૨</b>   | १९  |  |

| कं अप्पुट्टा भाषा (६१ गा०) २५० ४ दृड्बिह्यस्य जो खंब १८० २० जं अप्पुट्टे भाषे २५० ११ दृड्बरंधररभूया २६६ २३ जं काबिछं दरिसणं २८४ २१ दृड्बरंधरसंजीगाहि २७६ १ जं च पुण अरिह्या २६२ ९ दृड्वस्स ठिई जम्म २६६ १३ जं पश्चक्यग्यहणं २४२ २१ दृड्वं खिर्च कार्छ ३३३ १० जंपंति अरिध समये २६३ २ दृड्वं खहा परिणयं २५९ १६ जं सामण्णग्यहणं १८२ ५ दृड्वं जहा परिणयं १५० १० परिध ण णिष्यो ण कुणइ ३२१ १८ दृदिहो धम्मावाओ २८१ ४ ण य तहओ अरिध णओ १४८ १४ दृदे ती अण्णत्तं २६१ १८ ण य दृड्विह्यपक्षे १५० ४ दो उण णया मगवया २६२ १० ण य वाहिरओ मावी १७८ २६ दो हि बि णपहि णीओ २८५ ११ |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| जं अप्पुर्दे भावे २५० ११ द्रध्यस्यस्य्या २६६ २३ जं काबिछं दरिसणं २८४ २१ दृष्यंतरसंजोगादि २७६ १ जं च पुण अरिष्टया २६२ ९ दृष्यंस्य ठिई जम्म २६६ १३ जं पश्चप्यग्यष्टणं २४२ २१ दृष्यं स्थितं काळं ३३३ १० जंपंति अरिध समये २६३ २ दृष्यं जहा परिणयं २५९ १६ जं सामण्णग्गहणं १८२ ५ दृष्यं पश्चयविष्यं १४० १० परिथ ण णिष्यो ण कुणइ ३२१ १८ दृष्यहो धम्मायाओ २८१ ४ ण य तहओ अरिध णओ १४८ १४ दृरे ता अण्णत्तं २६१ १८ ण य दृष्यद्वियपस्त्रे १५० ४ हो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                    |  |
| जं काबिछं दरिसणं २८४ २१ दृष्यंतरसंजोगाहि २७६ १<br>जं च पुण अरिष्ट्या २६२ ९ दृष्यंस्स ठिई जम्म २६६ १३<br>जं पश्चक्कागहणं २४२ २१ दृष्यं स्थितं कार्छ ३३३ १०<br>जंपंति अतिथ समये २६३ २ दृष्यं जहा परिणयं २५९ १६<br>जं सामण्णगाहणं १८२ ५ दृष्यं प्रचायाओं २८१ ४<br>णिरिथ णिणियों ण कुणद् ३२१ १८ दुष्यिहों धम्मायाओं २८१ ४<br>ण य तहनों अतिथ णओं १४८ १४ दृरे तैं। अण्णत्तं २६१ १८<br>ण य दृष्यद्विष्ठपम्बे १५० ४ दो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                           |  |
| जं च पुण अरिह्या २६२ ९ द्व्यक्ष विर्ध जरम २६६ १३<br>जं पश्चक्कागहणं २४२ २१ द्व्यं खिश्चं कार्ल ३३३ १०<br>जंपंति अत्थि समये २६३ २ द्व्यं जहा परिणयं २५९ १६<br>जं सामण्णगाहणं १८२ ५ द्व्य पञ्चविष्यं १४० १०<br>णिष्यो ण कुणइ ३२१ १८ दुविहो धम्मावाओ २८१ ४<br>ण य तहओ अत्थि णओ १४८ १४ दूरे ती अण्णत्तं २६१ १८<br>ण य दब्वहियपक्षे १५० ४ दो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                  |  |
| जं पश्चक्यगहणं २४२ २१ दक्ष्यं स्थितं कार्ल ३३३ १० जंपंति अत्थि समये २६३ २ दक्ष्यं जहा परिणयं २५९ १६ जं सामण्णगहणं १८२ ५ दक्ष्य पञ्चयविष्यं १४० १० पतिथ ण णिष्यो ण कुणइ ३२१ १८ दुविहो धम्मावाओ २८१ ४ ण य तहन्नो अत्थि णओ १४८ १४ दूरे तैं। अण्णत्तं २६१ १८ ण य दक्ष्यियपक्षे १५० ४ दो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| जं सामण्णगाहणं १८२ ५ दृष्य पञ्जयविष्यं १४० १०<br>णितथ णिष्यो ण कुणइ ३२१ १८ दृषिहो धम्मावाओ २८१ ४<br>ण य तहन्नो मिथ णओ १४८ १४ दृरे ता जण्णसं २६१ १८<br>ण य दृष्यदृष्टियपस्खे १५० ४ दो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| णितथ ण णिष्यो ण कुणइ ३२१ १८ दुविहो धम्मावाओ २८१ ४<br>ण य तह्यो भत्थि णओ १४८ १४ दूरे ती अण्णत्तं २६१ १८<br>ण य दब्बहियपस्खे १५० ४ दो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ण य तहन्रो भत्थि णओ १४८ १४ दूरे तैं। आण्णसं २६१ १८<br>ण य दब्बह्वियमस्त्रे १५० ४ तो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ण य तहस्रो सत्थि णओ १४८ १४ दूरे ती अण्णत्तं २६१ १८<br>ण य दब्बह्रियपस्स्रे १५० ४ दो उण णया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ण य दब्बहियपम्खे १५० ४ दो उम मया भगवया २६२ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ण य बाहिरओ भाषी १७८ २६ हो हि बि बावहि की छं २८७ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ण य होइ जोव्वणत्थो १७४ १० दंसणणाणावरणक्खप २३८ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ण वि अत्थि अण्णवादो २६७ १५ दंसणपुर्वं णाण २४७ <b>१</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ण हु सासणमत्ती ३४० १८ दंसणमीग्गहमेत्तं २४७ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| णाणं अपुद्धे अविसये २४८ १७ नित्य पुढवीविसिष्ठो ३१५ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| णाणं किरियारिहर्यं ३६३ ३ नामं ठवणा दविपत्ति १२३ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| णियमेण सहहंतो २६८ १४ वच्युव्यण्णम्मि वि पञ्जयम्मि २६० ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| णिययचयणिज्ञस <b>च</b> ा १५८ १८ प <del>ञ्चुप्पद्मं</del> भावं २५७ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| तम्हा अण्णो जीवो २५४ ६ पज्जवणययोक्कंतं १३८ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| तम्हा अहिगयसुत्तेण ३५४ १३ एक्कवणिस्सामण्णं १३७ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| तम्हा चरुन्यिमांगो २४५ १ पडिपुण्णजोन्यणगुणो १७४ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| तम्हा सब्वे वि णया १५२ ४ पण्णविणिज्ञा भावा २४५ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| तह णिय्यवायसुविणिच्छिया १५२ २२ परपज्जेबेहिं असरिसगमेहिं २५७ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| तह सब्वे णयवाया १५२ २७ परवत्तब्बयपक्सा २४५ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| तिरिण वि उप्पायाई २७३ १३ परिगमणं पद्धाओं २६२ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| तित्थयरवयणसगह ८५ १४ परिसुद्धो नयवाओ २८३ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ते उभयणोवणीया ३१५ ९ परिसुद्धं सायारं २३९ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| तेहिं अतीताणागय १७५ ५ पाडेकनयपहगयं ३३९ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| वन्बहियोत्ति तम्हा १३८ (९ पिउपुत्तणसु मध्यय २६४ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| दब्बहिओ वि होउण २३४ १ पुरिसद्धार्य तु पडुच १८१ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| वब्बहियणयपयडी १०७ १० पुरिसम्मि पुरिससदो १६० १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| वय्यद्वियवत्तर्थं अवस्थ १३९ ५ बहुयाण पगसहे २७९ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| वव्यद्वियवत्तरमं सम्यं १५९ ४ बंधिम अपूरंते १५१ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| वृद्धिहियवस्त्रव्यं सामण्ण ३३१ ३ भण्णइ सीणावरेण २३७ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| दम्बद्दियस्स आया १८० ११ मण्बद् ज्ञ् चउणाणी २४१ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| गाधा                     | Ą.  | <b>d</b> . | गाथा                   | y.           | <b>ů</b> . |
|--------------------------|-----|------------|------------------------|--------------|------------|
| भण्णद् विसमपरिणयं        | २६६ | ą          | सम्मद्सणमिणमो          | 380          | ٠          |
| भण्णाः संबंधवसा          | २६५ | १२         | सवियप्रणिविवयणं        | 166          | १४         |
| भइं मिच्छइंसणसमूह        | ३६३ | १९         | सञ्बणयसमूहिम वि        | १४९          | १६         |
| भयणा वि हु सहयहा         | २६७ | રપ         | साई अपज्जवसियं         | <b>ર</b> ५   | <b>२८</b>  |
| मविमो सम्मद्दंसण         | २८२ | ક          | सामाविओ वि समुदयकओ     | ૨૭૧          |            |
| मरसुयणाणिमिस्रो          | રકર | १३         | सामण्णंमिम विसेस्रो    | २५६          | ર <b>ર</b> |
| मणपञ्जवणाणंतो            | २३४ | १६         | साहम्मउ वद्य अत्थं     | ३२४          | 8          |
| मणपुज्जवणाणं दंसमं       | २४८ | २६         | सिद्धसणेण य पुणो       | २५३          | ξĠ         |
| मूलणिमेणं पज्जवणयस्स     | १०८ | 6          | सिद्धं सिद्धत्थाणं     | 3            | १६         |
| रुआर पज्जवा जे देहे      | १७८ | ٤          | सीसमर्वविष्कारण        | २६७          | و          |
| <b>रू</b> वरसगंधकासा     | २६१ | 9          | सुत्तं अत्थनिमणं       | ३५३          | २३         |
| लो <b>इयपरिच्छयसु</b> हो | १५३ | २०         | सुत्तिमा चेव साई       | <b>२३</b> '9 | १५         |
| वंजणपञ्जायस्य उ          | १६६ | Ŗ          | सुहदुक्स सम्पर्भागो    | 840          | २१         |
| विगमस्स वि एस विही       | २७२ | રષ્ઠ       | सोडण समासओ बिय         | १५९          | १३         |
| सन्भावासन्भावे देसी      | १७२ | ર          | संबेजमसंबज             | २५६          | 3          |
| सम्भावे आरहो             | १७१ | ફ          | संतम्मि केवले दंसणम्मि | २३८          | १५         |
| समयपरमःथविःथर            | Ęo  | ધ્ય        | हे <b>उविसमोवणी</b> अं | ३३१          | १९         |
| सम्मण्णाजे णियमेण        | २५२ | १६         | होज्जाहि दुगुणमहुरं    | <b>૨</b> ૬५  | २          |

१६६ सम्पूर्ण क्लोकसंख्या



### वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालेब 239:9 ल न॰

लेखक राष्ट्र चन्द्रेल्या राष्ट्रना दास वीवंक सम्माति स्वसापान म्

खण्ड कम मंख्या